# THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL LIBRARY OU\_178245

AWARIT

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY
Call No. ५ १६ ११ Accession No. G. H. 2877
Author विमुक्तस्रि प्राप्त आगः, १६६२

This book should be returned on or before the date last marked below.

GENERAL EDITORS
V. S. AGRAWALA
DALSUKH MALVANIA

## ACARYA VIMALASŪRI'S PAUMACARIYAM'

with
HINDI TRANSLATION
PART 1

Edited by Dr. H. JACOBI

Second edition revised by MUNI SHRI PUNYAVIJAYAJI

Translated into Hindi by
Prof. SHANTILAL M. VORA
M. A., Shastracharya

PRAKRIT TEXT SOCIETY

VARANASI - 5

Published by
DALSUKH MALVANIA
Secretary,
PRAKRIT TEXT SOCIETY
VARANASI-5

#### Available from:

- 1 MOTILAL BANARASIDASS, NEPALI KHAPRA. Post Box 75, VARANASI.
- 2 CHAUKHAMBA VIDYABHAVAN, CHAWK, VARANASI.
- 3 GURJAR GRANTHARATNA KARYALAYA, GANDHI ROAD, AHMEDABAD-1.
- 4 SARASWATI PUSTAK BHANDAR, RATANPOLE, HATHIRHANA, AHMEDABAD-1.

Printed by :-

Introduction Pp. 1 to 40 and Text Pp. 1 to 376. Tara Printing Works Kamachha VARANASI

Title etc.

JAYANTI DALAL

Vasant P. Press

Gheekanta, Ghelabhai's Wadi,

AHMEDABAD-1.

#### <u>भायरियसिरिविमलस</u>्रिविरइयं

### पउमचरियं

**डिं**दीअणुवायसहियं

प्रथमो विभागः

सम्पादकः **डॉ. हर्मन** जेकोबी

संशोधकः पुनः सम्पादकश्च

#### मुनिपुण्यविजयः

्[ जिनागमरहस्यवेदि-जैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिवर( प्रसिद्धनामश्रीआत्मारामजीमहाराज )शिष्यरल-प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारक-प्रवर्तकश्रीकान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीजैन-आत्मानन्दप्रन्थमालासम्पादकानां मुनिवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः ]

हिन्दीअनुवादकः

प्राध्यापक शान्तिलाल म. वोरा

एम. ए. शास्त्राचार्य

प्रकाशिका

प्राकृत प्रनथ परिषद्, बाराणसी - ५

#### ग्रंथसमर्पण

आचार्य विमलस्रिविरचित अंतिमहत् पउमचरिय का सम्पादन अतिपरिश्रम से डॉ. जेकॉबी ने किया था। वे पश्चिमदेश (जर्मनी)में उत्पन्न हुए थे फिर मी पूर्वभव में अम्यस्त भारतीयविधा के प्रसादरूप जन्मान्तर के संस्कार से वे इस महत् कार्य को सम्पन्न कर सके थे ऐसा मानता हुआ, उन के मात्र ज्ञानोधम से प्रेरित हो कर मैं पउमचरिय के इस दितीय संशोधित संस्करण के प्रथम खंड को खगेस्थ श्रीजेकॉबी को श्रेष्ठबोधिलाम का आशिर्वाद दे कर समर्पित करता हूँ।

सर्व जीवों का कल्याण हो।

म्रुनि पुण्यविजय

#### **PREFACE**

The current of Indian literature has flown into three main streams, viz., Sanskrit, Pāli and Prakrit. Each of them witnessed an enormous range of creative activity. Sanskrit texts ranging in date from the Vedic to the classical period and belonging to almost all branches of literature have now been edited and published for more than a century beginning with the magnificent edition of the Rigveda by Prof. Max Muller. The Pāli literature devoted almost exclusively to the teaching and religion of the Buddha was even more lucky in that the Pāli Text Society of London planned and achieved comprehensive publication in a systematic manner. Those editions of the Pāli Vinaya, Sutta and Abhidhamma Pitakas and their commentaries are well known all over the world.

The Prakrit literature presents an amazing phenomenon in the field of Indian literary activity. Prakrit as a dialect may have had its early beginnings about the seventh century B. C. from the time of Mahāvira, the last Tīrthankara who reorganised the Jaina religion and church in a most vital manner and infused new life into all its branches. We have certain evidence that he, like the Buddha, made use of the popular speech of his times as the medium of his religious activity. The original Jaina sacred literature or canon was in the Ardhamagadhi form of Prakrit. It was compiled sometime later, but may be taken to have retained its pristine purity. The Prakrit language developed divergent local idioms of which some outstanding regional styles became in course of time the vehicle of varied literary activity. Amongst such Sauraseni, Mahārāshtri and Paisāchī occupied a place of honour. Of these the Maharashtr. Prakrit was accepted as the standard medium of literary activity from about the first century A. D. until almost to our own times. During this long period of twenty centuries a vast body of religious and secular literature came into existence in the Prakrit languages. This literature comprises an extensive stock of ancient commentaries on the Jaina religious canon or the Agamic literature on the one hand, and such creative works as poetry, drama, romance, stories as well as scientific treatises on Vyakarana, Kosha, Chhanda etc. on the other hand. This literature is of vast magnitude and the number of works of deserving merit may be about a thousand. Fortunately this literature is of intrinsic value as a perennial source of Indian literary and cultural history. As yet it has been but indifferently tapped and is awaiting proper publication. It may also be mentioned that the Prakrit literature is of abiding interest for tracing the origin and development of almost all the New-Indo-Arvan languages like Hindī, Gujarātī, Marāthī, Punjābī, Kāśmirī, Sīndhī, Bangālī, Uriyā, Assamese, Nepali. A national effort for the study of Prakrit languages in all aspects and in proper historical perspective is of vital importance for a full understanding to the inexhaustible linguistic heritage of modern India. About the eighth century the Prakrit languages developed a new style known as Apabhramsa which has furnished the missing links between the Modern and the Middle-Indo-Aryan speeches. Luckily several hundred Apabhramsa texts have been recovered in recent years from the forgotten archives of the Jaina temples.

With a view to undertake the publication of this rich literature some co ordinated efforts were needed in India. After the attainment of freedom, circumstances so moulded themselves rapidly as to lead to the foundation of a society under the name of the Prakrit Text Society, which was duly registered in 1952 with the following aims and objects:

- (1) To prepare and publish critical editions of Prākrit texts and commentaries and other works connected therewith.
- (2) To promote studies and research in Prakrit languages and literature.
- (3) To Promote studies and research of such languages as are associated with Präkrit.
- (4) (a) To set up institututions or centres for promoting studies and research in Indian History and Culture with special reference to ancient Prakrit texts.
  - (b) To set up Libraries and Museums for Prākrit manuscripts, paintings, coins, archaeological finds and other material of historical and cultural importance.

- (5) To preserve manuscripts discovered or available in various Bhandars throughout India, by modern scientific means inter alia photostat, microfilming, photography, lamination and other latest scientific methods.
- (6) To manage or enter into any other working arrangements with other Societies having any of their objects similar or allied to any of the objects of the Society.
- (7) To undertake such activities as are incidental and conducive, directly or indirectly, to and in furtherance of any of the above objects.

From its inception the Prakrit Text Society was fortunate to receive the active support of His-Excellency Dr. Rajendra Prasad, President, Republic of India, who very kindly consented to become its Chief Patron and also one of the six Founder Members.

The Society has already published the following works-

- 1 Angavijjā Edited by Muni Shri Punyavijayaji
- 2,4 Prākrit-Paingalam (Part I and II) Edited by Dr. B. S. Vyas
- 3 Cauppannamahāpurisacariya Edited by Pt. Amritlal Bhojak
- 5 Akhyānakamanikośa Edited by Muni Shri Punyavijayaji

Now we are publishing the Paumacariya of Vimalasūri. The first edition of this valuable work was published in A. D. 1914, edited by Dr. Jacobi. This second edition is revised and edited by Muni Shri Punyavijayaji with the help of other mss which were not used by Dr. Jacobi. It is translated into Hindi by Prof. S. M. Vora. The exhaustive Introduction in English is written by Dr. V. M. Kulkarni. We are very much thankful to all of them for their co-operation.

The programme of work undertaken by the Society involves considerable expenditure, towards which liberal grants have been made by the following Governments:—

| Governme | ent of India   | Rs. 10,000 | Madras            | Rs. 25,000 |
|----------|----------------|------------|-------------------|------------|
| ,,       | Assam          | Rs. 12,500 | Mysore            | Rs. 5,000  |
| **       | Andhra         | Rs. 10,000 | Orissa            | Rs. 12,500 |
| ,,       | Bihar          | Rs. 10,000 | Punjab            | Rs. 25,000 |
| ,,       | Delhi          | Rs. 5,000  | Rajasthan         | Rs. 15,000 |
| ,,       | Hyderabad      | Rs. 3,000  | Saurashtra        | Rs. 1,250  |
| ,,       | Kerala         | Rs. 5,000  | Travancore-Cochin | Rs. 2,500  |
| ,,       | Madhya Pradesh | Rs. 22,500 | Uttar Pradesh     | Rs. 25,000 |
| ,,       | Madhya Bharat  | Rs. 10,000 | West Bengal       | Rs. 5,000  |
|          |                |            | Maharashtra       | Rs. 5,000  |

| To these have been added gran | its ma | de by the | following Trusts and individual phi | <b>lanthr</b> o | pists:- |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| Sir Dorabji Tata Trust        | Rs.    | 10,000    | Shri Girdharlal Chhotalal           | Rs.             | 5,000   |
| Seth Lalbhai Dalpatbhai Trust | Rs.    | 20,000    | Shri Tulsidas Kilachand             | Rs.             | 2,500   |
| Seth Narottam Lalbhai Trust   | Rs.    | 10,000    | Shri Laharchand Lalluchand          | Rs.             | 1,000   |
| Seth Kasturbhai Lalbhai Trust | Rs.    | 8,000     | Shri Nahalchand Lalluchand          | Rs.             | 1,000   |
| Shri Ram Mills, Bombay        | Rs.    | 5,000     | Navjivan Mills                      | Rs.             | 1,000   |

The Society records its expression of profound gratefulness to all these donors for their generous-grants-in-aid to the Society. The Society's indebtedness to its Chief Patron Dr. Rajandra Prasad has been of the highest value as he has been a constant source of guidance and inspiration in its work.

Varanasi 26th February 1962. VASUDEVA S. AGRAWALA,
DALSUKH MALVANIA,
General Editors.

<sup>\*</sup>Other Founder Members are—Shri Muni Punyavijayaji, Acharya Vijayendra Suri, V. S. Agrawala, Shri Jainendra Kumar and Shri Fatechand Belaney.

#### सम्पादकीय किञ्चित्

विद्वर डॉ॰ हर्मन जेकॉबीद्वारा सम्पादित पउमचरियको हमने 'संघवी पाडा जैनज्ञानभंडार-पाटण' गत कमाङ्क ३७१ की सं. १४५८ में लिखित ताड़पत्रीय प्रतिके साथ आजसे करीब ४५ वर्ष पूर्व मिलान करके रखा था। इसके बाद हमारे अपने संप्रहगत दो कागजकी प्रतोंके साथ भी मिलान किया था। इस तरह इन तीनों प्रतिओंके आधारपर डॉ॰ जेकॉबीके सम्पादनका संशोधन 'प्रत्यन्तरे' ऐसा सङ्केत करके पाठमेदोंकी नोंध लेकर किया था, किन्तु उस समय हमारी यह कल्पना नहीं थी कि हमें इसका पुनः सम्पादन करना होगाँ। अतएव हमने पाठमेदोंके साथ प्रतिओंके सङ्केतकी नोंध नहीं रखी थी। किन्तु सङ्केत न होनेके कारण संशोधनमें कोई क्षति नहीं रहेगी, ऐसा मानकरके जब प्राकृत टेक्ट सोसायटीने इसे शीघ प्रकाशित करनेका निर्णय किया तब हमने अपनी संशोधित मुद्धित प्रति दे दी और उसका मुद्दण भी समाप्त हो गया।

इसके बाद 'श्रीजिनभद्रसूरि जैन ज्ञानभंडार-जेसल्मेर'की वि० १३ वी शताब्दिमें लिखी गई ताइपत्रीय प्रतका पता लगा, तब हमें मालुम हुआ कि इस प्रतके उपयोगके विना 'फ्उमचरिय' का सम्पादन पूर्णशुद्धिकी दृष्टिसे अपूर्ण ही रहेगा, अतएव श्रीनगीनभाईको जेसलमेर भेजकर उक्त प्रतिसे प्रजमचरियका मिलान करके पाठभेदोंकी नोध ले ली गई।

अब उन पाठोंमेंसे जो मूलमें ही देने योग्य हैं और जिन पाठोंकी शुद्धि इस प्रतिके पाठोंसे होती है उन सबकी सूचना दूसरे खण्डमें परिशिष्टके रूपमें दे दी जायगी तथा पूर्वोक्त तीनों प्रतोंके भी पाठान्तरोंका विवेक परिशिष्टोंमें दे दिया जायगा।

इतना हो जानेसे यह सम्पादन पूर्ण होगा । इस कार्यमें तथा पउमचरियके विविध परिशिष्टोंके कार्यमें अतिविद्धम्ब होगा, ऐसा मानकर प्रस्तुत प्रथम खण्डका प्रकाशन रोक रखना हमने उचित नहीं समझा है ।

इस प्रन्थका हिन्दी अनुवाद हो जानेसे अभ्यासिओको इसके समझनेमें भी सुविधा होगी।

हमारे निजी संग्रह, जो आज श्रीलालभाई दलपतभाई भारतीयसंस्कृतिविद्यामन्दिरे अहमदाबाद को समर्पित है, की जो दो हस्तप्रतिओं का यहाँ उपयोग किया है इनका परिचय यहाँ दिया जाता है—

१. श्री. ला० द० भा० संस्कृतिविद्यामंदिर-सहमदाबादके हस्तिलिखित प्रन्थसंप्रहमें इस प्रतिका कमाङ्क २०८५ है। प्रतिके अन्तमें लेखनसंवत् नहीं है फिर भी आकार प्रकार और विशेषतः लिपिके मोड़से प्रस्तुत प्रतिका लेखनसमय विक्रमकी १६ वीं शतीका उत्तरार्द्ध कहा जा सकता है। प्रतिकी लिपि सुन्दर और सुवाच्य है, स्थिति भी सुन्दर है। कुल १९७ पत्रात्मक इस प्रतिके आद १ से ९ तथा २६, ३४, ३७ और ८१ वाँ पत्र मिलके कुल १३ पत्र अप्राप्य हैं। प्रत्येक पत्रकी प्रत्येक पृष्ठिमें १६ पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्तिमें ५६ से ६० तक अक्षर हैं। प्रत्येक पृष्ठिकी मध्यस्थ चार पंक्तियों के मध्यभागका चतुष्कोण भाग लेखकने रिक्त रखा है। ये मध्यस्थ चार पंक्तियोंमें ५३ -५४ अक्षर हैं। लम्बाई चोड़ाई १०५ ४४ इंच प्रमाण है। प्रन्थ पूर्ण होनेके बाद "प्रन्थाग्रं १०५५० सर्वसंख्या॥" इतना ही लेखकने लिखा है। अतः लेखक की कोई बानकारी नहीं मिलती।

२. श्री ला० द० भा० संस्कृतिविद्यामन्दिर-अहमदाबाद-के हस्तलिखित प्रन्थसंग्रह में प्रस्तुत प्रतिका क्रमाङ्क ४१७८ है। २१९ पत्रात्मक इस प्रतिके ६९ से १२८ पत्र अप्राप्य हैं। प्रत्येक पत्रकी प्रत्येक पृष्टिमें १५ पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पैक्तिमें कम. से कम ५० और अधिकसे अधिक ५८ अक्षर हैं। प्रत्येक पृष्ठिके मध्यभागकी पांच पंक्तिओं के बीचमें छेखकने अष्टकोण भाग रिक्त रखा है। ऊपर निर्दिष्ट (कमाङ्क-२०८५ वाली) प्रतिकी अपेक्षा यह प्रति अग्रुद्ध है। लम्बाई चोड़ाई १०५ ४ ४५ इंच प्रमाण है। छेखककी पुष्पिका इस प्रकार है—"अक्खर मत्ता बिंदू जं च न लिहियं अयाणमाणेणं। तं खमसु सन्वमहं(महं सन्वं) तित्थयरविणिग्गया वाणी।।छ॥ ग्रुमं भवतु॥ श्रीसंघस्य श्रियो ३:(ऽस्तु)॥ संवत् १६४८ वर्षे बहुशाष विद ३ बुधे उ(ओ) झा रुद्र लिखितं। छेखकपाठकयोजियोऽस्तु॥"

भारतीय दर्शनोंके गभीर अभ्यासी श्री पं. दलसुसभाई मालविणयाजीने प्रस्तुत प्रन्थका साधन्त समग्र प्रूफवाचन करके सहयोग दे कर हमारा श्रम हलका किया है एतदर्थ उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

वैत्रकृष्णा १३ ता. २-४-६२ खनसावाडा, मोटी पोळ के सामने जैन उपाश्रय, अहमदाबाद – १

मुनि पुण्यविजय

#### प्रन्थानुक्रमः

|    | roduction: Dr. V. M. Kulkarni             |                  | 1–40                                            |
|----|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|    | गदकीय किश्चित्।                           |                  | १ -२                                            |
|    | थानुकमो विषयानुक्रमध्य ।                  |                  | ₹ <u>-</u> ७                                    |
| -  | Iditions and Corrections to The           |                  |                                                 |
| .d | उमचरिय 'प्रथमविभागस्य विषय                | ा <b>नुक्रमः</b> | १—३ <i>७</i> ६                                  |
| 8  | स्रुत्तविहाणो नाम पढमो उद्देसो ।          | 80- O            | भरतस्य ऋद्धिः । ३५                              |
| २  | सेणियचिताविहाणो नाम बिइओ उद्देसो          | १८-१८            | ब्राह्मणानामुत्पत्तिः । ३५                      |
|    | वौरजिनजन्म, सुरकृतो जन्माभिषेकश्च।        | 9                | ५ रक्खसर्वसाहियारो नाम पंचमो उहेसो । ३७-५६      |
|    | वीरस्य प्रव्रज्या, ज्ञानम् , अतिशयाश्च ।  | १०               | इक्षाकुर्वशः । ३८                               |
|    | केवलमहिमार्थे देवानामागमनम् ।             | ११               | सोमवंशः। ३८                                     |
|    | वीरस्तुतिः ।                              | ११               | विद्याधरवंशः। ३८                                |
|    | समवसरणम् ।                                | <b>१</b> २       | अजितजिनचरितम् । ४१                              |
|    | वीरस्य भगवतो देशना ।                      | १३               | सगरचिकचिरतम् । ४२                               |
|    | श्रेणिकस्य पद्मचरिते संशयः ।              | १६               | पूर्णघन-त्रिलोचनयोः पूर्वभवः । ४३               |
| 3  | विज्ञाहरलोगवणाणो नाम तइओ                  |                  | सहस्रनयन-मेघवाहनयोः पूर्वभवः ।                  |
| •  | उदेसो ।                                   | १८-३०            | सगरचिक-सहस्रन <mark>यनयोः सम्ब</mark> न्धः । ४५ |
|    | श्रेणिकस्य गौतमपार्श्वे गमनम्, पृच्छा च । | १८               | लङ्कापुरी । ४६                                  |
|    | लोकः ।                                    | १९               | तीर्थङ्कराः । ४८                                |
|    | जम्बूद्वीपः, तद्गतक्षेत्रादि ।            | १९               | चिक्रिणः। ४८                                    |
|    | कालः ।                                    | २०               | सगरपुत्राणामष्टापदयात्रा नागेन्द्रेण दहनं च। ४९ |
|    | दानफलम् ।                                 | · <b>२१</b>      | भगीरथपूर्वभवः । ५३                              |
|    | कुलकरा ऋषभस्वामिचरितं च ।                 | २१               | महाराक्षसस्य वैराग्यं पूर्वभवश्व । ५३           |
|    | देवकृतः ऋषभजिनजन्मोत्सवः ।                | २३               | राक्षसवंशः। ५०                                  |
|    | मेरुपर्वतेऽभिषेकः ।                       | २४               | ६ रक्लस-वाणरपञ्चज्ञाविद्दाणो नाम                |
|    | विद्याधराणामुत्पत्तिः ।                   | २९               | छट्टो उद्देसो । ५७–७३                           |
| 8  | लोगद्विइ-उसभ-माइणादिगारो नाम              |                  | वानरवंशः । ५५                                   |
|    | चउत्थो उद्देसो ।                          | ३०–३७            | धर्मः तत्फलंच। ६०                               |
|    | श्रेयांसगृहे ऋषभस्य भिक्षाप्राप्तिः ।     | <b>.</b> 38      | ७ दइग्रुइविज्ञासाइणो नाम सत्तमो                 |
|    | ऋषभजिनदेशना ।                             | <b>३</b> २       | उदेसो । ७३-८५                                   |
|    | बाहुबल्रिदीक्षा ।                         | 38               | ८ दहग्रुहपुरिपवेसो नाम अहमो उदेसो। ८५-१०६       |
|    |                                           |                  |                                                 |

|     | हरिषेणचिक्रचरितम् ।                                     | <b>લ્</b>          |     | इन्द्रस्य वैराग्यम् ।                                    | १३८         |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------|
|     | त्रिभुवनालङ्कारहस्ती ।                                  | <b>९</b> ९         |     | इन्द्रस्य पूर्वभवचरितम्।                                 | १३९         |
| •   | वालिनिच्वाणगमणो नाम नवमो                                |                    | 88  | अणंतविरियधम्मकहणो नाम                                    |             |
| •   | उदेसो ।                                                 | १०५-११२            | ,,, | चोइसमो उद्देसो ।                                         | १४१–१५३     |
|     | वालि-सुप्रीवौ ।                                         | १०५                |     | नरकगतिः ।                                                | १४२         |
|     | रावणस्य वालिना सह युद्धम् ।                             | १०६                |     | तिर्थगातिः ।                                             | १४३         |
|     | रावणस्य अष्टापदे अवतरणम् ।                              | १०९                |     | मनुष्यगतिः ।                                             | १४३         |
|     | अष्टापदस्थजिनस्तुतिः ।                                  | १११                |     | द्वेवगतिः ।                                              | <b>१</b> ४३ |
| १०  | दहमुहसुग्गीवपत्थाण-सहस्सकिरण-<br>अणरण्णपञ्चजाविहाणो नाम |                    |     | सुपात्र-कुपात्रं दानं, तत्प्रकाराः फलं च<br>श्रमणधर्मः । |             |
|     | दसमो उदेसो।                                             | <b>११</b> २–११९    |     | देवविमानानि देवाः तत्सौद्ध्यं च ।                        | १४९         |
|     | रावणदिग्विजयः ।                                         | ११३                |     | श्रावकधर्मः ।                                            | १५०         |
|     | इन्द्रोपरि प्रस्थानम् ।                                 | <b>११</b> ४        |     | रात्रिभोजनविरतिस्तत्फलं च ।                              | १५१         |
|     | जलकीडा ।                                                | ११५                | १५  | अंजणासुंदरीवीवाइविद्याणो                                 |             |
|     | दशमुखस्य सहस्रकिरणेन सह युद्धम् ।                       | ११६                |     | नाम पन्नरसमो उद्देसो ।                                   | १५३–१६०     |
| ११  | मरुयजण्णविदंसण-जणवयाणुरागो                              | 4                  |     | हनुमन्तचरित्रम् ।                                        | <b>१</b> ५8 |
| • • | नाम एकादसमो उदेसो।                                      | ११९-१२८            |     | अंजनासुन्दरीचरितम् ।                                     | १५४         |
|     | यज्ञोत्पत्तिः।                                          |                    |     | नन्दीश्वरयात्रा ।                                        | १५५         |
|     |                                                         | <b>१</b> १९<br>१२२ |     | अञ्जनायाः पवनश्चयेन सह सम्बन्धः ।                        | १५६         |
|     | नारदस्वरूपम् ।<br>आर्षवेदसम्मता यज्ञाः ।                | १२ <i>५</i>        |     | दश कामवेगाः।                                             | १५६         |
|     | तापस-विप्रयोरुत्पत्तिः ।                                | १२५                |     | पवनस्रयेन अस्रनाया दरीनं तिहरागश्च                       | । १५७       |
|     | जनपदानुरागवर्णनम् ।                                     | १२६                |     | अञ्जनासब्युह्णापाः ।                                     | १५८         |
|     | प्रावृद्कालः ।                                          | <b>१</b> २७        |     | पवनक्षयेन अञ्जनायाः परिणयनम् ।                           | १५९         |
| ••  |                                                         |                    | १६  | पत्रणंजयअंजणासुंदरीमोगविहाणो                             |             |
| र्  | वेयड्ढगमण-इंदबंधण-लंकापवेसणो                            |                    | • • | नाम सोलसमो उद्देसो ।                                     | १६०-१६६     |
|     | नाम बारसमो उद्देसो ।                                    | १२८–१३७            |     |                                                          |             |
|     | रावणपुत्रीमनोरमायाः परिणयनम् ।                          | १२८                |     | अञ्चनायात्त्यागः परिदेवनं च ।                            | १६०         |
|     | मधुकुमारपूर्वभवः शूलरत्नोत्पत्तिश्व ।                   | १२९                |     | रावणस्य वरुणेन सह विरोधः ।                               | १६१         |
|     | रावणस्य नलकूबरेण सह युद्रम् ।                           | १३१                |     | पवनञ्जयस्य रणार्थे निस्सरणम् ।                           | १६२         |
|     | रावणस्य इन्द्रेण समं युद्धम् ।                          | १३३                |     | सन्ध्यावर्णनम्, पवनञ्जयेन अञ्जनायाः                      |             |
| १३  | इंदनिव्वाणगमणो नाम तेरसमो                               |                    |     | स्मरणं च।                                                | १६३         |
|     | उदेसो ।                                                 | १३८-१४१            |     | पवनञ्जयाञ्जनयोः मिलनम् ।                                 | १६५         |
|     |                                                         |                    |     |                                                          |             |

#### विषयानुक्रमः ।

| <b>१</b> ७ | अंजणाणिच्यासण-हणुयसंभवविहाणो                | Ī           |     | वासुदेवाः तत्सम्बद्धानि विविधानि स्थानकारि |                |
|------------|---------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------|----------------|
|            | नाम सत्तरसमो उरेसो ।                        | १६६–१७४     |     | बलदेवाः तत्सम्बद्धानि विविधानि स्थानकानि   | च। १९५         |
|            | अस्त्रनायाः परिदेवनम् ।                     | १६८         |     | प्रतिवासुदेवाः तत्सम्बद्धानि विविधानि      |                |
|            | असनागर्भपूर्वभवचरितम् ।                     | १७०         |     | स्थानकानि च।                               | १९६            |
|            | <b>ध</b> ञ्जनापूर्वभवचरितम् ।               | १७०         | २१  | सुव्यय-वज्जबाहु-कित्तिधरमाहप्प-            |                |
|            | अञ्जनायाः पुत्रप्रसूतिः ।                   | १७२         |     | वण्णणो नाम एकत्रीसइमो उदेसो। १             | ९७–२०३         |
|            | अञ्जनायाः मातुलमिलनम् ।                     | १७३         |     | हरिवंशोत्पत्तिः ।                          | १९७            |
| 16         | पवणंजय-अंजणासुंदरीसमागम-                    |             |     | मुनिसुव्रतजिनचरितम् ।                      | १९८            |
| , •        | विद्याणो नाम अद्वारसमो उदेसो ।              | १७५-१७८     |     | जनकराजोत्पत्तिः ।                          | १९९            |
|            | पवनञ्जयेन अञ्जनाया गवेषणा ।                 | १७५         |     | दशरथराजोत्पत्तिः ।                         | १९९            |
|            | पवनञ्जयस्य विलयनम् ।                        | १७६         |     | मुनिवरदरीनम् ।                             | २००            |
| ^^         |                                             |             |     | संसारस्वरूपं बन्ध-मोक्षस्वरूपं च ।         | २०१            |
| १५         | वरुणपराजय-रावणरज्जविद्याणो नाम              |             |     | वज्रबाहुदीक्षा ।                           | २०२            |
|            | एगूणवीसइमो उदेसो ।                          | १७९–१८२     |     | कीर्त्तिघरः ।                              | २०२            |
|            | रावणस्य वरुणेन सह संग्रामः ।                | १७९         | ંવર | <b>मुकोसलमुणिमाइप्प-दसर</b> हउप्पत्ति-     |                |
| २०         | तित्थयर-चक्कवद्टि-बलदेवाइभवाणु-             |             |     | विहाणो नाम बावीसइमो उरेसो । व              | <b>।०३–२११</b> |
|            | कित्तणो नाम वीसइमो उदेसो ।                  | १८२–१९७     |     | विविधानि तपांसि ।                          | २०५            |
|            | तीर्थकराः तेषां च द्विचरमपूर्वजन्मनगर्यः    | । १८२       |     | हिरण्यगर्भः ।                              | २०७            |
|            | तीर्यंकराणां द्विचरमाः पूर्वभवाः ।          | १८३         |     | सिंहिका-नघुषौ ।                            | २०७            |
|            | तीर्थकराणां दिचरमपूर्वजन्मगुरवः ।           | १८३         |     | सोदासः ।                                   | २०८            |
|            | तीर्थकराणामुपान्त्यदेवभवाः ।                | १८३         |     | मांसमक्षणविपाकः ।                          | २०९            |
|            | तीर्थकराणां जन्मनगर्यः माता-पितर            | :           |     | दशरथः ।                                    | २१०            |
|            | नक्षत्राणि ज्ञानपादपा निर्वाणस्थानं च ।     | १८४         | २३  | विहीसणवयणविहाणो नाम                        |                |
|            | तीर्थकराणां राज्यद्धिः देहवर्णाश्च ।        | १८६         |     | तेवीसइमो उद्देसो ।                         | २११–२१२        |
|            | पल्योपम-सागरोपमोत्सर्पिण्यादिकाल-           |             | 32  | केगइपरिणयण-वरसंपायणवण्णणो                  |                |
|            | स्वरूपम् ।                                  | १८७         | \   |                                            | र१३–२१५        |
|            | तीर्थकराणामन्तराणि ।                        | १८८         |     | कैकयी।                                     | •              |
|            | पञ्चमषष्ठारकयोः स्वरूपम् ।                  | १८८         | •   |                                            | <b>२१३</b>     |
|            | कुलकराणां तीर्यंकराणां चोत्सेधाः ।          | १८९         | २५  | चउभाइविहाणो नाम पंचवीसइमो                  |                |
|            | कुलकराणां तीर्यंकराणां चायूंषि ।            | १९०         |     |                                            | र१५–२१७        |
|            | जिनान्तरे द्वादशचक्रवर्त्तिनः तत्पूर्वभवावि | रेच। १९०    | २६  | सीया-भामंडलुप्पतिविद्याणी नाम              |                |
|            | सनत्कुमारचिक्रचरितम् ।                      | १९१         |     | ` <u>`</u>                                 | २१७–२२४        |
|            | पुण्य-पापफलम् ।                             | <b>१</b> ९४ |     | भामण्डलपूर्वभवचरितम् ।                     | २ <b>१</b> ७   |

|            | मांसविरत्युपदेशः मांसमक्षणे नरकवेदना        | -                    |   | ३५ | कविलोवक्लाणो नाम पंचतीसइमा           |                |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|---|----|--------------------------------------|----------------|
|            | वर्णनं च ।                                  | २१९                  |   |    | उरेसो ।                              | २७५–८१         |
|            | मांसविरतिफलम् ।                             | २२१                  |   | ३६ | वणमालानामं छत्तीसइमं पथ्वं ।         | २८१–८४         |
| २७         | रामकयमेच्छपराजयकित्तणो नाम                  |                      |   | ३७ | अइवीरियनिक्खमणं नाम                  |                |
|            | सत्तावीसइमो उदेसो ।                         | २२४–२२७              |   |    | सत्ततीसइमं फ्वं।                     | २८४–८८         |
|            | रामस्य अनार्यैः सह युद्धम् ।                | २२५                  |   | ३८ | जियपउमावक्लाणं नाम                   |                |
| २८         | राम-लक्खण-धणुरयणलाभविद्याणी                 |                      |   |    | भृद्वतीसइमं पन्वं ।                  | २८९–९२         |
|            | नाम अद्वावीसइमो उद्देसो ।                   | २२७–२३६              |   | ३९ | देसभूसण-कुलभूसणवक्ताणं नाम           |                |
| २९         | दसरहवइराग-सव्वभूयसरणग्रुणि-                 |                      |   |    | एगूणचत्तालं पव्यं। २                 | ९२–३०१         |
|            | आगमो नाम एगूणतीसइमो उद्देसो                 | । २३७–४०             |   | 80 | रामगिरिउवक्खाणं नाम चत्तालं पब्वं।   | ३०१–२          |
| ३०         | भामंडलसंगमविहाणो नाम                        |                      | • | ४१ | जडागीपक्लिउवक्खाणं नाम               |                |
|            | तीसइमो उदेसो ।                              | २४०-४६               |   |    | एगचत्तालं पव्यं ।                    | ३०२-७          |
|            | भामण्डलपूर्वभवः ।                           | <b>ર</b> ૪ૄ          |   | ४२ | दंडगारण्णनिवासविहाणं नाम             |                |
|            | चन्द्रगति-भामण्डलपूर्वभवसम्बन्धः ।          | २४४                  |   |    | वायालीसइमं पव्वं ।                   | ३०७–१०         |
| 38         | दसरहपञ्चज्जानिच्छयविहाणो नाम                |                      |   | ४३ | संबुक्तवहणं नाम तेयालीसं पव्वं ।     | ३१०–१३         |
|            | एकतीसइमो उद्देसो ।                          | २४७–५५               |   | 88 | सीयाहरणे रामविष्यलावविहाणं नाम       |                |
|            | दशरथपूर्वभवाः ।                             | २४७                  |   |    | चउत्तालीसं पव्वं ।                   | ३१३–१७         |
|            | हेमन्तवर्णनम् ।                             | २४९                  |   | ४५ | सीयाविष्यओगदाइपव्वं पणयास्रं ।       | ३१७–२०         |
|            | भरतस्य राज्यं रामस्य च वनवासः।              | <b>२५</b> १          |   | ४६ | मायापायारविउन्त्रणं नाम              |                |
| ३२         | दसरहपच्यज्जा-रामनिमामण-भरहरज                | ন-                   |   |    | छायालीसं पव्वं ।                     | ३२०-२७         |
| •          | विद्याणी नाम बत्तीसइमी उद्देसी ।            |                      |   | ४७ | सुग्गीवपहाणवक्ताणं नाम               |                |
|            | दशरथप्रव्रज्या ।                            | २५७                  |   |    | सत्तचत्तालं पव्यं ।                  | ३२७–३०         |
|            | विविधवतनियम-जिनपूजा-दानादीनां फल            | <b>ब्रम्</b> । २५९   |   | 8८ | कोडिसिलाउद्धरणं नाम अहचत्तालं        |                |
| 22         |                                             | . <del></del>        |   |    | पव्वं ।                              | ३३१–३९         |
| २२         | वज्जयण्णउवक्खाणो नाम तेत्तीसङ्<br>उद्देसो । | मा<br>२६१–७ <b>१</b> |   | ४९ | हणुयपत्थाणं नाम प्रगूणपन्नासं पच्वं। | ३३९–४१         |
|            |                                             |                      |   | ५० | महिंददुहियासमागमविहाणं नाम           |                |
|            | बज़कर्णराजकथा ।                             | २६३                  |   |    | पन्नासइमं पञ्चं ।                    | ३४१–४३         |
| <b>3</b> 8 | सीहोदर-रुद्दभूइ-वालिखिछोवक्लाण              |                      |   | ५१ | राघवगंथव्वककालाइविद्याणं नाम         |                |
|            | नाम चउतीसइमो उद्देसो।                       | २७१–७५               |   |    | एगपनासइमं पव्वं ।                    | <b>3</b> 83–84 |

| <b>પ</b> ર | हणुवकषालामलंकाविहाणं नाम<br>बावकं पव्वं ।  | ३४५–४७         | ५६ | रावणबल्लनिमामणं नाम छप्प <b>भं</b><br>पञ्चं ।                        | ३६४–६७          |
|------------|--------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५३         | इणुवलंकानिग्गमणं नाम तिपंचासइमं<br>पच्चं । | <b>३</b> ४७–५७ | ५७ | इत्थ-पहत्थवहणं नाम सत्ताव <b>भं</b><br>पव्वं ।                       | ३६७–६९          |
| ५४         | लंकापत्थाणाभिहाणं चउपन्नासइमं<br>पव्वं ।   | ३५७–६०         | ५८ | नल-नील-इत्थ-पहत्यपुष्वभवाणु-<br>कित्तणं नाम अद्वाव <b>कं</b> पव्वं । | ३७० <i>–</i> ७१ |
| ५५         | विभीसणसमागमविहाणं नाम<br>पंचावभं पच्वं ।   | ३६०–६४         | ५९ | विज्ञासिश्वहाणं नाम एगूणसहं<br>पव्वं ।                               | ३७१–७६          |

#### Additions and Corrections

to

#### The Introduction

P 2 1. 10 Since now, the work of Svayambhū is published in full.

P 2 11. 12-13 delete the sentence beginning from 'These works' etc.

P 5 f. n. 2 last line-correct एसोडि to एसाडे

P 6 f. n. 5 the paper is now published:

Journal of the Oriental Institute, Baroda Vol IX Nos. 2 and No. 3.

P. 7 f. n. the paper is now published:

J. O. I. Baroda, Vol IX Nos. 2 and 3.

P 8 f. n. 1, l. 1 read तीसवरिससंजुत्ता

P 12 1. 29 read Maranasamādhi (V 935) for Prajňāpanā.

P 12 f. n. 4. delete Maranasamādhi V. 935

, Correct Punja° to Punya°

P 23 delete Oceans

P 24 l. 1 Read हियं for हि यं

1. 22. Correct परितावयइ to परितावयर

P 28 f. n. 1, l. 11 Correct 274 to 444

P 29 f. n. 4 delete ते.

P 31 1. 16 Read °वयणसरिसाइं for °वयण सरिसाइं

P 38 f. n. 1 l. 5 Correct अंद्या to अंधा.

Note: Please read cariya for chariya wherever 'chariya' occurs.

---->@(0----

#### INTRODUCTION

#### PART I

#### **RĀMĀYANA**

#### 1. POPULARITY OF THE STORY OF RAMA:

No work of Indian literature has enjoyed a greater popularity in India down to the present day than the Rāmāyana of Vālmīki. It is truly a popular epic, as it has become the property of the whole of India and has tremendously influenced the thought and poetry of the nation for more than 2000 years. For centuries the story of Rama has remained alive in India and it continues to live among all grades and classes of people. Everyone is familiar with the characters and stories of the great epic. Teachers of the various religious schools refer to it and draw upon it to propagate religious and moral doctrines among the people. The story of Rama occurs in the Mahabharata and the Puranas such as Brahma, Padma, Garuda, Nārada, Bhāgavata, Agni, Skanda, Vāyu and so on. We have, further, the Adbhuta Rāmāyana. Adhyātma Rāmāyana, and Ānanda Rāmāyana. Many eminent Sanskrit poets including Bhāsa, Kālidāsa. Bhavabhati and Rājaśekhara have again and again drawn the material for their poems and plays from the Rāmāyana and worked them up anew. There are the Buddhist forms of the Rāmāyana ie. g., the Dasaratha Jataka) and Jaina forms of the story of Rama also exist - wellknown among them are the Pauma-Chariya of Vimala-suri, the Padma-Purana of Ravisena, the Uttarapurana of Gunabhadra, and the Trisastiśalākā purusa-Charita of Hemachandra. Versions of the Rāmāyana are found in the principal languages of India such as Hindī (e.g., Rāma-Charitamānasa of Tulasīdāsa), Bengālī (e.g., Krttivāsa Rāmāyana), Kashmīrī (Kashmirī Rāmāyaṇa), Marāthī (e.g., Bhāvārtha Rāmāyaṇa), Gujarātī (e.g., Rāmāyaṇa-sāra), Tamil (e. g., Tamila Rāmāyaṇa by Kambena), Telugu (e. g., Dvipada-Rāmāyaṇa), Kanarese (e. g., Pampa-Ramāyana) and others. It has been translated into almost all modern Indian languages and other languages of the world such as English, German, French, etc. Then there are the forms of the Rāmāyana that are known to exist outside India such as the one in Java and China.

#### 2. RĀMĀYAŅA IN JAINA LITERATURE:

The three principal characters of the Rāma legend are drawn from among the 63 Śalākā-puruṣas. They are Padma (Rāma), Lakṣmaṇa and Rāvaṇa who form the 8th set of Baladeva, Vāsudeva and Prativāsudeva. Of all the 27 heroes they enjoy supreme popularity and Balarāma, Kṛṣṇa and Jarāsandha stand next to them in popularity. That the Rāma story is most popular with the Jainas can be seen from the number of works which treat of it right from the early centuries down to 17th century A.D. We give below a list of important! works which sing of the glory of Rāma:

- 1. Pauma-chariya of Vimala-suri (close of the 3rd century)
- 2. Vasudevahindi of Sanghadasa (not later than 609 A.D.)
- 3. Padmapurāņa of Raviseņa (678 A.D.)
- 4. Pauma-Chariu of Svayambha (middle of the 8th century A.D.?)
- 5. Chaupannamahāpurisachariya of Śīlāchārya (868 A.D.)
- 6. Uttarapurana of Gunabhadra (9th century A. D.)
- 7. Brhat-Kathākoşa of Harişeņa (931-32 A.D.)

- 8. Mahāpurāņa of Puspadanta (965 A. D.)
- 9. Kahāvalī of Bhadresvara (11th century A.D.)
- 10. Yogaśāstra-svopajña-vrtti of Hemachandra (latter half on the 12th century A.D.)
- 11. Trişaşţiśālākāpuruşacharita of Hemachandra
- •
- 12. Śatruńjayamāhātmya of Dhaneśvara (14th century A.D.)
- 13. Puņyachandrodayapurāņa of Kṛṣṇadāsa (1528 A.D.)
- 14. Rāmacharita of Devavijayagaņin (1596 A.D.)
- 15. Laghutrişaştiśalākāpuruşacharitra of Meghavijaya (second half of the 17th century A.D.)

The Dhartākhyānas of Haribhadra (750 A.D.) and the Dharmaparīkṣā of Amitagati (1014 A.D. casually treat of the story of Rāma. The work of Svayambhā is not yet published in full. The works of Kṛṣṇadasa, Devavijaya and Meghavijaya are not accessible to me. These works, which casually treat of the Rāma legend and which are inacessible to me, are dealt with in an Appendix.

Jinaratnakośa notices some other Jaina works which treat the subject-matter of the Rāmāyana:

- 1. Sīyāchariya of Bhuvanatunga Sūri
- 2. Rāmalakkhaņachariya of Bhuvanatunga Sūri
- 3. Padmapurāņa by Somasena
- 4. Padmapurāņa by Dharmakīrti
- 5. Padmapurāņa by Chandrakīrti
- 6. Padmapurāņa by Chandrasāgara
- 7. Padmapurāņa by Śrīchandra
- 8. Padmapurāņa (also known as Rāmadevapurāņa) by Jinadāsa, pupil of Sakalakīrti (the author follows Raviseņa's Padmapurāņa in his work).
- 9. Padmapurāņa (also known as Rāmāyaņa) by Pampa
- 10. Chāmuṇḍarāyapurāṇa (also called Triṣaṣti-Śalākā Purāṇa or Triṣaṣti Purāṇa) by Chāmuṇḍarāya (pupil of Jinasena) in Kanarese language.
- 11. Trişaştimahāpurāņa (also called as Trişaştīśalākāpurāņa or Mahāpurāņa) by Mallişeņa (pupil of Jinasena), It is in Sanskrit. It was composed in 1047 A.D.
- 12. Trişaşţilakşanamahāpurāna (or simply Mahāpurāna or Laghumahāpurāna) by Candramuni
- 13. Trişaştiśalākāpuruşacharitra (in Sanskrit prose) by Vimala-sūri
- 14. Trişaşţiśalākāpuruşacharitra (Gadya) by Vajrasene
- 15. Trişaşţismrti by Āśādhara Pandit (in 1236 A.D.)
- 16. Dvisandhānakāvya (also called Rāghavapāndavīya) by Dhanañjaya, a Digambara writer
- 17. Mahāpuruşacharita (also called Dharmopadeśaśataka or Upadeśaśataka) in five Cantos by Merutunga (pupil of Chandraprabhasūri of the Nāgendra Gachchha)
- 18. Mahāpuruṣacharita (in 8790 Prakrit Gāthās) by Āmrasūrī. No MSS. are known so far.
- 19. Raghuvilāsanāṭaka by Rāmachandra (pupil of Hemachandra)
- 20. Rāghavābhyudayanāṭaka by
- do.
- 21. Saptasandhānamahākāvya (a small poem in nine cantos, in which every verse is capable of seven interpretations connected with the seven great persons five Jinas, Kṛṣṇa and Rāma) composed in 1704 A.D. by Meghavijayaganī (pupil of Kṛpāvijaya of the Tapā-Gachchha)
- 22. Sītā-Charitra (in Prakrit) anonymous
- 23. Sītā Charitra (in Prakrit) anonymous

- 24. Sītā Charitra by Santi Suri
- 25. Sītā Charitra by Brahma Nemidatta
- 26. Sītā Charitra of Amaradāsa
- 27. Sītā Charitra (a Kāvya in four cantos containing 95, 99, 153, and 209 stanzas respectively)
- 28. Sītā-prabandha, (in Sanskrit) anonymous
- 29. Sītānāţaka (also called Maithilī-Kalyāṇanāṭaka) by Hastimalla, son of Govindabhaṭṭa
- 30. Trişaşţisāra by Harişeņa, pupil of Vajrasena

#### 3. THE DIFFERENT JAINA FORMS OF THE STORY OF RAMA: THEIR INTERRELATION

Among the various Jaina adaptations of the Rāma legend Vimala's Paumachariya stands, chronologicallay speaking, first. The study of the different Jaina Rāmāyaņas clearly reveals that Ravisena, Svayambhū. Silāchārva, Bhadreśvara, Hemachandra, Dhaneśvar, Devavijaya and Meghavijaya follow Vimala. Ravisena does not state that his Padmapurana is based on Vimala's Paumachariya. The comparative study of the two versions establishes firmly that Ravisena is heavily indebted to Vimala. Svayarabha expressly states to have followed Ravisena in composing his Pauma-Chariu. At the end of his version of the Rama storv Silāchārva states: "Thus is parrated, in brief, the life history of Rāma and Laksmana which is described at length in works like the Paumachariya." From this statement it follows that he has used Vimala's work in preparing his abridged version. Bhadresvara does not indicate his source but the study of his Rāmāyana version proves beyond any shadow of doubt that he adopts the story of Rāma as given by Vimala and frequently also borrows phrases and lines from him. Hemachandra does not care to mention his source for his two Rāmāyana versions - one found in his Yogaśāstra-svopajña-vrtti and the other in his Trisastisalākāpurusacharita. Hemachandra has based his versions mainly on Vimala and Ravisena. Dhanesvara's version too closely follows the tradition represented by Vimala. Devavijaya' himself says that he is following Hemachandra. Meghavijaya's Laghu-Trişaşti is an abridged version of Hemachandra's Trisastiśalākāpurusacharita.

Guṇabhadra's version which is largely dependent on Vālmīki contains some features which have their parallels in the Daśaratha-Jātaka and the version of Sanghadāsa, and some traits peculiar to the the Jaina forms of the Rāma legend, and this conglomeration of different elements gives Guṇabhadra's version a new look and form. It is, therefore, generally regarded, and rightly too, for it has many important divergences with the Paümacariya – as forming another independent version. Puṣpadanta, although he does not expressly state so, follows Guṇabhadra. Kṛṣṇadāsa is another writer who follows him. From the number of authors, who follow Vimala, it is evident that his tradition is highly popular among the Jainas.

The versions of Sanghadasa and Harişena, however, are more related to the Ramayana of Valmīki or the Ramopākhyāna of the Mahābhārata than to the version of either Vimala or Gunabhadra.

The different works noticed in the Jinaratnakośa probably do not contain any new features but reproduce, with some variations, one or the other of the popular versions. It would not be correct to designate the schools of Vimala and Guṇabhadra as Śvetāmbara and Digambara for some Digambara writers too follow the so-called Śvetāmbara version of Vimala. The three groups of Jama Rāmāyaṇas may conveniently be represented in a tabular form as follows:—

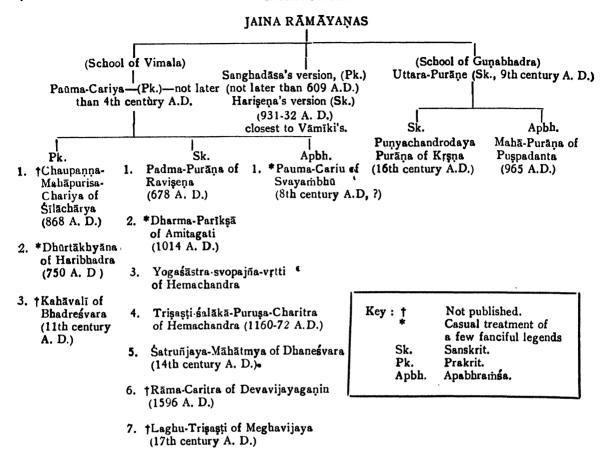

#### 4. OUTLINE OF THE RAMA STORY COMMON TO ALL THE JAINA FORMS:

The versions of Sanghadāsa and Harişeņa are very near to the Vālmīki Rāmāyaņa and are clearly based on it, excepting of course quite a few Jaina features. The versions of Vimala and Guṇabhadra are typical of all the Jaina forms of the Rāma legend. We, therefore, give here a brief outline of Rāma's story common to all the Jaina forms:

There was a king called Daśaratha of the Ikṣvāku family, who ruled over Ayodhyā. He was blest with four princes called Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata and Śatrughna. There was, at the time, a king named Janaka who ruled over Videha. He had a daughter by name Sītā. Janaka gave her in marriage to Rāma.

Now there was a mighty king called Ravana who ruled over Lanka. He was fascinated by the wondrous beauty of that princess Sītā. He carried her off by force to Lanka. Rama was stricken with profound sorrow at this misfortune.

There was a Vānara prince, Sugrīva, who was deprived of his rightful place in Kişkindhā. He sought Rāma's alliance. Rāma, and Lakṣmaṇa helped Sugrīva regain the kingdom of Kişkindhā.

Rāma, Lakṣmaṇa and the army of Sugrīva marched against Lankā; Vibhiṣaṇa, the righteous brother of Rāvaṇa did his best to persuade Rāvaṇa honourably to return Sītā to Rāma, but in vain. He deserted Rāvaṇa and formed an alliance with Rāma. A terrible war was fought between the two hostile armies of Rāma and Rāvaṇa. Finally Rāvaṇa was killed, Vibhīṣaṇa was made king of Lankā and Rāma was united with his lost queen.

After vindicating his honour, Rāma, with Lakṣmaṇa and Sītā returned to Ayodhyā, his capital. Rāma had 8000 queens among whom Sītā and three others were the principal ones. Lakṣmaṇa had 16000 queens among whom Pṛthvīsundarī and others were the chief ones. Rāma and Lakṣmaṇa very deeply loved each other. After Lakṣmaṇa's death Rāma became a monk, practised austerities, obtained perfect knowledge, and in due course attained to Mokṣa. Lakṣmaṇa, as he did not accept the path laid down by the Jinas, sank into hell. Rāvaṇa, for his lapse from the code of correct behaviour, had to go to hell. Both of them after passing through many births would attain to liberation. Sītā, after leading the life of an Āryikā, was born in heaven, but she, too, would in course of time obtain Mokṣa.

According to the Jaina versions, Rāma, Lakṣmaṇa and Rāvaṇa are the 8th set of Baladeva, Vāsudeva and Prativāsudeva.

It is quite obvious that/excepting the number of the queens of Rāma and Lakṣmaṇa, the killing of Rāvaṇa by Lakṣmaṇa and the Jinistic conclusion this Rāma story is basically and essentially the same as that found in the Hindu versions of Vyāsa and Vālmīki.

#### 5. THE ORIGIN OF THE RAMA STORY IN JAINA LITERATURE:

#### (a) The Problem:

With regard this problem of the origin of the Rāma story in Jain literature three logically possible answers suggest themselves: the story of Rāma in Jaina literature (i) preserves an independent tradition anterior to that of Vālmīki, (ii) is derivative in nature being borrowed from the Vālmīki Rāmāyaṇa or the Hindu Rāmāyaṇa in general with suitable changes and (iii) partly preserves some features of the very ancient tradition prior to that of Vālmīki and partly borrows some features of the Vālmīki Rāmāyaṇa on account of their vast popularity among the masses. For this purpose it is necessary to investigate the oldest Jaina tradition preserved in the Paumachariya.

(b) The Tradition Regarding the Orign of the Paüma-Chariya:

( as recorded by Vimala-Süri himself is as follows:)

The Pauma-Chariya was in the form of a list of names and was handed down in regular succession from teacher to his disciple. It was first told by Lord Mahāvīra to Indrabhūti Gautama who retold it to his disciple. It became known to generations of people through a succession of 'Sādhus's. Rāhu was his grand-teacher and Vijaya was his teacher. He composed this epic, 530 years after the

1.8

- 1. नामानलियनिवढं आयरियपरंपरागयं सन्वं। बोच्छामि पडमचरियं, अहाणुपुव्वसमासेण॥
- 2. एयं बीरजिणेण रामचिरियं सिद्धं महत्यं पुरा,
  पच्छाऽऽस्वंडलभूइणा, उ किह्यं सीसाण धम्मासयं।
  भूमो साहुपरंपराऍ सयलं लोए ठियं पायडं,
  एसोहि विमलेण सुस्तसिहयं गाहानिवद्धं क्यं॥ Canto 118, v. 102.

Nirvāņa of Lord Mahāvīra, having heard (from his Guru) the lives of Nārāyaņa and Baladeva as were given in the Pūrvas.<sup>1</sup>

Scruting of this tradition: It is difficult to accept this tradition as founded on facts. It is probably true that the poet had before him a Nāmāvali and known its elucidation from his teacher. But that the story was first told by Lord Mahavira himself is difficult to believe. For in the Jaina Canon we do not find the story of Rama recorded anywhere, although the story of Krana who lived centuries after Rāma - according to the statement of the Jaina writers themselves - occurs in Antagadadasāo<sup>8</sup>. It is not likely that such a well-known story which admirably illustrates the disastrous consequences of passion for another's wife should find no place in their sacred works. Again, it is very probable that the story of Rāma was not sufficiently popular in the days of Mahāvīra - anti hence he may not have made use of that story for religious purpose. This surmise is strengthened by the fact that the story of Rāma was popularised by Vālmīki in the 3rd century B. C.3 Although it is said that the lives of Nārāyana and Baladeva were given in the Purva texts, we unfortunately are not in a position to verify the truth of the statement as these Purva texts are irrevocably lost. Again the traditions recorded by different poets in their Puranas dealing with the lives of 63 heroes are conflicting. Even the later poets of Jaina Ramayanas (such as Hemachandra) do not appear to have taken this tradition of Vimala seriously. Otherwise how could they effect modifications in the principal narrative which Mahāvīra is said to have told to his pupils? They would have then remained contented with merely adding poetic descriptions of the cities, towns etc., without tampering with the principal narrative of Rama believed to have been delivered by Mahāvīra. It appears that the poet traces the origin of the story to Lord Mahāvīra in order just to invest it with authority and sanctity and the statement that the lives were given in the Purva texts is just intended to induce devout readers to accept the truth of the story when, he found it necessary to give the followers of Jaina faith a worthy substitute for the enormously popular epic of Valmiki. Vimalasūri's indebtedness to Valmiki and the derivative nature of the Jaina Rāmāyanas has been demonstrated elsewhere.

- पंचेव य वाससया, दुसमाए तीसविरसमं जुत्ता ।
   वीरे सिद्धिमुवगए, तओ निवदं इमं चिर्यं ॥ Canto 118, v. 103.
   and, राष्ट्र नामायरिओ, ससमयपरसमयगिहयसन्भावो ।
   विजओ य तस्स सीसो, नाइलकुलवंसनेदियरो ॥ Canto 118, v. 117-18.
- 2. Antagada-dasão, Varga III. The Nandi and the Anuyogadvāra Sūtra text (forming part of the Jaina Canon) mention 'Rhārata' and 'Rāmāyaṇa' but they refer to the great epics of the Hindus and not to any Jaina 'Rāmāyaṇa' or Jaina Mahābhārata.
- 3. Winternitz has discussed the age of Rāmāyaṇa. He holds that "It is probable that the original Rāmāyaṇa was composed in the 3rd century B. C. by Vālmīki on the basis of ancient ballads".
- 4. We have many parallels in the Hindu literature: e.g., the author of Manusmrti (Chapter I) traces its origin to the Creator; so too Bharata's Nāṭyaśāstra (Chapter I) finds divine origin. Such fictitious traditions are fabricated intentionally in order to show that these works possess divine authority. Vimala-Sūri, being a Jaina, introduces a tradition representing Mahāvīra, the Jina, as the expositor of the Rāma story and thus claims his story to be a genuine account.
- 5. The limits of space available have precluded full investigation of the origin of the Jaina Rāmāyanas. I have fully dealt with this problem in my paper "The Origin and development of the Rāma Story in Jain literature" shortly to be published in the Journal of the Oriental Institute, Baroda

#### 6. THE DEVELOPMENT OF THE RAMA STORY IN JAINA LITERATURE:

Vimalasūri's Paūmachariya serves in a way as a model for later Jaina poets. On account of the limits of space we note here only noteworthy features – incidents, events and episodes, added by later Jaina poets:

. Sanghadāsa retains many principal features of the popular Rāmāyaṇas of the Hindus: Mantharā's role in the Court-Intrigue, Daśaratha's death on account of grief for his son, Rāma's delegating of his authority to the Pādukās in all his affairs of state, the Śūrpaṇakhā episode, the golden stag, the slaying of Vālin, the great bridge built across the ocean. He portrays Sītā as Rāvaṇa's daughter, probably with a view to explaining away the mystery of Sītā's birth as we find it in the Hindu version.

Ravisena presents the Rāma-story after Vimala but with a bold Digambara colouring. According to him Suprabhā is the fourth queen of Dasaratha and Satrughna is born of her.

Svayambhūdeva follows Raviseņa. The changes introduced by him do not concern the principal story but relate to poetic descriptions etc.

Silācārya mainly follows Vimalasūri but adds the incident of the golden stag and the Vāliepisode probably on account of their immense popularity.

Guṇabhadra's version stands by itself: Vārāṇasī was originally the capital of Daśaratha, who migrated to Ayodhyā after Sagara's family was annihilated. Janaka gave Sītā in marriage to Rāma who protected the sacrifice undertaken by him. Rāma, with Sītā and Lakṣmaṇa, went to Vārāṇasī (ancestral capital) in order to safeguard the interests of his subjects; at Nārada's instigation Rāvaṇa was enamoured of Sītā; Rāvaṇa sent Śūrpaṇakhā as a Dūtī to Sītā; Lakṣmaṇa fought against Vālin and killed nim; and finally Rāvaṇa cut off the illusory head of Sītā and threw it before Rāma (this detail is borrowed from Vālmīki)

Guṇabhadra's story is not as popular as that of Vimala. We find his version given by Puṣpadanta and Kṛṣṇa.

Harisena follows mainly Vālmīki's Rāmāyaṇa. He follows Raviṣeṇa in describing Suprajā (for Suprabhā) as the fourth queen of Daśaratha and mother of Śatrughna; and Sītā to have become a nun after her fire ordeal.

Puspadanta mainly follows Gunabhadra. His version, however, is superior to that of Gunabhdra on account of its grand poetic style.

Bhadreśvara bases his version on the Paumachariya. He, however, adds one new feature for the first time when he introduces in his version the motif of the picture of Rāvaṇa drawn by Sītā.

Hemachandra generally follows Vimalasūri and Raviṣeṇa in his two versions. His Rāmāyaṇas show acquaintance with the versions of Sanghadāsa and Bhadreśvara also. According to him, Daśaratha after his marriage with Kaikeyī does not return to Ayodhyā but goes to Rājagṛha, gets his family there, and lives there for a long time, out of fear of Rāvaṇa. It is there that Rāma and Lakṣmaṇa are born. It is only when he feels himself invincible on account of his powerful sons he goes to Ayodhyā with his whole family; and it is at Ayodhyā that Bharata and Śatrughna are born (TSPC version).

<sup>1.</sup> For a full treatment of this topic see my paper "The Origin and development of the Rāma Story in Jaina literature" shortly to be published in the Journal of The Oriental Institute, Baroda.

· Dhaneśvarasūri follows in the main the version of Vimalasūri/Raviṣeṇa/Hemachandra. According to him, however, Kaikeyī asks for the banishment of Rāma (and Lakamaṇa too) in addition to her demand of the kingdom for her son – this detail is after Vālmīki.

Krinadāsa appears to follow Gunabhadra.

Devavijayaganin follows Hemachandra.

Meghavijaya presents an abridged edition of Hemachandra's Ramayana.

The writers of unpublished Rāmāyaṇās probably follow their predecessors whos works are referred to here and hardly have anything new to add.

#### PART II

#### PAÜMACHARIYA: A STUDY

#### 7. THE DATE OF VIMALASTIRI

In the subscription to the Paumachariya Vimalasūri gives the date of the completion of the work as 530 A.V.¹ Two different dates are given for the year of Nirvāṇa of Mahāvīra: (i) The traditional date namely 526 B.C. and (ii) The date fixed by Jacobi, viz., 467 B.C. They indicate two different dates of the completion of the Paumachariya, viz., 4. A. D. and 64 A. D. That is to say, according to poet Vimalasūri's own statement the Paumachariya was written in the first century A.D.²

- 1. पंचेव य वाससया, दुसमाए तीस वरिस संजुत्ता । वीरे सिद्धिं उवगए, तश्रो निबद्धं इमं चरियं॥ c xviii 103.
- 2. Leumann considered the date 4 A.D. as unassailable (Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. I, tp. 514. f.n. 1, and Vol. II p. 478, f.n.). Winternitz accepts 64 A.D. as the date of the composition of the Paumacariya (Ibid, Vol. I, pp. 513, 514 with f.n. 1, and Vol. II, p. 477 with f.n. 3, p. 478 and p. 489). Pandit Hargovind Das Sheth assigns this work to the first century A.D. (Pāia-Sadda-Mahannavo, Vol, IV, Introduction, p. 13). Pandit Premi accepts the date given by Vimalasūri as correct (Jain Sāhitya Aura Itihāsa, revised edition 1956, p. 91). Dr. Ivotiprasad Jain appears fo be in favour of the date as recorded by the poet himself (SrImad Rājendrasūri Smāraka Grantha: Vimalārya Aura Unakā Paumachariyam, pp. 444-445). Prof-K. V. Abhyankar refutes some of the arguments against an early date for the poet: The occurrence of words like Dīnāra, Surunga and the like which betray the Roman and the Greek. influence on Indla "can at the most make us disinclined to put a writer (who uses these words) before the beginning of the Christian era". The astronomical data are probably not genuine. The argument based on the influence of later poets and playwrights on Vimalasūri he rebuts thus : "The descriptions of the seasons, water-sports, hells, and amorous gestures have been more or less conventional ones, ever since the time of the earliest Indian epics, and similarity of thought and expression in this matter can never be a criterion for the fixing of the dates of any two writerswhose writing show much resemblance in those matters". On the strength of the primitive language, archaic forms and the old metres he assigns the work to the first century A.D. (Foreword to Pauma-Chariyath, Chs. 27-28, edited by Sri S. C. Upadhyaya, Ahmedabad, 1934).

Jacobi, however, holds that the Patimachariya was written in a much later age. In his paper called "Some Ancient Iaina Works" he observes: "As it (the Paumachariya) gives a lagna in which some planets are given under their Greek names, the book, for example, must have been written after Greek astrology had been adopted by the Hindus, and that was not before the 3rd century A. D. Therefore unless the passage which contains the ligna is a later addition the book itself may be placed in the 3rd century A.D. or somewhat later." In another place he speaks of its age as 'perhaps of the third century A.D.' In another place still he writes: "Since the words 'dināra', 'lagna', 'Yavana' and Sakas are mentioned in the work itself the latter must have been composed earliest in the second or the third century A. D." In the introduction to Parisistaparvana he writes: "For Vimalasuri, author of Praktit poem Paumachariya, states at the end of his work to have written it in 530 A.V. This date, if interpreted as a regular Vira date is inconsistent with the author's statements in Cxviii-117-118. He gives his spiritual lineage: Rāhu, Vijaya. and Sari Vimala who belong to the Nāilakulvamsa. The latter is no doubt identical with Nāilī Sāhā which, according to the Theravalt, was founded by Vajra's disciple Vajrasena. Vajra having died about 575 A.V.. Vajrasena may be confidently placed in about 580.600 A.V. As Vimala was a member of the Nailī Sāhā, he was removed from its founder by an uncertain number of generations. He therefore cannot have lived before the later part of the 7th century A.V., and thus it is certain that his date 530 is not a regular VIra

- 1. Modern Review, December 1914.
- 2. Encyclopaediatof Religion and Ethics, Vol. VII, p. 467.
- 3. Introduction to Bhavisattakahā (German) 1918, Translation by Dr. Ghosal, Journal of the Oriental Institute, Baroda, June 55, Vol. IV, No. 4, pp. 363-65.
- 4. Bibliotheca Indica Work No. 96 (Calcutta, 1932), edited by Jacobi, p. XIX. Keith (A History of Sanskrit Literature, p. 34, p. 40, f. n. 2), Woolner (Introduction to Prakrit, 1928, p. 83), Glasenapp (Jaina Dharma, p. 118,—A Gujarati Translation of Jainismus, Jain Dharma Prasāraka Sabhā, Bhavnagar) Dr. Upadhye (Introduction to Pravachanasāra—p. XXIII, and f. n. 1 thereon, R. J. Sāstramālā, Bombay 1935, and Introduction to Paramātma-prakāša, p. 56, f. n. 1, R. J. Sāstramālā, Bombay 1937), Dr. Ghatage (ABORI, Poona, Vol. XVI, 1934-35: Narrative Literature in Jaina Māhārāšṭri, p. 30; Progress of Indic Studies, BORI, Silver Jubilee, 1942, Poona: "A Brief Sketch of Praktit Studies", p. 169; Sārdha Šatābdi Commemoration Volume: A Locative Form In Paumachariya) follow Jacobi in dating Vimalasūri.

Prof. Laddu and Gore appear to be of two minds regarding the date of Vimalasūri. They assign him "to a period between the latter half of the first century B. C. and the first half of the first century A. D." or "To somewhere between the latter half of the second century A. D. and the first half of the third century A. D." (Paümachariya of Vimalasūri, Cantos 33-35, Poona, 1941 Introduction pp. viii-ix). Shri S. C. Upadhyaya assigns Vimalasūri to the seventh century A. D. on the basis of the influence of other poets and writers on him (Paümachariyath, Chs. 27, 28, Ahmedabad, 1934). He, however, subsequently changed his view and defended the date 530 A. V. as correct (Jainācārya Srī Ātmārāmji Janmaśatābdi Grantha: Mahākavi Vimalasūri ane temanum Racelum Paümachariya—an article in Gujarati, pp. 100-123, 1935). Principals Chaughula and Vaidya place Vimalasūri in the second century A.D. (Paümachariyam, Chs. 27-28, 1934 Chaugule, Chs. I-IV, 1936, Chaugule and Vaidya, Chs. 33-35, 1941 Chaugule). Principal V. M. Shah too places Vimalasūri in the second century A.D. (Paümachariya, Chs. I-IV, 1936, Surat). Dr. U. P. Shah casually suggests that it would be preferable to understand 530 A.V. as 530 V.S. (Śrīmad Rājendrasūri Smāraka Grantha: Prācina Jaina Sāhitya men Mudrāsambandhī Tathya. p. 539. an article in Hindi).

date. In the common Vīra era starting from 526 B.C. the year 530 corresponds to 4 A.D. But the Paumachariya was written in a much later age. For in it the Yavanas and Sakas are mentioned, not as newly settled in India, but as living there since time immemorial, the same holds good with dināra".

Muni Jinavijayaji 1 thinks that probably the work is not so ancient as it claims to be. He believes with Jacobi that Vimala's date 530 is not a regular Vira date and that Vimalasari is not later than the 3rd century A.D.

K. H. Dhruva<sup>a</sup> was inclined to assign the Paumachariya to the period between 678 A. D. and 778 A. D. He fixed the upper limit 678 A. D. on the ground that the Paumachariya was, according to him, a Prakrit rendering of Raviṣeṇa's Padmacharita-Purāṇa (678 A. D.). The lower limit is unassailable as Kuvalayamālā (778 A. D.) mentions Vimala. Dhruva advanced a few more arguments for dating it so late as that: (i) Vimalasūri's use of some metres of comparatively later origin such as Gāhinī, Śarabha and Āryāskandhaka, (ii) the employment of Sragdharā at the end of a Canto and of Yamaka in Gīti and of the poet's own name Vimala as a key-word or catchword in the concluding stanza of every canto, and the (iii) comparatively modern Prakrit of Vimalasūri.

Pandit Paramanand Jain Shastri<sup>3</sup> points to the use of the word Siyambara (=Śvetāmbara, Canto XXII. 78) by Vimalasūri and opines that its use suggests a late date. He finds resemblance between four gāthās from the Paümachariya and the Chārittapāhuḍa (and also one gāthā, with slight variation, common to the Paümachariya and the Pravachanasāra). He shows the great resemblance of ideas between some gāthās of the Paümacariya and the Sūtras from the Tattvārthasūtra (Digambara recension in particular). He quotes the line एताहे विमलेण युत्तसिह्यं गाहानिबद्धं क्यं। Pc. CXVIII v. 102 (d) and interprets it to mean that the poet Vimala has versified the Sūtras from the Tattvārthasūtra<sup>4</sup>. He, therefore, holds that Vimalasūri must have flourished after Kundakunda and Umāsvāti.

The various arguments advanced by Jacobi and others for rejecting the date given at the end of the work itself and assigning him to a much later period may be conveniently summed up as follows:

(i) The words Yavanas, Śakas, dinār and surungā (or surangā) are mentioned in the work. (ii) It gives a lagna in which some planets are given under their Greek names. (iii) The word 'Siyambara' (Sk. śvetāmbara) in reference to a Jaina muni occurs in the work. (iv) There is resemblance of ideas, thought

- 1. In a personal discussion which I had with him recently he expressed this opinion.
- 2. Jain Yuga, Vol. I, part 2, 1981 V. S. (pp. 68-69) and Vol. I, part 5, 1982 v. s. (pp. 180-182).
- 3. Anekānta (Kiraņa 10-11), 1942: Paumachariyakā Antaḥ-Parīkṣaṇa, pp. 337-344 (f. n. Bhūlasudhāra on p. 352). This article is quoted in full in the Hindi Introduction to Padmapurāṇa, Vol. I, Bhāratītya Jñāna-pīṭha, Kāśī, 1958, without correcting the mistake referred to in the foot-note on p. 352!
- 4. This interpretation of the word 'Suttasahiyam' is indeed extraordinary! The expression 'suttasahiyam' in this stanza has nothing to do with the Tattvārthasūtra. In the opening Canto the poet Vimalasūri describes the source of his work as the words of Lord Mahāvīra himself (Read in this connection, Paumachariya, 1. 8-10, 13, 29-31, 33 and 90 and the title of the first Chapter 'Sūtra-vidhāna' and CXVIII. v. 118). The word sūtra in the title "Table of Contents' means 'Contents'. That the expression 'sutta-sahiyam' means 'in accordance with the sacred texts (धूत = आगम) is quite clear if we read the following gāthā:

सुत्ताणुसारसरिसं (०सरसं १) रइयं गाहाहि पायडफुडस्यं । विमलेण परुमचरियं, संखेवेण निसामेह ॥ 1. 31 and words between the work and Chārittapāhuḍa and Pravachanasāra, and between the work andt he Tattvārthasūtra. (v) The work presents some comparatively modern metres and the author's own name as a key-word. (vi) The work contains a number of vulgarisms which foreshadow the Apabhrathśa stage. (vii) The work is a Prakrit rendering, in an abridged from, of the Sanskrit Padmacharita. And lastly (viii) the Nāilakulavamśa, to which Vimalasūri belonged, is identical with the 'Nāilī Sāhā' which was founded by Vajrasena (580-600 A.V.).

Let us now examine these arguments one by one. As regards the mention of Yayanas it may be noted that the word Yauna, meaning the Greeks, is found used in the Mahabharata, XII, 207-43 and that the earliest use of the Sanskritized form Yavana can be traced in the Aşţādhyāyī of Pānini (circa 5th century B.C.) and that of the Prakrit form Yona in the Inscriptions of Asoka. It is a historical fact that "the people of Uttarapatha at least had direct knowledge of the Greeks as early as the sixth and fifth centuries B. C. It is not improbable that officers of Greek and Indian Origin in the service of the Achaemenian Government as well as merchants of the empire belonging to both the nationalities often met one another at the metropolis and the provincial headquarters..... The conquest of North Western India in 327-325 B.C. by Alexander and the foundation by the Macedonian king of such cities as..... Alexandria, peopled partially by some of the Greek followers of the Conqueror, must have led to an intimate association between the Yavanas and the Indians ... 1. Again, says Sarkar, "As early, however, as the time of Patanjali's Mahabhasya the Yavanas as well as the Sakas found a place in the Indian Society as 'anirayasita' (pure) Sūdras while the Manusamhītā regards them as degraded Kşatriyas. .......The Mahābhāsya and the Manusamhitā appear to speak of the Greeks of Bactria and Afghanistan who established themselves in India in the early years of the second century B.C." In fixing the age of Manusmrti (200 B.C. to 200 A.D.) Keith remarks: "The former limit arises from the mention of Yavanas, Sakas, Kambojas, and Pahlavas, showing that the work was written when the frontiers were no longer safe from invasion....."8 As regards the words 'dināra' (the Latin denarius) and 'Surunga' (Greek Syrinx, an underground passage) Keith observes that they suggest a date not before the second century A.D.4 His statement, however, is by no means beyond dispute. The term 'Suranga' occurs in the Arthaśastra. As shown above the Indians were in contact with the Greeks centuries before the Christian era. They may have borrowed the word surunga from them. Regarding the word 'dinara' we must not forget the fact that trade and commerce was regularly going on between India and Rome from even before the second century B.C. It is reasonable, therefore, to believe that the gold coin dinara must have been very familiar to the Hindus (especially, from Western India) since that time.

Regarding the argument based on the Greek influence, we must remember that Jacobi himself qualifies his statement regarding the passage thus "Unless the passage which contains the lagna is a later addition." He appears to have entertained doubt regarding the genuine character of the passage. Prof. Abhyankar writes about this passage thus: "the astronomical data found in the book are very inaccurate and if they are taken as genuine they would be a proof of the ridiculously poor knowledge of astronomy on the part of the author who has felt no hesitation in placing Venus and Mercury at a distance of more

- 1. The Age of Imperial Unity (Bhāratīya Vidyā Bhavan, Bombay), p. 102.
- 2. Ibid., p. 103.
- 3. A History of Sanskrit Literature, p. 441.
- 4. Ibid., pp. 65, 248, 445 for dinara and pp. 25 and 460 for surunga.
- 5. "Some Ancient Jain Works" Modern Review, (December) 1914.

than 60° and 120° from the sun." The passage is not quite essential in the context and probably is an interpolation. Even if it is accepted as genuine it need not necessarily suggest a late date. For Jacobi's view about the period when the Hindus adopted Greek astrology is not incontestible. Dixit holds that the Zodaic names Meşa and others were current in India round about five hundred years before the Saka or the Christian era and the names of week days about a thousand years before these eras started. Prof. Abhyankar believes in the identity of Mīnarāja or Mīnendra, the author of the Yavana-Jātaka and King Menander (150 B. C.) and adds that the date of King Menander (about 150 B. C.) also well agrees with the date which can be assigned to the work on strength of internal and external evidences."

The word 'Siyambara' (Švetāmbara) used in the work appears not to have the later cannotation which it acquired after the great schism of the Jaina community into Svetāmbaras and Digambaras. In fact, the absence of the word Digambara in the whole of the work, the presence of beliefs and details of dogma which are in agreement with the Digambara tradition (and Ravişena's use of the work as the basis of his Padmacharita or purāna) clearly suggest an early date for the work when sectarian prejudices had not as yet developed.

There is striking resemblance between the Paumachariya and the works of Kundakunda and Umasyati as pointed out by Pandit Paramanand Jaina. This kind of resemblance regarding doctrinal details, however, does not necessarily or invariably indicate the borrowing by one from the other but it nly proves their common heritage. If there is striking resemblance between two Kavyas, it suggests that one has borrowed from the other unless both have drawn upon the same source. Regarding matters of doctrinal and ritualistic interest if there is resemblance between a Kāvya and other authoritative works and when their dates are incontestible it is reasonable to infer that the poet has borrowed from the authoritative texts and not other way. The Paümachariya being a Purana-Kayya includes matter of doctrinal interest. If the dates of the authoritative texts were definitely and decisively known to be earlier than that of the Paumachariya one could have argued for its indebtedness to them in regard to these points of doctrinal interest. But their dates are disputed by scholars. It stands to reason, therefore, to say that the Paumachariya embodies ancient traditions and beliefs of the Svetambaras and the Digambaras. their common heritage before they parted ways. This hypothesis is supported by the fact that the gatha "Jam annānatavassi" etc. (Canto 102, v. 177) from the Paumachariya which has a parallel in Pravachanasāra. III. 38 is also found in the sacred works of the Svetāmbaras such as Prajnāpanā, etc. The Brhat Kalpasūtra reads this Gāthā as follows:-

> जं अझाणी कम्मं खवेइ बहुयाहिं वासकोडीहिं। तं नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ ऊसासमेत्तेण।।

As regards the use of metres of comparatively later origin by Vimalasuri, we must always bear in mind that it is not always safe to judge the age of a work on the evidence of metres only. Again, if we believe in Jacobi's hypothesis that "In the early centuries A.D. there existed a large literature in Prakrit,

- 1. Foreword to Paümachariyath (Chs. 27, 28) edited by Sri S. C. Upadhyaya, published by R. P. Kothari and Co., Gandhi Road, Ahmedabad, 1934.
- 2. Bhāratīya Jyotişasastra (pp. 139, 511), by S. B. Dixit, Aryabhūşan Press, Poona, 1931.
- The Upadeśa-sūtra of Jaimini (p. 87), edited by Prof. K. V. Abhyankar, Gujarat Vidyāsabhā, Ahmedabad, 1951.
- 4. Cf. Pañchavastuka V. 564, Samstāraka Prakīrņaka V-115, Maraņasamādhi V. 935, Brhat Kalpasūtra (part II. 1170, p. 363) edited by Muni Srī Chaturavijayajī and Punjavijayajī.

probably popular epics, which have been lost to us, and of which the Paümachariya is the only remnant" it follows that in the absence of works belonging to that early period we are not in a position to judge correctly whether a particular metre is old or not. If Professor Dhruva places the work in the 7th or the 8th Century A.D. on the basis of metres, Professor Abhyankar holds that "The work can be said to be old enough on the strength of the language, the grammatical forms and the metres. The peculiar Gīti varieties and one or two old metres which are governed by Mātrās and not by Gaṇas show that the work belongs to a period immediately after the period of the Āgama works".

Regarding the use of the poet's own name Vimula - as a key-word it is easy to see that it does not necessarily speak of the modernity or antiquity of the work.

In regard to the language of the Paumachariya it is very surprising that Prof. Dhruva should describe it as 'modern'. Jacobi notes the peculiarities of the language of the Paumachariya, "the oldest Kāvya in Jaina Māhārāṣṭrī that has come down to us" and observes that "It is therefore a primitive and not yet grammatically refined Prakrit". Dr. Ghatage, while discussing the relation between Ardhamāgadhī and Jaina Māhārāṣṭrī, remarks "The various Nijjuttis and narrative works like Paumachariya, Vasudevahinḍɪ and others may be taken to represent the archaic form of JM. (Jaina Māhārāṣṭrī), the language of the non-canonical books of the Śvetārhbara writers". The work does present a number of vulgarisms which foreshadow the Apabhramśa stage. Jacobi analyses and illustrates the vulgarisms of various nature that appear in the Paumachariya. He, however, does not describe the language of the Paumachariya as Modern on the strength of the Apabhramśa vulgarisms. In this connection it is pertinent to reproduce Dr. Ghatage's observation:

"In this context, it must be clearly understood that this so called Ap. (Apabhrarhśa) influence originates from the spoken languages (in all probability the mother tongues of the writers) and traces of it can be detected even in the Amg. (Ardha-Māgadhī) canon (acchahith U. 22. 16) and the older works in JM. (Jaina Māhārāṣṭri)". It is, therefore, not legitimate to infer from the absence of early Apabhrarhśa works and the fact of Apabhrarhśa not being mentioned by Bharata in his Nāṭyaśāstra and of the Apabhrarhśa language or dialect not being treated of by Vararuchi's Prakrit-Prakāśa, that works showing Apabhrarhśa influence must be late.

The hypothesis that the Paumachariya is an abridged edition in Prakrit of Raviṣeṇa's Padmacharita (-Purāṇa) in Sanskrit has been refuted by Pandit Premi.<sup>7</sup> He has advanced a number of arguments, some of which are thoroughly sound and convincing, and established that the work of Raviṣeṇa is an

- 1. "Some Ancienti Jaina Works" Modern Review, December 1914.
- 2. Foreword to Paümachariyatı (Chs. 27 & 28) edited by S. C. Upadhyaya, Ahmedabad, 1934.
- 3. "Some Ancient Jaina Works" Modern Review, December, 1914.
- 4. Introduction to Kahāņaya-Tigam (p. 62), Kolhapur, 1951.
- 5. Introduction to Bhavisattakahā (Translated from the original German by Dr. Ghosal): Journal of the Oriental Institute, Baroda, June 55, Vol. IV No. 4 (pp. 363-65).
- 6. Introduction to Kahāņaya-Tigam, p. 63, Kolhapur.
  - Many MSS of the Vikramorvasiyam include Apabhramsa verses in the 4th Act to be recited by King Pururavas, who is love-lorn and 'unmatta'. There is a controversy regarding their genuineness as well as regarding the age of Kālidāsa. These Apabhramsa verses cannot, therefore, be of any use in the present context.
- 7. Jaina Sāhitya Aura Itihāsa (second edition, 1956): Padmacharita Aura Paumachariya, pp. 89-91.

enlarged edition in Sanskrit of the Prakrit Paumachariya. A few more arguments may be adduced here in support of Pandit Premi's view:

Ravisena clearly states that his work is based on written Rāma-Kathā¹ whereas Vimalasūristates that the Rāma-story before him was handed down by oral tradition and that it was only 'Nāmāvaliyanibaddhath'² and thus indicates that for the first time he gave it a literary shape composing it in the Gāthā metre.

Ravişena's work has a very distinct Digambara stamp. If the Paumachariya were later there is no reason why its author should retain only some Digambara traits and in some other cases introduce Syetāmbara traits.

Ravisena displays his great dialectical skill and argumentative ability and high proficiency in philosophical erudition, as for example, when he launches a vigorous and spirited attack against the Vedic sacrifice, the creation theory etc. If this highly important portion of the text were before Vimalasūri, he would have certainly incorporated this criticism in his Purāṇa-kāvya and enhanced its value. His silence in this regard is very significant and probably suggests that in his days he had not felt the need of rebutting the opponent's point of view by resorting to dialectics.

The horoscope of Hanumana as given in the Paumachariya is astronomically not correct, whereas the one found in the Padmapurāṇa<sup>6</sup> is astronomically correct. This clearly proves that Ravisena has corrected the obvious error found in the Paumachariya that was before him.

The arguments (for late dating) so far considered have not much force behind them and one cannot seriously challenge the date given by the author on their basis; the last arguments based on the identity of the Nāila-kulavamsa and Nāila Sāhā' is, however, very weighty and highly plausible. Jacobi has absolutely no doubt in his mind regarding the identity. Pandit Lalchand B. Gandhi believes that Nāila-gaccha and Nagendra gaccha (and Nāilī Sāhā) are, possibly identical. The writers of "Jaina-Paramparāno Itihāsa hold that the two are identical In his celebrated work called "Vīra Nirvāṇa Samvat aura Jaina Kāla gananā" Muni Kalyana Vijayaji supports the view that Nāila Kula, Nāili Sāhā, Nāila gaccha and Nagendr gaccha or Kula are all identical, although he points out that the equation Nāila = Nagendra is not in accordance with grammatical rules. In a recent letter written to the present writer, however, he unhesitatingly accepts this identity. Once we accept this identity it follows that we

- 1. वर्धभानिजनेन्द्रोक्तः सोऽयमधौं गणेश्वरम् । इन्द्रभूतिं परिप्राप्तः सुधर्मे धारणीभवम् ॥ प्रभवं कमतः कीर्ति ततोऽनुत्तरवाग्मिनम् । लिखितं तस्य संप्राप्य रवेर्यकोऽयमुद्रतः ॥ I. vv. 41.42
- 2. नामाविलयिनवद् ं भायरियपरंपरागयं सन्वं। वोच्छाभि पउमचरियं अहाणुपुर्वि समासेण ॥ I.8 सुत्ताणुसारसरिसं रह्यं गाहाहि पायडफुडस्थं, विमलेण पउमचरियं संखेवेण निसामेह ॥ I.13
- 3. एवं वीरिजिणेण रामचिरयं सिट्ठं महत्यं पुरा, पच्छाऽऽखंडलभूहणा उ किह्यं सीसाण धम्मासयं भूशो साहुपरंपराए सयलं लोए ठियं पायडं, एताहे विमलेण सुत्तसिह्यं गाहानिवदं कयं CX viii. 102
- 4. Padmapurana, Parvan XI, vv. 164-251.
- 5. Paumachariya, Parvan XVII, vv. 106-111.
- 6. Padmapurana, Parvan XVII. vv. 360-377.
- 7. Jaina Yuga, Vol. I, part 2 (pp. 68-69), Asvina 1981.
- 8. Jaina Paramparano Itihasa, Part I (pp. 305-410), by Triputi Maharaja, Ahmedabad, 1952.
- 9. Nāgariprachārini Patrikā (page 707), Part X, No. 4, Kashi, Samvat 1986.
- 10. Letter (in Hindi) dated 9th September, 1959.

must accept Jacobi's dating of the Paumachariya (about the end of the third century A.D.). Jacobi's hypothesis regarding the age of the Paumachariya finds strong support from Muniśr I Kalyanavijayaji,. who writes in his letter 1:

"An error has crept into the Gāthā giving the date of the work through the carelessness of some scribe. The expression in the present text of the Gāthā must have originally read as तिस्प्रतिसंद्वता. Due to scribal error the syllable u from तिस्प्र may have been left out and subsequently on noticing the metrical flaw तिस् may have been corrected to तीस". This amended text would give 274 A.D. as the date of the Paamachariya. "The age of the work could not", he asserts, "be earlier than the third century A. D., as it mentions 'lagna', etc., contains repeated exhortations to the people to perform the worship of the Jina-images, and 'Ahhiseka' (ablution) and lays down that the people should consecrate Jina-idols in each and every house and condemns the loose practices of Jaina monks. These references better fit in with and indicate the Gupta age and not the first century of Vikrama Samvat."

Although it is hard to persuade oneself to agree with Muniśrī Kalyānavijayaji regarding his emendation, as it indicates an extremely unusual way of giving the date of a work, his arguments based upon the 'Aṣṭavidha Pajā, Abhiśeka, Jina-Pratimā-Pratiṣṭhāpanā, etc., are weighty and confirm Jacobi's late date for the work.

#### 8. VIMALASŪRI'S LIFE.

It is, indeed, a misfortune that we have no biographical records of our well-known ancient poets. playwrights or writers in other fields. The lack of reliable personal life-history produces a sense of something missing. All that Vimalasuri chooses to tell us is stated in the colophon of his Paumachariya. He gives his spiritual lineage: He was a pupil of Vijaya, who was the joy and glory of the Nāilakulavamáa. Vijaya, in his turn, was a pupil of Rahu, who had mastered the doctrines of his own faith as well as those of his religious adversaries. It is clear that Vimalasuri like his teacher belonged to the same Nailakulayaméa. Muniéri Kalyanavijayaji informs me that "The Naila-Kula (vamsa) continued to be known as Nagila-kula or Nagendrakula up to the twelfth century (V.S.). From that time onwards it continued under the name Nagendragaccha and it altogether disappeared from the fifteenth century (V.S.). It appears from references in the exegetical works on the Sūtras that the monks belonging to this kula were somewhat of independent nature. They introduced some new practices as a result of which they lost caste with the orthodox kulas like the Kotika sometime in the eighth century after Mahāvīra's Nirvāna. This probably explains why Vimalasūri or succeeding Achāryas of this Kula do not find mention in the Pattāvalis and the absence of independent pattāvalis or Gurvāvalīs of their own. The colophon also informs us that Vimalasūri wrote his Rāghava-Charita (the same as Padma-Carita, Jaina Rāmāyana) after baving heard the lives of Nārāyana (here Lakşmana) and Baladeva (here Rāma) as described in the Pūrvas.3

- 3. Ibid., paragraph 2. The English translation of the original Hindi passages is free, but brings out his point of view correctly.
- 3. The use of the expression Dharmalabha, and the allusion to restoration of ruined Jaina shrines also point in the same direction.
- 3. राष्ट्र नामायरिको ससमयपरसमयगिह्यसञ्भावो । विजलो य तस्स सीसो, नाइलकुलवंसनंदियरो ॥ सीसेण तस्स रह्यं, राहववरियं तु सूरिविमलेणं । सोऊणं पूच्चगए, नारायण-सीरिवरियाइं ॥ CXVIII. 117-118.

Incidently it may be noted here that the word 'सीरि' in the above verse is misunderstood by some. Sri S. C. Upadhyaya takes it to mean "भी" (at pp. 100, 104, 109, 117 in his article referred to above. It is so misunderstood by Dr. Jyotiprasada Jain too (see his paper referred to above, p. 439). The word

The Puşpikā at the end of work describes Vimalāchārya as the 'Praśisya' (pupil's pupil) of Rāhu a veritable sun to the Nāilavamśa, a man of great soul and a Purvadhara (one who possesses the knowledge of Purva texts). The statement that Vimalasuri was a Purvadhara admits of neither refutation nor proof. The name of Vimalasuri does not find mention in the traditional list of Purvadharas. The Śvetāmbaratradition, however, states that the Purvadharas flourished for a period of about a thousand years after the Nirvāna of Lord Mahāvīra.

From the graphic description of the founding of Mathurā (Canto LXXXIX) and the strong influence of Jainism suggested therein one gets the impression, and it is an impression only, that Vimalasūri may have beed intimately connected with Mathurā. Further, one may not be far wrong if he were to inferfrom the poet's vivid and glorious description of the Jina-pajā, the Jinābhişeka and the Jinavandana bhakti. (Cante XXXII) that Vimalasūri was probably a 'Caityavāsin' or at least under the influence of Caityavāsins.

Vimalasūri: The Scholar: The Paumacariya reveals that Vimalasūri was very well acquainted. with the Ramayana of Valmiki and some other early versions of it. On the analogy of the Paumacariva one may safely infer that his Hariyamsa-cariya, if ever found, would reveal his deep acquaintance with the Bhārata epic. The description of Rāvaṇa's marvellous palace and the adventures of the Vānara warriors (Pc. LXVIII. 5-15) strongly reminds one of Yudhişthira's palace built by Mayasura and Duryodhana's adventures in it (Sabhāparvan). In his extant work he displays sound knowledge of the cosmography. ontology, mythology, religion and ethics of the Jainas. Some cantos reveal his good acquaintance with the Kamasutra, the Arthasastra and Yogasastra. Certain descriptions in the Paumachariya remind us of similar passages in the Agama works. Although he is indebted to Valmiki, he is not a slavish imitator. He has given prominence to the Vidyādharas, added some beautiful romantic episodes and displayed originality in the conception of his characters like Rāvaṇa, Kekaī and Vālin. Vimalasūri's Rāvaṇa is eminently a tragic hero. He refers to Vedic sacrifices and to the Vedas with their angas, but these references are not sufficient to attest his knowledge of the Vedic texts or the ritual of the Brahmanas. Nowhere does he show his aquaintance with the Upanisads unlike Ravisenāchārya. The horoscope of Hanumat, if accepted as genuinely his work. would reveal his poor knowledge of Astrology. He was conversant with the science of omens and dreams. From the poetic portion of the Paumachariya one may legitimately infer that he was conversant with some early works dealing Poetics and Metrics. He knew many plants and creepers that he mentions by name in the Paumachariya. From his reference to the Garuda and the seven Uragavegas (XV. 45-48) it appears that he

सीरि is an equivalent of Sanskrit सीरिन् (an epithet of Balarama) and stands for Baladeva or Balabhrt, Haladhara, the elder (step-) brother of Nārāyaṇa (or Vāsudeva). Thus in the present context Nārāyaṇa and Sīri stand for Lakṣmana and Rāma. According to Jyotiprasad Jain the words सोऊंगं पुरुवगए नारायणसीरिनरियाइं (meaning the life of Srī Nārāyaṇa, that is, Kṛṣṇa-Charita or Harivamia!) suggest that Vimalasūri had composed his Harivamia before his Paūmachariya. It is quite clear that he has entirely misunderstood the whole point. Here Vimalasūri points only to the trustworthiness of the source of his Paūmacariya. His statement that Svayambhū pays homage first to Vimalasūri (as an ancient poet) and then to Raviṣena is open to doubt. The name Vimalasūri is nowhere mentioned in the passage concerned. If he has in mind the identity of विमलस्रि and कीरियर the अनुत्रवाभिन्न, he should have made the point explicit and given his reasons for the identification.

1. In the introduction to the Paūmachariya Vimalasūri states:

एवं परंपराए परिद्वाणी पुट्यगंब-अत्थाणं । नाऊण कालभावं, न रुसियव्यं बुहजणेणं ॥ 1, 11, ॥
The word परिद्वाणी, however, does not necessarily indicate total extinction.

was acquainted with the Garuda-šāstra dealing with charms against snake-bites which is noted in the Sthānāšga.

### 9. VIMALASÜRI'S WORKS

Next let us consider the works he wrote. A didactic poem, called Praśnottaramālā¹ or Vimala-Praśnottaramālā or simply Ratnamālikā is attributed to Vimala. Haridāsaśāstrī is of opinion that this Vimala is identical with the author of the Paumachariya. In the closing verse the author is called simply Sitapaṭaguru, i.e., "the teacher clad in white". The two Śvetāmbara commentaries, one by Devaprabha (1186 A. D.) and the other by Devendra and Maṇibhadra (1373 A. D.) ascribe the work to Vimala(-chandra) Suri. It is now generally accepted that king Amoghavarṣa (or his Court poet) who reigned in the 9th century wrote this poem.

The works known for certain to be Vimalasūri's are the Paūmachariya and the Harivamsachariya. The Paūmachariya is the work of concern to us at present, and is studied exhaustively further on. The Harivamsa-Chariya is, however, unfortunately lost. But the fact of Vimalasūri's authorship of this work is attested by Kuvalayamālā. Uddyotanasūri pays a very handsome tribute to Vimalasūri and his Harivamsa in these words:

# डुहयण-सहस्स-दह्यं हरिवंसुप्पत्ति-कारयं पडमं । विवास स्वास विवास क्षेत्रं पितृ हरिवरिसं चेय (V.L. हरिवंसं चेय) विमलपयं ॥

As the Harivamás of Vimalasuri is lost, it is not possible to know definitely what its contents were like and what version of Harivamás it presented. Pandit Premi thinks that it would be no wonder if Jinasena's Harivamás (A.D. 783) like the Padmacharita (of Ravisena) were found to (represent (on discovery of the Manuscript of Harivamás) an extended recension of the Harivamás in Sanskrit. Another plausible

- 1. This small yet highly important didactic poem is claimed by Buddhists and Brahmins as belonging to their writings. See Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. II, pp. 559-550; Dr. Jyotiprasada Jain: Studies In The Jain Sources, Chapter IX. Haridasa Sastri (Indian Antiquary, 1890, 378 f.); Bhandarkar, Early History; of the Dekkan, 2nd edition, p. 681f.; J. F. Fleet in Indian Antiquary 33. 1904, 198 ff.
- 2. The hypothesis of Prof. K. H. Dhruva that probably there were two Vimalasūris—the earlier one belonging to the first century A. D., who was the writer of the Rāghavachariya and the later one, belonging to the 7th century, who was the author of the Paūmachariya, has been shown to be untenable by Prof. K. V. Abhyankar who observes: "Theories about two writers of the same name require to be based upon two separate works of similar names being actually available with differences in style, expression and method".

See Introduction, pp. 7-8, and Foreword, pp. iii-iv. to Paumachariyam, Chapters 27 and 28, edited by S. C. Upadhyaya, R. P. Kothari & Co., Gandhi Road, Ahmedabad, 1934.

- 3. Kuvalayamālā, Part I (p. 3, 1. 29), edited by Dr. A. N. Upadhye, Singhi Jain Granthamālā (No. 45), Bhāratlya Vidyābhavana, Bombay 7.
- 4. Pandit Premi translates: "प्रमा वंदनीय और विमलपद इित्तंश की वंदना करता है— Jain Sāhitya Aura Itīhāsa, 2nd edition, pp. 113-114). Dr. Bhayani construes the word 'Padhamam' differently when he says: "Uddyotanasūri refers......paranomastically to Vimalasūri as the first author of Harivathsa' Paūmachariū, Part I (p. 16, f. n. 4), edited by Dr. H. C. Bhayani, Bhāratīya Vidyābhavana Bombay 7.
- 5. Jain Sähitya Aura Itihāsa (p. 114), 2nd edition, 1956, Hindi-Grantha-Ratnākara (Private) Limited, Bombay.

surmise is that Svayambha's Ritthanemicharia' may be a slightly modified recension of Vimalasari's lost work, just as his Paamacharia is a modified recension of Vimalasari's Prakrit Paamachariya. These are, however, only conjectures. A very close and comparative study of the Svetāmbara and the Digambara works dealing with the subject matter of Harivamsa may help us to form some idea of the nature and contents of the lost work of Vimalasari, the earliest Jaina work of its kind. The main topics dealt with in it may probably have been the Dynasties of Yādavas, the Kurus, the great war between the Kauravas and the Pāndavas, the aftermath of war, the destruction of the city of Dvārakā and the tragic end of Kṛṣṇa, the renunciation of the principal characters and their past births.

#### 10. VIMALASÜRI'S SECT

Let us now proceed to discuss and determine, if possible, the sect to which Vimalasūri belonged. That he cannot be described as a fanatical follower of any one sect is evident from his Paumachariya. At the end of his Paumachariya he gives his spiritual lineage but does not tell us whether he belonged to any particular sect. Most probably in the early centuries of the Christian era it was not felt necessary by writers to give such details. It might appear rather impertinent on our part to make any further inquiry regarding his sect when he himself is silent about it. However, as inquiries have already been made in this direction by scholars<sup>2</sup>, it will not be altogether irrelevant to discuss Vimalasūri from this aspect.

The Paumachariya of Vimalasūrį is a work of very high antiquity dealing with the Rāmāyaṇa from the Jaina point of view. It is, therefore, no wonder if its auther is equally claimed by both the sects as one of their own. As a solution to this baffling problem an interesting hypothesis has been put forward that probably Vimalasūri belonged to the Yāpanīya Saṅgha. A careful investigation of the Paumachariya from this, point of view reveals that some beliefs and dogmas are in harmony with the Svetārbara tradition whereas some others, with the Digarbbara tradition. A few statement in the work are mutually contradictory.

# BELIEFS AND DOGMAS WHICH ARE IN CLOSE AGREEMENT WITH THE DIGAMBARA TRADITION<sup>3</sup>

- (i) The author states that king Śrenika put the question<sup>4</sup> about the story of Rāma to Gautama, one of the principal disciples of Mahāvīra. This way of introducing a story is a peculiarity of the Digambara writers.
- 1. This surmise is put forward by Dr. Jyotiprasad Jain in his paper referred to above. The colophon of the work reproduced by Pandit Premi (p. 216) and Dr. Bhayani (p. 117) does not mention any written work, unlike in the case of his Paumachariu, as its source.
- 2. For example, Pandit Premi, Muni Mahārāja Amaravijayajī, Dr. Jain, Pandit Paramanand Jain Sāstrī. Jacobi unquestioningly accepts the Svetāmbara authorship of the work (Some Ancient Jain Works, Modern Review, 1914). Glasenapp also takes the author to be a Svetāmabara (Jains Dharma, p. 118).
- 3. See for the treatment of this aspect of the question Pandit Premi's Jaina Sahitya Aura Itihāsa pp. 98-101 (2nd edition), pp. 283-285 (1st edition). Pandit Paramanand Jain Sāstrī: Anekānta year 5, Kiranas 10-11, pp. 337-344 (with f. n. on p. 352—Bhūlasudhāra): Dr. Jain and Dr. Upadhye Sampādakīya, pp. 5-8, and Prastāvanā (Pandit Pannalal Jain) to Padmapurāna, Vol. I, Bhāratīyı Jñānapītha Kāšī; Muni Maharāja Amaravijayajī: Jain Yuga, Vol. I, Part IV, Mārgašīrṣa 1982 pp. 133-137.
- 4. Cf. Pc. III. 7-13 (and 1.34).

- (ii) The author does not speak of Mahāvīra as married.1
- (iii) The Paumachariya states that Mahāvīra was conceived in womb of Triśalā and that there is no reference to the event of 'the transference of foetus'
- (iv) The work states that there are five 'Sthavara-Kayas'.
- (v) There are, according to the Paumachariya, fourteen Kulakaras.
- vi) The author gives Samādhī-maraṇa as the fourth Śikṣāvrata (XIV. 115). Nowhere in the Śve tāmbara canon this tradition is found. But this tradition is commonly found in the Digambara works of Kundakunda and others.
- (vii) The Paumachariya at C II. 145 speaks of 'anudiks'. This acceptance of 'anudiks' is not supported by any Agama text of the Svetāmbaras. Many Digambara works like Şaţkhaṇḍā-gama, Tiloyapaṇṇatti, etc. support this statement.
- (viii) Rşabha, while entering the ascetic order, is discribed as discarding garments (III. 135-136).

  Bharata is also described as discarding garments when he accepted the ascetic order (LXXXIII. 5).4
  - (ix) The number of Narakas given in the Paümachariya (CII. 67) closely agrees with the recension of the Tattvārthādhigamasūtra, preserved by Achārya Pūjyapāda. The Svetāmbara recension does not have the corresponding Sūtra. The same is the case with the names of the fourteen rivers listed in the Paümachariya (C II. 107-108) and with the statement that the division of time into Utsarpinī and Avasarpinī exists only in the Bhārata and the Airāvata Kṣetras (regions) and not in the remaining Kṣetras (III. 33, 41).
- 1. Cf. Pc. II. 28-29, III-57-58. Pandit Dalsukhbhai Malvania, however, points out that this tradition of Mahāvīra not having married is found in the Sthānānga, Samavāyānga and Bhagavatī texts; the other tradition of his having married is well-known since the days of Kalpasūtra (see his Sthānānga and Samavāyānga (in Gujarati) p. 330
- 2. Cf. Pc. II. 65 and C II. 93. Pandit Premi drops this reference in his revised edition. Sthānāṅga, 482 speaks of six kinds of souls. The sixth is called trasa by implication, the other five are Sthāvara. The Daśavaikālikasūtra preserves this tradition (see Chapter IV). Sthānāṅga, 164 and 393 preserve two different traditions, namely, the Sthāvaras are three or five.
- 3. Cf. Pc. III-50-56. According to Glasenapp (Gujarati translation p. 270), the Digambara tradition recognises fourteen Kulakaras. Jambūdvīpaprajūapti, Vakṣaskāra 2 speaks of fifteen Kulakaras, the last one being Rṣabha. There is some divergence between these names and the names found in the Paūmachariya as regards the order of their mention; and instead of Yaśasvī we have Payāṇanda in the Paūmachariya. There is similar divergence from the list contained in the Tiloyapaṇṇatti.
- 4. These references, however, do not necessarily suggest the 'Digambaratva', as held by Pandit Paramanand Jain Sastri.
- 5. This argument for the Digambara authorship of the Paumachariya cited by Pandit Paramanand Jain Sāstri is not convincing for we come across corresponding passages in the sacred works of the Svetāmbaras on which Vimalsūri may have drawn.

# BELIEFS AND DOGMAS THAT ARE IN CLOSE AGREEMENT WITH THE SVETAMBARA TRADITION:

(i) In the Introduction (I. 10) Vimalasuri states¹ :
जिणवरसुद्दाओं अरथी, जो पुष्टिं निग्गओ बहुवियप्पो ।
सो गणहरेहि घरिजं, संखेविमणो य उवइठ्ठो ॥

Muniśrī Kalyāṇavijayajī takes this as an important reference in favour of the Śvetāthbara authorship as it agrees with the Śvetāthbara belief regarding the character of Jina's speech.

- (ii) The Paumachariya (II. 26) refers to the extraordinary feat of 'Meru-Kampana' by his thumb by the Jina just in sport; on account of this fact gods gave the Jina the name Mahāvīra.<sup>3</sup>
- (iii) The Patmachariya (II. 36-37) describes that Lord Mahāvīra after obtaining perfect knowledge wandered from place to place enlightening 'Bhavya' soul and arrived at the Vipula mountain. According to Dr. Hiralal Jain and Dr. Upadhya this statement favours the Svetārhbara authorship. The Digambara tradition states that Mahāvīra observed silence for sixty-six days and then reaching Vipula mountain preached his first discourse.
- (iv) The Patmachariya (II. 33) refers to the supernatural power (atisaya), viz., of Mahāvīra's treading lotuses placed in front of him by gods. 8
- (v) The Paumachariya (II. 82) gives 20 as the number of Jina-kāraṇas, which agrees with the number of Jina-kāraṇas given in the Nāyādhammakahāo, VIII. 1-2.
- (vi) The Paumachariya (III. 62, XXI. 12-14) gives 14 as the number of dreams dreamt by Marudevī and Padmāvatī, the mothers of Rsabha and Muni-Suvrata (the Jinas) respectively.

It deserves special attention that the gatha गमक्सह etc. (XXI. 13) is in complete agreement with the Nāyādhammakahāo, l. 1.

- In this connection read the following gatha as well:
   तो अद्यागहीए, भासाए सञ्दजीवहियजणणं । जलहर्गभीर्रवो, कहेइ धम्मं जिणवरिंदो ॥ II. 6
- 2. Achārya Raviseņa (II. 76) too describes this supernatural feat. It should not, therefore, be regarded as a peculiarly Svetāmbara belief. Acārya Guņabhadra, however, records a different tradition regarding the marvellous feat which was responsible for the name Mahāvīra (Uttarapurāņa, LXXIV. 289-295).
- 3. Achārya Raviseņa (II. 98) refers to this 'atišaya' of Lord Mahāvīra. It should not therefore, be considered as a peculiar Švetāmbara feature.
- 4. Achārya Raviseņa (II. 192) gives the number as 16. The Tattvārthādhīgama-sūtra, however, gives 16 as the number. So this statement is not very significant in the present context.
- 5. Acharya Ravisena (III. 123, f, XXI. 13f) gives the number of dreams as 16.

It should be noted here that the Paümachariya specifically gives the number of dreams as 14 (XXI. 12, 14). Pandit Premi's argument (based on the number 15) that the Paümachariya preserves a tradition quite different from that of either Svetāmbaras or Digambaras proves, therefore, untenable. It should also be noted that Ravisena gives 'Mīnayugala' in place of 'Dhvaja', adds Simhāsana after 'Sāgara', and makes 'Vimāna' and 'Bhavana' as two separate dreams. In the light of this observation the statement in the Preface (Sampādakīya, p. 7) to the Padmapurāva (Bhāratīya Jñānapītha, Kāśi) that Varaśrīdāma is split as Šrī-Lakṣmī and Puṣpamālā needs to be corrected.

- (vii) The number of the wives of Bharata, the Chakravartin, given as 64000 in the Paümachariya (IV. 58); similarly the number of the wives of Sagara, the Chakravartin, is given as 64000 in the Paümachariya (V. 198).<sup>1</sup>
- (viii) The Paumachariya (V. 54-61)<sup>a</sup> describes the sight of a bed of lotuses that withered in a very short time as the cause of Ajitasvāmin's Vairāgya; the Tiloyapaṇṇatti (IV. 608) mentions the fall of a meteor as the cause of his Vairāgya. The Paumachariya gives 99991 as the number of Sādhus in his fold; the Tiloyapaṇṇatti (IV. 1092) gives this figure to be 100000. The Paumachariya gives the number of his 'Saha-Dīkaitas' as 10000 whereas the Tiloyapaṇṇatti (IV. 669) gives it as 1000.
- (ix) The Paumachariya (XXI. 22) states that Muni-Suvrata was filled with Vairāgya at the sight of the autumnal clouds that were disappearing. The Tiloyapannatti mentions 'Jātismarana as the cause of Vairāgya.'
- (x) The Paumachariya (V. 154) sets forth the names of 9 Baladevas. The names and the order in which they are mentioned are in agreement with the Svetāmbara sacred works.
- (xi) The Paumachariya (LXXXIII. 12) states that Kaikeyī attained to 'Uttamam siddhipadam', that is, liberation. This statement is very favourable for proving the Svetāmbara authorship. The value of this statement is, however, considerably lost on account of the presence in the text of two contradictory statements (XCV. 26 and CXVIII. 42).
- (xii) The Paumachariya (LXXV. 35-36; CII. 142-154) gives 12 as the number of Kalpa regions. Achārya Raviṣeṇa (LXXVIII. 63, CV. 166-168) gives the number of Kalpas as 16. As both the traditions are preserved in the Tiloyapaṇṇatti (Mahādhikāra 8, vv. 120-121, and vv. 127-128) this number of Kalpa regions cannot be regarded as point of difference of dogma between the two sects.
- (xiii) The Paumachariya (XVII. 42, LXXXIX. 18, 36) uses the term 'Dharmalābha' to indicate the blessings given by a Sādhu. According to Muniśrī Kalyāṇa-vijayajī this practice well accords with the Śvetāmbara tradition. The Digambara Sādhus give their blessings to their devotees by saying 'Dharma-Vrddhi'.
- (xiv) The Paumachariya! (CII. 181) defines a Samyak-dṛṣṭi person as one who has full faith in the nine padārthas such as Jīva etc. The Paumachariya nowhere makes a reference to the seven
- 1. Achārya Raviseņa (IV. 66, 247) states the number pf wives to be 96000.
- 2. Achārya Raviṣeṇa (V. 66-73) partly agrees with Vimalasūri, Vimalasūri mentions 12 years as the interval of time between Ajitasvāmī's Dīkṣā and Kevalajūāna; Acharya Raviṣena gives it as 14 years (as against 12 years given by Vimalasūri and Tiloyapaṇṇatti).
- Acharya Ravisena agrees with Vimalasūri on this point. So this statement is not of much significance in the present centext.
- 4. Achārya Ravişena does not give the names of Baladevas in the corresponding passage; nor does he mention these names in Canto XX as expected. The list given in the Tiloyapaṇatti (IV 1411) shows some divergence as regards the order of mentioning the names as well as regarding few names too.
- 5. Achārya Raviseņa does not refer to Kaikeyi's Mukti or Svargaprāpti in the corresponding passage (LXXXVI. 25-27). He, however, states in XCVIII. 39 and CXXIII. 80 that she attained to heaven.
- 6. In his letter to the present writer referred to above.

tattvas. Pandit Fulachandra Jain Śāstrī appears to hold that this tradition of nine Padārthas. is more commonly found among the Śvetāmbaras.

These references in the Paumachariya point to three logical probabilities: (i) The work was composed sometime before the division of the Jaina community into two sharply antagonistic sects. Or, (ii) The work is the product of a writer who flourished after the sharp division, but who was motivated by a spirit of compromise and reapproachment between the two sects. Or, (iii) Vimala belonged to the Yāpanīya Sect.

Pandit Premi's hypothesis that Vimalasūri was probably of the Yāpanīya sect has certainly an air of plausibility as the work shares the Švetāmbara and the Digambara peculiarities. He argues that Svayambhū (678-760 A.D.) who belonged to the Yāpanīya sect did not follow the Rāma story, preserved by Guṇabhadra, but followed that of Vimalasūri (through Raviṣeṇa) while composing his Paumachariu. If Vimalasūri was of the Yāpanīya sect and if the Paumachariya was long preserved, as Pandit Premi argues, by the Yāpanīya sect it is hard to believe why Svayambhū, himself a Yāpanīya sect should not give the Paumachariya as his source. 'He mentions Āchārya Raviṣeṇa as his fountain source. This could be explained on the ground that Svayambhū was more fascinated by the story of Vimalasūri than by the one preserved by Guṇabhadra.

The second hypothesis does not stand critical examination. If the author were moved by a spirit of compromise, he should have dealt with the fundamental points of difference such as 'Achelakatva' 'Strī Mukti'. Kevali-Bhukti, the Āgama-prāmāṇya etc.

It would thus seem more reasonable to accept the first hypothesis that the work was composed sometime before the divison of the Jaina community occurred. The fact that a radical Digarbbara like Ravişena followed the story of Vimalasūri, concealing his source, is significant. It suggests that prior to Ravişena the work of Vimalasūri was looked upon as the common property of both the sects. When the differences between the two sects began to assume a serious character, Ravişenāchārya may have felt the need of writing a Padma-charita, entirely in harmony with the Digambara tradition. If it is insisted that a specific religious denomination be given to Vimalasūri, it would be more correct to describe him as a Śvetāmbara writer rather than as a Digambara writer, for the following reasons:—

- (i) The Nāilakulavamsa is generally identified with the Nāilī Sāhā and the Nāgendra Gachchha The Nandisatra describes the Svetāmbara Achārya Bhūidinna as 'Nāilakulavamsanandikara' Vimalasūri describes his own teacher Vijaya by the same epithet. As far as it is known the Nāilakulavamsa does not find mention in any Digambara work.
- (ii) The use of the word 'Siyambara' to denote a Jaina Muni and use of the word Siyambara or Seyambara four or five times, without any special sectional colour by Vimalasūri, coupled with there expulsion by Ravisenāchārya in his Padmacharita favour the Śvetāmbara authorship.
- (iii) The language of the Paumachariya is Jaina Māhārāṣṭri, which is used by the Svetāmbara writers for their non-canonical works. No Digambara work is so far known to have been composed in the Jaina Māhārāṣṭri.

<sup>1.</sup> Anekānta, year 5, Kiranas 1-2,: Tattvārthasūtrakā Antahparīksana (p. 51). This argument based on the absence of any reference to the seven tattvas and on the allusion to the nine padārthas however, is not at all weighty.

#### 11. VIMALASŪRI: AS POET

Vimalasāri calls his work a "Purāṇa" in the Introduction (Canto I. 32) and at the end (Canto CXVIII. 111). His real aim is edification and instruction. He is full of burning enthusiasm for the Jaina faith. He writes with an eye to the liberation of mankind by means of Jainism. He delights in singing the glory and greatness of Jainism. The Paumachariya is to him only a means to propagate the doctrines of his faith. He is primarily a preacher and only secondarily a poet. Naturally, he touches on the various aspects of Jaina ethics, philosophy, dogma, mythology, cosmography, the dreadful consequences of killing and of the eating of flesh, the gruesome torments of hell, the worthlessness of this worldly existence, the denigration of women, the doctrine af Karma, the past and future births of various characters figuring in the narrative, and thus renders his work open to Keith's charge of "the extreme difficulty in making anything picturesque out of the dry and scholastic Jaina tenets and the somewhat narrow views of life prevalent in Jaina circules" or that it is "of the type of respectable dullness" (History of Sanskrit Literature) or that "it does not attain the level of literature". Jacobi observes that "it (the Paumachariya) has very little poetic value". This observation of Jacobi is true only so far as this portion of the work is concerned. It is, however, extremely unfair to Vimalasari to condemn the whole work as poetically worthless.

It is equally unjust to Vimalasuri to institute any comparison between him and Valmiki, the Ādikavi whose Rāmāyaṇa is a "popular epic and ornate poetry at the same time." It is idle to compare him with Kālidāsa, Bhāravi or Māgha. Their Mahākāvyas are chiefly meant to give pleasure, whereas the Purāṇas like the present one are mainly intended to serve the purpose of instruction. A close and careful study of the Paumachariya shows that we cannot claim for Vimalasuri rich poetical genius or high descriptive powers. It is, indeed, very difficult to point to any single canto in the whole work which is poetically of high merit. We, however, come across many pretty and beautiful descriptions of towns, oceans, rivers, mountains, seasons, water-sports, love-scenes, etc. in the work which demonstrate that Vimalasūri is capable of some moderately good poetry. The attention of readers is particularly drawn to the descriptions of the watersports at Canto X. 36-44, of the rainy-season at Canto XI. 111-119, of the evening at Canto XVI. 46-54, of Sitā at Canto XXVI. 98-102, of old age at Canto XXIX. 21-28, of the winter season at Canto XXXI. 41-47, of the Vanara-warriors visiting the marble palace of wondrous beauty at Canto LXVIII. 5-15, of the fireflames produced on the occasion of Sītā's fire-ordeal at Canto CII. 7-12, and of the cremation ground at Canto CV. 52-61. These descriptions will bear out the statement made above regarding Vimalasūri's poetic abilities. Vimalasuri shows his high proficiency in the expression of pithy observations on life, religion and morals. He ever and ever again flings at the reader beautiful 'Subhāṣitas' touching various aspects of human life. Only a few of them may be referred to here: Canto I. 17-27 dealing with various limbs of the human body; Canto IV. 26, 50, LXXV. 18, LXXXVII. 14, LXXXVI. 60, CIII. 52, 72, CVIII. 38, CXIII. 71, CXVII. 42 dealing with 'dharma'; III. 46-47 with 'dana'; CII. 177 with knowledge; XII. 81, LXII. 22, LXV, 30, LXXIII. 17 with good men; XXXV. 66 with the importance of wealth; III. 123-125, LXXVII-15, CVI. 41-42 with the nature of worldly existence; LXXVII. 13, CV, 39-40, CX. 11 with the karma doctrine; CIII. 73, CVI. 38, CVIII. 31, CXVIII. 107 with the pleasures of sense; LXXIII. 14, and CVIII. 25 with Death; LXXXXIV. 80-84 with the lot of a servant; and XVII. 33-34, LXIX. 34, LXXXXIII. 35-36 with women.

Vimalasūri flings at the reader some good 'arthantaranyāsas' too, such as

- (i) कि वजस्इभिन्ने न रियइ तंत् महारयणे । I. 13b.
- (ii) नक्कोण जं विख्यपद तत्य य परस्ण किं कज्जं। XII. 101b.

- (iii) नष्टुं हि यं च भहें। न सीयियव्यं बुह्जणेणं XXX. 35
- (iv) तुलावत्थाण जए, होइ सिणेहो नराण नियर्थ पि । XLVII. 5.
- (v) पत्ते विकासकाले नासइ मुद्धी नराण निक्खतं । LIII. 138b.
- (vi) किं दिण यरस्स दीवो, दिखाइ वि हु मग्गणद्वाए । LXX. 27.
- (vii) किं रासहस्स सोहइ, देहे रह्या विजयघंटा । LXXI. 54.
- (viii) मरणंताइ इवंति वेराणि । LXXV. 1.
- (ix) सम्मसिरो वि देसो पियविरहे रण्णसिहा होह । LXXVII. 42a.
- (x) भिष्यस्स जीवियाओ, कुक्कुरजीयं वरं इवह ।
- (xi) सन्वस्स वि कोउयं सरिसं। C. 54 d
- (xii) जह राया तह पया सन्वा<sup>5</sup>। CV. 106d.
- (xiii) जायस्स धुवं मरणं CVI. 26a

He uses a few colloquial expressions occasionally:

- (i) न य गेहंक्सि पलिले, कूनो खम्मइ सुत्रमाणेहिं। धाहाविए ण दम्मइ, क्षासो च्चिय तक्खणं चेव । V. 241 प्राक्षित्रं स य भवणे कृवतलायस्य खणणमारंभो। अहिणा दहस्स जए, को कालो मंतजवणंमि। LXXXVI. 60
- (ii) ......वेजनिरन्दाण मित्तपुरिसाणं । आहाणओ य लोए, एयाण फुडं कहेयव्वं । XII. 17
- (iii) किं वा त्रसेस्र कीरइ, तन्द्रलसारंगि संगहिए ।XII. 138
- (iv) दुसहं हुनइ समक्त्वं दुक्लं चित्र उच्भवे जणवयस्स । गयवेयणं दु पच्छा जणम्म एसा सुई भगइ ॥ XXVI. 97
- (v) तो दहरहस्स नामं, पियरस्स फुडं न गेण्हामि । LXXXVI. 9
- (vi) को सयलजगस्स इहं करेइ मुहबन्धणं पुरिसो । XCIV. 70b
- (vii) बीरपरिसाण भोज्जा वसुहा, कि एत्य विदेहिं। XCVIII, 22
- (viii) रथणं तु पुहइमोल्लं, दिन्नं विय सागमुद्धिए । CIII. 110
  - (ix) असमिक्सियकारीणं पुरिसाणं एत्य पावहिययाणं । सयमेव कयं कम्मं परिसावयइं हवइ पच्छा । CX. 11
  - (x) सिलले मन्थिजन्ते, सुद्दु वि न य होइ नवणीयं । सिक्याए पीलियाए, कत्तो च्चिय जायए तेल्लं । CXIII. 33
  - (xi) बालग्गकोडिमेत्तं, दोसं पेच्छिसि परस्स अइसिग्धं । मन्दरमेत्तं पि तुमं, न य पेच्छिसि अत्तणो दोसो । CXIII. 40
  - (xii) सरिसा सरिसेस सया, रज्जन्ति सुई जणे एसा । CXVIII. 41

He is very fond of paraphrasing proper names for example, Bhānukarṇa = o Śravaṇa, Ghana-vāhana = Megha o, Ākhaṇḍalabhūti = Indra-o, Vajrakarṇa = Kuliśa-śravaṇa, etc.

He uses very large number of Deśi words with a view to making Prakrit more readily intelligible to the common people. As the work was of a religious and propagandistic nature and meant for a large number of readers and the masses ('lokabhogya') he did not hesitate to use the non-Prakritic forms and idioms—the so-called vulgarisms from the popular speech of his days—Apabhramśa. He is very fond of using multiplicatives of onomatopoeic words too (for examples see the section on language).

- 1. cf. गतं न शोच्यं।
- 2. cf. विनाशकाले विपरीतदुद्धिः । 3. cf. मरणान्तानि वैराणि । Ramayana VI.C. 112. v. 25.
- 4. cf. गृहं तु गृहिणी विना कान्तारादितिरिच्यते । 5. cf. यथा राजा तथा प्रजा ।
- 6. cf. जातस्य हि ध्रुवो सृत्युः । Bhagavadgitā II. 27 a
- 7. cf. संदीप्ते भवने तु कृपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः । Bhartrhari Vairagya Sataka 75d.
- 8. cf. अतिरमसकृतानां कर्मणामाविपराः भवति इदयदाही शल्यतुल्यो विपादः । Bhartrhari Nitisataka 95cd
- 9. cf. खल: सर्वेपमात्राणि पर्चिख्रहाणि प्रथिति । आत्मानो बिल्डमान्त्राणि वक्ताक्रिके व वक्ताक्रि । प्रध्यान्तर । 2060

The figures of speech which are commoly met with in this work are Upamā and Rūpaka. Some other figures which we come across in the work are Utprekṣā, Atiśayokti and Arthāntaranyāsa. Anuprāsa and Yamaka are found to be rarely used.

Vimalasūri, no doubt, delineates the sentiments of Śṛṅgāra, Vira, Karuṇa and other sentiments in the narration of the principal story and in the romantic episodes that he has added. The fact, however, remains that his supreme interest lies in the development of 'Vairāgya' that leads the various characters in the story to the renunciation of worldly life and acceptance of Jainism.

Vimalasuri's style is lucid and fluent and, wherever necessary, forceful. The Purāna portion of the work, although otherwise important, makes extremely dull reading, but the style of this portion of the work too is quite simple and easy. In the course of his narration when he chooses to give poetic descriptions we come across comparatively long compounds but they are not difficult to understand.

Vimalasūri devotes 106 pages out of a total of 335 pages\* to narrating the back-ground of the principal narrative. This certainly detracts from his merit as a story-teller. He inscreases the bulk of the story by adding many legendary stories and romantic episodes; some of these, e. g., the episodes of Bhām-aṇḍala and Viṭasugrīva, are indeed quite beautiful. He claims at the end of his work that his Paümachariya is 'Visuddha-laliyakkharaheüjuttam' and 'Ākkhāṇaesu vivihesu nibaddha-attham'.¹ This claim is partially just and legitimate as the language of the work is not pure and chaste but shows many unprakritic forms and idioms.² Jacobi rightly observes that the work 'is very fluently written, in an easy epic style''. Uddyotanasūri pays a handsome tribute to Vimala as follows:

जारिसयं विमलंको विमलं को तारिसं लहृ अत्यं अमयमङ्ग्यं च सरसं सरसं चिय पाइयं जस्स ॥—Kuvalayamālā.

This high compliment Vimalasuri richly deserves.

#### 12. THE FORM OF THE PAUMACHARIYA:

The narrative literature of the Jainas is vast in extent and varied in scope.<sup>3</sup> It is generally divided into four broad categories as follows: (a) the Purāṇas and the Mahāpurāṇas, (b) the Charitras, Kathās and Ākhyānas, (c) the Prabandhas and (d) the Kathākośas. We are here concerned with the first category only as the work under study calls itself a Purāṇa (I.32, CXVIII. 111). The term Purāṇa originally meant nothing but 'Purāṇath Ākhyānam', i.e., 'old narrative.' Then in the course of time it came to denote 'a species of literature' comprising works of religious and didactic contents in which were collected ancient traditions of the creation, the deeds of the gods, heroes, saints, and distant ancestors of the human race, the beginnings of the famous royal families and so on. The term Purāṇa is defined in Hindu literature as follows :

A Purāṇa treats of five subjects: (1) Sarga, 'Creation', (2) Pratisarga, 're-creation', i. e., the periodical annihilation and renewal of the worlds, (3) Vathśa, 'account of the genealogy, viz., of the god:

<sup>\*</sup> Pages of Jacobi's Edition.

<sup>1.</sup> CXVIII-III

<sup>2.</sup> Some ancient Jain Works, Modern Review, December 1914.

<sup>3.</sup> See Winternitz: History of Indian Literature, Vol. II (pp. 475 onwards); Dr. A. N. Upadhye Introduction to Brhatkathākosa (pp. 17-39).

<sup>4.</sup> सर्गक्ष प्रतिसर्गक्ष वंशो मन्यन्तराणि च । वंशानुकरितं चैव पुराणं प्रवत्कक्षणम् ॥ — Matsyapurāņa LXV. 63

and the Rsis. (4) Manvantaras, 'Epochs between the Manus—the great periods, each of which has a Manu or primal ancestor of the human race, and (5) Vamáanucharita, the history of the dynasties whose origin is traced back to the Sun (solar dynasty) and the Moon (lunar dynasty)'. The Brahmavaivartapurana. however, says that the five 'laksanas' are only for the 'Puranas' and the 'Upapuranas', while the Mahapurana (the great Puranas) have ten 'laksanas' including praise of Visnu and the gods individually. Vimalasuri does not define either Purana or a Mahapurana. Among the Jaina authors, Jinasena is probably the first to define Purana and Mahapurana. Says he: "I shall describe the narrative of sixty-three ancient persons, viz., the (24) Tirthamkaras, the (12) Chakravartins, (9) Baladevas, (9) Ardha-Chakravartins (i.e., Vāsudevas), and their (9) enemies (i.e., prativāsudevas)." The word Purāna means 'old or ancient narrative.' It is called 'great' because it concerns the great (figures), or because it is narrated by the great (Tīrthamkaras, Ganadharas, Ācāryas) or because it teaches the way to supreme bliss. Other learned scholars say that it is called Purana because it originates with an old poet and it is called great because of its intrinsic greatness. The great Rsis called it a Mahāpurāņa as it relates to great men and teaches the way to highest bliss.\* Further he adds that the "Mahāpurāṇa" is regarded as Ārṣa because it was composed by Rsis, 'Sakta' because it expounds truth and 'Dharmasastra' because it declares Dharma. It is also looked upon as Itihāsa, or Aitihya or Āmnāya as it contains many stories about 'Iti-ha-āsa' (---'so it happened', i.e., 'traditional history').

Thus according to Jinasena Purāṇa and Itihāsa are synonymous terms. The Tippaṇakāra of Puṣpadanta's Mahāpurāṇa, makes, however, a distinction between the two, saying that Itihāsa means the narratives of sixty-three great men of the Jaina faith. In its definition of Itihāsa Kauṭilya Arthaśāstra (I. 5) enumerates Purāṇa and Itivṛtta as belonging to the content of Itihāsa. As Itivṛtta can only mean 'historical event' Purāṇa probably means 'mythological and legendary lore'.

एतदुपपुराणानां लक्षणं च विदुर्बुं था: । महतात्र पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥
 स्टिश्वापि विस्टिश्चित् स्थितिस्तेषात्र पालनं । कर्मणां वासना वार्ता चामूनाञ्च क्रमेण च ॥
 वर्णनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणं । उत्कीर्तनं हरेरेव देवानां च प्रथक् प्रथक् ॥
 दशाधिकं लक्षणत्र महतां परिकीर्तितम् । संख्यानत्र पुराणानां निवोध कथयामि ते ॥

-Kṛṣṇajanmakhanda, Ch. 131, vv. 6-10.

Srimad-Bhagawata-Mahapurāṇa likewise mentions the ten topics of a Mahapurāna as follows:
अत्र सर्गो विसर्गक्ष स्थानं पोषणमूत्यः। मन्वन्तरेशानुकया निरोधो मुक्तिराश्रयः॥ Skandha II, Adhyāya 10, v. 1 and
सर्गोऽस्याथ विसर्गक्ष वृत्ती रक्षान्तराणि च। वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः॥
दश्मिलक्षिणेर्युक्तं पुराणं तद्विहो विदुः। केचित्यविधं ब्रह्मक् महदल्यव्यवस्थया॥ Skandha XII, Adhyāya 7, vv.

9-10

- 2. तीर्थेशामि चक्रेशां हिलनामर्थेचिकणाम् । त्रिषच्टिलक्षणं वश्ये पुराणं तत्रृष्ठिषामि ॥ पुरातनं पुराणं स्थात्तन्महत्महत्वाश्रयात् । महद्भिदण्यिष्टस्वात् महाश्रयोऽनुशासनात् ॥ कित पुराणमाश्रित्य प्रमतत्वात्पुराणता । महत्त्वं स-महिम्नैव तस्येत्यन्यैनिस्च्यते ॥ महापुराषसं विषय महाभ्युद्यशासनम् । महापुराणमाम्नातमत् एतम्महर्षिमः ॥ Ådipurana I-20-23.
- 3. ऋषिप्रणीतमार्षे स्यात् स्कतं स्रुवृतशासनात् । धर्मानुशासनाच्चेदं धर्मशास्त्रमिति स्मृतम् ॥
- 4. इतिहास इतीष्टं तदिति हासीदितिश्रुतेः । इतिहत्तमयैतिहासाम्नायमामनन्ति तत् ॥ प्रराणमितिहासार्क्यं यरप्रोबाच गणाधिपः

Adipurana I. 24-25.

Adipurana I, 26a

5. See Puşpadanta's Mahāpurāna (edited by Dr. P. L. Vaidya) Vol. I (p. 9).

The Hindu definition of Purana (or Mahapurana) is applicable only partly to the work of Vimalasari. He speaks of seven Adhikāras (subjects, topics) as constituting his Paumachariva, viz., (1) The eternal nature of the Universe which was never created. (2) The origin of the dynasties. (3) Rāma's departure to the forest, (4) War between Rama and Ravana, (5) The birth of Lava and Ankuśa, (6) The liberation from worldly existence, and (7) The various existences (past as well as future).1 Out of these seven topics, Rāma's departure to the forest, the war between Rama and Ravana and the birth of Lava and Kusa (Ankusa) ate peculiar to a Rama-Charita or Purana. The remaining four topics are of the general features distinguishing Jaina Puranas. A study of the contents of the Paumachariya reveals that it describes, though briefly, the lives of the Tīrthamkaras Ŗṣabha, Ajitanātha, Muni-suvrata and Mahāvīra, and of the sovereign rulars Bharata, Sagara and Harisena, besides mentioning the names of the sixty-three great figures, their places of birth, their parents, their span of life, their respective trees, places of liberation, etc. It describes also the fourteen Kulakaras, the Kalpa-Vrksas, the duties of a Iaina householder, and of a Iaina monk, the horrors of hell, the joys of heavenly worlds, the Jina-puja, the Jinabhiseka, the Jinavandanabhakti, the origin of the four castes, the condemnation of Vedic sacrifice and of the Brahmanas, the dreadful consequences of killing and of the eating of meat. Most of these topics are generally found to be dealt with in all the Jaina Puranas. None of the definitions of a Purana or Mahapurana given above covers fully these various topics. The Adipurana attempts to cover some of these topics when it lays down that a Purana ought to deal with the eight topics or subjects given below:

(1) The Universe, (2) the country with its mountains, sea, etc., (3) the city or capital, (4) the kingdom, (5) the life of a Jina which acts as a ford for crossing the ocean of Samsāra, (6) liberality, munificence and austerities, (7) the four conditions of existence such as hells, etc., and (8) the fruit of Punya and Pāpa (meritorious deeds and sinful deeds).

Although the Paumachariya is undoubtedly a Purāṇa, it answers to some of the salient features of a Mahākāvya. The subject-matter is tha lives of great figures of aniquity. The work is composed in Cantos (Uddeśa, Samuddeśa or Parvan); it is chiefly in the Āryā metre but as the definition of an epic requires, the concluding stanzas of each canto are composed in a variety of metres. He interweaves his name (Nāmamudrā) in the closing verse of every canto. It contains many descriptions of towns, mountains, seasons, the rising and setting of the sun and the moon, sport in the sea, love-sports, separation, marriage, battles and the triumphs of the hero. It is embellished with figures of speech such as Upamā, Rūpaka, Utprekṣā, Arthāntaranyāsa, etc., in the poetic portion of the work. The principal sentiment is that of renunciation and quietude, although in some cantos the sentiments of Sṛngāra, Vīra, Karuṇa, Hāsya, Bībhatsa, and Adbhuta, are portrayed. The style of work is, on the whole, fluent and

1. ठिइ-वंससमुप्पत्ती पत्थाणरणं स्ववंकुषुप्पत्ती। निव्याणमणेयभवा सत्त पुराणेत्थ श्रहिगारा॥

2. लोको देश: पुरं राज्यं तीर्थं दानतपोन्वयम् । पुराणेष्यष्टधास्त्रीयं गतयः फलमित्यापि ॥

1.32 1V.3

In the article called Jaina-Purāņa (Jaina Siddhānta Bhāskara, Vol. VIII, part I, p. 4, June 1941) Pandit K. Bhujabali Šāstri mentions the eight topics of a Jaina Purāna according to the view of Pampa, a great Kannada poet:

- (१) लोकाकारकथन (२) देशनिवेशोपदेश (३) नगरसम्परपरिवर्णन (४) राज्यसमणीयकाल्यान (५) तीर्थमहिमासमर्थन
- (६) चतुंगतिस्वरूपनिरूपण (७) तपोदानविधानवर्णन (८) तत्फलप्राप्तिप्रकटन ।

It is very obvious that Pampa's source is linasena.

in descriptive passages only reveals long compounds. In short, the Paumachariya may be rightly and justly described as partly exhibiting the features of a Purāņa and partly of a Mahākāvya.

### 13. THE TITLE PAUMACHARIYA:

The present work is known as Paumachariya. The poet mentions this title in his work, not always but frequently.¹ The title means 'The Life of Padma' (—another name for Rāma). Rāma was so called because he was 'Paumuppaladalachchho' (possessd of eyes as lovely as the petals of a lotus) and 'Viyasiya-vara-pauma-sarisamuham' (having a face like an excellent blooming lotus).<sup>8</sup> In the course of the work the poet often refers to Pauma as Rāma, Rāhava, Rāmadeva, Sīri, Halahara, etc. It is, therefore, obvious that the various names Rāhavachariya, Rāmadevachariya, Rāmachariya and Halaharachariya used in the work stand for the Paumachariya and by no stretch of imagination can we ever speak that the Rāhavachariya was a work quite different from the Paumachariya of Vimalasuri. Professor K. H.

```
1. परमस्त इमं चरियं (Cl. 5) बोच्छामि परमचरियं । (l.8)
    को बण्णिकण तीरइ नीसेसं पउमचरियसंवंधं। (1.9)
    अह प्रमचरियतके वीरमहागयवरेण निम्मविए। (1.29)
    सुत्ताणुसारसिरसं रइयं गाहाहि पायडफुडत्यं । विमलेण पउमचिरयं संखेवेण निसामेह ॥ (1.31)
    पउमस्स चेट्टियमिणं । (1.33)
    एयं भद्रम रामदेवचरियं... (1.90)
    पउमचरियंमि एतो । #1.105)
    पजमचिरयं महायस, अहयं इच्छामि परिफुई सोउं। (111.8)
    ***** महादुरिसाण य चरियं च जहक्कमं सुणसु ***** (III.17)
    एयं राह्रवचरियं पुरिसो जो पढड सुणह भाविय करणो .....
    एयं हलहरचिर्यं निययं जो पढइ गुद्धभावेणं। (CXVIII. 93)
    दुष्भासियाइ ... । नासंति पजमिकत्त शाकहाए दूरं समत्याइ । (CXVIII. 97)
    एयं...रामारविंदचिं तु सुयं समत्थं, नासेइ दुग्गइपहं। (CX VIII. 101)
    एयं वीरजिणेण रामचरियं सिट्टं महत्यं पुरा · · · (CXVIII. 102)
    *** इमं चरियं। (CXVIII, 103)
       एयं राहवचरियं ***। (CXVIII. 114)
    •••रइयं राहवचरियं •••। (CXVIII. 118)
2. अवराइया कयाइ, ग्रुक्भारा सोहणे तिहिसहत्ते।
    पुत्तं चेव पसुया, वियसियवरपजमसरिसम्हं॥
    जम्मूसवी महंती तस्स कओ दसरहेण तुट्टेंणं।
    नामं च विरह्यं से पडमी पडमुप्पलदलच्छी ॥
                                                             XXV. 7-8.
```

From these stanzas embodying the circumstance or factor responsible for the name Pauma it will be evident to the readers that the following statement of Dr. Jyotiprasad Jain is absolutely erroneous:

महाराजा रामचन्द्र का मुनि अवस्था का नाम पद्म था, अतः जैन परंपरा में रामकथा का पद्मचरित या पद्मपुराण नाम ही रूढ हुआ।

(-Vimalārya Aura Unakā Paümachariyam, P. 438).

So, too, the statement of Prin. V. M. Shah, who says: "It gives a Jain version of the life history of Paûma by which name Rāma is known to the Jains, because the colour of his body resembled that of a blue lotus (paüma)."

Dhruva, however, appears to have advanced this highly fanciful hypothesis of two separate works called Rāhavachariya and Paumachariya<sup>1</sup> to suit his late dating of Paumachariya based on ground of 'late' metres and 'modern' Prakrit.

No doubt, the poem deals with the life-story of Rāma, but it also deals with the life of Lakşmana and Rāvana at great length. That is Vimalasūri presents to his readers the lives of three of the great figures (viz, the 8th Baladeva, Nārāyana or Vāsudeva, and Pratinārāyana or Prati-Vāsudeva). Although Lakṣmana and Rāvana are, with Rāma, Śalākā-puruṣas, they are spiritually inferior to him for he alone at the end of his life here attains Nirvāna and the other two sink in hell. This consideration might have weighed with the poet when he named his work as Paumachariya, In the popular story of Rāma, he being the first and foremost hero, the work is naturally named after him (e. g., the Rāmāyana); and it is not unlikely that this factor too might have influenced the poet in calling his poem Paumachariya. As the date of the Padma-purāna of the Hindus is not known definitely we cannot say that the name Padmapurāna might have influenced Vimalasūri in naming his Purāna dealing with the life of Rāma.

### 14. THE EXTENT OF THE PAÜMACHARIYA:

Paümachariya is divided into 118 chapters or cantos, the first thirty-five of which are called Uddeśas (Uddeśakas, or occasionally Samuddeśaka) and the rest Parvans. In the extent of individual cantos there is great disparity: the shortest is the 60th canto with nine stanzas only and the longest is the eighth with 286 stanzas. Comparatively speaking, the cantos in the first half of the poem are longer, whereas those in the second half are shorter. The total number of stanzas comprising the work is 8651.

#### 15. VIMALASURI'S AIM IN WRITING THE PAUMACHARIYA :

Vimalasūri holds that the Rāmāyaṇa stories (of the Hindu poets) are most ceretainly lies; he thinks that the absurdities which are related regarding the life of Rāma, Rāvaṇa, Kumbhakarṇa and others are not worthy of belief, and that the poets who composed Rāmāyaṇa were liers. Through the mouth of King Śreṇika and Gautama the poet gives expression to all this:

"How is it possible that the great Rākṣasa heroes, though very strong, were killed by the Vānaras (monkeys)? It is reported in the popular scriptures that all the Rākṣasas led by Rāvaṇa used to eat meat and drink blood and marrow, and that Rāvaṇa's brother Kumbhakarṇa used to sleep for six months without a break; even though his body would be crushed by big elephants and his ears filled with potfuls of oil he would not wake up; he would not hear the sound of drums beaten near him nor would

- 1. See Introduction (pp. 7-8) to Paümachariyam (Chapters 27 and 28), edited by Sri S. C. Upadhyaya.
- 2. Why the poet uses two words for 'a chapter' or 'a canto' and not one consistently we cannot say,
- 3. The Upodghāta to the Bhavnagar edition gives the total number to be approximately 9000 stanzas (Ásanna-nava-sahasra-sloka-pramitam). Pandit Premi states the total number of verses, to be 10000 Anustup ślokas (Jain Sahitya Aura Itihāsa, p. 89 of the revised edition) Professor Gore and Laddu remark in their edition that the poem contains more than 9000 stanzas. This statement needs to be corrected.
- 4. अलियं पि सम्बमेयं, उनवत्तिविरुद्धपचन्वयगुणेहिं। न य सहहति पुरिसा, हवंति ते जे पंडिया लोए ॥ II. 17

he get up from his bed if the period of six months was not over! When he got up, being overpowered with fierce hunger he would devour whatever would be near him at the time, such as elephants and buffaloes. Having filled his belly by devouring gods, men, elephants and the like he would again go to bed for another six months...... Again, it is said that Indra, when defeated in battle by Rāvaṇa, was bound in chains and taken to Lankā. How can anyone take Indra captive—Indra who rules over Jambūdvīpa with its gods and men? One would be reduced to heaps of ashes at the mere thought of attacking him, who has Airāvata, the elephant-jewel and Vajra, the thunderbolt at his command! At that rate we might as well affirm that the lion is overcome by the deer, the elephant by the dog! Further, it is reported that Rāma during his sojourn in the forest killed a (wondrous) golden deer and that (at Kişkindhā) Rāma treacherously killed Vālin in order to oblige (his ally) Sugrīva and win (Su-)Tārā for him (Sugrīva). It is also said that the Vānaras constructed a bridge across the acean".1

It is with a view to removing all such absurdities, inconsistencies and incredible elements found in the popular Rāmāyaṇa stories that Vimalasūri undertakes the composition of the Paumachariya. It is the poet's intention to present faithfully the life of Rāma as was proclaimed by Lord Mahāvīra himself.\* That the poem is intent on the propagation of the teachings of the jinas is evident to every reader of this Purāṇa or Charita. In the concluding portion of his work Vimalasūri exhorts his readers (or hearers) to practise the Dharma as expounded by the Jinas:

बहुएण किं व कीरह, अव्वो भिणयव्षएण लोयम्मि । एक्पयम्मि वि बुज्ज्ञह रमह सया जिणवरमयम्मि ॥ जिणसासणाणुरत्ता होऊणं कुणह उत्तमं धम्मं । जेण अविष्यं पावह, बलदेवाई गया जत्यं॥ CXVIII, 112-113.

It is thus very clear that Vimalasuri aims mainly at propagation of Jaina Dharma through his. Paumachariya.

### 16. VIMALASŪRI'S CONCEPTION OF RĀKŞASAS AND VĀNARAS:

Vimalasūri's conception of Rakṣasas and Vānaras is markedly different from that of Vālmīki. The Rākṣasas are not man-eating demons with fearful and hideous appearances. Nor are the Vānaras animals having long tails living on fruits etc., and using their nails and teeth as their weapons. They are, in reality, a race of the Vidyādharas, "A class of beings endowed with many supernatural qualities, if not human beings in the correct sense of the term. Beastly and uncouth behaviour and appearances are not therein attributed to them. On the other hand, they are depicted as having been highly civilized, who, far from killing and devouring all animals that they could obtain, strictly adhered to the vow of Ahimsā". The dynasty of Vidyādharas at Lankā came to be called Rākṣasas after the great and

- 1. Cf. Canto II. 105-117, III. 8-15 (and VIII. 58-60)
- 2. तो भणइ गणहरिंदो, अणिह नरवसह दिम्नकण्णमनो । जह केवलीण सिद्धं शहमवि तुम्हं परिकहिमि ॥ न य रक्कसो सि भण्णइ दसाणणो णेय आमिसाहारो । अलियं ति सब्बमेयं, भणित जं कुकहणो मृद्धा ॥ III. 14--15.
- 3. "Tradition about Vānaras and Rākṣasas"—Chakravarti C in I. H. Q. Vol. I (1925).

celebrated Vidyādhara hero named Rākṣasa.¹ The author gives also another explanation as to why the Vidyādharas were called Rākṣasas:

रक्खंति रक्खसा खद्ध दीवा पुण्णेण रिक्सिया जेण । तेणं चित्र स्वयराणं, रक्खसनामं क्यं छोए ॥ V. 257.

The Vidyādharas of Kiśkindhipura received the name of Vānaras because of their custom of wearing the pictures of monkeys as symbols or totems on their banners and crowns.

This conception of Vimalasūri about the Rākṣasas and the Vānaras is born of the growing spirit of rationalism of his age. The fanciful and highly exaggerated poetic descriptions of the Rākṣasas and the Vānaras given in the popular Rāmāyaṇa stories were unacceptable to Vimalasūri, a champion of rationalism. He, therefore, portrays the Rākṣasas and the Vānaras as Vidyādharas, possessed of supernatural powers and are thus, capable of the heroic exploits attributed to them. He gives a realistic interpretation of the epithet of Rāvaṇa when he writes: Rāvaṇa's mother hangs around his neck a wondrous necklace of Ratnas, in which his face is reflected nine times, hence his epithet of Daśamukha "The man with ten faces" (VII. 95-96):

•••••••••••••••••••••••। सो जणणीएँ पिणदो कण्ठे बालस्स वरहारो ॥ रथणिकरणे सु एत्तो, सुहाइ निययवयण सरिसाइं। हारे दिद्वाइ फुडं, तेण कयं दहसुहो नामं॥

### 17. CHARACTERISATION IN PAÜMACHARIYA

Vālmīki's Rāmāyaṇa is generally regarded as one of the most beautiful and moving of all stories in literature. One of the very important factors contributing to its greatness and beauty is its unique characterization. The story of Rāma presented by Vimalasūri agrees only partly with Vālmīki's Rāmāyaṇa and considerably differs from it on account of the many omissions, additions and modifications effected by him. These changes powerfully affect the characterization in Paumachariya. Consideration of space prevents us from undertaking here a review of the characters of the important men and women that have played a conspicuous part in the story. We rest content by pointing only to some of the more noteworthy aspects of the characterization in the Paümachariya. Vimalasuri's aim at elevating his characters is very obvious. According to the Vālmīki-Rāmāyaṇa, Kaikeyī is a selfish, greedy and intriguing woman. Rāma kills Vālin treacherously and is guilty of killing Śambūka. Rāvaṇa is a tyrant, an oppressor of mankind, violently obstructing sacrifices, and he abducts women. Vālin is a usurper, and unlawfully takes possession

- एवं तु महावंसे, वोलीण मेहवाहणो जाओ ।
   रक्खससुओ महप्पा मणवेगाए समुप्पको ॥
   तस्स य नामेण इमो. रक्खसवंसो जयम्मि विक्खाओ । V. 251-52.
- जं जस्स इषद् निययं नरस्स लोगिम्म लक्खणावयवं ।
  तं तस्स होइ नामं; गुणेहि गुजपच्चयनिमित्तं ॥
  स्वर्गण स्वर्माधारी, घणुहेण धणुधरो, पढेण पढी ।
  आसेण आसवारो, इत्यारोहो य हर्याणं ॥
  इक्ख्ण य इक्खागो, जाओ जिज्जाहराण विज्ञाए ।
  तह वाणराण वंसो, वाणर्विधेण निव्यक्ति ।
  वाणर्विधेण इमे, छत्ताइनिवेसिया कई जेण
  विज्ञाहरा जणेणं, वुच्चंति ह वाणरा तेण ॥ VI. 86-90.

of his brother's wife and kingdom. Vimalasuri takes a very sympathetic view of these characters and attempts to clear them of blame. He represents Kaikeyī as a mother par excellece who is prepared to let her husband accept asceticism but desperately tries to retain her loying son. She does not demand Rama's exile. Vālin, a mighty Vidyādhara hero, though capable of inflicting a crushing defeat on Rāvaņa voluntarily appoints Sugriva to the throne and himself becomes a monk. This account acquits Valin of the shameful charge of living with his brother's wife, and Rama of the charge of treacherously slaying Valin, who had done no harm to him. Laksmana kills Sambūka by accident and this exonerates Rāma completely from the guilt of slaying a Tapasvin, though Sudra. Ravana is a pious and devout Jaina. He restores ruined Jaina shrines. As far as possible he avoids Himsa, whenever he has to fight. In his world-conquest he is shown to have subdued his enemies, whom he later on sets free and restores to them their kingdom: His only weakness is his passion for Sītā. Vimalasūri is probably the first poet to represent Rāvaņa as heroeminently suited to great tragic play of the Western type. The poet presents Kumbhakarna and other Raksasa heroes as very pious souls devoid of all the ugly and feroclous traits attributed to them in the Vālmīki Rāmāyaṇa. Another remarkable aspect of the characterization in the Paumachariya is to be seen in the large number of wives of some principal characters. According to Vimalasuri, Rama, Laksmana and Hanumat had 8000, 16000 and 100 wives respectively. Sagara and Harisena, two sovereign rulers had each 64000 wives. Rāvana at a time had married 6000 wives. Vimalasūri probably believed that the greater number of wives a person has, the greater is his glory! According to Vālmīki's Rāmāyaṇa Rāma was devoted and faithful to his only wife Sītā. Laksmana was married to Urmilā only and Hanumat was celibate. One more noteworthy aspect of the characterization in the Paumachariya is that all the principal characters in the Paumachariya barring Laksmana (and Ravana) are pious Jaina laymen who retire from the world at the end and become Jaina monks and attain to liberation or heaven. Laksmana is shown to have sunk into hell after death for having failed to adopt Jaina Dharma. Kaikeyī, Sītā, etc., become Jaina nuns. Again, in Vālmīki's Rāmāyana Rāma is the central figure but in the Paumachariya Lakşmana plays a leading part. It is he, not Rāma, who kills Rāvana.

## 18. THE LANGUAGE OF THE PAUMACHARIYA1

The language of the Paumachariya is Prakrit. Jacobi points out some of its peculiar features and remarks: "It is therefore, a primitive and not yet grammatically refined Prakrit." This Prakrit is designated by Jacobi and others as Jaina Māhārāṣṭrī, the language of the non-canonical books of the Svetāthbara writers. The various Nijjuttis and narrative works like Paumachariya, Vasudevahindi and others represent the archaic form of Jaina Māhārāṣṭrī. Haribhadra's Samarādityakathā represents its classical form in which it comes nearest to pure Māhārāṣṭrī and shows some influence of Sanskrit. The stories of Devendra in his commentary on Uttarādhyayanasūtra and the anthology Vajjālaggā show its late form. In the introduction to Bhavisattakahā Jacobi states that the Paumachariya, which was composed before the appearance of literary Apabhrathśa, contains many Apabhrathśas (vulgarisms—the words of the vulgar

- 1. The Paumachariya is the oldest Prakrit Kāvya preserved to us. It is, therefore, linguistically of very great importance. A full grammatical analysis of the whole work is a desideratum. In writing this small section on the language of the Paumachariya I have made full use of Jacobi's remarks about it and of Dr. Ghatage's Introduction to Kahānaya-Tigam and his paper: "A Locative Form in Pauma-chariya".
- 2. Some Ancient Jain Works, Modern Review, December, 1914.
- 3. Introduction to Kahānaya-Tigam.

speech which have penetrated into the literary Prakrit). He classifies 'Apabhraméa' forms into three groups. The first consists of forms which also occur in the Ap. language as a regular feature, like the gerund in-evi. the pronoun kavana or the negativ particle navi. The second comprises linguistic peculiarities, which are analogous to Ap.: (i) Besides the genuine infinitive in-um and -ium, there occur also for them the absolutives in -una, and -iuna, which is also the case with Ap. gerunds in -eppi, - eppinu, -evi, evinu (ii) The Loc. Plu. in -esu appears for the Inst. plu. and vice versa. In Ap. both the cases sound alike: Ap narahi. narehi. (iii) The Acc. Sg. of the stems in a, ? (i), ū (u), ends in -am, - im, um accoding to the grammar, but the MSS write often for them a, i, u, irregularly and without agreement among themselves. The reason for interchange is to be sought in this that in the popular speech as in Ap. the referred stems sound alike in the Nom. and the Acc. (iv) Forms of the pronominal base etad in the Fem. : The Nom. sg. often ends in a short 'a' instead of a long one, e.g., esa Puri (35, 01 f. 46), esa thii 37.62 esa Kahā (38.5) and in the Acc. sg. instead of eyam also esa is used, e. g, esā dehi suyā (98.7). In Ap. in the Nom. and Acc. the same base in the Fem. is cha; possibly the older popular speech had for it the word 'cea' in the Nom. and Acc. which the poet has accepted in Prakrit. The third group consists of those vulgarisms which seem to be the predecessors of the forms usual in Ap. Such a form is najjai (=jnāyate). This word frequently occurs in the Paumachariya to express an Upamā or Utpreksā, and is the forerunner of the Ap. navai (which is originated from navvai in Prakrit, and Hemachandra informs us that navvai and najjai can be used for jāāyate)1

Dr. Ghatage critically examines the Lcc. forms (in su) in Patimachariya. He shows how in a few cases the Loc. Pl. form is used for either cases, e.g., (i) for the Acc. of the OIA to denote the object of verbs implying motion towards, (ii) for serving the function of the Abl. and (iii) for the regular Cenitive, and further adds that 'All these usages are rare and only show how the Prakrit syntax was losing the precision of the OIA stage'. He shows also how in a large number of cases the form in -su is used as Inst. pl., as Loc. sg. and pl. He explains the anomalies as follows: "The real cause of all such anomalies can only be the habit of the writer due to the current usage of his mother tongue or the language of his daily intercourse. The spoken language of the writer must have a usage in which the three forms of the Inst. Plu., the Loc. sg. and plu. were indiscriminately used and this fact has led the writer to take the same liberty in the literary language also, in which he has chosen to write his epic."

In the introduction to the Bhavisattakahā Jacobi writes that one MS. of the Paumacariya offers a number of orthographic peculiarities which rest upon the phonological features of Ap., namely, the change of the intervocalic m to nasalized v, which the MSS represent as MV or V. The said MS of the Paumachariya often writes  $j\bar{a}mva$ ,  $t\bar{a}mva$ ,  $t\bar{a}mva$ ,  $t\bar{a}va$  (Ap.  $j\bar{a}ma$ ,  $t\bar{a}ma$ ,  $j\bar{a}va$ ,  $t\bar{a}va$ ), almost always savara for samara, and conversely  $R\bar{a}man$ a and  $R\bar{a}mvan$ a for  $R\bar{a}van$ a and only once  $Nem\bar{a}la$  for Nevala. For  $Hanum\bar{a}$  demanded by the grammar, the MSS of the Paumachariya write Hanumo, Hanuvo, Hanuvo, which suppose Hanuvo according to the characteristics of Ap.

Mahārājaśrī Punyavijayaji has noted a few more cases: emva, Tāvalitti (Tāmralipti), nivisa (nimişa), Hariņagavesī (ogama-si), paņāvemi (IX. 99), Vajjasamaņa (= vajraśravaņa = Vajrakarņa, XXXIII. 147) and Parimio (= Parivṛtaḥ, V. 218, XXXVII. 14).

<sup>1.</sup> Introduction to the Bhavisattakahā (Translated from the Original German by Dr. Ghosal), pp. 363-65, Vol. IV, No. 4, (June 55), the Journal of the Oriental Institute, Baroda.

<sup>2.</sup> A Locative Form in Paümachariya, Sārdha Satābdi Commemoration (pp. 57-64).

Dodhaka : 17, 22, 35, 46, 58, 87, 94.

 Indravamśā
 : 50.

 Upajāti¹
 : 31.

 Vamśasthavila
 : 105.

Rucirā : 51, 70, 72, 76, 78, 84, 98.

Vasantatilakā : 3, 5, 10, 12, 13, 19, 25 37, 39, 42, 44, 47, 55, 61, 66, 67, 68,

74, 77, 88, 92, 93, 99, 100, 101, 106, 118.2

Malinī : 2, 6, 15, 18, 23, 24, 26, 38, 53, 59, 65 95, 109.

 Mandākrāntā
 : 29, 45, 54, 56.

 Śārdūlavaikrīdita
 : 1, 11, 20, 30, 75, 97.

 Sragdharā
 : 7, 33, 73, 82, 107.

# 29. GLIMPSES OF SOCIAL AND CULTURAL LIFE AS REFLECTED IN PAUMACARIYA:

Apart from its moralising and didactic character Vimalasūri's work is highly interesting to an antiquarian as it gives a picture of contemporary Indian society in general and Jain society in particular. The Paumachariya contains a prophetic account<sup>4</sup> as follows:

'Here in India after the time of the Nanda Kings the Law of the Jinas will become scarce. The number of heretics would swell, the kings would behave like thieves; people would slander the 'Sādhus'; bad practices would be the order of the day; people would indulge in Himsā, falsehood and thefts; the ignorant people would bestow gifts on the ignorant, censuring the 'Sādhus'....."

Jacobi interprets this tradition thus: "Perhaps this refers more specially to Magadha and the adjoining countries, where under the reign of the Mauryas, Buddhism soon attaind the position of a popular religion, and must have become a formidable rival of Jainism."

Vimalasūri gives a very graphic description of the eightfold Jina-pūjā, Jinābhiṣeka, Jinavandana-bhakti<sup>6</sup>, Jinastuti<sup>7</sup>, the restorātion of ruined Jain temples<sup>6</sup>, construction of Jain temples<sup>6</sup>, and their existence in every village, town, Sathgama (a place where two rivers meet), mountain peak, public square etc.<sup>10</sup>, and the images of Jinas made of gold and bedecked with jewels<sup>11</sup> and his exhortation to the people

- 1. The first half of the verse is in Indravamsa and the second half, in Vamiasthavila.
- 2. The concluding verse of the Canto is really 101 and it is in the Vasantalikā. The rest of the verses (102 to 119) form the colophon. They are in the Aryā.
- 3. The fourth quarter of the verse is metrically defective as it contains 16 syllables.
- 4. Canto LXXXIX. 42-49. 5. E. R. I. Vol. VII, 6
  - 6. Canto XXXII. 71-93.
- 7. Canto V. 120-122; Canto XXVIII. 46-50; CIX. 12-13 कारेह जिणहराणं, समारणं जुण्णभग्गापृक्षियाणं ।
- 8. For example,

For example, XI. 3a; also VIII. 136-139.
 जो जिणवराण भवणं, कुणइ जहाविहव सारसंजुतं।

सो पावइ परमसुद्दं सुरगण अहिणंदिओ सुद्दरं॥ XXXII, 85

10. Canto LXVI. 6-12, especially read:

सो नित्य एत्य गामो नेव पुरं संगमं गिरिवरो वा । तिय चवरं चडकः, जस्य न भवणं जिणिंदाणं ॥ -LXVI. 9

11. LXVI. 116.

कंचण रयय भईणं जिजपितमाणं सुपुण्नाई।

to install the image of Jinas in every house1 certainly point to a period when some 'Sādhus' had already started residing in Chaityas and people had started worshipping idols in their own houses besides those in the public temples. He strongly denounces Godana, Strī-dana, Bhūmi-dana and Suvarnadana (which Munis do not accept). While praising Jina the author addresses him as Syayambhū Chaturmukha. Visnn (or Nārāyaṇa or Ananta), Śańkara (or Rudra). This reveals the author's catholicity of outlook no doubt. but it also reveals the immense popularity of the Trinity of Hindu gods in those centuries. The author gives a good description of Aşţāhnikā festival of the Jains which commences on the 8th day and closes on the full-moon day of Asadha, Karttika and Phalgunas; during these days fasts are observed and the temples of Jinas are decorated, the Jinabhiseka is performed and the images of Jinas are worshipped. He refers to the dispute regarding the processions of Brahma-ratha and Iina-ratha. He speaks of Bhayananali devata attending on the Jina and devas and the Yaksa lords Purnabhadra and Manibhadra attending on the Tirthamkara (Santinatha).6 The poet's severe condemnation of the Brahmanas and his bitter attack against the Vedic cult of animal sacrifice? probably suggest that the Brāhmanas had sway over the masses and animal sacrifices frequently performed during the time of the poet. His repeated and vehement denunciation of meat-eating probably points to the fact that the habit of meat-eating was prevalent among large sections of the populace. The poet refers to the custom of not eating meat during the 'eight-day' festival.9

The author refers to Tāpasas (Brāhmaṇas, who have renounced society and live in the woods), 10 and to Brāhmaṇas serving as king's priests, to astrologers and dream interpreters who were in the service of kings. The astrologers were consulted and their advice valued. 11 Belief in good omens and evil portents was widely prevalent. People implicitly believed that dreams indicated coming events.

The author gives a very vivid description of the Mlecchas or Yavanas or Anaryas.<sup>18</sup> He gives

```
1. Canto LXXXIX. 51-54, especially read:
```

ठावेहि जिणहराणं, घरे घरे देवपिडमाओ। अंगुद्वपमाणा विद्वु, जिणपिडमा जस्स होही घरंमि। तस्स भवणाओ मारी नासिडिड लहं न संदेही॥

V. 54.

V. 51. b.

- 2. XIV. 50-53.
- 3. Canto V. 120-122; XXVII. 46-50; CIX. 12-12, read especially:

नाइ तुमं बंभाणो तिलोयणो संकरो ससं दुद्धो । नारायणो अणंतो तियोय युज्जान्हि अवहा ॥ V. 122 तुदं सयंभू मयवं चडभ्मुहो, पियामहो विण्हु जिणो तिलोयणो । XXVIII. 48 ab. सो जिणवरो ससंभू, भाणु सिवो संकरो महादेवो ।

विण्ड हिरण्णगङ्भो, भहेसरो ईसरो रुखो ॥ CIX. 12.

- 4. Canto XXIX. 1-6 and canto LXVI.
- 5. Canto VIII. 147 f.
- 7. Canto IV. 64-90 and XI. 6-91, CV. 44-46.
- 9. Canto XXII. 72.
- 11. Canto V. 68.
- 12. के एत्य कव्यलामा, सुयपिच्छसमद्यमा तहिं अते । अवदे तंत्रयवण्या वामणदेहा चिविष्ठ नासः ॥ वक्तलपत्रवियच्छा मार्गभयकविद्यत्त्याभरणदेहा । भाककपंगरागा विरद्यसिरिमंजरीकसमा ॥
- 6. Canto XXXVII. 43 and LXVII. 28-49.
- 8. Canto XXII. 83-90; XXVI. 33-61.
- 10. Canto XXXIII.

XXVII. 32-33.

a list of many Ārya and Anārya Deśa's¹, some of which are easy to identify with some parts of India and bordering countries but some are difficult to identify.

As regards the position of women, the author portrays them as socially inferior to men. The repudiation of Anjanasundari and of Sita on mere suspicion and public scandal respectively and the treatment meted out to Anjanasundari by her own parents as described by the poet will illustrate the point. It is regarded as a wonder that a woman should be born in another birth as man (CXVII.10). The sentiments expressed by Anjanasundari about her pitiable condition on her being banished by her mother-in-law and her own parent without caring to know what the truth was are elequent of woman's position in Indian society. From the accomplishments of princess Kaikeyis it appears that girls coming from higher strata of society received education. Sita is said to have given advice to Rama regarding wars. She is described as performing dances. A Charana-Kanya's wondrous dance in the royal court is described. This indicates that the art of dancing was a respectable one in the days of the author. The description of Svayamvaras shows that girls at the time of their wedding were of marriageable age. The two parties of the bride and the bridegroom valued highly the 'Kula-vamsa' of each side?. The sentiments of Vīra-mahilās when their husbands go out to fight (and the response of their husbands as well) are very noble and speak of their high cultures.

The Paumachariya refers to fragrant unguents for rubbing and cleaning the body, a bathing stool made of Vaidurya, pitchers of gold studded with jewels while describing Rāvaṇa's bath. Musical instruments were played upon while Rāvaṇa was taking his bath. It describes also Rāvaṇa at his meal. Āstraka, Masūraka, Vetrāsana and golden seats are mentioned. The food is said to have consisted of 108 eatables, 64 condiments and boiled rice of 16 kinds. Elsewhere, the work refers to Nāraṅga, Panasa, Iṅguda, Kadalī, Kharjura, Nālikera and food prepared with cow-milk as being offerred to monks It refers also to Pāyasa (rice boiled in milk), curds, milk and Modakas prepared with molasses and sugar. In another place still, it refers to Laḍḍukas (round balls of sugar, wheat or rice-flour, ghee, etc.) and Maṇḍas. Meat eating is referred to. Kihg Sithhasodāsa is said to have been fond of human flesh. Lakṣhmaṇa is described as being fond of wine. It

As regards ornaments, it mentions Cūḍamaṇi, Santānaka-śekhara, ear-ornaments, bracelets studded with gems), waist-band, pearl-necklace, a signet-ring. In one place it mentions China cloth. 16

The author refers to various weapons such as 'Asi-kanaka, Cāpa, Khedaka, Vasunandaka, Cakra, Tomara, Paraśu, Pattisa, Mudgara, Śara, Jhasara, Bhindi-māla, Gadā, Śakti, Khurapra, Ardha-chandra,

- Read Canto XCVIII. 57-67, especially,
  आहीर-वीय-जवणा कच्छा समकीरला य नेमाला। वरला य चारवच्छी, वरावडा चेव सोपारा।
  कसमौरिवसाणा वि य विज्ञा तिसिरा हिडिंवयंबद्वा। स्ला बय्वरमाला गोसाला सरमया सवरा।
  आणंदा तिसिरा वि य खसा तहा चेव होंति मेहालया। सुरसेणा पल्हीया खंबारा कोलउछुगा य।
  पुरिकोवेरा कुहरा खंबा य तहा कलिंगमाईया। एए अके य वहु लवंकुसेहिं जिया देसा।।
- 2. Canto XVII. 32-35; also note; CII. 436 and CV. 10 vv. 64-67.
- 3. Canto XXIV. 5-8. 4. Canto XXXVII 34-36.
  - VII 34-36. 5. Canto XXXIX. 22, II. 8 8. Canto LVI. 13 f.
- 6. Canto XXXVII. 47-59. 7. Canto XCVIII. 8

- 9. LXIX. 6-16.
- 10. XLI, 9 11. CXV. 8-10.
- 12. LXXXIV. 4

- 13. XXII, 74-75.
- 14. CXIII. 74 75.
- 15. III. 98-99.
- 16. VIII-273.

Dhanus, Trisula, Kunta, Jangala, Kaurika, and the like, and missiles like Varuna, Samīrana, Āgneya, Tamasa, Divākara, Uraga, Garuna, and Vināyaka.

The author refers to the following musical (Military) instruments: Paţu-Paṭaha-Bherī-Jhallarī-Kāhala-Timila-Bhambhā-Mṛdanga-Damaru, Dhakka, Śankha, Kharamukhī, Hudukka, Pāvaya, Kāmsyātālika<sup>8</sup>; Vīṇā and Vansa, too, are mentioned.<sup>4</sup>

It refers to the code of honour according to which 'Sramanas, Brāhmanas, cows, women, children and the old people were not to be killed even if they gave offence.' It states that people, frightened at the invasion of enemy, used to bury underground their gold, silver, ornaments, etc.'

The descriptions of Magadha, Rājagrha, etc., are more or less conventional hence we make only a passing reference to them. Some stray references, which are of interest to an antiquarian are given below. The Paumachariya speaks of:—

- (i) A gem bored by a diamond (Vajra)8-I. 13b.
- (ii) The ears of a Jester (Vidusaka) made out of wood I. 19.
- (iii) Elephants with their temples decorated with red mineral fluid (sindura), and who were adorned with 'Nakşatramāla', and bells (II. 39).
- (iv) A hunter looking upon the sight of a Jain monk as an evil omen (VI. 139-140).
- (v) Floor-decoration with five coloured powders (Rangāvalī: XXIX. 2; XL. 5; LXVI. 21).
- (vi) Ornamental drawings (Bhakti) with various mineral metals or fluids (Dhāturasa, XXIX. 3).
- (vii) A large number of wives of kings.
- (viii) A large number of supernatural lores (VII. 13642).
- (ix) Kanduka-krīdā (a game with a ball, IV. 13).
- (x) The exact replica of Dasaratha made of clay (Lepya, XXIII. 7).
- (xi) The celebrations on the birth of a son (XXV. 14).
- (xii) The drawing of life-like pictures on cloth (XXVIII. 9).
- (xiii) Various plants and creepers giving their names (LIII.79).
- (xiv) Dīnāra (a gold coin, LXVIII. 32), Ratna and Kākiņī (CXVIII-107), and of false weights and measures and their use (XIV. 26).
- (xv) Sending a 'Lekha' (letter XXXVII. 2; LXXVII. 45).
- (xvi) The cremation of Ravana with fragrant substances like Gosirşa-candana, Aguru, Karpara, etc. (LXXV. 4).
- 1. LVII. 28-29; LIX. 14, 23. LXXI. 21, etc.

2. LXXI. 60-67.

3. LVII. 22-23.

4. LXXXV, 19.

5. XXXV. 15; LXV. 30

6. LXIV. 10.

- 7. II. 1-14.
- 8. Mallinātha (on Raghu I. 4) explains: 'Vajreņa maņivedhakasūcīvišeṣeṇa' (a steel instrument pointed with a diamond pin). In passing it may be noted that this verse strongly reminds one of Raghu I. 4.
- 9. Mallinātha (on Kumara 1. 7) explains the term as 'Sindūrādidraveņa'.

- (xvii) The 'Sapatha-grahana' by Lakamana which is remarkable in its mode (XXXVIII. 18), and by Satrughna as well (LXXXVI. 9).
- (xviii) The five Ordeals (Divyas, only four are mentoned by name—1 Tularchana 2 Agnipravesa 3 Phala-grahana 4 Vişa-pana, (CI. 38-39).
  - (xix) The honour done to a Data by presenting him Tambala etc. (LXXVIII. 44) and of his-being 'Avadhya'.
  - (xx) The Mahābhārata and Rāmāyaṇa. It deserves notice that Vsmalasari knows the Mahābhārata as Bhārata (CV. 16).

Finally, the anthor reproduces many Abhanakas and Janasrutis which appear to have been taken from the popular speech directly, and have no parallels in Sanskrit literature.

These gleanings (and their interpretation) will enable the reader to get some idea of the social and cultural conditions as reflected in Paumachariya.

In conclusion, I acknowledge my indebtedness to all the scholars in the field. I can never express in words what I owe to my teachers, Professor K. V. Abhyankar, Dr. A. N, Upadhye and Dr. A. M. Ghatage. I tender my hearty thanks to Muni Śrī Puṇyavijayajī, Muni Śrī Kalyāṇavijayajī, Ācārya Jinavijayajī and Pandit Bechardas for the help I received from them regarding a few points of dispute about Vimalastri. I have no words to express adequately my heartiest thanks to Prajñācakṣu Pandit Sukhlaljī Sanghvi with whom I discussed some of the topics dealt with in the Introduction and derived valuable benefit. I shall ever remain grateful to him for his very keen interest in my work. I tender my warmest thanks to my friend, Principal C. N. Patel, who kindly went through the Introduction and made valuable suggestions to improve it. For all the imperfections in the Introduction, however, the entire responsibility is mine. Last but not the least, I am highly thankful to Dr. V. S. Agrawala and Pandit Dalsukhbhai Malvania, General Editors of the Prakrit Text Society series for inviting me to write this Introduction. Now I close, requesting with Vimala:

कणं अइरित्तं वा जं एत्य कथं प्रमायदोसेणं । तं मे पडिपूरेजं खमन्तु, इह पण्डिया सम्बं॥

-CXVIII. 116

Gujarat College, Ahmedabad. October 10, 1959,

(V. M. KULKARNI)

# ॥ णमो अणुओगधराणं ॥

# सिरोविमलायरियविरइयं पुरुम्नचरियं

# १. सुत्तविहाणं

### मङ्गलम् —

सिद्ध-सुर-िकन्नरोरग-दणुवइ-भवणिन्दवन्दपरिमहियं। उसहं जिणवरवसहं, अवसप्पिणिआइतित्थयरं॥ १॥ अजियं विजियकसायं, अपुणब्भव संभवं भवविणासं। अभिनन्दणं च सुमइं, पउमाभं पउमसच्छायं॥ २॥ तिजगुत्तमं सुपासं, सिर्प्पभं जिणवरं कुंसुमदन्तं। अह सीयलं मुणिन्दं, सेयंसं चेव वसुपुज्जं॥ ३॥ विमलं तहा अणन्तं, धम्मं धम्मासयं जिणं सिन्तं। कुन्धुं कसायमहणं, अरं जियारिं महाभागं॥ ४॥ मिल्रं मिल्र्यभवोहं, मुणिसुबय सुबयं तियसनाहं। पउमस्स इमं चिर्यं, जस्स य तित्थे समुप्पन्नं॥ ५॥ निम तह य पासं, उरगमहाफणिमणीसु पज्जित्यं। वीरं विलीणरयमलं, तिहुयणपरिवन्दियं भयवं॥ ६॥ अन्ने वि जे महारिसि, गणहर अणगार लद्धमाहप्पे। मण-वयण-कायगुत्ते, सन्त्रे सिरसा नमंसामि॥ ७॥

# पद्मचरित

# १. सूत्रविधान

### मङ्गलाचरण---

विद्या, मंत्र, शिल्प आदि विविध सिद्धियाँ प्राप्त करनेवाले सिद्ध, देव, किन्नर, नाग, असुरपित एवं भवनेन्द्रोंके समूह द्वारा पूजित, जिनवरोंमें वृषभके समान श्रेष्ठ श्रोर इस अवसिर्पणी कालमें होनेवाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभको,—कपायों पर विजय प्राप्त करनेवाले अजितको,—मुक्ति प्राप्त करनेसे पुनः जन्म धारण नहीं करनेवाले सम्भवको, जन्मका नाश करनेवाले अभिनन्दन व सुमितको,—पुक्ति प्राप्त करनेसे पुनः जन्म धारण नहीं करनेवाले सम्भवको, जिनेश्वर शिष्ठाम (चन्द्रप्रभ) तथा दुसुमदन्त (सुविध)को,—सुनियोंमें इन्द्रके समान शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल एवं अनन्तको, अध्यक्त (सुविध)को,—सुनियोंमें इन्द्रके समान शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल एवं अनन्तको, अध्यक्त अश्रयरूप धर्मको,—रागादि आन्तरिक शत्रुश्रोंके उपर विजय प्राप्त करनेवाले शान्तिको,—कपायका नाश करनेवाले कुन्थुको,—शत्रुओंको जीतनेवाले तथा अनन्त ऐश्वर्य-सम्पन्न अरको,—जन्ममरण्के प्रवाहका नाश करनेवाले मिल्लको,—सुव्रतधारी, देवोंके स्वामी (अर्थात् देवाधिदेव) तथा पद्म (राम) की कथा जिनके शासनकालमें घटी ऐसे सुनिसुव्रतको,—निम एवं नेमिको,—धरणेन्द्र नामक नागकी बड़ी बड़ी फणाओंके उपर स्थित मिणवोंके प्रकाशसे देवीण्यमान पार्थको,—कममलको दूर करनेवाले और इसीलिए तीनों लोकों द्वारा पूजित भगवान् वीरको,—तथा दूसरे

१. सुविधिजिनम् । २. जैन शास्त्रोंमें उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणीके नामसे कालके मुख्य दो विभाग किये गये हैं । इन उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीमें असंख्येय वर्ष व्यतीत हो जाते हैं । उत्सर्पिणी कालमें रूप, रस, गन्ध, शरीर, आयुष्य, वल आदि वैभव कमशः वढ़ते जाते हैं , जबिक अवसर्पिणीकालमें वे सब घटते जाते हैं । प्रत्येक उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके छह विभाग किये गये हैं । इनमें से प्रत्येक विभागको आरा (संस्कृत शब्द 'अर') कहा जाता है । उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीकी कालचकके एक पहियेके रूपमें कल्पना करें तो इनके वारह विभागोंको 'आरा' कह सकते हैं । एकके छह आरे पूर्ण होने पर दूसरेके आरोंका आरम्भ होता है । छह आरोंके नाम इस प्रकार हैं—(१) सुषमा-सुषमा, (२) सुषमा, (३) सुषमा-दुष्पा, (४) दुःषमा-सुषमा, (५) दुःषमा, और (६) दुःषमा-दुःषमा । तीर्थंकर तीसरे आरेके अंतमें और चौथे आरेमें होते हैं । इस समग्र भारतर्ष आदि क्षेत्रोंमें अवसर्पिणीका पाँचवाँ आरा चल रहा है । ३. क्षायके चार भेद हैं : क्षोष, मान, माया और लोग ।

अभिघेयम्—

नामाविल्यिनिबद्धं, आयिरियपरंपरागयं सवं । वोच्छामि पउमचिरयं, अहाणुपुविं समासेण ॥ ८ ॥ को विष्णिकण तीरइ, नीसेसं पउमचिरियसंबन्धं । मोत्तूण केविलिजिणं, तिकालनाणं हवइ जस्स ॥ ९ ॥ जिणवरमुहाओ अत्थो, जो पुविं निग्गओ बहुवियप्पो । सो गणहरेहि धिरिउं, संखेविमिणो य उवइद्दो ॥ १० ॥ एवं परंपराए, पिरहाणी पुवगन्थ-अत्थाणं । नाऊण कालभावं, न रूसियव्वं बुहजणेणं ॥ ११ ॥ अत्थेत्थ विसमसीला, केवि नरा दोसगहणते लिच्छा । तुद्दा वि सुभणिएहिं, एकं पि गुणं न गेण्हिन्त ॥ १२ ॥ सबत्रुभासियत्थं, भणन्ति कइणो जहागमगुणेणं । किं वज्जसूइभिन्ने, न रियेइ तन्तू महारयणे ॥ १३ ॥ एत्थं चिय परिसाए, नराण चित्ताइँ बहुवियप्पाइं । को सको घेतुं जे पवणहयाइं व पत्ताइं ? ॥ १४ ॥ तित्थयरेहि वि न कयं, एक्कमयं तिहुयणं सुयधरेहिं । अम्हारिसेहि किं पुण, कीरइ इह मन्दबुद्धीहिं ? ॥ १५ ॥ जइ वि हु दुग्गहिद्यओ, लोगो बहुकूड-कवडमेहावी । तह वि य भणामि संपइ, सँबुद्धिविहवाणुसारेणं॥ १६ ॥ देहं रोगाइण्णं, जीयं तिडिवलिसयं पिव अणिचं । नवरं कबगुणरसो, जाव य सिस-सूर-गहचकं ॥ १० ॥ तम्हा नरेण निययं, महइमहापुरिसिकत्तणुच्छाहं । हियए चिय कायव्वं, अत्ताणं चेयंमाणेणं ॥ १८ ॥

भी जो महिमाशाली एवं दुष्प्रवृत्तियोंसे मन-वचन-कायकी रहा करनेवाले महर्षि, गणधर व साधु हैं—इन सबको मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। (१-७)

## प्रनथरचनाकी प्रतिज्ञा-

मैं पद्म (राम) की कथाको, जिसमें अनेक नाम आते हैं और जो आचार्य-परम्परासे मुक्ते प्राप्त हुई है, उसे यथाक्रम संचेपसे कहूँगा। (८) जिसे भूत, भिवष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालोंका ज्ञान हो उस केवल्रज्ञानी जिनेश्वरको छोड़कर दूसरा कौन रामके चरितको समप्रभावसे कहनेमें समर्थ हैं? (९) जिनवरके मुखसे अनेक विकल्प एवं विभिन्न आशयोंसे परिपूर्ण जो अर्थ पहले प्रकाशित हुआ वह उनके साचात् शिष्य गणधरोंने धारण किया। उन्होंने उसीको पुनः संचेपसे कहा। (१०) इस प्रकार परम्परासे पूर्व-प्रनथ एवं उनके अर्थ चीण होते गये। श्रतएव कालका प्रभाव जानकर बुद्धिशाली पुरुषको कृद्ध न होना चाहिये। (११) यहाँ पर दुश्चरित एवं दोषप्रहण करनेमें ही तत्पर कृद्ध ऐसे भी लोग होते हैं जो सुन्दर उपदेश द्वारा तुष्ट किये जाने पर भी एक भी गुण प्रहण नहीं करते। (१२) सर्वज्ञ द्वारा कथित अर्थको कविजन अपने अपने शास्त्राभ्यास एवं शक्ति, निपुणता आदि गुणोंके अनुसार कहते हैं; वस्रकी सईसे छिन्न महारक्नमें क्या दोरा नहीं पिरोया जाता ? (१३)

इस सभामें छोगोंकी चित्तवृत्ति अनेक प्रकार की है। पवनके द्वारा किन्पित पत्तोंके जैसी अस्थिर चित्तवृत्तियोंको प्रहण करनेमें कौन समर्थ हो सकता है? (१४) जब श्रुतधर तीर्थकर भी तीनों छोकोंको एकमत नहीं कर सके, तब हमारे जैसे मन्दबुद्धि तो इसमें कर ही क्या सकते हैं? (१५) यद्यपि लोगोंका हृदय बड़ी कठिनाईसे पकड़में आ सके ऐसा गहरा होता है और छछकपटमें भी वे दन्न होते हैं, तथापि मैं अपने बुद्धिवैभवके अनुसार श्रव कहता हूँ। (१६)

शरीर रोगसे भरापूरा है, जीवन बिजलीकी चमककी भौति चणजीवी है; केवल काव्य-गुणका रस ही जबतक चन्द्र,

१. तत्पराः । २. प्रविशति । ३. पादपूरणार्थकमव्ययम् । ४. स्त्रबुद्धि । ५. चेतयता-जानता । ६. बारहर्वे अंग दृष्टिवादके एक भागको जैन-परभ्परामें पूर्व-प्रन्य कहते हैं, परन्तु पाश्चात्य विद्वानोंके मतके अनुसार पूर्व-प्रनथसे अभिप्रेत प्राक्-महावीरकालीन साहित्य है ।

७. संस्कृत साहित्यके आचार्योने काय्योद्भवके हेतुओंका उल्लेख इस प्रकार किया है :--

शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रायवेक्षणात् । काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ बाव्यप्रकाश १-३ नैसर्गिकी च प्रतिमा, श्रुतं च बहु निर्मलम् । अमन्दश्चाऽभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ काव्यादर्शे १-१०३ कवित्यं दुर्लभं तत्रं शक्तिस्तत्र च दुर्लभा । व्युत्पत्तिर्दुर्लभा तत्र विवेकस्तत्र दुर्लभः ॥ अग्निपुराण ३३७-४

### देहावयवसाफल्यम्-

ते नाम होन्ति कण्णा, जे जिणवरसासणिम सुइपुण्णा । अन्ने विद्सगस्स व, दारुमया चेव निम्मविया ॥ १९ ॥ तं चेव उत्तिमझं, जं घुम्मइ वण्णणाइसामने । अन्नं पुण गुणरहियं, नालियरकरइस्यं चेव ॥ २० ॥ जिणदिरसणुज्जया वि हु, जे नयणा ते हवन्ति सुपसत्था । मिच्छत्तमहिलया पुण, चित्तयरेणं व निम्मविया ॥ २१ ॥ जिणवरकहाणुरत्ता, दन्ता ते होन्ति कन्तिसंजुत्ता । सेसा सिलेसकज्जे, जाया वि हु वयणवन्धम्म ॥ २२ ॥ किं नासियाण् कीरइ, बहुविहससुगन्धगन्धलुद्धाए १ । सुसुयत्थगन्धगन्धं, जा न वि जाणेइ लोगिम्म ॥ २३ ॥ जे चिय समउल्लावं, भणन्ति ते उत्तमा इहं ओष्टा । अन्ने सुत्तजल्ज्ञा-पट्टीसंवुक्कसमसरिसा ॥ २४ ॥ जा जाणइ समयरसं, सा जीहा सुन्दरा हवैंइ लोए । दुवयणितक्सधारा, सेसा छुरिय व नवघिष्य ॥ २५ ॥ तं पि य हवइ पहाणं, मुहकमलं जं गुणेसु तैत्तिलं । अन्नं विलं व भण्णइ, भरियं चिय दन्तकीडाणं ॥ २६ ॥ जो पढइ सुणइ पुरिसो, सामण्णे उज्जमेइ सत्तीए । सो उत्तमो हु लोए, अन्नो पुण सिप्पियकओ व ॥ २० ॥ सवायरेण एवं, पुरिसेणं उज्जित्रज्ञण मृदत्तं । होयव्यं नयमइणा, जिणसासणभत्तिजुत्तेणं ॥ २८ ॥ अह पउमचरियतुङ्गे, वीरमहागयवरेण निम्मविए । मग्गे परंपराए, अज्जवि कइकुज्जराण गमो ॥ २९ ॥ तह कइवरगयमयगन्धलोलुओ महुयरो व मग्गेणं । पयदाणविन्दुदिट्टी, अहमवि तेणं चिय पयट्टो ॥ ३० ॥ सुत्ताणुसारसरसं, रइयं गाहाहि पायडफुडत्थं । विमलेण पउमचरियं, संस्वेवेणं निसामेह ॥ ३१ ॥ सुत्ताणुसारसरसं, रइयं गाहाहि पायडफुडत्थं । विमलेण पउमचरियं, संस्वेवेणं निसामेह ॥ ३१ ॥

वे ही कान कान कहे जाने योग्य हैं जो जिनवरके उपरेशसे पूर्ण हैं; दूसरे तो लक्ड़ीके बनाये हुए विद्वकके कान जैसे निरर्थक हैं। (१९) वही मस्तक-मस्तक है जो श्रामण्य द्यर्थात् मुनिधर्मका उपरेश सुनकर अहोभावसे धुनता हो; दूसरा तो गर्भरिहत नारियलके छिलके समान गुणरिहत है। (२०) जिनेश्वरदेवके दर्शनके लिए जो ऑखं उसुक रहती हैं वे ही वस्तुतः सुन्दर एवं प्रशंसनीय ऑखं हैं, बाकी जो ऑखं मिथ्यात्वसे मैटी हैं वे तो मानो किसी चित्रकारके द्वारा बनाई गई हैं; अर्थात् वे सबी नहीं, किन्तु झूठी हैं। (२१) जो दाँत जिनवरकी कथामें अनुरक्त हैं वे ही दाँत कान्तियुक्त हैं; दूसरे तो मुँहके चौगठे में जड़नेके लिए ही मानो बनाये गये हैं। (२२) यदि इस लोकमें सुशासोंके अर्थमें रही हुई सुगन्धको न पहचान सके तो द्यनेकविध सुर्भात पदार्थोंकी सुगन्धकी गन्धमें लुब्ध नासिकाका क्या उपयोग है ? (२३) यहाँ पर वे ही होठ उत्तम हैं जो सममावपूर्वक उद्गार निकालते हैं; दूसरे तो सोई हुई जौंककी पीठके समान हैं। (२४) जो शास्त्र-सक्ता अध्वाद लेती है वही जीभ इस जगत्में सुन्दर है; दूसरी तो दुर्वचनरूपी तीक्ष्ण धारवाली नई छुरीके समान ही है। (२५) जो गुणकथनमें तत्पर रहता है वही मुलक्सल उत्तम है; दूसरा तो दाँतरूपी कीड़ोंसे भरा हुआ बिल ही है। (२५) जो मनुष्य मुनिधर्मका अभ्यास करता है, उसे सुनता है और उस पर यथाशक्ति आचरण करता है, वही इस लोकमें उत्तम मनुष्य हैं; दूसरा तो शिल्पी द्वारा विनिर्मत मूर्ति सरीला है। (२७) अतएव मृद्रता एवं प्रमादका त्याग करके सदाचारी एवं नीतिनिष्ठ बुद्धिशील मनुष्यको चाहिए कि वह जिनशासनमें भक्तियुक्त हो। (२८) पद्मचित्र रूपी समुकत शिखर पर भगवान महावीररूपी गजराज द्वारा विनिर्मत मार्गका अनुगमन करके आज भी कविरूपी दूसरे हाथी चृत्व हैं। (२९) अतएव उत्तम कविरूपी हाथीके मदकी गन्धमें लोलुप मौरेक जैसा मैं भी मदकी बूँगें दृष्टि रखकर उसी मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूँ। (३०) सूत्रों (आगमों) के अनुसार तथा रसपूर्ण यह पद्मचित विमलने प्रकट एवं स्फुट अर्थसे युक्त गाथाओं में किता है। इसे तुम संचेपसे सुनो। (३१)

सूर्य एवं महमण्डल हैं तबतक स्थिर रहता है। (१७) इसलिए अपने द्यात्मस्वरूपको जाननेवाले मनुष्यको चाहिए कि वह अवश्य ही बड़े-बड़े महापुरुषोंके संकीर्तनका उत्साह अपने हृदयमें धारण करे। (१८) इसिन अंगोंको सार्थकता—

१. सिद्धान्तवचनम्। २. तत्परम्।

### प्रनथविषयानुक्रमणिका-

ठिई वंससमुप्पत्ती, पत्थाणरेणं लवंकुसुप्पत्ती । निवाणमणेयभवा, सत्त पुराणेत्थ अहिगारा ॥ ३२ ॥ पउमस्स चेिंडयमिणं, कारणमिणमोऽहिगारसंजुत्तं । तिसलासुप्ण भणियं, सुत्तं संखेवओ सुणह ॥ ३३ ॥ वीरस्स पवरठाणं, विउलगिरीमत्थए मणिमरामे । तह इन्द्रभूइकिह्यं, सेणियरण्णस्स नीसेसं ॥ ३४ ॥ कुलगरवंसुप्पत्ती, नीईए लोमकारणं चेव । उसभिजणजम्मणुङ्भव, अहिसेयं मन्दरगिरिम्म ॥ ३५ ॥ उवएसं चिय विविहं, लोगस्स य अत्तिनासणं चेव । सामण्ण केवलुङ्भव, अइसय कुसुमोहनुद्रीओ ॥ ३६ ॥ सबसुरा-ऽसुरमिह्यं, निवाणं परमसोक्खमाहप्पं । भरहस्स बाहुविलणो, तह संगामं जहावत्तं ॥ ३० ॥ जाईण य उप्पत्ती, कुतित्थगण-विविहवेसधारीणं । विज्ञाहरवंसस्स य, उप्पत्ती विज्ञुदन्तस्स ॥ ३८ ॥ अजियस्स य उप्पत्ती, पुण्णघणसुहा-ऽसुहं समोसरणे । विज्ञाहरस्स दिन्नं, सरणं जह रक्खिसन्देणं ॥ ४० ॥ अजियस्स य उप्पत्ती, पुण्णघणसुहा-ऽसुहं समोसरणे । विज्ञाहरस्स दिन्नं, सरणं जह रक्खिसन्देणं ॥ ४० ॥ अइकन्तमहारक्लो, जम्मणविहवस्स कित्तणं चेव । तह रक्खिसंस्स य उप्पत्ती, दुक्लं सामण्ण निवाणं ॥ ४१ ॥ अइकन्तमहारक्लो, जम्मणविहवस्स कित्तणं चेव । तह रक्खिसंस्स य चित्रं, उदिकुमारेण सहियस्स ॥ ४२ ॥ वाणरकेकण तहा, वंसुप्पत्ती कमेण नायवा । तिहकिसिस्स य चित्रं, उदिकुमारेण सहियस्स ॥ ४२ ॥ किकिनिधंअन्थयाणं, सिरिमाल्यलेयरण आगमणं । वहणं च विजयसीहस्स कीवणं असणिवेयस्स ॥ ४४ ॥

अधिकार और विषयसूची----

इस पुराणमें सात अधिकार हैं—१. विश्वकी स्थिति, २. वंशीत्पत्ति, ३. युद्धके लिए प्रस्थान, ४. युद्ध, ५. लवण एवं अंकुशकी उत्पत्ति, ६. निर्वाण, और ७. अनेक भव। (३२) त्रिशलाके पुत्र महावीरके द्वारा संस्पमें कहे गये, तथा विभिन्न अधिकारोंसे युक्त इस पद्मके चिरतको तुम सुनो। (३३) इसमें इन घटनाओंका उल्लेख स्त्राता है:—

१. विपुलाचलके मनोरम शिखर पर भगवान् महावोरका ठहरना, २. इन्द्रभूति द्वारा श्रेणिक राजाको समप्र कथा कहना, (३४) ३. कुलकरवंशकी उत्पत्ति, ४. लोक-व्यवहारको चलानेवाली नोतिकी स्थापना, ४. भगवान् ऋपभरेवका जन्म तथा मन्दराचल पर उनका श्रमिषेक, (३५) ६. विविध प्रकारका उपदेश, ७. लोगोंके दुःखोंका निवारण, ५. दोन्ना, ९. केवल्ल झानकी प्राप्ति, १०. अतिशय वर्णन, ११. पुष्पराशिकी वृष्टि (३६) १२. सभी सुरों एवं असुरों द्वारा की गई पूजा, १३. निर्वाण, १४. मोत्तका उत्कृष्ट माहात्म्य, १४. भरत एवं बाहुबलीका जैसा संगाम हुआ उसका वर्णन, (३७) १६. जातियोंकी उत्पत्ति, १७. विविध वेशधारी अन्य मतावलिक्योंकी उत्पत्ति, १८. विद्युदंष्ट्रके विद्याधर वंशकी उत्पत्ति, (३८) १९ सुनियोंमें वृष्पके समान श्रेष्ठ संजयन्तके ऊपर पड़े हुए घोर उपसर्ग तथा केवल्झानकी उत्पत्ति, २०. धरण द्वारा किया गया विद्याका अपहरण, (३९) २१. अजितकी उत्पत्ति, २२. समवसरणमें कहा गया पूर्ण-घनका शुभ-अशुभ, २३. राक्षसेन्द्रके द्वारा दिया गया विद्याधर को आश्रय, (४०) २४. राज्ञसपित द्वारा कुमारको दिया गया प्रश्रय एवं वर, २४. सगरकी उत्पत्ति, दुःख, मुनिधर्मका झंगीकार एवं निर्वाण, (४१) २६. अतिकान्त नामक महाराज्ञस, उसके जन्म एवं वैभवका संकीर्तन। २७. इसी प्रकार राज्ञसवंशका प्रारम्भ जानना चाहिए। (४२) २८. जिनकी ध्वजामें वानरका चिह्न है ऐसे वानरकेतु वंशकी उत्पत्ति, २९. उद्धिकुमारके साथका तिबत्केशीका चरित भी इसी प्रकार कमसे जानना चाहिए। (४३) ३०. किष्किन्धि, अन्धक तथा श्रीमाल खेचरोंका आगमन, ३१. विजयसिंह का वध, ३२. अशनिवेगका कोध, (४४) ३३. अन्धकवध, ३४. पादालंकार नामकी सुंदर नगरीमें प्रवेश, ३५. मधुगिरिके शिखर

१. आर्ति—पीडा । २. यथावृत्तम् । ३. चिरितेऽस्मिन् किक्किन्यस्थाने किंकिधि इत्यपि पाठो प्राचीनेष्वादर्शेषु इत्यते । ४. युगके आदिमें नीति आदिकी व्यवस्था करनेवाले महापुरुषको कुलकर कहते हैं । ५. तीर्थंकरके ३४ अतिशय (महिमास्चक विभूतियों ) गिनाये गये हैं । वे हैं—"चउरो जम्मप्पिक पुक्कारस कम्मसंखए जाण । नव दस य देवजणिए चउतिसं अहसए बंदे ॥"

अन्धयवहं पवेसो, पायालंकारपुरवरे तइया। किकिन्धिपुरनिवेसं, महुगिरिउवरिं मणभिरामं॥ ४५॥ लङ्कागमण-पवेसं, सुकेसिप्ताण बलमहन्ताणं। निग्धायमरणहेऊ, मालिस्स य संपर्य विउलं॥ ४६॥ वेयद्भदक्तिणाएं. सेढीएं चक्कवालनयरम्मि । इन्दस्स य उप्पत्ती, विज्ञाहरसेढिसामित्तं ॥ ४७ ॥ मालिस्स वहं जुज्हो, वेसमणकुमारजम्मणुप्पत्ती । कुसुमन्तवरुज्जाणे, सुमालिपुत्तस्स य पवेसं ॥ ४८ ॥ केकसिसहसंजोगं. निदरिसणं तत्थ परमसुमिणाणं । जणणं च दहमुहस्स य. विज्ञासमुवासणं चेव ॥ ४९ ॥ खोहं जक्खस्स अणाढियस्स तह आगमं सुमालिस्स । मन्दोयरीऍ लम्भं, कन्नाण निरिक्खणं चेव ॥ ५० ॥ तह भाणकण्णचरियं. कोवं वेसमणउब्भवं चेव । रक्लसजक्लाण रणं. धणयस्स तवो य नायबो ॥ ५१॥ दहमुहरुङ्कागमणं. अवलोयण पुच्छणं निर्णहराणं । हरिसेणस्स य चरियं, पुण्णं तह पावमहणं च ॥ ५२ ॥ मत्तमहागयभुवणालंकारनामधेयस्स । ठाणं जमस्स लद्धं. रिक्खरयाइचिकिकिन्धी ॥ ५३॥ पायालंकारपुरवरपवेसं । चन्दोयरस्स दहवयण-दूसणाणं. विरहे. अणुराहादुक्खसंघट्टं ॥ ५४ ॥ तं सो विराहियपुरे, सुग्गीवसिरीसमागमं चेव । वालिस्स य पबज्जा, खोहं अट्टावयनगस्स ॥ ५५ ॥ सुगगिव सुताराए, रुम्भं मरणं च साहसगइस्स । संतावं चिय परमं, वेयद्भगमं दहमुहस्स ॥ ५६ ॥ अणरण्ण-सहसिकरणाण ताण वेरम्ग जन्ननासं च । महुपुबभवक्लाणं, उवरम्भाए य अहिलासं ॥ ५७॥ विज्ञाणं चिय लम्भं, महिन्दरायस्स लच्छिनासं च । दहमुहमन्दरगमणं, पुणरवि य नियत्तणं चेव ॥ ५८ ॥ अणगारमहरिसिस्स वि. अणन्तविरियस्स केवलुप्पत्ती । रावणनियमगगहणं, हणुयस्स समुद्भवं चेव ॥ ५९ ॥ उर्वारं. महिन्द-पल्हायद्रिसणिसणेहं । पवणञ्जयस्स कोवं. तह अञ्जणउज्झणं चेव ॥ ६० ॥ सिट्टं च मुणिवरेणं, हणुयपरब्भवसमूहसंबन्धं। सुई हणुरूहपुरे, कया य पडिसुरनामेणं।। ६१॥

पर मनोरम किष्किन्धानगरीकी स्थापना, (४५) ३६. लंकानगरीकी ओर गमन व उसमें प्रवेश, ३७. सुकेशीके बलवान पुत्रोंके साथ द्वन्द्वका कारण और उनकी मृत्यु, ३८. मालोको मिली हुई विपुत्त सम्पत्ति, (४६) ३९. वैताह्यपर्वतकी दृत्तिण श्रेणीमें भवस्थित चक्रवालनगरमें इन्द्रकी उत्पत्ति, ४०. विद्याधर श्रेणी पर आधिपत्य, (४७) ४१. युद्धमें मालीका वध, ४२. वैश्रवण-कुमारका जन्म, ४३ कुसुमान्त नामके सुन्दर उद्यानमें सुमालीके पुत्रका प्रवेश, (४८) ४४ केकसीके साथ संयोग, ४५. वहाँ उत्तम स्वप्नोंका देखना, ४६. दशमुखका जन्म, ४७. विद्याओंकी उपासना, (४९। ४८. अपमानित यत्तका न्रोभ, ४९. समालीका आगमन, ५०. मन्दोदरीकी प्राप्ति तथा कन्याओंका निरीत्त्रण, (५०) ५१. भानुकर्णका चरित, ५२. वैश्रवणका क्रोध, ५३. राज्ञस एवं यत्तोंका युद्ध, ४४. धनदकी तपश्चर्या, (४१) ५५ दशमुखका छंकामें आगमन, ५६. जिनघरोंका दर्शन तथा पुण्यजनक व पापको नष्ट करनेवाले हरिषेणके चरितके विषयमें प्रश्न (५२) ४७. भुवनालङ्कार नामक उन्मत्त महागजका पकड़ना, ५८. यमके स्थानकी प्राप्ति तथा ऋत्तरजा, श्रादित्यराज एवं किष्किन्धीका वर्णन, (५३) ५९. दशवदन तथा दष्णका पातालालंकारपुरमें प्रवेश, ६०. चन्द्रोदरसे वियोगके कारण अनुराधाको बड़े भारी दु:खका होना, (५४) ६१. विराधितपुरमें सुमीव व श्रीका समागम, ६२. बाली की प्रवासा, ६३. अष्टापद पर्वतका त्रोभ, (५५) ६४. सुप्रीवको सुताराकी प्राप्ति, ६४. साहसगितकी मृत्य, ६६. दशमुखका अत्यन्त दुःख श्रीर उसका वैताढ्यगमन, (५६) ६७. अनरण्य एवं सहस्रांशुका वैराग्य, ६८. यज्ञका नाश, ६९. मधुके पूर्वभवका कथन, ७०. उपरम्भा विषयक अभिलाषा, (५७) ७१. विद्याओंकी प्राप्ति, ७२. महेन्द्र राजाकी स्क्रमीका नारा, ७३ दशमुखका मन्द्राचळ पर जाना और वापस छौटना, (५८) ७४. अनगार महर्षि अनन्तवीर्यको केवलज्ञान, ७५ रावण्का नियम प्रहण करना, ७६. हनुमानकी उत्पत्ति, (५९) ७७. अष्टापद पर्वतके उपर महेन्द्र व प्रह्लादका मिलन ब स्तेह, ७८. पवनंजयका क्रोध तथा अंजनाका परित्याग, (६०) ७९. हतुमान्के पूर्वजन्मके बारेमें मुनिका कहना, ८०. हतुरूह नगरमें प्रतिसूर नामक व्यक्तिकी सहायतासे की गई प्रसूति, (६१) ८१. भूतवनमें पवनंजयका निश्चय

म्याडवीऍ मज्झे. पवणञ्जयखेयरस्स य निओगं। तह दरिसणूसवसुहं, विज्ञाहरिअञ्जणाऍ समं॥ ६२॥ पवणञ्जयपुत्तमहाबलस्स तह दारुणं रणं परमं। रज्ञं दसाणणस्स य, जिणउस्सेहन्तरं चेव ॥ ६३ ॥ बल-केसव-पडिसत्तृण चेट्टियं चक्कवट्टिपमुहाणं । दसरहरज्जूप्पत्ती, केगइवरसंपयं परमं ॥ ६४ ॥ इन्देण समं जुज्झं, काऊण य गिण्हियं दहमुहेणं। संवेगसमावन्नो, नरवइ दिक्खं समण्यत्तो॥ ६५॥ रामस्स ल्वन्नजगस्स य, भरहस्स य तह य संतुनिहणस्स । उप्पत्ती सीयाए, विदेह तह सोगसंबन्धं ॥ ६६ ॥ नारयसीयालिहणं, दद्वण सहोयरस्स मृढतं । कन्नासयंवरत्थं उप्पत्ती चावरयणस्स ॥ ६७ ॥ दसरहनिवस्स दिक्लं. पासे मुणिसबभूयसरणस्स । ववगयभवाण कहणं. समागमं चेव सीयाए ॥ ६८ ॥ केगइवरस्स लम्भं, रज्जं भरहस्स परममाहप्पं। तह लम्सलणो यै रामो, सीया य गया विदेसिम्म ॥ ६९ ॥ तह वज्जकण्णनरवइ-विचेट्टियं वरकुमारिलम्भं च । वसिकाररुद्दभूई, विमोयणं वालिखिल्लस्स ॥ ७० ॥ अरुणुम्गामासन्ने. रामपुरिनिवेसणं परमरम्मं । वणमालासंजोयं, अइविरियसमुन्नई चेव ॥ ७१ ॥ लाभो जियपउमाए, कुल-देसविहूसणाण उवसमां । वंसगिरिमत्थओवरि, जिणहरकरणं च रामेण ॥ ७२ ॥ दृष्टुण दाणविभवं, जडाउणो नियमलद्भमाहप्पं । नागरहारोहं चिय, संबुक्कविवायणं चेव ॥ ७३ ॥ केगहपुत्तागमणं, खरद्सणविग्गहं परमघोरं । सीयाहरणनिमित्तं सोगं चिय रामदेवस्स ॥ ७४ ॥ सिम्घं विराहियस्स य. आगमणं दूसणस्स य वहं च । रयणजडिविज्जनासं. सुगगीवसमागमं चेव ॥ ७५ ॥ साहसगइस्स य वहं, सीयापडिवत्तिकारणं लम्भं। मिलणं विहीसणेणं, विज्ञाबलकेसिसंपत्ती॥ ७६॥ तह कम्भयण्ण-इन्दइभुयङ्ग पासेस बन्धणं परमं। लक्ष्मलणसत्तिपहारं, तह य विसल्लागमं चेव ॥ ७७ ॥

दश. विद्याधरी अंजनाके साथ पुत्रदर्शनका आनन्द एवं उत्सव, (६२) पर. पवनंजयपुत्र महाबछी हनुमान् का घोर संप्राम, प्रथ. दशानका राज्य, प्य. जिनोंकी ऊँचाई और एक दूसरे से अन्तर, (६३) पर. चक्रवर्ती, बळदेव एवं केशव जैसे शत्रुकों के प्रयत्न, प्रथ. दशरथके राज्यकी उत्पत्ति, प्रम्प् के केई द्वारा वरकी प्राप्ति, (६४) ९० इन्द्रके साथ युद्ध और दशमुखके द्वारा उसका पकड़ा जाना, ९१. वैराग्य आनेसे राजाके द्वारा दीचा प्रहृण करना, (६५) ९२ राम, छक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न तथा सीताका जन्म, ९३. विदेहमें शोकका कारण, (६६) ९४. नारद द्वारा सीताका चित्र बनाना, ९५. चित्र देखकर सगे भाईका मोहित होना, ९६. कन्या (सीता) के स्वयंवरमें उपयोगमें आनेवाळे उत्तम धनुषकी उत्पत्तिका वर्णन, (६७) ९७. सर्वभूतशरण नामके मुनिके पास राजा दशरथका दीचा छेना, ९८. गत जन्मोंका कथन, ९९. सीताका समागम, (६०) १००. केकेयी द्वारा वरकी प्राप्ति, १०१. भरतको विशाळ राज्यका मिळना तथा राम, छक्ष्मण एवं सीताका विदेशमें गमन (६९) १०२. वक्रकर्ण नरपतिका चरित, १०३. उसके द्वारा राजकुमारीकी प्राप्ति, १०४. रुद्रभूतिकी अधीनता तथा बाळिखिल्यकी मुक्ति, (७०) १०५. अरुण्याममे पास रामपुर्ग नामक अत्यन्त सुन्दर आयासकी रचना, १०६. वनमाळाके साथ मिळन, १०७. खतिवीयकी उन्नति, (७१) १०८. जितपद्माकी प्राप्ति, १०९. कुळभूषण तथा देशभूषण नामक साधुओं पर उपसर्ग, ११०. वंश नामके पर्वतके शिखर पर राम द्वारा जिनभवनका निर्माण, (७२) १११. दानका वैभव देखकर जटायुका नियम प्रहृण करना और उससे उसके महत्ताका बढ़ना, ११२. नागरथ पर चढ़ना और श्वृक्का वध, (७३) ११३. कैकेयीके पुत्र भरतका आगमन, ११४. खरदूषणके साथ अतिघोर संप्राम, ११५. सीताके अपहरणके कारण रामका शोक, (७४) ११६. विराधितका शीघ आना, ११७. दूषणवे साथ अतिघोर संप्राम, ११५. सीताके अपहरणके कारण रामका शोक, (७४) ११६. सिद्याकित वध, १२१. सीता कहाँ पर है इसका समाचार मिळना, १२२. विमीषणका मिळन, १२३ विद्यावळ एवं केशीकी प्राप्ति, १०६) १२४. कुक्मकर्ण एवं इन्द्रजीतका नागपाशमें जक्का जना, १२५. छम्मण पर शक्तिका प्रहार

१, शत्रुझस्य

दहमुहप्वेसणं चिय, भवणं निणसन्तिसामिनाहस्स। तह पाडिहेरगमणं, लङ्काएँ प्वेसणं चेव ॥ ७८ ॥ चकुप्पत्ती तह लक्खणस्स दहमुहिविवायणं चेव । वरजुवईण पलावं, आगमणं चेव केविलिणो ॥ ७९ ॥ इन्दइपमुहाण तहा, दिक्खा सीयासमागमं वत्तं । नारयलङ्कागमणं, साएयपुरीपवेसं च ॥ ८० ॥ पुक्रभवाण य चिर्यं, भरहगयाणं नहा समक्खायं । भरहस्स य पबजा, ठिवओ चिय लक्खणो रज्जे ॥ ८१ ॥ लद्धा मणोरमा वि य, सिरिवच्छालीढदेहधारिस्स । मरणं च समावत्तं, सुमहल्लवणस्स संगामे ॥ ८२ ॥ महुरापुरिदेसस्स य, उवसम्गविणासणं नणवयस्स । सत्तरिसीण उवत्ती, सीयानिवासणं चेव ॥ ८३ ॥ अह बज्जनङ्वनरवइ, दिट्टा सीया लवंकुसुप्पत्ती । नेऊण नरविरन्दे, पियरेण समं कयं जुज्जं ॥ ८४ ॥ सयलज्ञणभूसणाणं, नाणुप्पत्ती सुराण औगमणं । वत्तं च पाडिहेरं, सीयाण भीसणभवोहं ॥ ८५ ॥ घोरं तवोविहाणं, कयन्तवयणे सयंवरे खोहं । दिक्खा य कुमाराणं, भामण्डलदुमाई चेव ॥ ८६ ॥ हणुयस्स य पबजा, लक्खणपरलोगगमणहेउम्म । लवणंकुसाण य तवो, रामपलावं च सोगं च ॥ ८० ॥ पुक्रभवदेवन्नणियं, दिक्खं चिय राधवस्स निगम्थं । केवलनाणुप्पत्तो, तहेव निवाणगमणं च ॥ ८८ ॥ एवं अट्टमरामदेवचरियं वीरेण सिट्टं पुरा, पच्छा उत्तमसाहवेहि धरियं लोगस्स उवभासियं । एत्राहे विमलेण पायडफुडं गाहानिबद्धं कयं, मुत्तत्थं नियुणन्तु संपद्द महापुण्णं पवित्तक्खरं ॥ ९० ॥ ॥ इति पडमचरिए सत्तविहाणो नाम उहसो समत्तो ॥

तथा विशल्याका आगमन, (७७) १२६. जिनेश्वर श्री शान्तिनाथके मन्दिरमें रावणका प्रवेश, १२७. वहाँ ऋष्ट प्रातिहार्योंकी' रचना, १२८. रावणका लंकामें प्रवेश, (७८) १२९ चक्रकी उत्पत्ति, १३० लक्ष्मण द्वारा रावणका वध, १३१ सुन्दर युवितयोंका विलाप, १३२. केवलीका आगमन, (७९) १३३ इन्द्रजित् तथा दूसरोंका दीचा अंगीकार करना, १३४ सीताका समागम, १३५. नारदका लंकामें आगमन, १३६. साकेत नगरीमें प्रवेश, (८०) १३० भरत एवं हाथीके पूर्वभवकी कथा, १३८. भरतकी प्रक्रच्या, १३९. लक्ष्मणका राजगही पर बैठना, (८१) १४०. मनोरमाकी प्राप्तिः १४१. श्रीवत्ससे युक्त देहको धारण करनेवाले महान् लवणको संग्राममें मृत्यु, (८२) १४२ मधुरा नगरी और उसके जनपदका दैविक उपसर्गो द्वारा विनाश, १४३. सप्तर्षियोंका आगमन, १४४. सीताका निर्वासन, (८३) १४५. वऋजंघ राजाका सीताको देखना, १४६. लवण एवं अंकुशकी उत्पत्ति, १४७. दूसरे राजाओं पर विजय प्राप्त करनेवाले पिताके साथ युद्ध, (८४) १४८. सकलजनभूषणको केवलकान तथा देवताओंका आगमन, १४९. अष्टप्रातिहार्योंकी रचना, १५०. सीताका भीषण भवसागर और तपश्चर्या, १५१. कृतान्तवक्त्रका स्वयंवरमें चोभ. १५२. कुमारोंका दीचा लेना, १४३. भामण्डलकी दुर्गति, (८५-६) १५४. हनुमानकी प्रक्रच्या, १४४. लक्ष्मणकी मृत्यु पर रामका विलाप व शोक प्रदर्शन (८७) १५६. लवण और अंकुशका तप, १५७. पूर्वभव के मित्र-देव द्वारा प्रबुद्ध किए जाने पर रामका निर्यन्थ-प्रक्रच्या लेना, १५६. केवलकानकी उत्पत्ति तथा मोच्नगमन, (८८)

सज्जन व तटस्थ दृष्टिसे विचार करनेवाले पुरुष मोज्ञ प्राप्त करनेवाले रामके विषयमें यह सब कुछ निर्मल भावसे सुनें। (८९) आठवें बलदेव रामकी यह कथा पहले भगवान महावीरने कही थी। बादमें लोकको प्रकाशित करनेवाली यह कथा उत्तम साधुत्र्योंने धारण की—याद रखी। अब विमलने इसे स्पष्ट एवं विशद रूपसे गाथाओं में निबद्ध किया है। अत्यन्त पुण्यदायो और पवित्र अज्ञरोंसे गुम्फित यह शास्त्र एवं इसके अर्थको अब तुम अवधानपूर्वक सुनो। (९०)

पद्मचरित में सूत्रविधान नामका प्रथम उद्देश समाप्त हुआ ।

१. अशोकदृक्ष, देवताओं द्वारा पुण्पवृष्टि, दिव्यध्विन, चामर, आसन. भामण्डल, दुन्दुभि और छन्न ये आठ प्रातिहार्य (देवताकृत पूजा विशेष) हैं। इनका संम्रह क्लोक इस प्रकार है—"अशोकदृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः दिन्यध्विनश्वामरमासनं च। भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सन्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराज्ञाम् ॥"

# २. सेणियचिताविहाणं

#### मगधा जनपदः

इह जम्बुदीवदीवे, दिक्खणभरहे महन्तगुणकिलेओ । मगहा नाम जणवओ, नगरा-ऽऽगरमण्डिओ रम्मो ॥ १ ॥ गाम-पुर-खेड-कब्बड-मडम्ब-दोणीमुहेसु परिकिष्णो । गो-मिहिसि-वलवपुष्णो, धणनिवहिनरुद्धसीमपहो ॥ २ ॥ सत्थाह-सेट्टि-गहवइ-कोडुम्बियपमुहसुद्धजणिनवहो । मिण-कणग-रयण-मोत्तिय-बहुधन्नमहन्तकोट्टारो ॥ ३ ॥ देसिम्म तिम्म लोगो, विन्नाणिवयक्खणो अइसुरूवो । बल-विहव-किस्तिजुत्तो, अहियं धम्मुज्जुयमईओ ॥ ४ ॥ नड-नट्ट-छत्त-लङ्ख्यिनच्चंनचन्तगीयसद्दालो । नाणाहारपसाहियसुञ्जाविज्ञन्तपिहयजणो ॥ ५ ॥ अहियं वीवाह्सविवयावडो गन्धकुसुमतित्तिछो । बहुपाण—खाण—भोयण—अणवरयंविष्टुउच्छाहो ॥ ६ ॥ पुक्खरणीसु सरेसु य, उज्जाणेसु य समन्तओ रम्मो । परचक्क-मारि-तक्कर-दुब्भिक्खविविज्ञओ मुइओ ॥ ७ ॥

### राजगृहनगरम्

तस्स बहुमज्झदेसे, पायारुब्भडविसालपरिवेढं । नयरं चिय पोराणं, रायपुरं नाम नामेणं ॥ ८ ॥ वरभवण-तुङ्गतोरण-धवलट्टालय कलङ्कपरिमुकं । फलिहासु संपउत्तं, कविसीसयविरइयाभोयं ॥ ९ ॥

## २. श्रेणिक-चिन्ता-विधान

### मगध-वर्णन

यहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीपमें आए हुए दक्षिण भरत नामके क्षेत्रमें अने ह गुणोंसे सम्पन्न तथा नगर एवं खानोंसे सुरोभित मगध नामका जनपद आया हुआ है। (१) प्राम, पुर, खेटी, कबेटी, कबेटी, मडम्बी, द्रोणीमुख, आदि विविध प्रकारके नगरोंसे यह परिज्याप्त था। यह गाय, भेंस तथा घोड़े-घोड़ियों से परिपूर्ण था और सीमा तक जानेवाले इसके मार्ग धनके समृह्से अवरुद्ध-से रहते थे। (२) सार्थवाह, श्रेष्ठी, गृह्पति, कौटुम्बिक द्यादि उत्तम लोगोंके समृह् इसमें निवास करते थे। इसके बड़े बड़े कोष्ठागार मिण, सुवर्ण, रत्न, मोती तथा प्रचुर धान्यसे भरे-पूरे थे। (३) इस देशमें लोग विभिन्न विज्ञानोंमें विचक्तण थे, अत्यंत सुन्दर थे, बल, वैभव व कान्तिसे युक्त थे तथा धर्मका किस प्रकार श्रिधिक उद्घोत हो ऐसा सोचने-विचारनेवाले थे। (४) यह देश नृत्य एवं संगीतसे सर्वदा शब्दायमान रहता था। इसमें नट, नर्नक, अत्रधारी एवं बाँसपर खेलनेवाले नट लोग श्रपने कौशलका परिचय सदा दिया करते थे। इसमें पथिकजनोंको नानाविध आहार तैयार करके खिलाया जाता था। (४) यहाँ पर लोग बहुधा विवाहोत्सवमें ज्यापृत रहते थे और इत्र व फूलों के बहुत शोकीन थे। खाद्य, पेय एवं मोजनमें यहाँ के निवासियोंका उत्ताह सतत बढ़ता ही रहता था। (६) यह देश चारों ओर सरोवरों, भीलों एवं उद्यानोंसे ज्याप्त होनेके कारण सुन्दर दोखता था। परराज्यके आक्रमण, संक्रामक रोग, चोर एवं दुर्भिक्तसे रहित होनेकी वजह से सुखी था। (७)

# राजगृह नगरीका वर्णन

इसके ठीक मध्य भागमें मजबूत और विशाल किलेसे घिरा हुआ राजपुर (राजगृह) नामक एक प्राचीन नगर था।(८) इसमें किसी भी प्रकारके कलंकसे गुक्त ऐसे भवन, ऊँचे तोरण तथा घवल अट्टालिकाएँ थीं। यह लाइयोंसे घिरा था तथा इसके प्राकारका अप्रभाग बन्दरोंके मुँहके जैसे आकारोंसे सुशोभित किया गया था।(९) अनेकविध व

१. धूलिके प्राकारवाला अथवा निदयों और पर्वतों से परिवेष्टित नगर । २. खराव या कुस्सित नगर । ३. जिसके चारों ओर एक बोजन पर्यन्त कोई गाँव या वस्ती न हो ऐसा गाँव । ४. जल और स्थलके मार्गवाला नगर ।

बहुभण्डसारगरुयं, जरु-थरुयसिमद्भरयणभरियघरं । नाणादेससमागय-विणयजणुल्लावसद्दालं ॥ १० ॥ भवणङ्गणच्चणेमु य, मरगय-माणिकिकिरणकञ्जुरियं। अगुरुय-तुरुक-चन्दण-जणवयपरिभोयसुसुयन्धं॥ ११ ॥ चेद्दयघरेहि रम्मं, आरामुज्जाण-काणणसिमद्धं। सर-सरिस-वावि-विष्णण-सण्सु अद्दमणहरालोवं॥ १२ ॥ चचर-चउक्कमणहर-पेच्छणयमहन्तमहुरिनग्धोसं। पिण्डयजणसुसिमद्धं, अक्स्वलियचिरित्तवहुसत्थं॥ १३ ॥ किं जंपिएण बहुणा, तं नयरं गुणसहस्सआवासं। अमरपुरस्स य सोहं, घेत्तूण व होज्ज निम्मवियं॥ १४ ॥ श्रेणीको राजा—

एवंविहे य नयरे, वसइ निवो तत्थ सेणिओ नाम । नरवइगुणेहि जुत्तो, वेसमणो चेव पच्चक्खो ॥ १५ ॥ भमरनिभनिद्धकेसो, वियसियवरपउमसिरसमुहलोहो । घण-पीण-कढिणखन्धो, थोरुन्नय-दीहबाहुजुओ ॥ १६ ॥ वित्थिण्णिपहुलवच्छो, करयलसमिगिञ्झलल्यितणुमज्झो । मयरायसिरसकिडियड, समिहयवरहिथिहत्थोरू ॥ १७ ॥ कुम्मवरचारुचल्णो, सोवण्णियपबओ व दिप्पन्तो । चन्दो व सोमवयणो, सिललिनिही चेव गम्भीरो ॥ १८ ॥ तं नित्थि जं न याणइ, निरन्दिवन्नाण-नाणमाहप्पं । सम्मत्तलद्धबुद्धी, गुरु-देवयपूर्यणसमत्थो ॥ १९ ॥ विविहकला-ऽऽगमकुसलो व माणवो तस्स वरनिरन्दस्स । मुचिरं पि भण्णमाणो, गुणाण अन्तं न पाविज्ञा ॥२०॥

# [ सिरिवीरजिणचरियं ]

वीरजिनजन्म, सुरकृतो जन्माभिषेकश्च

अत्थेत्थ भरहवासे, कुण्डम्गामं पुरं गुणसिमद्धं । तत्थ य नरिन्दवसहो, सिद्धत्थो नाम नामेणं ॥ २१ ॥

मूल्यवान् पदार्थों से यह भरा-पूरा था और इसके घर जल व स्थलमं उपलब्ध होनेवाले बहुमूल्य रक्नोंसे भरे हुए थे। यह नगर छनेक देशोंसे आये हुए व्यापारियोंके वार्तालापोंसे शब्दायमान रहता था। (१०) महलोंके प्रांगणको सजानेमें लाये गये मरकत एवं माणिक्यकी किरणोंसे यह चितकवरा-सा दिखाई पड़ता था तथा अगुरु, तुरुष्ठ एवं चन्दनकी सुगन्धिसे यह सारा नगर परिव्याप्त था। (११) यह देवमन्दिरोंसे रम्य था, बाग्रवगीचों व उद्यानोंसे समृद्ध था तथा सेकड़ों सरोवर, भील, बावड़ी एवं खेतोंके कारण रमणीय प्रतीत होता था। (१२) इसके चौक और चौराहे विशाल एवं प्रेचणीय थे। वे मधुर ध्वनिसे व्याप्त रहते थे। यह विद्वान् लोगोंसे समृद्ध था और लोगोंके अस्त्रलित चरित्रके कारण अत्यन्त प्रशंसनीय था। (१३) अधिक कहनेसे क्या ? यह नगर हजारों गुणोंका आवास था और ऐसा माल्म होता था मानो इन्द्रपुरी अलकाकी शोभा लेकर इसका निर्माण कियागया हो। (१४)

# राजा श्रेणिकका वर्णन-

इस प्रकारके नगरमें राजोचित गुणोंसे युक्त तथा साज्ञात् कुबेरके जैसा श्रेणिक नामका नृप रहता था। (१५) उसके केश अमरके समान काले और स्निग्ध थे; उसके मुखकी शोभा खिले हुए सुन्दर कमल सरीखी थी, उसके कन्धे मोटे, मजबूत और कठिन थे, उसके दोनों हाथ लम्बे, मोटे और गोल थे, (१६) उसका वज्ञःस्थल चौड़ा और उमरा हुआ था, उसकी कमर सुन्दर और हाथकी पकड़में आ सके उतनी पतली थी, उसका किटमदेश सिंहके जैसा था, उसकी जाँघ हाथीकी सूँदसे भी अधिक सुन्दर थी, उसके पैर उत्तम कल्लुएकी भाँति सुन्दर थे, वह सुवर्णगिरिके सहश देवीप्यमान था, उसका मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था और समुद्रके जैसा वह गम्भीर था। (१७-१८) राजनीति और महत्त्वका ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं था जो वह न जानता हो। सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न उसकी बुद्धि थी और गुरु व देव (जिन) की पूजा करनेमें वह उद्यत रहता था। (१९) नानाविध कलाओं व शास्त्रोंमें पारंगत मनुष्य भी यदि उस राजेन्द्रकी चिरकाल तक सुति करे तो भी उसके गुणोंको वह पार नहीं पा सकता। (२०)

## महावीर-चरित---

इसी भरतक्षेत्रमें गुण एवं समृद्धिसे सम्पन्न कुण्डमाम न।मका नगर था। वहाँ पर राजाओंमें वृषभके समान

तस्स य बहुगुणकल्या, भज्जा तिसल ति रूबसंपन्ना । तीए गब्भिम जिणो, आयाओ चरिमसमयिम ॥ २२ ॥ आसणकम्पेण सुरा, मुणिऊण जिणेसरं समुप्पन्नं । सबे वि समुचल्या, परिओसुब्भिन्नरोमश्चा ॥ २३ ॥ आगन्तूण य नयरे, गन्धोदयवारिवरिसणं काउं । घेतूण जिणवरिन्दं, मन्दरसिहरिम्म संपत्ता ॥ २४ ॥ ठिवऊण पण्डुकम्बल-सिलाऍ सीहासणे मिणविचित्ते । अभिसिश्चन्ति सुरिन्दा, खीरोदिहवारिकल्सेहिं ॥ २५ ॥ आकम्पिओ य जेणं, मेरू अङ्गुटुएण लीलाए । तेणेह महावीरो, नामं सि कयं सुरिन्दिहिं ॥ २६ ॥ निमऊण जिणवरिन्दं, थोऊण पयाहिणं च काऊणं । पुणरिव माउसयासे, ठवेन्ति देवा तिलोयगुरुं ॥ २७ ॥ सुरबद्दिनाहारो, अङ्गुट्टयअमयलेवलेहेणं । उम्मुकक्वालभावो. तीसइवरिसो जिणो जाओ ॥ २८ ॥

वीरस्य प्रव्रज्या, ज्ञानं, अतिशयाश्र—

अह अन्नया कयाई, संवेगैंगओ जिणो मुणियदोसो । लोगन्तियपरिकिण्णो, पबज्जमुवागओ वीरो ॥ २९ ॥ अह अट्टकम्मरिहयस्स तस्स झाणोवओगजुत्तस्स । सयलजगुज्जोयगरं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ३० ॥ रुहिरं खीरसवण्णं, मल्सेयविवज्जियं सुरभिगन्धं । देहं सलक्खणगुणं, रविप्पभं चेव अइविमलं ॥ ३१ ॥

संसारके दोषोंको जाननेवाले और इसीलिए विरक्त लोकान्तिक देवताओंसे विरे हुए जिनेश्वर महावीरने एक दिन दीचा ली। (२६) बादमें ध्यानोपयोगमें लीन उन्हें आठ कर्मोंका च्या होने पर समन्न जगत्को प्रकाशित करनेवाला केयलज्ञान उत्पन्न हुआ। (३०) उनका रुधिर दूधके समान श्वेत था। उनकी देह मैल और पसीनेसे रहित थी, उसमेंसे सुगन्ध आ रही थी, सामुद्रिक शास्त्रमें वर्णित सुन्दर लच्चणोंसे वह युक्त थी तथा श्रत्यन्त निर्मल थी। (३१)

डत्तम सिद्धार्थ नामक राजा राज्य करता था। (२१) उसकी अनेक गुणोंसे युक्त तथा रूपवती त्रिशला नामकी भार्या थी। पूर्वजन्म पूर्ण होने पर जिन (महावीर) उसके गर्भमें आये। (२२) आसनकम्प द्वारा जिनेश्वरका जन्म हुआ है ऐसा जानकर श्रीर इसीलिए आनन्दसे पुलकित होकर सब देव चल पड़े। (२३) कुण्डमाम नगरमें आकर उन्होंने सुगन्धित जलकी बृष्टि की। बादमें जिनवरेन्द्रको लेकर वे देव मेरूपर्वतके शिखर पर गये और पाण्डुकम्बल शिलाके ऊपर मणियोंसे देदीत्यमान सिंहासन पर भगवानको स्थापित करके त्तीरोद्धिके जलसे भरे हुए कलशोंसे उनका अभिषेक करने लगे। (२४-२४) मेरूपर्वतको अपने अंगूठेसे क्रीड़ामात्रमें उन्होंने हिला दिया था इसीलिए सुरेन्द्रोंने उनका नाम महावीर रखा। (२६) जिनेन्द्र महावीरको वन्दन, स्तुति एवं प्रद्तिणा करके देव वापस लौटे और तीनों लोकोंके गुरु-जैसे भगवानको पुनः माताके समीप रखा। (२७) इन्द्रके द्वारा दिये गये आहारसे तथा अंगूठे पर किये गये अमृतके लेपके चूसनेसे धीरे-धीरे बालभावका त्याग करके जिन तीस वर्षकी अवस्थाके हुए। (२८)

१. संवेगपरो मु०। २. अष्टकर्मार्हस्य (?)। अत्राचार्यस्य प्रमादः प्रतिभाति, केवलज्ञानोत्पत्तिसमये चतुःकर्मसंभवात्—सं०। ३. ब्रक्षलोक नामक पाँचवें स्वर्गलोकमें रहनेवाले देव। तीर्थंकरके महाभिनिष्कमणके समय उनके सामने उपस्थित होकर 'बुज्झह खुज्झह' शब्द ह्रारा प्रतिवोध करनेका उनका आचार है।

४. अष्टिविध कर्में के नाम ये हैं: १. ज्ञानावरण, २. दर्शनावरण, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र, और ८. अन्तराय। इनमेंसे १, २, ४ और ८ आत्माके मूल गुण ज्ञान, दर्शन आदिका घात करनेवाले होनेसे घातिकर्म कहलाते हैं, जबिक अविशिष्ट चार अघातिकर्म। घातिकर्मोंका क्षय होने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है। मूलमें 'अट्टकम्मरहियस्य'' केवलनाणं समुप्पन्न' ऐसा पाठ है। सिद्धान्त तो यह है कि चार घातिकर्मोंका नाश होने पर केवलज्ञान होता है, अतः यहाँ लेखकका अभिप्राय ऐसा प्रतीत होता है कि चार घातिकर्मोंका नाश होने पर अविशिष्ट क्षीणवल हो जाते हैं। अतएव नगण्य हैं इसीलिए समस्त कर्मोंका विलय होने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा भी कहा जा सकता है। विमलप्र्विते इस पडमचरियके आधार पर श्री रविषेणाचार्यने संस्कृतमें पद्मपुराण लिखा है। उसमें तो 'चिच्छेद घातिकर्मचतुष्टयं' ऐसा ही उल्लेख है।

नयणा फन्दणरहिया, नहकेसाऽविष्टिया य निद्धा य । जोयणसर्य समन्ता, मारीइ विविज्ञिओ देसो ॥ ३२ ॥ जत्तो ठवेइ चल्ले, तत्तो जायन्ति सहसपत्ताइं । फल्भरनिमया य दुमा, साससिमिद्धा मही होइ ॥ ३३ ॥ आयिरसिसमा धरणी, जायइ इह अद्धमागही वाणी । सरए व निम्मलाओ, दिसाओ रय-रेणुरिहयाओ ॥ ३४ ॥ ठायइ जत्थ जिणिन्दो, तत्थ य सीहासणं रयणिचत्तं । जोयणघोसमणहरं, दुन्दुिह सुरकुसुमवुद्दी य ॥ ३५ ॥ एवं सो मुणिवसहो, अट्टमहापाडिहेरपरियरिओ । विहरइ जिणिन्दभाणू, बोहिन्तो भवियकमलाइं ॥ ३६ ॥ अइसयविद्वृह्दसिहओ, गण-गणहर-सयलसङ्घपरिवारो । विहरन्तो च्चिय पत्तो, विउलगिरिन्दं महावीरो ॥ ३७ ॥

केवलमहिमार्थं देवानामागमनम्—

नाउमा देवराया, विउल्महागिरिवरे जिणवरिन्दं। एरावणं वलम्गो, हिमगिरिसिहरस्स संकासं ॥ २८ ॥ सिंद्र्रइयकुम्भं, विरइयनक्षत्तमालकयसोहं। घण्टारविनग्धोसं, गण्डयलुब्भिन्नमयलेहं॥ २९ ॥ गुमुगुमुगुमन्तमहुयर—निलीणमयसुरहिवासियसुयन्धं। चलचवलकण्णचामर—वाउद्धुवन्तधयमालं॥ ४० ॥ सामाणियपरिकिण्णो, अच्छरसुगगीयमाणमाहप्पो। सबसुरासुरसहिओ, विउलगिरिं आगओ इन्द्रो॥ ४१ ॥ दृष्टुण जिणवरिन्दं, करयलजुयलं करीय सीसिम्म। सक्को पहटुमणसो, थोऊण जिणं समाहत्तो॥ ४२ ॥

वीरस्तुतिः--

मोहन्धयारतिमिरे, मुत्तं चिय सयलजीवलोयमिणं । केवलिकरणदिवायर !, तुमेव उज्जोइयं विमलं ॥ ४३ ॥

उनकी आँखें स्पन्दनसे रिहत थीं, उनके नाखून श्रीर बाल श्रवस्थित तथा स्निग्ध थे और उनके चारों ओर सौ योजन तकका प्रदेश संक्रामक रोगोंसे शून्य रहता था। (३२) जहाँ पर उनके चरण पड़ते थे वहाँ सहस्रदल कमल निर्मित हो जाता था, वृद्ध फलोंके भारसे भुक-से जाते थे, पृथ्वो धान्यसे परिपूर्ण और जमीन दर्पणके समान स्वच्छ हो जाती थी। अर्धमागधी वाणी उनके मुखसे निकलती थी और धूल व गर्द से रिहत दिशाएँ शरस्कालकी भाँति निर्मल हो जाती थी। (३३-३४) जहाँ जिनेन्द्र महावीर ठहरे थे वहाँ रत्नखचित सिंहासन, योजन पर्यन्त जिसका मनोहर शब्द सुनाई दे ऐसी दुन्दुभि तथा देवों द्वारा की जानेवाली पुष्पवृष्टि होती थी। (३५) इस प्रकार आठ प्रातिहायों से समन्वित मुनिवृष्य और जिनेन्द्रोंमें भी सूर्य सहश भगवान महावीर भन्यजनरूपी कमलोंको विकसित करते हुए विचरते थे। (३६) शिष्यसमुदाय, गणधर एवं सकल संघके साथ विहार करते हुए तथा ज्ञानादि श्रतिशयोंकी विभृतिसे युक्त महावोर एक बार विपुलाचलके ऊपर पधारे। (३७)

विपुल नामक पर्वत पर जिनवरेन्द्र पधारे हैं ऐसा अवधिज्ञानसे जानकर देवेन्द्र हिमगिरिके एक शिखर सरीखे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ा। (३८) उस ऐरावत हाथों के गण्डस्थल सिन्दूरसे सजाये थे, गले पर नज्ञन्नमालाका आलेखन करनेसे वह सुशोभित हो रहा था, गलेमें लटकते हुए घण्टकी ध्वनिसे वह शिब्दित हो रहा था, उसके गण्डस्थलमेंसे मदकी धारा वह रही थी। (३९) जिस पर भौरे गुनगुना रहे थे ऐसे मदकी मधुर गन्धसे वह सुरभित हो रहा था, चंचल कानरूपी चामगेंसे उत्पन्न वायुसे ध्वजाओंकी माला हिल रही थी। (४०) सामानिक देवोंसे घरा हुआ तथा अप्सराएँ जिसका माहात्स्य गा रही हैं ऐसा इन्द्र सभी सुर एवं असुरोंके साथ विमलगिरि पर आया। (४१) जिनवरेन्द्र को देखते ही दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर मनमें आनन्दित होता हुआ वह भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगा—(४२)

वीरस्तुति---

"हे केवलज्ञानरूपी किरणोंसे सूर्यके समान! यह सारा जीवलोक मोहरूपी गहरे अन्धकारमें सोया हुआ है।

१. सामानिक वे देव हैं जो भागु आदिमें इन्द्रके समान हों अर्थात् जो अमात्य, पिता, गुरु आदिकी तरह पूज्य हों, पर जिनमें केवल इन्द्रत्व न हो।

संसारभवसमुद्दे, सोगमहासिलल्वीइसंघट्टे । पोओ तुमं महायस !, उत्तारो भवियवणियाणं ॥ ४४ ॥ संसारभवकडिले, संजोगिवओगसोगतरुगहणे । कुणहपणट्टाण तुमं, सत्थाहो नाह ! उप्पन्नो ॥ ४५ ॥ तुह नाह ! को समत्थो, सब्भूयगुणाण कुणइ परिसंखा ? । सुइरम्मि भण्णमाणो, अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥४६॥ थोऊण देवराया, अन्ने वि चउिष्ठहा सुरनिकाया । भावेण कयपणामा, उविष्ठि संन्निवेसेसु ॥ ४७ ॥ मगहाहिवो वि राया, दद्दूण सुरागमं जिणसगासे । भडचडयरेण महया, तो रायपुराओ नीहरिओ ॥ ४८ ॥ पत्तो य तमुद्देसं, मत्तमहागयवराओ उत्तिण्णो । थोऊण जिणवरिन्दं, उविद्रो मगहसामन्तो ॥ ४९ ॥

#### समवसरणम्-

पुवविणिम्मियभागं, जोयणपरिवेदमण्डलाभोयं । पायारातउणमाणमय—गोउरविश्विण्णकयसोहं ॥ ५० ॥ अह दोण्णि य वक्सारा, अहमहापाडिहेरसंजुत्ता । अहट्ठ नाडयाइं, दारे दारे य नच्चित्त ॥ ५१ ॥ सोलस वरवावीओ, कमलुप्पलविमलसिललपुण्णाओ । चउसु विदिसासु मज्झे, हवन्ति चत्तारि चत्तारि ॥ ५२ ॥ भयवं पि तिहुयणगुरू, विचित्तसीहासणे सुहनिविद्दो । छत्ताइछत्त-चामर-असोग-भामण्डलसणाहो ॥ ५३ ॥ एवंविहिम्मि तत्तो, सुरवरमेलीणजणसमृहम्मि । पत्तेयं पत्त्यं, वक्सारं कित्तहस्सामि ॥ ५४ ॥

अकेले आपने ही इसे निर्मल प्रकाशसे प्रकाशित किया है। (४३) संसाररूपी समुद्रमें शोकरूपी बड़ी-बड़ी लहरें टकरा रही हैं; हे महायश! भव्यजनरूपी व्यापारियोंको नौकाके समान आप ही पार उतारनेवाले हैं। (४४) हे नाथ! संयोग, वियोग एवं शोकरूपी तरुष्टोंसे व्याप्त जन्म-मरणरूपी संसारके गहन बनके कुमार्गमें नष्ट होनेवाले जन्तुओंके लिए आप ही सार्थवाह तुल्य उत्पन्न हुए हैं। (४५) बहुत देर तक—सहस्रकोटि वर्षों तक भी आपके वास्तविक गुणोंका यदि कोई संकीर्तन करे तो भी उनकी गिनती करने में, हे नाथ! कौन समर्थ हो सकता है ? (४६)

इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात् देवेन्द्र तथा दूसरे भी चारों निकायोंके देव भावपूर्वक प्रणाम करके अपने-ऋपने योग्य स्थानोंमें जा बैठे। (४०) मगधाधिप राजा श्रेणिक भी जिनेश्वर भगवान्के पास देवताओंका आगमन देखकर बढ़े भारी सुभटसमूहके साथ राजपुरसे निकला। (४८) जिस स्थान में भगवान् ठहरे हुए थे उस स्थान पर आकर वह मगधनरेश मदोन्मत्त गजराज परसे नीचे उतरा और जिनवरकी स्तुति करके नीचे बैठा। (४९)

# समवसरणका वर्णन-

बह स्थान एक योजन जितने विशाल गोलाकार प्रदेशमें फैला हुआ था और उसके पहले ही से तीन भाग किये गये थे। उसके तीन प्राकार थे तथा मिएामय विशाल गोपुरों (दरवाजों) से वह शोभित हो रहा था। (५०) दो वश्वस्कार (खण्ड) थे और वे आठ महाप्रातिहायों से युक्त थे। उसके प्रत्येक दरवाजे पर आठ-आठ नाटक खेले जा रहे थे। (५१) कमल एवं उत्पत्तसे युक्त निर्मल पानीसे भरो हुई सोलह उत्तम वाविह्याँ चारों विदिशाओं में चार-चारके हिसाबसे थी। (५२) त्रिभुवनगुरु भगवान महावोर भी एक अद्भुत सिंहासनके ऊपर सुखपूर्वक बेंठे थे। छत्रके ऊपर छत्र, चामर, अशोकष्ट्र और भामण्डलसे वे युक्त थे। (५३)

अब मैं देव एवं मानवसमृहसे व्याप्त प्रत्येक वक्षस्कार (खण्ड या विभाग ) का वर्णन करूँगा— (५४)

१. संतारो-मु॰। २. अह-प्रत्यन्तरेषु। ३. स्वस्थानेषु। ४. देवोंके चार निकाय (जातियाँ) हैं: १. भवनपित, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, और वैमानिक। देव विषयक जैन मन्तव्य जाननेके किए देखो तत्त्वार्थसूत्रका चौषा अध्याय।

पढमिम य वक्लारे, परिसा निगन्थमहिरिसीणं तु १ । तयणन्तरं पि बीए, सोहम्माईसुरवहूणं२ ॥ ५५ ॥ तह्यिम्म य वक्लारे, परिसा अज्ञाण गुणमहन्तीणं३ । तत्तो परं तु नियमा, जोइसकन्नाण परिसा य४ ॥ ५६ ॥ वन्तरवहूण तत्तो५, परिसा उण भवणवासियवहूणं६ । तत्तो परं तु नियमा, जोइसियाणं सुरवराणं७ ॥ ५७ ॥ वन्तरभवणिन्दाणं८, वक्लारेसु य हवन्ति परिसाओ९ । सोहम्माईण तओ, देवाणं कप्पवासीणं१० ॥ ५८ ॥ अवरिम्म य वक्लारे, परिसा मणुयाण नरविन्दाणं११ । होइ तिरिक्लाण पुणो, परिसा पुबुत्तरे भागे१२ ॥ ५९ ॥ एवं पसन्नचित्ते, सुरवरमेलीणपत्थिवसमूहे । पुच्छइ धम्मा-ऽधम्मं, तित्थयरं गोयमो निमउं॥ ६० ॥ तो अद्धमागहीए, भासाए सबजीवहियजणणं। जलहरगम्भीररवो, कहेइ धम्मं जिणविन्दो ॥ ६१ ॥ वीरस्य भगवतो देशना—

दबं च होइ दुविहं, जीवा-ऽजीवा तहेव नायबं। जीवा हवन्ति दुविहा, सिद्धा संसारवन्ता य ॥ ६२ ॥ जे होन्ति सिद्धजीवा, ताण अणन्तं सुहं अणोविमयं। अक्खयमयल्रमणन्तं, हवइ सया बाह् परिमुक्तं ॥ ६३ ॥ तत्थ य संसारत्था, दुविहा तस-थावरा मुणेयबा। उभए वि हुन्ति दुविहा, पज्जत्ता तह अपज्जत्ता ॥ ६४ ॥ पुढिव जल जल्ण मारुय, वणस्सई चेव थावरा भणिया। बेइन्दियाइ जाव उ, दुविह तसा सिन्न इयरे य ॥ ६५ ॥ कं तं अजीवद्वं, धम्मा-ऽधम्माइभेयभिन्नं च। भवाण सिद्धिगमणं, तं विवरीयं अभवाणं॥ ६६ ॥ मिच्छत्त-जोगपच्चय, तह य कसाएसु लेससिहएसु। एएसु चेव जीवो, बन्धइ असुहं सया कम्मं॥ ६७ ॥

प्रथम वश्चरकार (खण्ड) में निर्प्रत्थ महर्षियोंकी परिषद् जमा हुई थी। दूसरेमें सौधर्म आदि देवोंकी देवियाँ थीं (५५) तीसरेमें अपने गुणोंके कारण महान् ऐसी साध्वियोंकी परिषद् थी। उसके पश्चात् नियमानुसार ज्योतिष्क देवलोककी देवियोंकी परिषद्का स्थान था। (४६) इसके अनन्तर व्यन्तरकन्या तथा भवनवासी देवियोंका स्थान आता था। इसके बाद, यथानियम, ज्योतिष्क देवोंका स्थान था। (४७) बादमें व्यन्तर एवं भवनेन्द्र देवोंका विभाग आता था। इनके बाद सौधर्म तथा कल्पवासी देवोंका विभाग था। (४८) अन्यमें मनुष्यों एवं राजाओंका स्थान था। उनके पश्चात् समृवसरणके पूर्वोत्तर भागमें तिर्यचोंका जमाव था। (५८) देवों और राजाओंके ऐसे समृहके बीच गौतम वन्दन करके तीर्थकरदेवसे धर्म एवं अधर्मके बारेमें प्रश्न पूछते हैं। (६०) तब मेघके समान गम्भीर ध्वनिवाले जिनवरेन्द्र महावीर अर्धमागधी भाषामें सभी लोगोंके लिये कल्याणकर ऐसे धर्मका इस प्रकार उपदेश देते हैं—(६१)

भगवान् महावीरका उपदेश

द्रव्य दो प्रकारके हैं। जीव और अजीव रूप ये दो भेद जानने योग्य हैं। जीवके भी दो भेद हैं—(१) सिद्ध, और (२) संसारी (६२) जो सिद्ध जीव होते हैं उनका मुख अनन्त, अनुपम, अज्ञय, अमल, अनन्त एवं किसी भी प्रकारकी बाधासे सदा मुक्त अर्थात् अव्याबाध होता है। (६३) संसारी जीवोंके भी त्रस एवं स्थावर रूपसे दो भेद जानने चाहिए। इन दोनोंके भी पर्याप्त और अपर्याप्त रूप दो दो भेद हैं। (६४) पृथ्वी. पानी, आग, पवन और वनस्पति—ये पाँच स्थावर जीव कहे गए हैं। द्वीन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके त्रस जीव हैं। उनके भी दो भेद हैं—(१) संझी अर्थात् मनवाले, और (२) असंझी अर्थात् मनरहित। (६४) जो अजीव द्रव्य है वह धर्म, अधर्म आदि भेदसे अनेक प्रकारका है। भव्य जीव मोज्ञमें जाते हैं, जबिक अभव्य जीव मोज्ञमें न जाकर इस संसारमें भटकते ही रहते हैं। (६६) मिथ्यात्व, मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति रूप योग तथा लेखा? सहित कवाय इन कारणोंसे जीव सर्वदा झशुभ कर्मका बन्ध करता है। (६७) सन्यवस्वके

१. वाधा परिमुक्तम् ।
 २. द्रव्य एवं भावके भेदसे लेश्याके दो प्रकार हैं । द्रव्य लेश्यामें शारीरिक वर्ण ( कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्र ) का समावेश होता है, जबिक आस्माके कृष्ण ( अस्यन्त कल्लित परिणाम ) आदि परिणामोंको भाव लेश्या कहते हैं ।

नाणेण दंसणेण य, चिरत्त-त्वेण सम्मसिहिएणं । मण-वयण-कायगुत्तो, अज्ञिणइ अणन्तयं पुण्णं ॥ ६८ ॥ अट्टविहमेयिमिनं, कम्मं संखेवओ समक्तायं । बज्झिन्ति य मुच्चिन्ति य, जीवा परिणामजोगेणं ॥ ६९ ॥ संसारपवन्नाणं, जीवाणं विसयसङ्गमृद्धाणं । जं होइ तक्खणसुहं, तं पुण दुक्खं अणेगविहं ॥ ७० ॥ जाव य निमिसपमाणो, कालो वच्चेज्ञ नरयलोगिम्म । तावं चिय निश्य सुहं, जीवाणं पावकम्माणं ॥ ७१ ॥ दमणेसु ताडणेसु य, बन्धणनिब्भच्छणाइदोसेसु । दुक्खं तिरिक्खजीवा, अणुहवमाणा य अच्छिन्ति ॥ ७२ ॥ संजोग-विष्पओगे, लाहा-ऽलाहे य राग-दोसेसु । मणुयाण हवइ दुक्खं, सारीरं माणसं चेव ॥ ७३ ॥ अप्पिष्टुयदेवाण वि, दट्टूण महिष्टुप सुरसमृहे । जं उप्पज्जइ दुक्खं, तत्तो गुरुयं चवणकाले ॥ ७४ ॥ एयारिसम्मि घोरे, संसारे चाउरङ्गमगामि । दुक्खेहि नविर्णं जीवो, भट्टो मणुयत्तणं लहइ ॥ ७५ ॥ लद्धे वि माणुसत्ते, सबराइकुलेसु मन्दिवभवेसु । उत्तमकुलिम्म दुक्खं, उप्पत्ती होइ जीवस्स ॥ ७६ ॥ उप्पन्नो वि हु सुकुले, वामण-बहिर-ऽन्ध-मूय-कुणि-खुज्जो । दुक्खेहि लहइ जीवो, निरोगपिख्विन्दियं रूवं ॥ ७७ ॥ सबाण सुन्दराणं, लद्धे वि समागमे अपुण्णस्स । न हिवज्ज धम्मबुद्धी, मृदस्स उ लोम-मोहेणं ॥ ७८ ॥ उप्पन्ना वि य बुद्धी, धम्मस्सुवर्रि कुधम्म-हम्मेसु । तह वि य पुण भामिज्ञइ, न लहइ जिणदेसियं धम्मं ॥ ७९ ॥ लद्धुण माणुसत्तं, जस्स न धम्मे सया हवइ चित्तं । तस्स किर करयल्लथं, अमयं नट्टं चिय नरस्स ॥ ८० ॥ केहस्थ धीरपुरिसा, चारित्तं गिण्हिजण भावेण । अक्खिण्डयचारित्ता, जाव ठिया उत्तमद्दम्मि ॥ ८१ ॥

साथ ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तपसे तथा मन-वचन-कायको अञ्चभ प्रवृत्तिसे दर रखनेवाला जीव अनन्त पुण्य उपार्जित करता है। (६८) कर्मके संक्षेपमें आठ भेद कहे गए हैं। अपने-अपने परिणामके अनुसार जीव कर्मका बन्ध करते हैं या मुक्त होते हैं। (६९) विषय-सुखमें मृद् संसारी जीवको जो चणिक सुख प्रतीत होता है वह तो वस्तुतः श्रनेकविध द:खरूप ही है। (७०) पापकर्म करनेवाले जीवको नरक लोकमें एक निमिष जितने भी समयमें सुख नहीं मिलता। (७१) तिर्यंच जीव, मार-पीट, बन्धन एवं तिरस्कार स्त्रादि दोषों द्वारा दुःखका अनुभव करते हैं। (७२) संयोग और वियोगमें, लाभमें और श्रलाभमें, रागमें और द्वेषमें मनुष्यको शारीरिक एवं मानसिक दुःख होता है। (७३) श्रालप ऋदिवाले देवोंको महर्दिक सुरसमूहको देखकर जो दःख होता है उससे भी भारी दुःख तो उन्हें च्यवनकालमें (देवगितसे चप्त होकर दूसरी गितमें जन्म लेते समय अर्थात् मरणकालमें ) होता है। (७४) ऐसे घोर संसारह्तपी चौराहेमें खड़ा हुआ जीव दूसरे जीवोंकी अपेचा तुलनामें दु:खसे मुक्त होने पर ही मानवयोनि प्राप्त करता है। (७५) मनुष्यत्व प्राप्त करनेके बावजूद भी मन्द पुण्यके कारण जीव शबर आदि कुलोंमें उत्पन्न होता है; उत्तम कुलोंमें जीवकी उत्पत्ति बड़ी कठिनाईसे होती हैं। (७६) उत्तम कुलमें उत्पन्न होने पर भी मनुष्य बौना, बहरा, अन्ध गूँगा, ठूँठा और ळुला-ळॅगड़ा होता है। जीव बड़ी मुश्किलसे पाँचों इन्द्रियोंसे नीरोग तथा सुरूप होता है। (७७) सभी सुन्दर वस्तुओंकी प्राप्ति होने पर भी अपुण्यशाली मुर्ख मनुष्यको लोभ एवं मोहवश धर्ममें बुद्धि ही नहीं होती। (७५) धर्म विषयक बुद्धि उत्पन्न होने पर भी कुधर्मरूपी कीड़ागृहोंमें वह घुमाया जाता है, जिससे जिनभावित धर्मको वह प्राप्त नहीं करता। (७९) मनुष्यत्व प्राप्त करके जिसका चित्त सर्वदा धर्ममें नहीं लगा रहता उस मनुष्यके करतलमें आया हुआ अमृत भी मानो नष्ट हो गया। (८०) यहाँ पर ऐसे भी कितने ही धीर पुरुष हुए थे जिन्होंने भावपूर्वक चारित्र प्रहण किया था और अपने चारित्रमें अखण्डित रहकर अब उत्तम स्थान (मोच) में जाकर ठहरे हैं। (८१) दूसरे भी ऐसे धीर पुरुष हैं जिन्होंने 'जिन' पदकी (.तीर्थंकर नामकर्मकी) प्राप्तिके छिये कारणभूत बीस स्थानककी आराधना करके तीनों छोकोंके छिये

१. अरिडंत , सिद्ध , प्रवचन , गुढ , स्वविर , वहुश्रुत ओर तपस्वी इन सातमें वत्सलता (अनुराग); अमीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ; दर्शन , विनय . आवश्यक , शील १९ (उत्तर गुण). वत १६ (मूलगुण) इन पाँचमें निरित्चारता; अणलव १६ (निरन्तर समाधि), तप १६, त्याग १६ और वैयावस्य १० इन चारमें समाधि; अपूर्वज्ञानप्रहण १० (निरन्तर ज्ञानाभ्यास), श्रुतभक्ति । तथा प्रवचन प्रभावना १० —ये बीस तीर्थंकर नामकर्मकी प्राप्तिके कारण माने जाते हैं और इसीलिये इनकी आराधनाका उपदेश है।

अन्ने पुणो वि केई, वीसं जिणकारणाइँ भावेउं। तेलोकस्वोभणकरं, अणन्तसोक्खं समज्जन्ति ॥ ८२ ॥ अन्ने तवं विगिष्टं, काउं, थोवावसेससंसारा। दो तिण्णि भवे गन्तुं, निवाणमणुत्तरमुवेन्ति ॥ ८३ ॥ काउम्ण तवसुयारं, आराहिय धीबलेण कालगया। ते होन्ति वरअणुत्तर—विमाणवासेसु अहमिन्दा ॥ ८४ ॥ तत्तो चुया समाणा, हलहर-चक्रहरभोग-रिद्धीओ। भोतूण सुचिरकालं, धम्मं काउम्ण सिज्झन्ति ८५ ॥ धेतूण समणधम्मं, घोरपरीसहपराइया अन्ने। भज्जन्ति संजमाओ, सेवन्ति अणुवयाणि पुणो॥ ८६ ॥ तुद्धा हवन्ति अन्ने, दरिसणमेत्तेण जिणवरिन्दाणं। पच्चक्खाणनिवित्तं, न वि ते सुविणे वि गेण्हेन्ति ॥ ८७ ॥ मिच्छत्तमोहियमई, निस्सीला निवया गिहारम्भे। पविसन्ति महाघोरं, संगामं विसयरसलोला॥ ८८ ॥ अन्ने वि करिसणाई, वावारा विविहजन्तुसंबध्धा। काउम्ण जन्ति नरयं, तिवमहावेयणं घोरं॥ ८९ ॥ माया-कुडिलसहावा, कूडतुला-कूडमाणववहारा। धम्मं असद्दहन्ता, तिरिक्खजोणी उवणमन्ति॥ ९० ॥ उज्जुयधम्मायारा, तणुयकसाया सहावभद्दा य। मज्झिमगुणेहि जुत्ता, लहन्ति ते माणुसं जम्मं॥ ९१ ॥ अणुवय-महवएहि य, वालतवेण य हवन्ति संजुत्ता। ते होन्ति देवलोए, देवा परिणामजोगेणं॥ ९२ ॥

आश्चर्यकारी ऐसा अनन्त सुख प्राप्त किया है। (५२) दूसरे ऐसे भी हैं जो घोर तप करके अपने संसारको अल्प कर देते हैं और दो या तीन भव तक इस संसारमें परिश्रमण करके फिर अनुपम निर्वाण प्राप्त करते हैं। (५३) वे छोग जो उत्ताम तप करते हैं तथा अपने बुद्धिबलके अनुसार आराधना करके मृत्यु प्राप्त करते हैं वे उत्तम अनुत्तर-विमानोंमें अहिमन्द्र रूपसे उत्पन्न होते हैं। (५४) वहाँसे च्युत होने पर वे बलदेव, एवं चक्रवर्तीके भोग व ऐश्वर्यका चिरकाल तक उपभोग करके और बादमें धर्मका आचरण करके सिद्ध होते हैं। (५५) दूसरे ऐसे भी होते हैं जो घोर परीपहोंसे पराजित होकर संयमसे श्रष्ट होते हैं और पुनः गृहस्थके अणुव्रतोंका पालन करते हैं। (५६) कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनवरेन्द्रके दर्शनमात्रसे संतोष मानते हैं। वे स्वप्तमें भी प्रत्याख्यान (त्याग) और उससे प्राप्त होनेवाले सुखका अनुभव नहीं करते। (५७) मिथ्यात्वसे जिनकी मित मोहित हो गई है ऐसे चारित्रहीन, व्रतरहित एवं विषयरसमें आसक्त मनुष्य अतिघोर संप्राम जैसे गृह्यस्ममें प्रवेश करते हैं। (५५) दूसरे मनुष्य खेती आदि व्यवस्थामें अनेक प्रकारके जन्तुओंका विनाश करके तीव्र एवं अत्यन्त दु:खसे परिपूर्ण घोर नरकमें जाते हैं। (५५) छल कपटयुक्त एवं कुटिल स्वभाववाले, झूठे मापन्तीलसे धन्धा-रोजगार करनेवाले तथा धर्ममें अश्रद्धा रखनेवाले तिर्यच योनिमें उत्पन्न होते हैं। (९०) जो सरल स्वभावके और धर्मका आचरण करनेवाले हैं, जिनके कवाय मन्द हैं ब्रौर जो स्वभावसे भद्र तथा मध्यम गुणोंसे युक्त हैं वे मनुष्यजन्म प्राप्त करते हैं वे अपने-अपने परिणामके अनुसार देवलोकोंमें देव रूपसे उत्पन्न होते हैं। (९२) जो झान, दर्शन एवं चारित्रमें तथा परस्पर

१. गच्छंति—प्रत्य० । २. घोरमणंतं दुरुतारं—प्रत्य० । ३. स्वर्ग लोकके अप्रभागमं विजय, बैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थिसद्ध ये पाँच विमान एक दूसरेके ऊपर-ऊपर आए हैं । ये सबसे उत्तर —प्रधान होनेके कारण अनुत्तर कहलाते हैं । इनमेंसे प्रथमके चार विमानोंके देव द्विचरम अर्थात् दो बार मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं, जबिक सर्वार्थिसद्ध विमानके देव एक चरम—एक वार ही ममुष्य जन्म लेते हैं । वे उस विमानसे च्युत होने पर मनुष्यत्व धारण करके उसी जन्ममें मोक्ष प्राप्त करते हैं । अनुत्तर देवलोकका प्रत्येक देव इन्द्र जैसा स्वाधीन होता है । अतः उसे 'अहमिन्द्र' कहते हैं । ४. धर्ममार्गमें स्थिर रहने और कर्मवन्धनोंके विनाशार्थ जो भूख, प्यास आदि स्थिति सममावपूर्वक सहन करने योग्य है उसे परीषद्ध पहते हैं । परीषद्व कुल वाईस हैं । विशेषके लिये देखो तत्त्वार्थस्त्र अ० ९ सू० ८-९ । ५. गृहस्थके वत अणुवत कहलाते हैं । ये वारह हैं—(१) अहिंसा अणुवत, (२) सत्य अणुवत, (३) अचीर्य अणुवत, (४) वद्माचर्य अणुवत, (५) अपरिग्रह अणुवत, (६) दिग्वरतिवत, (७) देशविरतिवत, (८) अनर्थदण्ड विर्तिवत, (९) सामायिक वत, (१०) पोषधोपवास वत, (१९) उपमोग परिमोग परिमोग वत, और (१२) अतिथिसंबिभाग वत । इन वतोंके ब्योरेवार वर्णनके लिये देखो तत्त्वार्थस्त्र अ० ९ सू० १५-१६ । ६. हिंसा, असस्य, चोरी, अवद्य (कामवासना ) तथा परिमहके समझ भावसे त्यागको महावत कहते हैं । महावत पाँच हैं—अहिंसा, सत्य, अचीर, वद्मवर्थ और अपरिमह । योगशाक्षमें इसे 'यम' कहते हैं ।

दंसण-नाण-चिरित्ते, सुद्धा अन्नोन्नकरणजोएँसु । देहे वि निरवयक्खा, सिद्धिं पावेन्ति धुयकम्मा ॥ ९३ ॥ तं अक्खर्य अणन्तं, अवाबाहं सिवं परमसोक्खं । पावन्ति समणसीहा, कम्मट्टविवज्जिया मोक्खं ॥ ९४ ॥ चउगइमहाससुद्दे, जीवा घोलन्ति कम्मपडिबद्धा । न य उत्तरेज्ञ केई, मोतुं जिणधम्मबोहित्थं ॥ ९५ ॥ संसारमहागिम्हे, दुक्खायवितव्ववेयणुम्हवियं । जिणवयणमेहसीयल-उल्हवियं सयलजियलोयं ॥ ९६ ॥ श्रेणिकस्य पद्मचिरते संशयः

अह ते सुणितु धम्मं, जिणवरमुहकमलिनगयं देवा । सम्मत्तलद्भवुद्धी, गया य निययाइँ ठाणाइं ॥ ९० ॥ मगहाहिवो वि राया, वीरिजणं पणिमऊण भावेणं । सबपरिवारसिहओ, कुसम्मनयरं सम्णुपत्तो ॥ ९८ ॥ ताव य दिवसवसाणे, अत्थं चिय दिणयरो समल्लीणो । मउलन्ति य कमलाइं, विरहो चक्कायमिहुणाणं ॥ ९० ॥ उच्छरइ तमो गयणे, मइलन्तो दिसिवहे कसिणवण्णो । सज्जणचरिउज्जोयं, नर्ज्जंइ ता दुज्जणसहावो ॥ १०० ॥ राया वि निययभवणे, मणिदीवजलन्तिकरणविच्छुरिए । सयणे सुहप्पसुत्तो, कुसुम्पडोच्छइयपलुङ्के ॥ १०१ ॥ निहं सेवन्तो चिय, सुविणे वि पुणो पुणो जिणवरिन्दं । पेच्छइ पुच्छइ य तओ, संसय परमं पयत्तेणं ॥१०२॥ घणगुरुगभीरगज्जिय—निणायबहुतूरवन्दिसहेणं । अह उिहुओ महप्पा, धुवन्तो मङ्गलसएहिं ॥ १०३ ॥

करण एवं योगमें इब्रुद्ध होते हैं और जो देहमें भी अनासक्त होते हैं वे अपने कर्मोंका नाश करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। (९३) जो ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारके कर्मसे रिहत होते हैं वे श्रमणोंमें सिंह जैसे पराक्रमी हो उस अच्या, अनन्त, अव्यावाध, शिव, और परमसुखमय मोच्च प्राप्त करते हैं। (९४) चार गिति रूपी महासमुद्रमें कर्मसे जकड़े हुए जीव इधर-उधर टकराया करते हैं। जिनधर्मरूपी नौकाके सिवाय कोई इस समुद्रसे पार उन्हें नहीं उतार सकता। (९५) संसाररूपी अति भीषण प्रीष्मकालमें दु:खरूपी गरमोसे तीन्न वेदनाका अनुभव करनेवाला समग्र जीवलोक जिनवचनरूपी मेघके शीतल जलसे शान्तिका अनुभव करता है। (९६)

इस प्रकार जिनवर श्रीमहावीरके मुखकमलसे निकले हुए धर्मके उपदेशको सुनकर बुद्धिमें सम्यक्त्व धारण करके वहाँपर आए हुए देव श्रपने-अपने स्थानपर चले गए। (९७) मगधाधिप राजा श्रेणिक भी भावपूर्वक वीर जिनेन्द्रको वन्दन करके अपने सारे परिवारके साथ कुशामपुर (राजगृह) में लौट आया। (९८)

दिवसका अवसान होनेपर सूर्य असत हो गया, कमल म्लान हो गए और चक्रवाकका जोड़ा वियुक्त हो गया। (९९) दिक्पथोंको अपने कृष्णवर्णसे मिलन करता हुआ अंधकार आकाशमें फैल गया। इससे सज्जनोंके चरित्रका प्रकाश तथा दुर्जनोंका स्वभाव कैसा होता है यह जाना जाता है। (१००) राजा भी जलते हुए मिणमय दीपकोंकी किरणोंसे प्रकाशित अपने भवनमें गया और पुष्पोंकी चादरसे आच्छादित पलंगमें जाकर सो गया।। (१०१) यद्यपि वह सो गया था, फिर भी वह स्वप्रमें भगवानको बार-वार देखता था और अत्यन्त प्रयत्नके साथ वह उनसे प्रश्न पूछता था। (१०२) प्रातःकाल होने पर बादलके समान अतिगम्भीर गर्जना करनेवाले अनेक प्रकारके वाद्य तथा बन्दीजनोंके संगीतसे वह महात्मा (राजा श्रेणिक) उठा और मंगल शब्दोंसे स्तृति करने लगा। (१०३)

१. जोएण—प्रत्य०। २. तिक्खेवेयणु—प्रत्य०। ३. ज्ञायते। ४. पटावस्तृत। ५. व्रत (५), श्रमणधर्म (१०), संयम (१०), वैयाकृत्य (१०), ब्रज्ञणुप्ति (९), ज्ञानादि (३), तप (१२) और क्रोधादि कषायका निम्नह (४)—इन ७० मूल गुणों (चरणसित्तरी) की सुरक्षा एवं पोषणके लिये. जो दूसरे ७० त्यागीके नियम या उत्तर गुण कहे हैं उन्हें करणसित्तरि कहते हैं। वे ७० करण या उत्तर-गुण इस प्रकार है। पिण्डिवशुद्धि (४), समिति (५), भावना (१२), प्रतिमा (१२), इन्द्रिय निरोध (५), प्रतिलेखना (२५), गुप्ति (३) और इत्य-क्षेत्र-काल-भाव रूप अभिन्नह (४)। यहाँपर करणसे अभिन्नते ये ही ७० उत्तर-गुण हैं। ६. मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिको योग कहते हैं, और इन त्रिविध योगके निरोधको जैन परिभाषामें संवर कहते हैं। योगशास्त्रमें निरूपित वित्तवृत्तिनिरोध रूप योग जैनपरिभाषाके अञ्चसर भंवर है। ७. देवगित, ममुण्यगित, तिर्यंचगित और नरकगित।

चिन्ते ऊण पवचो, भिणयं वीरेण धम्मसंजुत्तं । चक्कहराइनराणं, भुवणिमणं हवइ प्रिरिहाणं ॥ १०४ ॥ पउमचरियिम्म एतो, मणो महं कुणइ परमसंदेहं । कह वाणरेहि निहया, रक्खसवसहा अइवला वि १ ॥ १०५ ॥ जिणवरधम्मेणं चिय, महइमहाकुल्समुङभवा नाया । विज्ञासयाण पारं, गया य बलगिबया वीरो ॥ १०६ ॥ सुबन्ति लोयसत्थे, रावणपमुहा य रक्खसा सबे । वस-लोहिय-मंसाई—भक्खण-पाणे कयाहारा ॥ १०० ॥ किर रावणस्स भाया, महावलो नाम कुम्भयण्णो ति । छम्मासं विगयभओ, सेज्ञासु निरन्तरं सुयह ॥ १०८ ॥ नइ वि य गएमु अङ्गं, पेिल्जिइ गरुयपवयसमेसु । तेलविडेसु य कण्णा, पूरिजन्ते सुयन्तस्स ॥ १०९ ॥ पडुपडहतूरसहं, न सुणह सो सम्मुहं पि वज्जन्तं । न य उट्टेह महप्पा, सेज्ञाण अपुण्णकालिम्म ॥ ११० ॥ अह उद्विश्रो वि सन्तो, असणमहा (णामह) घोरपरिगयसरीरो । पुरओ हवेज्ञ जो सो, कुखर-मिहसाइणो गिलह ॥ १११ ॥ अत्रं पि प्त सुबह, नह इन्दो रावणेण संगामे । निणिजण नियलबद्धो, लङ्गानयरी समाणीओ ॥ ११२ ॥ को निणिजण समस्थो, इन्दं ससुरा-ऽसुरे वि तेलोके । नो सागरपेरन्तं, जम्बुहीवं समुद्धरह ॥ ११४ ॥ एरावणो गइन्दो, नस्स य वज्ञं अमोहपहँरत्थं । तस्स किर चिन्तिएण वि, अन्ना वि भवेज्ञ मिसर्गि(सी) ॥ ११४ ॥ सिहो मएण निहओ, साणेण य कुञ्जरो नहा भग्गो । तह विवरीयपयत्थं, कईहि रामायणं रहयं ॥ ११६ ॥ अलियं पि सबमेयं, उवविचिक्द्धपच्चयगुणेहिं । न य सइहिन्त पुरिसा, हवन्ति ने पिण्डया लोए ॥ ११० ॥ एवं चिन्तन्तो चिय, संसयपरिहारकारणं राया । निणदरिसणुस्युयमणो, गमणुच्छाहो तओ नाओ ॥ ११८ ॥

वह ऐसा सोचन लगा कि—'धर्मके कारण ही चकवर्ती श्रादि पुरुषोंका इस लोकमें जन्म होता है ऐसा भगवान महावीरने कहा है। (१०४) परन्तु पद्मचरितके बारेमें विचार करनेपर मेरा मन अत्यन्त सन्देहशील होता है कि अतिबल्रशाली राचसोंको वानरांने कैसे मारा ? (१०४) बलसे गर्वित वे वीर राक्षस जिनवरके धर्मकी वजहसे बड़े-बड़े महान कठोंमें उत्पन्न हुए थे श्रीर सैकड़ों विद्याओंमें पारंगत हुए थे। (१०६) छौकिक शास्त्रोंमें ऐसा सुना जाता है कि रावण आदि सभी राक्षस मांस, रक्त एवं चरवी आदिका भक्षण और पान करते थे। (१०७) ऐसा भी सुना जाता है कि कुम्भकर्ण नामका रावणका महाबलशाली भाई निर्भय होकर निरन्तर छः मास तक शैयामें सोता रहता था। (१०८) साए हए उसके अंग यदि बड़े भारी पर्वतके समान हाथियोंसे कुचले जायँ, घड़ों तेलसे उसके कान भरे जायँ, अथवा बड़े-बड़े नगारों और दसरे वाद्योंकी वज्रका भी भेद करे ऐसी ध्विन उसके सामने की जाय तो भो समय पूर्ण न होने पर वह महात्मा दीया परसे नहीं उठता था। (१०९-१०) जगने पर उसका शरीर भूखसे इतना व्याकुल हो उठता था कि उसके सामने हाथी, भैंस आदि जो कुछ स्राता उसे वह निगल जाता था। (१११) देव मनुष्य, हाथी आदि बहतोंको अपने उदरमें समानेके बाद वह निर्भय होकर पनः छः मासके लिये शैया पर आरूढ़ होकर सो जाता था। (११२) दूसरा भी ऐसा सुना जाता है कि इन्द्रको लड़ाईमें हराकर और उसे शृङ्खलासे बाँध कर रावण उसे लंका नगरीमें लाया था। (११३) जो सागर पर्यन्त फैले हुए जम्बूद्वीपको भी उठानेमें समर्थ हो उस इन्द्रको देव एवं दानवोंसे युक्त इस त्रिलोकमें कौन जीतनेमें समर्थ है ? ( ११४ ) जिसके पास ऐरावत जैसा गजेन्द्र हो और अमोघ प्रहारके लिए वज्र हो उसका तो केवल विचार करने पर ही दूसरा (शत्र ) काजलका ढेर हो जाता है! (११४) 'मृगने सिंहको मार डाला', 'कुत्तेने हाथीको भगा दिया',—ऐसी विपरीत और असम्भव बातोंसे भरी हुई रामायण किवयोंने रची है। (११६) यह सब झूठ है और तर्क एवं विश्वासके विरुद्ध है। जो पण्डित हैं वे ऐसी बातोंमें श्रद्धा नहीं रखते। (११७) ऐसा सोच कर राजा अपने संशयको दूर करनेके लिये जिनेश्वर भगवानके दर्शनार्थ जानेको उत्सुक हुआ। अपने संशयके निवारणार्थ वह गया। (११८) उस समय वह प्रदेश मत्त भौरोंके चले जानेसे उत्तम कमलोंसे छाया हुआ-सा था, मधुर स्वरके निनादसे वह अत्यन्त रम्य प्रतीत होता था, पवनके संसर्गसे

१. धीरा—प्रत्य॰ । २. अशना—क्षुधा । ३. च—प्रत्य॰ । ४. प्रहरास्त्रम् ।

वरकमलिनद्धा निग्गयालीसमत्ता, महुरसरिननायाचन्तरम्मा पदेसा । तरुपवणवलग्गा पुष्फरेणुं मुयन्ता, विमलिकरणमन्ताइचभासा विसुद्धा ॥ ११९ ॥ ॥ इय पचचरिए सेणियचिन्ताविहाणो नाम विष्टेयो समुद्देसओ समत्तो ॥

### ३. विज्जाहरलोगवण्णणं

#### भेणिकस्य गौतमपार्श्वे गमनम्, पृच्छा च-

अत्थाणिमण्डवत्थो, सवालंकारमूसियसरीरो । सामन्तमउडमोत्तिय—िकरणसमुज्जलियपाविद्धो ॥ १ ॥ सो तत्थ मगहराया, मुणिदिरसणकारणे कउँच्छाहो । आरुहरू वरगइन्दं, पिरहाँथं लक्खणपसत्थं ॥ २ ॥ अह निग्गओ पुराओ, गयवररहजोहतुरयपारिकिण्णो । वच्चइ निरन्दवसहो, जत्थऽच्छइ गोयमो भयवं ॥ ३ ॥ पत्तो य तं पएसं, मुणिवरगणसङ्घमज्झयारिम । पेच्छइ गणहरवसहं, सरयरिवं चेव तेएणं ॥ ४ ॥ ओयिरिय गयवराओ, काऊण पयाहिणं मुणि राया । पणमइ पहट्टमणसो, अञ्जलिमउलं सिरे काउं ॥ ५ ॥ दिन्नासीस चिय सो, उवविद्धो मुणिवरस्स पामूले । देहकुसलाइ सबं, पुच्छइ परमेण विणएणं ॥ ६ ॥ नाऊण य पत्थावं, पुणरिव विणओवयारसंजुत्तो । संसयितिमिरावहरं, अह पुच्छइ गोयमं राया ॥ ७ ॥ पउमचिर्य महायस !, अहयं इच्छामि परिफुडं सोउं । उप्पाइया पसिद्धी, कुसत्थवादीहि विवरीया ॥ ८ ॥ वह रावणो महायस !, निसायरो सुरवरो व अइविरिओ । कह सो परिहुओ चिय, वाणरितिरिएहि रणमज्झे ॥९॥ रामेण कणयदेहो, सरेण भिन्नो मओ अरण्णिम । सुग्गीवसुतारत्थं, छिद्देण विवाइओ वाली ॥ १० ॥

बुद्ध पुष्पोंकी रज विखेर रहे थे और विमल किरणोंवाले सूर्यके प्रकाशसे वह प्रदेश विशुद्ध प्रतीत होता था। (११९)
।। पद्मचिरतमें श्रेणिकचिन्ताविधान नामक दूसरा समुद्देशक पूर्ण हुआ ।।

# ३. विद्याधरलोकका वर्णन

### श्रेणिकका गीतमके पास जाना और प्रच्छा—

राजदरबारमें बैठा हुआ, सब प्रकारके अलंकारोंसे भूषित शरीरवाला तथा सामन्तोंके मुकुटोंकी मणियोंकी किरणोंसे जिसका पादपीठ वज्ज्वल हो रहा है और जो मुनिवर भगवान महावीरके दर्शनमें अत्यन्त व्यत्साहशील है एसा मगधराज श्रेणिक चतुर एवं वत्तम लच्चणोंसे युक्त गजराज पर जा कर बैठा। (१-२) हाथी, रथ, योद्धा एवं घोड़ोंसे ( अर्थात् चतुर्विध सेनासे ) घिरा हुआ राजा नगरसे बाहर निकला और जहाँ भगवान् गौतम गणधर थे वहाँ पहुँचा। (३) वहाँ पर पहुँच कर वसने तेजमें शरत्कालीन सूर्य जैसे और गणधरोंमें श्रेष्ठ ऐसे गौतम गणधरको साधुओंके संघके मध्यमें देखा। (४) हाथी परसे नीचे वतरकर प्रसन्नमना राजाने प्रदक्षिणा देकर और मस्तक पर अंजलि जोड़कर मुनिवरको प्रणाम किया। (४) आशीर्वाद प्राप्त करनेके पश्चात् वह मुनिवरके पैरोंके पास जा बैठा और अत्यन्त विनयके साथ वनके शरीरको कुशलता आदि पूछने लगा। (६) 'अब आरम्भ करनेका समय है'—ऐसा जानकर विनय एवं वपचारसे युक्त राजाने संशयक्ष्पी अन्धकारको हूर करनेवाले गौतम गणधरसे फिर पूछा—''हे महायश! मैं अत्यन्त स्पष्टक्षसे पद्मकी कथा मुनना चाहता हूँ, क्योंकि कुशाक्षोंके वपदेशकोंने सत्यसे विपरीत रूपमें इसकी प्रसिद्धि की है। (७८) हे महाशय! यदि रावण इन्द्रके तुल्य अत्यन्त बल्हाली था तो बन्दर एवं तिर्यचों द्वारा युद्धमें कैसे पराजित हुआ ? (९) रामने सोनेकी देहवाले मृगको अर्एयमें अपने बालसे क्यों मारा ? सुप्रीय और सुताराके लिये रामने बालीको कपटसे क्यों मारा ? (१०) स्वगेमें जाकर और वहाँ युद्धमें

१. पादपीठः । २. कृतोत्साहः । ३. दक्षम् । ध. परियरियो—प्रत्य० । ५. प दम्ले । ६. स्रगः ।

गन्तूण देविनल्यं, सुरवइ जिणिज्ण समरमज्झिम । दढकिढणिनियल्बद्धो, पवेसिओ चारगेहिम्म ॥ ११ ॥ सबत्थसत्थकुसलो, छम्मासं सुयइ कुम्भकण्णो वि । कह वाणरेहि बद्धो, सेउ चिय सायरजलम्म ॥ १२ ॥ भयवं ! कुणह पसायं, कहेह तच्चत्थहेतुसंजुत्तं । संदेह्अन्धयारं, नाणुज्जोएण नासेह ॥ १३ ॥ तो भणइ गणहरिन्दो, सुणेहि नरवसह! दिन्नकण्णमणो । जह केवलीण सिट्टं, अहमिव तुम्हं परिकहेमि ॥१४॥ न य रक्ससो त्ति भण्णइ, दसाणणो णेय आमिसाहारो । अल्यिं ति सबमेयं, भणन्ति जं कुकहणो मूढा ॥१५॥ न य पोढवन्धरिह्यं, कहिज्जमाणं पि देइ भावत्थं । पित्थव! हीणं च पुणो, वयणमिणं छिन्नमूलं व ॥ १६ ॥ पढमं खेत्तविभागं, कालविभागं च तत्थ वण्णेहं । महइमहापुरिसाण य, चरियं च जहक्कमं सुणसु ॥ १७ ॥ लोकः—

अस्थि अणन्ताणन्तं, आगासं तस्स मज्झयारिम्म । लोओ अणाइनिहणो, तिभेयभिको हवइ निच्चो ॥ १८ ॥ वेत्तासणसिरसो चिय, अह लोगो चेव होइ नायबो । झल्लिसमो य मज्झे, उविरं पुण मुरयसंठाणो ॥ १९ ॥ सबो य तालसिरसो, तीसु य वलएसु होइ परिणद्धो । मज्झिम्म तिरियलोओ, सायरदीवेसु बहुएसु ॥ २० ॥ जम्बुद्धीपः, तद्गतक्षेत्रादि—

तस्तै वि य मज्झदेसे, जम्बुद्दीवो य दप्पणायारो । एक्सं च सयसहस्सं, जोयणसंखापमाणेणं ॥ २१ ॥ सो य पुण सबओ च्चिय, लवणसमुद्देण संपरिक्खित्तो । पउमवरवेइयाए, दारेसु समुज्जलसिरीओ ॥ २२ ॥ मज्झिम्म मन्दरिगरी, चउकाणणमण्डिओ रयणचित्तो । नवनउइ सहस्साइं, समुस्सिओ दस य विश्यिणो ॥२३॥

इन्द्रको पराजित करके तथा उसे मजबूत श्रृङ्खलासे बाँधकर रावण केंसे उसे कारागृहमें डाल सका ? (११) सभी शाक्षोंमें कुशल होने पर भी कुम्भकर्ण छः मास तक केंसे सोया करता था ? बन्दर सागरके ऊपर कैसे सेतु बाँघ सके ? (१२) हे भगवन् ! मुक्त पर अनुप्रह करो और जो सत्य हो वह दलीलके साथ कहो और इस प्रकार मेरे संदेहरूपी अन्धकारको अपने झानरूपी प्रकाशसे दूर करो।" (१३)

राजाके ऐसा पूछनेपर गणधरोंमें इन्द्रके तुल्य गौतम कहने छगे—हे नरेन्द्र ! कान छगाकर तुम सुनो । केवछीने जैसा कहा है वैसा ही मैं तुमसे कहता हूं। (१४) दशानन (रावण) न तो राचस था और न मांसमची ही था। मूर्ख कुकवियोंने जो कुछ कहा है वह सब मिथ्या है। (१५) हे राजन ! प्रस्तावनाके बिना जो कुछ कहा जाता है उससे अर्थकी प्रतीति नहीं होती। छिन्नमूल वृच्चकी माँति ऐसा कथन नष्ट (निरुपयोगी) हो जाता है। (१६) मैं प्रथम चेत्र एवं कालका विभाग और उसके बाद महापुरुषोंका चरित कहूंगा। तुम इसे। यथाकम सुनो। (१७)

लोकवर्णन---

आकाश अनन्तानन्त है। उसके मध्यमें अनादिनिधन लोक आया है। इसके सर्वदासे तीन विभाग हैं। (१८) वेत्रासनके समान अधोलोक, मालरके समान मध्यलोक तथा ऊपर गुरज (मृदंग) के आकारका स्वर्गलोक है—इस प्रकार लोकके तीन विभाग हैं जो ज्ञातन्य हैं। (१९) यह समग्र लोक तालके समान है और तीन वल्योंसे घिरा हुआ है। इसके मध्यमें अनेक सागर एवं द्वीपोंवाला तिर्यग्लोक है। (२०) उसके भी मध्य भागमें दर्पणके आकारका जम्बूदीप आया है। उसका परिमाण एक लाख योजन जितना है। (२१) यह जम्बूदीप भी वारों छोर लवण समुद्रसे घिरा हुआ है। इसके प्रकारके दरवाजोंमें आई हुई पद्मवरवेदिकाछोंसे यह उज्ज्वल कान्तिवाला प्रतीत होता है। (२२) इसके मध्यमें मन्दराचल पर्वत आया है। वह चार वनोंसे शोभित, रत्नोंके कारण देदीप्यमान, निम्नानवे हजार योजन ऊँचा छीर दस योजन चौड़ा है। नीचे जमीनके भीतर एक हजार योजनतक गहरा और वश्रपटलसे जुड़ा हुआ है, ऊपर अपने

१. सायरवरिम-प्रत्य॰। २. केवलिना। ३. तत्थ वि-प्रत्य॰।

जोयणसहस्समेगं, अहोगओ वज्जवडलमल्लीणो । उविरं च चूलियाए, सोहम्मं चेव फुसमाणो ॥ २४ ॥ छच्चेव य वासहरा, वासा सत्तेव होन्ति नायबा । चोद्दस महानईओ, नाभिगिरी चेव चत्तारि ॥ २५ ॥ वीसं वक्खारिगरी, चोत्तीस हवन्ति रायहाणीओ । वेयहुपबया वि य, चोत्तीसं चेव नायबा ॥ २६ ॥ अट्ट य सट्टीओ तह, गुहाण सीहासणाण पुण तीसं । उत्तर-देवकुरूणं, मज्झे वरपायवे दिवे ॥ २० ॥ दो कश्चणकुडसया, छ चेव दहा हवन्ति नायबा । चित्त-विचित्ता य दुवे, जमलिगरी होन्ति दो चेव ॥ २८ ॥ छ ब्भोगभूमिभागा, वरपायवमण्डिया मणिभरामा । एएसु य ठाणेसुं, हवन्ति जिणचेद्दयघराइं ॥ २९ ॥ अह एत्तो लवणजले, दीवा चत्तारि होन्ति नायबा । जिणचेद्दएसुं रम्मा, भोगेण य दिवं लोगसमा ॥ ३० ॥ जम्बुद्दीवे भरहस्स दिक्खणे रक्खसाण दोवो ऽिथ । दीवो गर्नथबाणं, अवरेण ठिओ विदेहस्स ॥ ३१ ॥ तत्तो एरवयस्स य, किन्नरदीवो उ होइ उत्तरओ । पुषविदेहस्स पुणो, पुषेण ठिओ वरुणदीवो ॥ ३२ ॥ काळः—

भरहेरवएसु तहा, हाणी वुङ्की य होइ नायबा। सेसेसु होइ कालो, खेत्तेसु अविष्टिओ निच्चं ॥ ३३ ॥ जम्बुदीवाहिवई, अणाढिओ सुरवरो महङ्कीओ। देवसहस्ससमग्गो, सामित्तं कुणइ सबेसिं ॥ ३४ ॥ आसि पुरा भरहमिणं, उत्तरकुरुसिरसभोगसंपुण्णं। वरकप्परुक्खपउरं, सुसमासुसमासु अइरम्मं ॥ ३५ ॥ तिण्णेव गाउयाई, उच्चत्तं ताण होइ मणुयाणं। चउरंसं संठाणं, आउठिई तिण्णि पहाइं॥ ३६ ॥

शिखरसे वह सौधर्म देवलोकको छूता है। (२३-२४) उसमें छः वर्षधर पर्वत³, उनसे विभक्त सात चेत्र², चौदह महानिद्याँ, चार नाभिगिरि, बीस वचस्कार गिरि², चौतीस राजधानियाँ और चौतीस वैताह्य पर्वत हैं। (२५-२६) उसमें अइसठ गुफाएँ सथा उत्तरकुर एवं देवकुरुके मध्यमें अवस्थित एक उत्तम व दिच्य वृत्तके नीचे तीस सिंहासन आए हैं। (२७) उसमें दो सौ कंचनकूट, छः भीछें और दो चित्र-विचित्र यमलगिरि आए हैं। (२५) उसमें सुन्दर तथा उत्तम वृत्तोंसे मण्डित भोगभूमियोंके छः विभाग हैं और इन विभागोंमें जिनमन्दिर आए हैं। (२९) लवए समुद्रमें आये हुए चार द्वीपोंके बारेमें भी जानना चाहिए। वे जिनमन्दिरोंसे रम्य हैं और भोगोंकी दृष्टिसे स्वर्गके समान हैं। (३०) जम्बूद्दीपमें आए हुए भरत-चेत्रके दिश्वणमें राच्चोंका एक द्वीप और विदेह-चेत्रके पश्चिममें गन्धवाँका एक द्वीप आया है। (३१) उसके आगे ऐरावत चेत्रके उत्तरमें एक किन्नरद्वीप आया है तथा पूर्वविदेहके पूर्वमें वरुणद्वीप अवस्थित है। (३२)

भरत तथा ऐरावत इन दो चेत्रोंमें कालकी हानि-वृद्धि (उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी) होती रहती है, किन्तु अविशष्ट चेत्रोंमें वह सर्वदा स्थिर होता है। (३३) हजारों देवताओंसे युक्त तथा अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न अनाहत नामक जम्बूद्धीपाधिपति देव सबके ऊपर राज्य करता है। (३४) पहले सुषमासुषमा कालमें यह भरत चेत्र उत्तरकुरुके समान अत्यन्त रम्य, उत्तम कल्पवृत्तोंसे व्याप्त तथा सुख-समृद्धिसे परिपूर्ण था। (३५) उन दिनों मनुष्योंकी ऊँचाई तीन कोस जितनी, संस्थान चतुरस्न तथा आयु तीन पल्योपम वर्षकी होती थी। (३६) ब्रुटितांग (बाद्य देनेवाला), भोजनांग (भोजन देनेवाला), विभूषणांग (आभूषण

१. चेइएहिं — प्रत्य । २. देवलोक प्रत्य । ३. भरत, हैमवत आदि क्षेत्रोंको एक दूसरेसे विभक्त करनेवाले और पूर्व-पश्चिम फैले हुए हिमवान, महाहिमवान, निषभ, नील, रुक्मी और शिखरी, ये छः वर्षधर पर्वत हैं। ४. उपर्युक्त वर्षधर पर्वतों द्वारा विभक्त भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र जम्बूद्वीपमें हैं। ४. गजदन्तके आकारका पर्वत । ६. पलयी लगाकर बैठेनेपर दोनों कन्धों, दोनों घुटनों तथा कन्धों और घुटनों के वीचका अन्तर समान हो तो उसे समचतुरस्र कहते हैं। संस्थानका अर्थ है आकार अथवा शरीर-रचना । इस तरह समचतुरस्र संस्थानका सामान्य अर्थ होता है शरीरकी अरयन्त ग्राम और समतुल रचना। ७. एक योजन लम्या, एक योजन चौदा और एक योजन गहरा गड्डा खोदकर वह सूक्ष्मतम वालोंके छोटेसे छोडे दुकड़ोंसे भरा जाय। फिर प्रत्येक सौ वर्षके पर्चात् एक-एक दुकड़ा निकालनेपर जितने समयमें वह गड्डा खाली हो उतने समयको एक पत्योपम कहते हैं।

कुलकरा ऋषभस्वामिचरितं च-

तुडियङ्ग१ भोयणङ्गा२, विद्वसणङ्गा३ मयङ्ग४ वत्थङ्गा५ । गिह६ जोइ७दीवियङ्गा८ भायण९ मलङ्ग१ ० कप्पदुमा ॥३०॥ एएहि मणिभरामं, जिहिच्छ्यं दसविहं महाभोगं । भुञ्जन्ति निचंतुहिया, गयं पि कालं न याणन्ति ॥ ३८ ॥ आउम्मि थोवसेसे, मिहुणं जिण्ठम्ण पंवरलायण्णं । कालं काउम्ण तओ, सुरवरसोक्खं पुण लभन्ति ॥ ३९ ॥ सीहादओ वि सोमा, न वि ते कुप्पन्ति एकमेकस्स । सच्छन्दसुहविहारी, ते वि हु भुञ्जन्ति सोक्खाइं ॥ ४० ॥ भरहेरवएसु तहा, हाणी वुद्धु य हवइ काल्स्स । न य हाणी न य बुद्धु, सेसेमु य होइ खेत्तेसु ॥ ४१ ॥ एयं सुणिउं राया पुच्छइ साहुं पुणो पणिमऊणं । केण कएण मणूसो, उप्पज्जइ भोगभूमीसु ॥ ४२ ॥ तो भणइ गणहरिन्दो, जे एत्थं उज्ज्या नरा भद्दा । ते भोगभूमिमग्गं, लहन्ति साहुप्पयाणेणं ॥ ४३ ॥ दानफलम्— जे कुच्छिएसु दाणं, देन्ति सुहभोगकारणिनिमत्तं । ते कुञ्जराइ जाया, भुञ्जन्तिहं दाणजं सोक्खं ॥ ४४ ॥ एकम्मि जह तलाए, धेणुऍ सप्पेण पाणियं पीयं । सप्पे परिणमइ विसं, धेणुसु खीरं समुञ्भवइ ॥ ४६ ॥ तह निस्सील-सुसीले. दिन्नं दाणं फलं अफल्यं च । होही परिम्म लोए, पत्तविसेसेण से पुण्णं ॥ ४० ॥

एवं दाणविसेसो, नरवइ ! कहिओ मए समासेणं । कुलगरवंसुप्पत्ती, भणामि एत्तो निसामेहि ॥ ४८ ॥

देनेवाला), मदांग (मिद्रा प्रदान करनेवाला), वस्त्रांग (वस्त्र प्रदान करनेवाला), गृहांग (घर देनेवाला), ज्योतिरंग (सूर्य अथवा ऋग्निकी भाँति उज्ज्वल प्रकाश फैलानेवाला), दीपांग (दीपशिखाकी भाँति प्रकाश फैलानेवाला), भाजनांग (पात्र प्रदान करनेवाला) और गाल्यांग (पुष्पमाला प्रदान करनेवाला)— इन कल्पवृक्षोंके कारण लोग दस प्रकारके अत्यन्त रमणीय महाभोगोंका उपभोग करते थे, और सर्वदा सुखमें लीन रहनेसे काल कैसे बीतता है इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं रहता था। (३८) थोड़ी आयु शेष रहनेपर वे एक उत्तम लावण्यमय युगलको जन्म देकर मर जाते थे। मरकर वे देवताओंका उत्तम सुख प्राप्त करते थे। (३९) उस समय सिंह आदि हिस्न समभे जानेवाले पश्च भी सौन्य प्रकृतिके थे। वे एक दूसरेपर कोध नहीं करते थे और इच्छानुसार सुखपूर्वक विचरण करते हुए सुखका उपभोग करते थे। (४०) इस प्रकार भरत एवं ऐरावत इन दो क्षेत्रोंमें कालकी हानि-वृद्धि होती रहती है, किन्तु इतर क्षेत्रोंमें न तो हानि ही होती है और न वृद्धि। (४१) वानफल—

ऐसा सुनकर राजाने प्रणाम करके पुनः साधु श्री गौतमस्वामीसे पूछा कि—'कैसा आचरण करनेसे मनुष्य भोगभूमियों में उत्पन्न होता है ?' (४२) गणधरोंमें इन्द्रतुल्य श्री गौतमस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि—'जो यहाँपर ऋजु प्रकृतिके एवं भद्र जन होते हैं वे साधुओंको दान देनेसे भोगभूमिके मार्गका अवलम्बन करते हैं। (४३) जो दूसरे जन्ममें आनन्द एवं सुख प्राप्त हो इस दृष्टिसे कुत्सित जनोंको दान देते हैं वे हाथी रूपसे उत्पन्न होते हैं और दानजन्य सुख श्रनुभव करते हैं। (४४) जिस तरह अच्छी तरहसे जोते गए खेतमें बीज बढ़ता है और उसका विनाश नहीं होता उसी तरह सुसाधुको दिए गए दानसे विपुछ पुण्य प्राप्त होता है। (४४) जिस प्रकार एक ही ताजावमेंसे गाय तथा सर्प द्वारा पानी पीने पर भी सर्प में वह विषरूप परिणत होता है और गायमें दूध रूपसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार पात्रकी योग्यताके अनुसार शीछरहितको दिया गया दान परछोकमें पूर्णतः निष्कछ एवं सुशोछको दिया गया दान परछोकमें पूर्णतः सफछ होता है। (४६—७) कुरुकर वंशकी उत्पत्ति तथा ऋषभचरित—

हे राजेन्द्र ! इस प्रकार मैंने दानका माहात्म्य संक्षेपसे कहा। अब मैं कुलकर वंशकी उत्पत्तिके बारेमें कहता हूँ। इसे तुम सुनो। (४८)

१. जस्य सुहिया—प्रस्य । २. परमलायण्णं—मु । ३. भुजंति गयाण जं—मु । ४. समज्जेइ—मु ।

जह चन्दो परिवहुइ, ओसरइ य अप्पणो सभावेणं । उस्सिप्पणी वि वहुद, एवं अवसिप्पणीहाणी ॥ ४९ ॥ तइयिम्म कालसमए, पछोवमअट्टभागसेसिम्म । पढमो कुलगरवसभो, उप्पन्नो पिडमुई नामं१ ॥ ५० ॥ चाईसरो महप्पा, जाणइ जो तिष्णि जम्मसंबन्धे । तस्स य सुई पसन्ना, वसइ सुहं सबओ वसुहा ॥ ५१ ॥ एवं समइकन्ते, काले तो सम्मुई समुप्पन्नो२ । खेमंकरो य एतो३, तओ य खेमंघरो जाओ४ ॥५२॥ सीमंकरो महप्पा५ जाओ सीमंधरो६ पयाणन्दो७ । तत्तो य चरकुनामो, उप्पन्नो भारहे वासे८ ॥५३॥ दहूण चन्द-सूरे, भीओ आसासिओ जणो जेणं । सिट्टं च निरवसेसं, जहवत्तं कालसमयिम्म ॥ ५४ ॥ तत्तो हवे महप्पा, उप्पन्नो विमलवाहणो धीरो९ । अभिचन्दो१० चन्दाभो११ मरुदेव१२ पसेणई१३ नाभी१४ ॥५५॥ एए कुलगरवसभा, चोहस भरहिम्म जे समुप्पन्ना । पुहईसु नीइकुर्सेला, लोयस्स वि पिइसमा आसी ॥ ५६ ॥ गिहपायवो विचित्तो, बहुविहउज्जाण-वाविपरिकिष्णो । भोगठिईणाऽऽवासो, जत्थ य नाभी सयं वसइ ॥ ५० ॥ तस्स य बहुगुणकिल्या, जोवण-लावण्ण-रूवसंपन्ना । मरुदेवि ति पिया सा, भज्जा देवी व पच्चवस्ता ॥ ५८ ॥ ताहे चिय परियम्मं, हिरि-सिरि-धिइ-कित्ति-बुद्धि-रुच्छीओ । आणं करेन्ति निचं, देवीओ इन्दवयणेणं ॥ ५९ ॥ आहार-पाण-चन्दण-सयणा-ऽऽसण-मज्जणाइविणिओगं । वहुन्ति देवयाओ, वीणा-गन्धव-नटे य ॥ ६० ॥ असह अन्नया कयाई, सयणिजे महरिहे सुहपसुत्ता । पेच्छइ पसत्थसुमिणे, मरुदेवी पिच्हमे जामे ॥ ६१ ॥ वसह१ गय२ सीह६ वरसिरि४ दामं५ सिस६ रवि७ झयं च८कल्सं च९ । सर१० सायरं११ विमाणं-वरभवणं१२ रयणकुड१३ऽमगि१४ ॥ ६२ ॥

जिस प्रकार चन्द्रमा अपने स्वभावके अनुसार ही बढ़ता-घटता है चसी प्रकार क्सर्पिणीमें द्रुद्धि तथा अवसर्पिणीमें हानि होती है। (४६) कालके तृतीय विभागमें पल्योपमका आठवाँ भाग शेष रहनेपर कुळकरों अष्ठ ऐसा प्रतिश्रुति नामका प्रथम कुळकर हुआ। (४०) उस महात्माको जातिस्मरण झान हुआ था जिससे वह अपने तीन पूर्वजन्मों के सम्बन्धों को जानता था। उसकी स्मृति स्वच्छ थी तथा पृथ्वीपर सब ओर सुख छाया था। (४१) इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर सन्मति उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात् क्षेमंकर हुआ। क्षेमंकरके बाद क्षेमन्धर हुआ। (५२) उसके अनन्तर महात्मा सीमंकर हुआ, उसके पश्चात् प्रजाको आनन्द देनेवाला सीमन्धर हुआ। उसके बाद भारतवर्षमें चक्षु नामका कुळकर हुआ। (४३) उसने चन्द्र एवं सूर्यसे भयभीत लोगोंको आश्वासन दिया और प्रत्येक काळ एवं समयमें जो कुछ घटित हुआ था वह सब छोगोंको समक्ताय। (५४) उसके बाद महात्मा और धीर विमळवाहन, चन्द्रके तुल्य कान्तिवाळा अभिचन्द्र तथा मरुदेव, प्रसेनजित तथा नामि हुए। (५५) भरतक्षेत्रमें उत्पन्न ये चौदह महान् कुळकर राजनीतिमें कुशळ थे और छोगोंके ळिये भी प्रियतुल्य थे। (५६) स्वयं नामि कुळकर जिसपर रहता था वह गृह-कल्पवृक्ष अत्यन्त सुन्द्र, अनेक प्रकारके उद्यान एवं बाविह्योंसे पिर्ट्याप्त और आनन्दका आवास था। (५७) उसकी अनेक गुणोंसे सम्पन्न, यौवन, सौन्दर्थ एवं रूपसे युक्त तथा साक्षात् देवी जैसी मरुदेवी नामकी पन्नी थी। (५०) इन्द्रकी आज्ञा उठानेमें सदैव तत्यर रहती थी। (५९) देवता वीणावादन, गान तथा नृत्य करती हैं और उनका आहार, पान, चन्द्रन-विलेपन, शयन, आसन तथा स्नान आदि कारोंको सम्पन्न करके वर्धापन करती थी। (६०)

एक दिन अत्यन्त मूल्यवान शैयापर सोई हुई मरुदेवीने रातके अन्त भागमें प्रशस्त स्वप्न देखे। (६१) वे स्वप्न थे—१ वृषम, २ गज, ३ सिंह, ४ छक्ष्मी, ४ माला, ६ चन्द्रमा, ७ सूर्य प्रे होनेपर, १० सरोवर, ११ सागर, १२ विमान—उत्तम भवन, १३ रत्नराशि, और १४ अग्नि। (६२) स्वप्न पूरे होनेपर, सूर्यके उदयसे अभी-अभी खिछी

१. महाणंदो—प्रत्य । २. नहें णं मु । ३. विताम्बर परम्परामें चौदह तथा दिगम्बर परम्परामें मीनयुगल तथा उत्तम भवन इन दो को मिलाकर १६ स्वप्न माने जाते हैं।

सुमिणावसाणसमप्, जयसदुग्घुट्टत्र्सद्देणं । छंज्जइ य नविवृद्धा, सूरागमणे कमिलिण व ॥ ६३ ॥ क्यकोउयपरियम्मा, नाभिसयासं गया हरिसियच्छी । रयणासणोविवद्धा, कहइ य पइणो वरे सुमिणे ॥ ६४ ॥ नौज्जण य सुविणत्थं, नाभी तो भणइ सुन्दरी ! तुज्झं । गर्भम्म य संभूओ, होही तित्थंकरो पुत्तो ॥ ६५ ॥ एवं सुणित्तु वयणं, मरुदेवी हरिसपूरियसरीरा । पप्पुल्लकमलनेत्ता, परिओसुन्भिन्नरोमञ्चा ॥ ६६ ॥ छम्मासेण जिणवरो, होही गर्भम्म चवणकालाओ । पांडेइ रयणवुद्धी, धणओ दिवसाणि पन्नरस ॥ ६७ ॥ गर्भिद्धयस्स जस्स उ, हिरण्णवुद्धी सकञ्चणा पिंच्या । तेणं हिरण्णगर्मो, जयम्म उविगज्जए उसभो ॥ ६८ ॥ नाणेसु तीसु सिहओ, गर्भ विसञ्ज्ञण जम्मसमयिम्म । अह निग्गओ महप्पा, खोभेन्तो तिहुयणं सयलं ॥ ६० ॥ देंदूण पुत्तजम्मं, नाभी पहुपडह-तूरसद्दालं । मङ्गलविभूइसिहयं, आणन्दं कुणइ परितुद्धो ॥ ७० ॥

देवकृतः ऋषभजिनजन्मोत्सवः-

पुण्णाणिलाहयाइं, दहुं चिल्यासणाइँ देविन्दा । अविहिविसएण ताहे, पेच्छिन्ति निणं समुप्पन्नं ॥ ७१ ॥ सङ्क्षेण भवणवासो, वन्तरदेवा वि पडहसद्देणं । उद्दन्ति ससंभन्ता, नोइसिया सीहनाएणं ॥ ७२ ॥ कप्पाहिवा वि चिल्या, घण्टासद्देण बोहिया सन्ता । सिबिङ्किसमुदएणं, एन्ति इहं माणुसं ैलोगं ॥ ७३ ॥ गय-तुरय-वसह-केसिर-विमाणवरवाहणेसु आरूढा । देवा चउप्पयारा, तो नाभिघरं समणुपत्ता ॥ ७४ ॥ वेरुलिय-वज्ज-मरगय-कक्केयण-सूरकन्तपज्जलियं । पाडेन्ति स्यणवुद्धिं, नाभिघरे हरिसिया देवा ॥ ७५ ॥

शंखध्विन करते हुए भवनवासी देव, दुन्दुभिनाद करते हुए व्यन्तर देव तथा सिंहनाद करते हुए ज्योतिर्देव संभ्रमके साथ खड़े हो गए। (७२) घण्टाके शब्दसे बोधित कल्प-देवलोकके इन्द्र भी अपनी श्रपनी ऋदि-समृद्धिके साथ चल पड़े और इस मनुष्यलोकमें आए। (७३) हाथी, घोड़े, वृषभ, सिंह, विमान तथा उत्तम वाहनोंमें आरूढ चारों प्रकारके देव नाभि कुलकरके घर पर आ पहुँचे। (७४) भगवान्के जन्मसे आनन्दमें आए हुए देवोंने नाभि राजाके घरमें वैड्यं, हीरे, मरकत, कर्कतन (रत्न विशेष) तथा सूर्यकान्तमणिसे देवीण्यमान ऐसी रत्नोंकी वृष्टि की। (७४) इसके पश्चात् इन्द्रके

हुई कमिलनीकी मौति 'जय' शब्दके साथ बजाए जानेवाले वाद्योंके संगीतसे वह जग उठी। (६३) सौभाग्यके लिये किए जानेवाले स्नपन, धूप आदि कर्म करके प्रसन्न नेत्रोंवाली वह नाभि कुलकरके समीप गई और रक्नासनपर दैठकर इन उत्तम स्वप्नोंके बारेमें पितसे कहने लगी। (६४) तब स्वप्नोंके रहस्यको जानकर नाभिने कहा —'सुन्दरि! तेरे गर्भमें आया हुआ पुत्र तीर्थकर होगा।' (६५) ऐसा वचन सुनकर मरुदेवीका शरीर आनन्दसे भर गया, उसके नेत्र खिले हुए कमल्के समान विकसित हो गए और अत्यन्त हर्षके कारण उसे रोमाञ्च हो आया। (६६) स्वर्गसे च्युत होकर जिनवरके गर्भमें आनेके छः मास पहले कुबेर पन्दरह दिन तक रत्नवृष्टि करता रहा। (६०) ऋषभ अभी गर्भावस्थामें ही थे कि हिरण्यकी वृष्टि काञ्चनके साथ होने लगी, अतः लोकमें 'हिरण्यगर्भ' के नामसे उनकी प्रशंसा होने लगी। (६८) गर्भमें ही वे तीन ज्ञानसे सहित थे। जब उन महात्माका यथासमय जन्म हुआ तब समग्र तीनों लोक श्रुव्य हो उठे। (६९) पुत्रका जन्म देखकर अत्यन्त आनन्दिवभोर नाभि राजा मनोहर नगाड़े और दूसरे वाद्योंकी ध्वनिसे शब्दायमान तथा मङ्गल और मृल्यवान पदार्थीसे आनन्द मनाने लगे। (७०) पवित्र वायुसे आहत और इसीलिये चलायमान अपने सिंहासनोंको देखकर अविष्कानसे देवेन्द्रोंने जाना कि जिनेश्वर भगवान्का जन्म हुआ है (७१)

१. राजते । २. नाऊण सुइण अर्थं नाभी तो भणइ प्रिययमे । तुज्झं—प्रत्य० । ३. मासाणि—सु० । ४. लद्धूण-प्रात्यं० । ५. खेसं-प्रत्य० । ६. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान, ये तीन ज्ञान तथिकर होनेवाले जीवको गर्भावरथासे ही होते हैं । जैनदर्शनके अनुसार ज्ञानके विभाग एवं प्रत्येककी परिभाषा आदिके लिये तस्वार्थस्त्र झ० १ स्० ९ से समग्र अध्याय देखना चाहिए ।

सेणाणिओ वि ताहे, घेतूण जिणेसरं सुरवइस्स् । उवणेइ करयंरूथं, मायाबारुं ठविय पासे ॥ ७६ ॥ काऊण सिरपणामं, घेतूण जिणं ससंभमो सको । पुरुयन्तो य न तिप्पइ, अच्छीण सहस्समेत्तेणं ॥ ७७ ॥ तो सबसमुदएणं, देवा वच्चन्ति मन्दराभिमुहा । गयणं समोत्थरन्ता, आभरणसमुज्जल्यिसिरिया ॥ ७८ ॥ मेरपर्वतेऽभिषेकः—

दिट्ठो य नगवरिन्दो, फलहिसलाविविहरयणपञ्भारो । सलिलयलयाविलोलिय—पलम्बलम्बन्तवणमालो ॥ ७९ ॥ सिहरकरिनवहिनग्गय—विविहमहामणिमऊहपज्जलिओ । दल्रह्रिवमलकोमल—पवणुद्धुयपल्लवकरगो ॥ ८० ॥ वरतरुणतरुवरुग्गय—कुसुमसुयन्धृङ्कुमहुयरीगीओ । घुलुहुलवहन्तिनग्मल—उग्गालिवहन्तजलिनवहो ॥ ८१ ॥ हिरि-नउल-वसह-केसिर-वराह-रुरु-चमरसावयसिमद्धो । विगयभयजर्णियमणहर—सच्छन्दरमन्तवणवन्दो ॥ ८२ ॥ गरुड-वरिकत्ररोरग-िकंपुरिससमृहचिड्डियपएसो । तियसबहुमहुरमम्मण—गन्ध्वुगीयसबिदिसो ॥ ८३ ॥ एयारिसगुणकलिओ, मेरू तस्सुत्तमे महासिहरे । अह ते महाणुभावा, ओइण्णा सुरवरा सबे ॥ ८४ ॥ दिट्ठा य पण्डुकम्बल-सिला समुज्जलमणीमु पज्जलिया । चन्द्रपहसंन्तियासा, उञ्भासन्तो दस दिसाओ ॥ ८५ ॥ सीहासणे निणिन्दो, ठिवओ सक्षेण हट्टतुट्ठेणं । अभिसेयं च महरिहं, काऊण सुरा समाढत्ता ॥ ८६ ॥ पडुपडह-मेरि-झल्लरि-आइङ्ग-मुइङ्ग-सङ्ख-पणवाणं । नम्माभिसेयतूरं, समाहयं मेहिनिग्घोसं ॥ ८७ ॥ गन्धव-जक्ख-िकत्रर-तुग्बुरुय-महोरगा अणेगविहा । वरकुसुम-चन्द्रणा-ऽगुरु-दिबंसुय-चामरविहत्था ॥ ८८ ॥

सेनापित एक कृतिम बालकको भाताके पास रखकर और अपने करतलोंमें जिनेश्वरको उठाकर इन्द्रके पास लाया। (७६) सिरसे प्रणाम करके तथा अत्यन्त ऋादरके साथ जिनेश्वरको लेकर इन्द्र पुलिकित हो उठा। उन्हें देखकर अपने सहस्र नेत्रोंसे भी उसे तृप्ति नहीं होती थो। (७७) श्राभरणोंकी प्रभासे उज्ज्वल कान्तिवाले वे सब देव अपने समुदायसे आकाशको आच्छादित करते हुए मन्दराचल पर्वतकी ओर चले। (७८)

मन्दराचल पर्वतका वर्णन और भगवानका जन्माभिषेक-

उन्होंने पर्वतोंमें श्रेष्ठ मन्द्राचलको देखा। वह स्फटिककी शिलाओं तथा अनेक प्रकारके रत्नों का समूह-सा लगता था। सुन्द्र लताओं के हिल्नेसे चंचल वनमाला उसमें फैली हुई थीं। शिखर पर छाए हुए बरफ के समूहमेंसे बाहर निकली हुई अनेक प्रकारकी बड़ी बड़ी मिणयोंकी किरणोंसे वह देदीप्यमान हो रहा था। उसमें कमलदलके साथ संसर्गमें आनेके कारण कियर, निर्मल एवं मृदु ऐसे पवनके द्वारा पल्लवोंके अग्रभाग प्रकिपत हो रहे थे। उत्तम तक्षण वृद्योंके ऊपर खिले हुए फ़लोंकी समृद्ध सुगन्धका भौरे गुणगान कर रहे थे। 'घुलहुल' शब्द करते हुए तथा निर्मल पानीसे भरे हुए भरने बह रहे थे। वह बन्दर, न्योले, वैल, सिंह, सूअर, हिरन, चमरीगाय आदि जानवरोंसे भरा पूरा था। भयके चले जानेसे मनोहारी और स्वच्छन्द कीडामें उनके घनसमूह लगे हुए थे। उस पर गरुड़, किन्नर, नाग एवं किंपुरुषोंके समृह चढ़ते थे। उसकी सभी दिशाएँ गन्धवाँके गान और देववधुओंकी मधुर मर्मर ध्वनिसे व्याप्त थीं। (७९-५३)

मेर पर्वत इस तरहके गुणोंसे युक्त था। उसके एक उत्तम महाशिखरके ऊपर उद्य आशयवाले वे सभी देव अवतीर्ण हुए। (८४) उस पर उन्होंने 'पाण्डुकम्बल' नामकी एक शिला देखो। वह मिणयोंके कारण अत्यन्त देदीष्यमान थी और चन्द्रकान्तमणिकी भाँति दसों दिशाश्रोंको वह प्रकाशित कर रही थी। (८५) प्रसन्न एवं तुष्ट इन्द्रने जिनेन्द्रको सिंहासनके उपर स्थापित किया और देव दबद्बेके साथ अभिषेक करनेके लिये प्रवृत्त हुए। (८६) डंका, भेरि, मांम, आइंग (वाद्य विशेष), मृदंग, शंख और ढोल जैसे वाद्योंकी जन्माभिषेकके समय जो ध्वनि उठी उसने बादलकी आवाजको भी ढँक दिया। (८७) गन्धर्व, यन्न, किन्नर, तुम्बुर, महोरग आदि अनेकविध देव वहाँ उपस्थित थे। उनमेंसे कई हर्षोन्मक्त होकर उक्तम पुष्प, चन्दन, अगुरु, दिख्यवस्न तथा चामर हाथमें धारण करके नाचने लगे, दूसरे मधुर शब्दसे गाने लगे तो

१. पर्यन् । २. सिकामा सा-प्रत्यः

नचन्ति केइ तुष्टा, अवरे गायन्ति महुरसद्देणं। अण्फोडण-चल्लण-वियम्भणाइँ केइत्थ कुबन्ति॥ ८९॥ अवरेत्थ आयवत्तं, धरेन्ति उविरं समोत्तिओ अकुलं। घणगुरु-गभीरसद्दं, वायन्ति य दुन्दुही अन्ने॥ ९०॥ नचन्ति य सिवलासं, अमरवहूओ सभावहावत्थं। सलल्यपयनिक्खेवं, कडक्खिदिद्वीवियारिलं॥ ९१॥ उविरं च कुसुमवासं, मुश्चन्ति सुरा विचित्तगन्धकुं। जह निम्मलं पि गयणं, खणेण रयधूसरं जायं॥ ९२॥ तो सुरगणेहि तुरियं, कल्सा खीरोयसायरजलाओ। भिरजण य आणीया, अभिसेयत्थं जिणिन्दस्स ॥ ९३॥ चेतृण रयणकल्सं, इन्दो अहिसिश्चिजणमाढत्तो। जयसद्दमुहल्मुहरव-थुइमङ्गल्कल्यलारावं॥ ९४॥ जम-वरण-सोममाई, अने वि महिङ्किया सुरविरन्दा। पयया पसन्निच्ता, जिणाभिसेगं पकुल्वन्ति॥ ९५॥ इन्दाणीपमुहाओ, देवीओ सुरहिगन्धर्चुण्णेहिं। उव्वट्टन्ति सहिरसं, पल्लवसिरसग्गहत्थेहिं॥ ९६॥ काजण य अभिसेयं, विहिणा आभरणमूसणिनओगं। विरण्ह सुरविरन्दो, जिणस्स अङ्गेस परितृहो॥ ९७॥ चूडामणि से उविरं, संताणयसेहरं सिरे रह्यं। कण्णेसु कुण्डलाइं, भुयासु माणिककडयाइं॥ ९८॥ कडिसुत्तयं पिणद्धं, कडियडपट्टिम जिणविरन्दस्स। दिव्वसुयस्स उविरं, उब्भासइ रयणपज्जल्यं॥ ९०॥ सबायरेण एयं, काजणाऽऽभरणभूसियसरीरं। हिरसियमणो सुरिन्दो, थोजण जिणं समाढत्तो॥ १००॥ जय मोहतमदिवायर! जय सयलमियङ्क! भवियकुसुयाणं। जय भवसायरसोसण! सिरिवच्छिवहूसिय! जयाहि॥१००॥

बाक़ीके ताल देने लगे, इधर उधर घूमने लगे या अनेक प्रकारके खेलकूद करने लगे। (८८-६९) दूसरोंने मोतियोंकी लिइयोंसे व्याप्त छत्र धारण किया तो दूसरे देव बादलों सहरा ऊँची और गम्भीर ध्विन करनेवाली दुन्दुभियाँ बजाने लगे। (९०) उस समय देवोंकी स्त्रियाँ हाव-भावके साथ और विलासपूर्वक नृत्य करने लगीं। उनका पादिनचेप अत्यन्त लित था और कटाचपूर्ण दृष्टिपातोंसे उनके भाव अवगत हो रहे थे। (९१) उपरसे देव अनेक प्रकारकी गन्धोंसे समृद्ध पुष्पोंकी वृष्टि इस प्रकार कर रहे थे कि निर्मल आकाश भी चण भरमें पुष्प रेणुसे धूसरित हो गया। (९२)

इसके बाद फौरन ही देवगण चीरसागरसे कलशोंमें जल भर कर जिनेन्द्रके अभिषेकके लिए लाए। (९३) रत्नकलश लेकर इन्द्रने अभिषेक करना आरम्भ किया। उस समय मुँहसे निकलनेवाले 'जय' शब्दसे शब्दायमान स्तुति एवं मंगलको कलकल ध्विन सर्वत्र न्याप्त थी। (९४) दूसरे भी बड़ी बड़ी ऋद्विवाले यम, वरुण और सोम आदि देव मनमें प्रसन्न होकर आगे बढ़े और जिनेश्वरका अभिषेक करने लगे। (९५) इन्द्राणी आदि देवियाँ भी हिषित होकर पल्लवके सहश अपने कोमल हाथों द्वारा सुगन्धित चूणोंसे भगवान्को उबटन मलने लगी। (९६) विधिपूर्वक अभिषेक करनेके पश्चात् इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न होकर जिनेश्वरके अंग पर आभूषण और वस्न पहनाने लगा। (९७) उसने सिर पर मुकुट तथा उसके ऊपर सन्तानक पुष्पोंकी माला पहनाई। दोनों कानोंमें दो कुण्डल तथा सुजाओं पर माणिक्यके कड़े पहनाए। (९८) जिनवरके कटिपटके ऊपर जो करधीनी पहनाई गई वह दिव्य वस्नके ऊपर अपने रत्नोंकी वजहसे लुब चमक रही थी। (९९)

इस प्रकार सम्पूर्ण आदरके साथ आभरणोंसे जिनवरका शरीर सजा कर मनमें अत्यन्त आनिन्दित इन्द्र उनकी स्तुति करने लगा (१००)—

'मोहरूपी अन्धकारके लिये सूर्यके समान, आपकी जय हो! भन्यरूपी कुमुदोंको विकसित करनेवाले हे पूर्णचन्द्र, आपकी जय हो! संसाररूपी सागरका शोषण करनेवाले आपकी जय हो! श्रीवत्स छांछनसे विभूषित, आपकी जय हो।' (१०१)

१. समोक्तिकाबच्लम् ।

अन्ने वि सुरविरन्दा, सब्भ्यगुणेहि निणवरं थोउं। काऊण य तिक्खुत्तं, जैहागयं पिहगया सबे ॥ १०२ ॥ हिरिणगवेसी वि तओ, आणेतु निणेसरं निययंगेहं। ठिविऊण माउअङ्के, सुरालयं सो वि संपत्तो ॥ १०३ ॥ दहुण य मरुदेवी, दिबालंकारभूसियं पुत्तं। पुल्हय-रोमश्चहया, न माइ नियएसु अङ्केसु ॥ १०४ ॥ नाभी वि सुयं दर्ठुं, सुरकुङ्कुमबहलदिक्वचिक्कं। वररयणभूसियङ्कं, तहलोकाईसयं वहह ॥ १०५ ॥ उयरिम्म नं पिविद्वो, उसभो नणणीएँ कुन्दसिवण्णो । उसभो त्ति तेण नामं, क्रेंयं से नौभीण तुट्टेणं ॥ १०६ ॥ अणुदियहं पिरवृह्वहं, अङ्कुट्ट्यअमयलेहणवसेणं। सुरदारयपिकिण्णो, कीलणयसएसु कीलन्तो ॥ १०० ॥ पत्तो सरीरविद्धं, कालेणऽप्पेण परमलायण्णो । लक्क्वण-गुणाण निलओ, सिरिवच्छुिकण्णवच्छयलो ॥ १०८ ॥ धणुमञ्चसउच्चतं, देहं नारायवज्जसंघयणं। लक्क्वणसहस्ससिह्यं, रिव व तेएण पज्जलियं ॥ १०८ ॥ आहार-पाण-वाहण-स्यणा-ऽऽसण-भूसणाइयं विविहं। देवेहि तस्स सबं, उविण्जिइ तक्क्वणे परमं ॥ ११० ॥ कालसभानेण तओ, नट्टेसु य विविहकप्परुक्तेसु । तह्या इक्खुरसो चिय, आहारो आसि मणुयाणं ॥ ११२ ॥ विन्नाण-सिप्परिह्या, धम्मा-ऽधम्मेण विज्ञया पुहई । कल्लाण-पयरणाणं, न य पासण्डाण उप्पत्ती ॥ ११२ ॥ तह्या धणएण कया. नयरी वरकणगतुङ्कपागारा । नवजोयणिवित्थण्णा, वारस दीहा रयणपुण्णा ॥ ११२ ॥ उसभिनिणेण भगवया, गामा-ऽऽ-गर-नगर-पट्टण-निवेसा । कल्लाण-पयरणाणि य, सयं च सिप्पाण उवहटं ॥ ११४ ॥ रक्क्वणकरणनिउत्ता, जे तेण नरा महन्तददसत्ता । ते खत्त्व्या पिसिद्धं, गया य पुहइम्मि विक्वाया ॥ ११५ ॥

अन्य सब इन्द्र भी वास्तविक गुणों द्वारा जिनवरका संकीर्तन करके तथा तीन प्रदक्तिणा देकर जहाँसे आए थे वहाँ चले गए। (१०२) तत्पश्चात् हरिनैगमैषी देव जिनेश्वरको उनके घर पर वापस लाया और माताकी गोदमें रखकर देवलोकको चला गया। (१०३)

अपने पुत्रको दिन्य अलंकारोंसे विभूषित देखकर मरुदेवी अत्यन्त हर्षित एवं रोमांचित हो गई। उसके अंगोंमें हर्ष समाता नहीं था। (१०४) नाभि राजा भी दिन्य केसरके छेपसे चर्चित तथा उत्तम रत्नोंसे विभूषित अंगवाछे अपने पुत्रको देखकर अपने आपको तीनों छोकांकी मिहमासे युक्त सममने लगा। (१०४) चूँकि स्वप्नमें कुन्द पुष्प तथा चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका वृषभ माताकी कुक्षिमें प्रविष्ट हुआ था, इसिलये नाभिने प्रसन्न होकर उसका नाम वृषभ रखा। (१०६) अंगूठे पर छगे हुए अमृतके चूसनेसे तथा देवपुत्रोंके साथ सैकड़ों खेछ खेछते हुए वे प्रतिदिन बढ़ने छगे। (१०७) अत्यन्त सुन्दर, सामुद्रिक छक्षण तथा गुणोंके निधानकृष एवं वक्षस्थछ पर श्रीवत्सका चिह्न उत्कीर्ण है ऐसे उन वृषभने स्वल्प समयमें ही शरीरकी वृद्धि प्राप्ति की। (१०८) उनका शरीर पाँच सौ धनुष ऊँचा था, उनके शरीरका संहनन विष्नाराच था, वे हजारों ग्रुभ लांछनोंसे युक्त थे और तेजसे रिविकी भाँति देदीप्यमान थे। (१०९) विविध आहार, पान, वाहन, शयन, आसन एवं भूषणादि सब कुछ देव तत्क्षण उनके समक्ष उपस्थित करते थे। (११०)

तत्कालीन स्थिति तथा श्रीऋषमदेव द्वारा नवनिर्माण—

समयके प्रभावसे विविध प्रकारके कल्पवृत्तोंके नष्ट होने पर उस समय लोगोंका आहार ईखका रस ही था। (१११) वह पृथ्वी विज्ञान एवं शिल्पसे शून्य थी, धर्म-ऋधर्मके विवेकसे भी रहित थी। उस समय शुभजनक दान तथा पाखण्ड धर्मोंकी भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। (११२) उस समय कुबेरने रत्नोंसे पूर्ण एक नगरी बनाई जिसके प्राकार ऊँचे थे और उत्तम सोनेके बने हुए थे। वह नौ योजन चौड़ी और बारह योजन छम्बी थी। (११३) स्वयं भगवान ऋषभने गाँव, कस्बे, नगर. पट्टन आदि बस्तियोंकी या कल्याणप्रद दानकी तथा शिल्पोंकी शिज्ञा दी। (११४) अत्यन्त दृद और शक्तिशाली जिन

१. जहागया—मु॰। २. कयं तु नाभीण—मु॰। ३. नाभिना। ४ शकके सैन्यका अधिपति देव। ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा जाय तो यह राजगृहमें सर्वप्रथम बालभक्षक देवके रूपमें प्रसिद्ध था। कालान्तरमें बालभक्षक मिट कर बालरक्षक देवके रूपमें इसकी प्रसिद्धि हुई है। इस देवके अनेक स्तूप व मन्दिर कंकाली टीले ( मधुरा ) में से मिले हैं।

वाणिज्ञ-करिसणाई, गोरक्लण-पाल्णेसु उज्जुता। ते होन्ति वइसनामा, वावारपरायणा धीरा॥ ११६॥ जे नीयकम्मनिरया, परपेसणकारया निययकालं। ते होन्ति सुद्द्वगा, बहुमेया चेव लोगम्मि॥ ११०॥ जेण य जुगं निविद्वं, पुर्ह्र्इए सयलसत्तसुहजणणं। तेण उ जगम्मि धुद्वं, तं कालं कयजुगं नाम॥ ११८॥ भज्जा सुमङ्गला जिण-वरस्स नन्दा तओ भवे बीया। भरहाइकुमाराणं, पुत्तसयं तस्स उप्पन्नं॥ ११९॥ दोण्णि य वरध्याओ, जोबण-लायण्ण-कन्ति-कलियाओ। बम्भी वि सुन्दरी वि य, जणम्मि विक्खायिकत्तीओ ॥१२०॥ सामन्त-भड-पुरोहिय-सेणावइ-सेष्ट्रि-भोइयाणं च। दावेह रायनीई, लोगस्स वि लोगसंबन्धं॥ १२१॥ एव रायवरिसिर्रं, भुञ्जन्तस्स उ अइच्छिओ कालो। नीलं वासं दहुं, संवेगपरायणो जाओ॥ १२२॥ कट्टं अहो! विलम्बइ, लोओ परपेसणेयु आसत्ती। उम्मत्तओ ब नच्चइ, कुणइ य बहुचेद्वियसयाइं॥ १२३॥ मणुयत्तणं असारं, विज्जुलयाचञ्चलं हवइ जीयं। बहुरोग-सोगिकिमिकुल-भायणभूयं हवइ देहं॥ १२४॥ दुक्लं सुहं ति मन्नइ, जोवो विसयामिसेसु अणुरत्तो। पुणरिव बहुं विनडिउं, न मुणइ आउं परिगलन्तं॥ १२५॥ एयं चिय विसयसुहं, असासयं उज्झिऊण निस्सङ्गो। सिद्धसुहकारणत्थं, करेमि तव-संजमुज्जोयं॥ १२६॥ जाव य चिन्तेइ इमं, संसारोच्छेयकारणं उसभो। ताव य भिसन्तमउडा, देवा लोगन्तिया पत्ता॥ ११७॥ काऊण सिरपणामं, भणन्ति साहु ति नाह! पडिबुद्धो। वोच्छिन्नस्स सुबहुओ, कालो इह सिद्धमग्यस्स॥ १२८॥

मनुष्योंको उन्होंने रत्ताकार्यमें नियुक्त किया था वे चित्रयके नामसे पृथ्वीमें विख्यात हुए। (११५) व्यापार, खेती, गोरचण एवं गोपालनमें जो व्यवसायपरायण तथा धीर पुरुष नियुक्त हुए थे वे वैश्य कहलाए। (११६) जो नीच कार्यमें निरत रहते थे, सर्वेदा दूसरोंकी सेवा करते थे उनका शूद्रवर्गमें समावेश हुआ। उनके अनेक भेद हैं। (११७) चूँकि पृथिवी पर सभी जीवोंको सुख देनेवाला युग प्रस्थापित हुआ इसिलये वह युग विश्वमें कृतयुगके नामसे विख्यात हुआ। (११८)

जिनवर ऋषभको एक भार्या सुमंगला तथा दूसरी नन्दा थी और भरत आदि सौ पुत्र थे। (११९) उनकी यौवन लावण्य एवं कान्तिसे युक्त ब्राह्मी तथा सुन्दरी नामकी दो कन्याएँ थीं। उनकी कीर्ति लोगोंमें प्रसिद्ध थी। (१२०) उन्होंने सामन्त, भट, पुरोहित, सेठ तथा गाँवके मुखियोंको राजनीति सिखलाई और लोगोंको परस्परका सम्बन्ध कैसा रखना चाहिए यह भी सिखलाया। (१२१)

### संसारसे वैराग्य और दीक्षाप्रहण---

इस प्रकार उत्तम राज्यश्रीका उपभोग करते हुए कुछ समय न्यतीत हुआ। एक दिन नीलांजना नामकी अप्सराको देखकर उन्हें वैराग्य हुश्रा कि—'अहो! दूसरोंके सेवाकार्यमें आसक्त लोग कितना कष्ट उठाते हैं। वे पागलोंकी भाँति नाचते हैं और सैकड़ों दूसरी-दूसरी चेष्टाएँ करते हैं। (१२२-२३) मानवजीवन असार है, विजलीकी भाँति जीवन चिक है। यह देह भी अनेक प्रकारके रोग, शोक तथा कृमिका भाजनरूप होता है। (१२४) विषय रूपी मांसमें अनुरक्त जीव दुःखको भी मुख समभता है और अनेक प्रकारसे दुःख सहने पर भी यह नहीं जानता कि आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। (१२४) ऐसे अशाश्वत विषय-मुखका त्याग कर मैं निःसंग हो अौर मोक्षमुखकी प्राप्तिके लिये तप एवं संयममें प्रयत्नशील वनूँ। (१२६)

इस तरह संसारके उच्छेदके कारणका भ. ऋषभदेव विचार कर ही रहे थे कि उज्ज्वल मुकुटवाले लोकान्तिक देव वहाँ उपस्थित हुए। (१२७) सिरसे प्रणाम करके वे कहने लगे कि —'हे नाथ! आप प्रतिबुद्ध हुए यह अच्छा ही हुआ। इस क्षेत्रमें मोक्षमार्गका विनाश होनेके पश्चीत् बहुत काल बीत चुका है। (१२८) घोर भवसागरमें ये जीव बार-बार

१. दर्शयति।

प्रः भमन्ति जीवा, पुणरुत्तं जम्मसायरे भीमे । जिणवयणपोयलमा, तरन्तु मा णे चिरावेहि ॥ १२९ ॥ एवं दढववसायस्स तस्स निक्समणकारणे देवा । तुरियं च समणुपत्ता, सुरिन्दपमुहा चउवियण्या ॥ १३० ॥ निमऊण जिणवरिन्दं, जयसहाल्य य सहिरसं तुष्टा । धय-छत्त-चारुचामर-चल्न्तकरपल्लवसणाहा ॥ १३१ ॥ विज्ञन्दनील-मरगय-चन्दणमणिखचियकणयपरिवेढं । आरुह्ह सुरसमाहिय-बन्दियणुग्धुहजयसहो ॥ १३२ ॥ अह निमाओ महप्पा, नयराओ भसुर-निरन्दपरिकिण्णो । तूरसहस्ससमाहय-बन्दियणुग्धुहजयसहो ॥ १३३ ॥ वरबउल-तिलय-चम्पय-असोग-पुन्नाग-नागसुसमिद्धं । पत्ते पवरुज्जाणं, वसन्तिलयं ति नामेणं ॥ १३४ ॥ आपुच्छिज्जणं सर्बं, माया-पिय-पुत्त-सयण-परिवमं । तो सुयह भूसणाई, किष्कुत्तय-कडय-वन्थाई ॥ १३५ ॥ सिद्धाण नमुकारं, काऊण य पञ्चमुद्वियं लोयं । चउहि सहस्सेहि समं, पत्तो य जिणो परमदिक्खं ॥ १३६ ॥ वैज्ञाउहो वि ताहे, केसे मणिषडलयम्मि घेतूणं । काऊण सिरपणामं, सीरसमुद्दिम्म पिक्ववइ ॥ १३० ॥ निक्समणमहामहिमं, देवा काऊण सुरवरसममगा । निमऊण जिणवरिन्दं, गया य निययाई ठाणाई ॥ १३८ ॥ चउहि सहस्सेहि समं, समणाणं जिणवरो महाभागो । गहिउववासो विहरह, वमुहं संवच्छरं धीरो ॥ १३८ ॥ केष्ट्रथ पदममासे, बीए तहुए उ जाव छम्मासे । परिसहमडेहि ताव य, भग्गा समणा अपरिसेसा ॥ १४० ॥ भरहस्स भएण घरं, न एन्ति तण्हाछुहाकिल्न्ता वि । ल्ज्ञाए गारवेण य, ताहे रण्णं परिवसन्ति ॥ १४२ ॥ अह ते छुहाकिल्न्ता, फलाई गिण्हन्ति पायवगणेसु । अम्बरतलम्म घुहं, मा गेण्हह समणरूवेण ॥ १४२ ॥

परिश्रमण करते रहते हैं। जिन-वचनरूपी नौकाका आश्रय छेकर वे जीव इसे तैर जाएँ। हमारी यही प्रार्थना है कि आप विलम्ब न करें।' (१२९) इस प्रकार अपने निश्चयमें दृढ़ उनके महाभिनिष्क्रमणके लिये इन्द्र सिंहत चारों प्रकारके देव वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हुए। (१३०) जिनवरेन्द्रको प्रणाम करके हृष्ट एवं तुष्ट वे देव 'जय जय' शब्द का उच्चार करने छंगे और पल्छव सहरा कोमल उनके हाथ ध्वजा, छत्र व सुन्दर चामर इधर-उधर घुमाने लगे। (१३१) सोनेसे मढ़ी हुई तथा हीरे, इन्द्रनीलमणि, चन्दन एवं मणियोंसे खचित तथा देवताओं द्वारा कन्चे पर उठाई गई सुदर्शनीय शिविकामें भगवान बैठे। (१३२) देवों एवं राजाओंसे घिरे हुए वे महात्मा नगर से निकले। उस समय इजारों वाद्य बज रहे थे तथा बन्दीजन जयघोष कर रहे थे। (१३३) बकुल, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग एवं नाग जैसे सुन्दर दृक्षोंसे अत्यन्त समृद्ध 'वसन्तिलक' नामक उत्कृष्ट उद्यानमें वे पहुँचे। (१३४) माता, पिता, पुत्र, स्वजन तथा परिजन आदि सबसे अनुमित छेकर उन्होंने न्याभूषणोंका तथा करधौनी, कटक एवं वह्योंका परित्याग किया। (१३५) सिद्धोंको नमस्कार करके तथा पंचमुष्टिक क्रोंच करके चार सहस्न दूसरे अनुगामियोंके साथ उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार की। (१३६) इन्द्रने भो उनके बाल मिणयोंसे विभूषित एक वह्यमें छे लिया। बादमें मस्तकसे प्रणाम करके उसने वे बाल श्लीरसमुद्रमें डाल दिए। (१३७) सभी मनुष्योंके साथ देव भो निष्क्रमणके इस महान अवसरका उद्यापन करके और जिनवरेन्द्रको वन्दन करके अपने-अपने स्थान को चले गए। (१३८)

#### तापसोंकी उत्पत्ति-

चार हजार मुनियोंके साथ महाभाग्यशाली एवं धीर जिनेश्वरने उपवास महण करके एक वर्ष पर्यन्त बसुधातल पर विहार किया। (१३९) परिषहरूपी योद्धांके द्वावके कारण उन मुनियोंमेंसे कुछकी पहले महीनेमें, कुछकी दूसरे, कुछकी तीसरे, इस प्रकार छः मासके भीतर तो सबकी हिम्मत टूट गई। (१४०) भूख एवं प्याससे पीड़ित होने पर भी वे भरतके भयसे अपने-अपने घर पर न गए; छजा तथा मानवश उन्होंने श्ररण्यमें प्रवेश किया। (१४१) क्षुधासे पीड़ित वे जैसे ही बृचों परसे फल लेने छगे वैसे ही आकाशवाणी हुई कि—'अमणवेष धारण करके इन्हें मत लो।' (१४२) तब

१. सुरवरिंद-प्रत्य । २. सीधर्मेन्द्रः । ३. नरवर-मु॰ ।

ताहे वक्करुचीवर-कुसपत्तनियंसणा फलाहारा। सच्छन्दमइवियप्पा, बहुमेया तावसा जाया।। १४३॥ विद्याभराणामुत्पत्तिः —

ताव य जिणस्स पासे, पत्ता निम-विणिम भोगवरकङ्क्षी । काऊण सिरपणामं, पायब्भासे सुहनिविद्वा ॥ १४४ ॥ भोगसमुहाण ताणं, धरिणन्दो आसणे तओ चिल्ए । सबपिरवारसिहओ, सो वि तिर्ह चेव संपत्तो ॥ १४५ ॥ निमऊण पायकमले, उविद्वि जिणवरस्स आसन्ने । पेच्छइ तरुणजुवाणे, दोिण्ण जणे पङ्कयदलच्छे ॥ १४६ ॥ अह भणइ नागराया, भो भो ! तुम्हेत्थ किनिमित्तेणं । असिलिट्टिगहियहत्था, उभओ वि ठिया जिणस्यासे ! ॥१४०॥ तो भणइ नमी वयणं, अम्हं नत्थेत्थ रायवरलच्छी । एयनिमित्तं च पह्र !, जिणस्स पासं समलीणा ॥ १४८ ॥ एवं च भणियमेत्ते, धरणेणं तस्स बलसिमद्धाओ । दिन्नाओ तक्खणं चिय, विज्ञाओऽणेयरूवाओ ॥ १४९ ॥ उवहट्टो य नगवरो, वेयह्रो ताण उत्तमो वासो । पन्नास जोयणाइं, विश्विण्णो सुद्धरययमओ ॥ १५० ॥ उविद्धो पणवीसा, दोसु य सेढीसु उभयओ रम्मो । छज्जोयणाइँ धरिणं, कोसो च्चिय होइ उवेहो ॥ १५२ ॥ दिक्लणसेढी गन्तुं, रहनेउरचक्कवालपसुहाइं । पन्नास पुरवराइं, कयाइँ निमल्वेयिरिन्देण ॥ १५२ ॥ अह गयणवल्लहपुरं, उत्तरसेढीऍ [विणिम]विक्खायं । वरभवण-तुङ्कतोरण-बहुजिणहरमण्डियं च कयं ॥ १५२ ॥ तत्तो य दसगिमत्ता, उविरं गन्धव-किन्नराईणं । वरभवणमण्डियाइं, किंपुरिसाणं च नयराइं ॥ १५४ ॥ उविरं तओ वि गन्तुं, पञ्च त्रे जोयणे सिहरपट्टं । जिणभवणेसु मणहरं, उब्भासेन्तं दस दिसाओ ॥ १५५ ॥ भवणेसु तेसु निययं, चारणसमणा वसन्ति गुणवन्ता । सज्झाय-झाणिनरया, तवतेयसिरीऍ दिप्पन्ता ॥ १५६ ॥

बल्कल, चीवर, कुश एवं पत्तोंको वस्त्रके तौर पर धारण करनेवाले, फलाहारी, और अपनी-श्रपनी बुद्धिके अनुसार दूसरे अनेक विकल्प करनेवाले तापस हुए। उनके अनेक भेद थे। (१४३)

ऋषभदेवके पौत्र निम-विनिमका आगमन और विद्याधर लोकका वर्णन-

इसके पश्चात् उत्तम भोगोंके आकां सी निम और विनिम भगवान्के पास आए और सिरसे प्रणाम करके उनके पैरोंके समीप आरामसे बैठे। (१४४) चूँकि भोगोंकी ओर वे उन्मुख थे इसिंछिये धरणेन्द्रका आसन किन्पत हुआ। वह भी अपने समम परिवारके साथ वहाँ उपिथत हुआ। (१४५) भगवान्के चरणकमलमें वन्द्रना करके वह उनके समीप जाकर बैठा। वहाँ उसने कमलके सदश विशाल नेत्रोंवाले दो तरुण युवानोंको देखा। (१४६) इन्द्रने पूछा—'तुम दोनों यहाँ भगवान्के समस्र हाथमें तलवार लिए क्यों बैठो हो ?' (१४७) इस पर निमने जवाब दिया—'हमें उत्तम राजलस्मी नहीं मिली है। इसिंछिये हम जिनेश्वर भगवान्के पास आए हैं।' (१४५) उसके इस प्रकार कहने पर धरणेन्द्रने तत्काल ही अनेक तरहको वल पवं समृद्धिकी विद्याएँ उन्हें प्रदान कीं। (१४९) उसने उन्हें उत्तम निवासके लिये ग्रुद्ध रजतसे निर्मित तथा पचास योजन विस्तृत वैताल्य पवंत दिया। (१५०) दोनों ओर सुन्द्र यह पवंत पचीस-पचीस योजनकी दो श्रेणियोंमें फैला हुआ था। पृथ्वीमें यह छः योजन गहरा तथा एक कोस ऊँचा था। (१५१)

द्त्तिण श्रेणीमें जाकर निम विद्याधरने रथनुपूर, चक्रवाल आदि पचास नगरोंका निर्माण किया। (१५२) उत्तर-श्रेणीमें गगनवल्लम नामका एक नगर विख्यात है। वह उत्तम भवन, ऊचे-ऊचे तोरण तथा अनेक जिनमन्दिरोंसे शोभित था। (१५३) उसके दस योजन ऊपर ही गन्धर्व, किन्नर एवं किंपुरुषोंके उत्तमोत्तम भवनोंसे अलंकृत नगर बसे हुए थे। (१४४) इनके भी ऊपर पाँच योजन जाने पर अनेक जिनमन्दिरोंसे सुशोभित तथा दसों दिशाओंको उद्घासित करनेवाला शिखरका पृष्ठ भाग आता है। (१४४) वहाँ पर भवनोंमें गुणी, स्वाध्याय एवं ध्यानमें निरत तथा तपके तेज एवं कान्तिसे देदीप्यमान चारण श्रमण रहते हैं। (१५६) वहाँ घरोंकी पंक्तियाँ मणि, रक्न एवं कांचनसे समुख्यल तथा

१. दो वि जणे-प्रत्यः ।

बहुगाम-नयर-पट्टण-आरामुज्ञाण-काणणसिद्धाः । मणि-रयण-कञ्चणुज्ञल-जलन्तघरिनवहपन्तीओ ॥ १५७ ॥ वरमिहिसि-गाइपउरो, बहुविहधण्णेण मणहरालोओ । सबोसिहिसंपन्नो, महु-स्वीर-घएण पंज्झिरिओ ॥ १५८ ॥ अइउण्ह-सीयरिहओ, उवघायविविज्ञिओ पयइसोमो । नंज्ञह य देवलोओ, देसो बिज्ञाहराइण्णो ॥ १५९ ॥ रिविकरणकोमलाहय-वियसियवरकमल्सिरिसवयणाओ । विज्ञाहरजुवईओ, बहुविहलायण्णकल्याओ ॥ १६० ॥ विज्ञाहरा उ तत्थ वि, विज्ञाबलदण्पाबिया सूरा । देवा व देवलोए, मुञ्जिन्त जिहिच्छिए भोए ॥ १६१ ॥ एवंविहा उभयसेढिगया महन्ता, आहार-पाण-सयणा-ऽऽसणसंपउत्ता । विज्ञाहरा अणुहवन्ति सुहं सिमद्धं, धम्मं करिन्ति विमलं च जिणोवइट्टं ॥ १६२ ॥ ॥ इति पउमचरिए विज्ञाहरलोगवण्णो नाम तइओ उहेसओ समत्तो ॥

### ४. लोगद्विइ-उसभ-माहणाहियारो

अह भयवं तित्थयरो, झाणं मोत्तूण दाणधम्मट्टे। विहरेऊण पवत्तो, नगरा-ऽऽगरमण्डियं वसुहं ॥ १ ॥ पउमेसु संचरन्तो, गयपुरनयरं कमेण संपत्तो। बहुगुणसयाण निलओ, वसइ निवो जन्थ सेयंसो ॥ २ ॥ मज्झण्हदेसयाले, गोयरचरियाऍ अभिगओ नयरं। घरपन्तीऍ भमन्तो, दिट्टो लोगेण तित्थयरो ॥ ३ ॥

प्रकाशित प्रतीत होती थीं और श्रनेक गाँव, शहर, पट्टन, बाग़-बगीचे तथा वनोंसे वह प्रदेश समृद्ध था। (१५७) वह देश उत्तम गाय व मैंसां से प्रचुर था, श्रनेक प्रकारके धान्योंके कारण वह देखनेमें सुन्दर माल्र्म होता था, वह सब प्रकारको भौषधियोंसे समृद्ध था तथा शहर, दूध व घी तो उसमें मानो वह रहे थे। (१५८) वह अत्युष्णता एवं अतिशीतसे रिहत अर्थात् समशीतोष्ण था; अतिष्टि-श्रनाष्ट्रिष्ट आदि किसी भी प्रकारके उपद्रवका उसमें नितान्त अभाव था, प्रकृतिसे वह प्रदेश सौम्य था—इस प्रकार विद्याधरोंसे ज्याप्त उस देशको देवलोक ही जानना चाहिए। (१५९) सूर्यकी कोमल किरणोंके स्पर्शसे विकसित होनेवाले उत्तम कमलोंके सदश मुखवाली तथा अनेकविध लावण्योंसे युक्त यहाँकी विद्याधर-युवतियाँ थीं। (१६०) यहाँके विद्याधर भी बल एवं विद्याके अभिमानसे गर्विष्ठ थे और जिस प्रकारके भोग देवलोकमें देव भोगते हैं ये उसी प्रकारके यथेच्छ भोगोंका उपभोग करते थे। (१६१) इस प्रकारके दोनों श्रेणियोंमें रहे हुए मिह्माशाली विद्याधर आहार, पान, शयन एवं आसनसे युक्त होकर सुख-समृद्धि का अनुभव करते थे तथा जिनोपदिष्ट विमल धर्मका आचरण करते थे।

॥ पद्मचरितमें विद्याधरलोकवर्णन नामका तृतीय उद्देशक समाप्त हुआ ॥

## ४. लोकस्थिति, ऋषभ एवं ब्राह्मण अधिकार

तब तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ध्यानका परित्याग करके दान धर्मके प्रचारार्थ नगर एवं खदानोंसे मण्डित वसुधातल पर विहार करने लगे। (१) पद्मोंमें विचरण करते हुए वे क्रमशः गजपुर हिस्तनापुर) नामक नगरमें पहुँचे। उसमें सैकड़ों गुणोंका आस्थान रूप श्रेयांस राजा रहता था। (२) ठीक दोपहरके समय गोचरी ( आहार) के लिये भगवान्ने नगरको ओर प्रस्थान किया। लोगोंने उन्हें मकानोंको कतारोंके बोचमें परिश्रमण करते देखा। (३) उनका मुख चन्द्रके समान

१. मणहरधण्णेण---प्रस्य०। २. पञ्चलिओ---प्रस्य०। ३. ज्ञायते । ४. इव । ५. विचरणके समय देव तीर्यंकरके पैरोंके ् नीचे स्वर्ण-कमलका निर्माण करते हैं । वे उनपर पैर रखकर विहार करते हैं ।

ş:

चन्दो ब सोमवयणो, तेएण दिवायरो ब दिप्पन्तो । लिम्बयकरम्गजुयलो, सिरिवच्छिविह्रसियसरीरो ॥ ४ ॥ वरहार-मज्ड-कुण्डल-मणि-मोत्तियपट्ट-चामराईणि । उवणेइ जणवओ से, न तेसु चित्तं समिष्ठियइ ॥ ५ ॥ केइत्थ गय-तुरङ्गम-रहवर-रयणाइमण्डणाडोवा । पुरओ ठवेन्ति तुट्टा, चल्रणपणामं च काऊणं ॥ ६ ॥ सबङ्गसुन्दराओ, कन्नाओ पुष्णचन्दवयणाओ । देन्ति जणा सोममणा, भिक्खासण्णं अयाणन्ता ॥ ७ ॥ जं जं उवणेइ जणो, तं तं नेच्छइ जिणो विगयमोहो । लम्बन्तजडाभारो, नरवइभवणं समणुपतो ॥ ८ ॥ पासायतल्र्यो विय, राया दृष्टूण जिणवरं एन्तं । संभिरय पुष्टजम्मं, पायब्भासं समछीणो ॥ ९ ॥ श्रेयांसग्रहे ऋषभस्य भिचाप्राप्तिः—

काऊण य ैतिक्खुत्तो, पयाहिणं सयलपरियर्णंसमग्गो । चलणेष्ठ तस्स पडिओ, हिस्सवसुन्भिन्नरोमञ्चो ॥ १० ॥ अह रयणभायणत्थं, अग्वं दाऊण सबभावेणं । चलणजुयलप्पणामं, करेइ विमलेण भावेणं ॥ ११ ॥ संमिक्जिओवलित्ते, उद्देसे तस्स परमसद्धाए । सेयंसनरविरन्दो, इक्खुरसं देइ पिरतुद्दो ॥ १२ ॥ अह वाहुउं पयत्तो, वाओ सुहसीयलो सुरहिगन्धो । पिडया य रयणवुद्दी, कुसुमेहि समं नहयलाओ ॥ १३ ॥ धुट्टं च अहो दाणं, दुन्दुहिघणगुरुगहीरसद्दालं । पत्तो परमञ्जुद्दयं, वरकलाणं नरविरन्दो ॥ १४ ॥ तो अमर-चारणगणा, भणन्ति साधु ति परमपुरिस ! तुमे । धम्मरहस्स महाजस ! बीयं चक्कं समुद्धिरयं ॥१५॥ एवं काऊण जिणो, पवत्तणं दाणवन्तचिरियाए । सयडामुहउज्जाणे, पस्तथझाणं समारूढो ॥ १६ ॥

सौम्य था तथा सूर्यकी भाँति वह दमक रहा था। उनके दोनों हाथ छम्बे थे श्रौर शारीर श्रीवत्सके छांछनसे विभूषित था। (४) छोग उत्तम हार, मुकुट, कुण्डल, मिए, मोती, रेशमी वस्न तथा चामर आदि छाए परन्तु उनका मन उनमें छगता नहीं था। (५) कई लोग चरणोंमें प्रणाम करके आनन्दमें आकर उनके सम्मुख हाथी, घोड़े तथा उत्तम रत्नोंसे मण्डित रथ उपस्थित करते थे, सौम्य मनवाठे दूसरे छोग भिचा द्वारा श्रन्न प्राप्तिके उनके अभिग्रहको न जानकर पूर्णिमाके समान सुन्दर मुखवाछी तथा सर्वांग सुन्दर कन्याएँ देते थे। (६-७) जो मोहरहित हैं तथा जिनकी जटाओंका भार नीचे छटक रहा है ऐसे जिनेश्वर भगवानके सम्मुख जो कुछ छाया जाता था उसकी वे स्पृहा नहीं रखते थे। इस प्रकार विहार करते हुए वे राजाके प्रासादके पास पहुँचे। (८)

राजा श्रेयांस द्वारा ऋषभको दान —

प्रासादके ऊपरसे राजाने जिनवरको आते देखा। अपना पूर्वभव याद करके वह भगवान्के चरणोंके पास हाजिर हुआ। (९) समप्र परिजनके साथ तीन प्रदिच्चणा देकर आनन्दिवभोर व रोमांचित शरोरयुक्त राजा उनके चरणोंमें जा गिरा। (१०) सम्पूर्ण भावके साथ रत्नपात्रोंमें छाया गया अध्य प्रदान करके राजाने निर्मेछ भावसे भगवान्के चरणयुगळमें प्रणाम किया। (११) साफ किए हुए तथा पोते हुए प्रदेशपर अत्यन्त हर्षित श्रेयांस राजाने परम श्रद्धापूर्वक इश्चरसका दान किया। (१२) उस समय सुखदायी, शीतळ एवं सुगन्धित वायु बहने छगी और आकाशमेंसे पुष्पोंके साथ साथ रत्नोंकी भी वृष्टि हुई। (१३) दुन्दुभिके गहरे और ऊँचे स्वरके साथ 'श्रहो दान' ऐसी घोषणा हुई। राजा भी उत्तम कल्याण एवं परम अभ्युद्यको प्राप्त हुआ। (१४) तब देवों श्रीर चारणोंके समूहोंने ऐसी छद्वोषणा की कि—'बहुत अच्छा किया। हे परमपुरुष! हे महायश! तुमने धर्मरूपी रथके दूसरे चक्रका उद्घार किया है।' (१४) केवलजानकी उत्पत्ति—

इस प्रकार दानधर्मका प्रवर्तन करके भगवान शकटामुख उद्यानमें गए और प्रशस्त ध्यानमें छीन हुए। (१६)

१. त्रिकृत्यः । २. वातुम्।

श्नायन्तस्स भगवओ, एवं घाइक्लएण कम्माणं । लोगा-ऽलोगपगासं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ १७ ॥ उप्पन्नम्मि य नाणे, उप्पज्जइ आसणं जिणिन्दस्स । छत्ताइछत्त चामर, तहेव भामण्डलं विमेलं ॥ १८ ॥ कप्पद्धमो य दिवो, दुन्दुहिघोसं च पुष्फविरसं च । सबाइसयसमग्गो, जिणवरहिं समणुपत्तो ॥ १९ ॥ नाऊण समुप्पत्ति, केवलनाणस्स आगया देवा । काऊण जिणपणामं, उवविद्वा संन्निवेसेसु ॥ २० ॥ ऋषभजिनदेशना—

भणियं च गणहरेणं, भयवं जीवा अणन्तसंसारे । परिहिण्डन्ति अणाहा, ताणुत्तारं परिकहेहि ॥ २१ ॥ अह साहिउं पयत्तो, जलहरगम्भीरमहुरिनग्घोसो । सुरमणुयमज्झयारे, दुविहं धम्मं जिणविरिन्दो ॥ २२ ॥ पञ्च य महबयाइं, सिमईओ पञ्च तिण्णि गुत्तीओ । एसो हु समणधम्मो, जोगिवसेसेण बहुभेओ ॥ २३ ॥ पञ्चाणुवयजुत्तो, सत्तिहि सिक्खावएहि परिकिण्णो । एसो वि सावयाणं, धम्मो उद्देसविरयाणं ॥ २४ ॥ धम्मेण लहइ जीवो, सुर-माणुसपरमसोक्खमाहप्पं । दुक्खसहस्सावासं, पावइ नरयं अहम्मेणं ॥ २५ ॥ मेहेण विणा वुट्टी, न होइ न य बीयवज्जियं सस्सं । तह धम्मेण विरिहयं, न य सोक्खं होइ जीवाणं ॥ २६ ॥ जइ वि हु तवं विगिद्धं, करन्ति अन्नाणिया पयत्तेणं । तह वि हु किंकरदेवा, हवन्ति चइया तओ तिरिया ॥२७॥

इस तरह ध्यान करते हुए भगवान्के चारों घातिकर्मक। नाश होनेपर लोक एवं अलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (१७) केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर जिनेन्द्रकी ऋद्विके सूचक सर्वअतिशय आसन, मस्तकके ऊपर ह्रन्न, चामर, निर्मल भामण्डल, दिन्य कल्पवृक्ष, दुन्दुभिका घोष तथा पुष्पवर्षा—ये प्रातिहार्य उत्पन्न हुए। (१८—१९) केवल ज्ञानकी उत्पत्तिका वृत्तान्त जानकर देव आए और भगवान्को वन्दन करके अपने अपने स्थानपर बैठ गए। (२०) इसके पश्चात् गणधरने भगवान्से पूछा—'हे भगवन्! इस अनन्त संसारमें जीव अनाथ होकर भटकते रहते हैं। उनका तरणोपाय आप बतावं।' (२१)

### भगवान् ऋषभदेवका उपदेश---

बादलके समान गम्भीर एवं मधुर निर्घोषके साथ जिनवरेन्द्रने देवता एवं मनुष्योंके बीच दो प्रकारका धर्म कहना शुरू किया। (२२) पाँच महान्नत, पाँच समिति और तीन गुप्ति —यह श्रमणधर्म (साधुओंका द्याचार) है। मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति रूप योगिवशेषसे इनके अनेक भेद होते हैं। (२३) पाँच अणुन्नत और सात शिक्षान्नतांसे युक्त धर्म देशविरत श्रावकोंका होता है। (२४) धर्मसे जीव एवं मनुष्योंके उत्तमोत्तम सुख तथा कीर्ति संपादन करता है, जबिक अधर्मसे हजारों दुःखोंके आवास रूप नरकमें वह जाता है। (२५) जिस प्रकार मेघके बिना वृष्टि नहीं होती और बीजके बिना अन्न नहीं होता, उसी प्रकार धर्मके बिना जीवोंको सुख उपलब्ध नहीं होता। (२६) यदि अज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट तप तपें तो भी वे देवोंके किंकर रूपसे ही उत्पन्न होते हैं और वहाँसे च्युत होनेपर तिर्यञ्चरूपसे जन्म छेते हैं। (२७) वे हजारों

१. विविष्ठं प्रत्य० । २. स्वस्थानेषु । ३. विवेकयुक्त प्रश्विको सामित कहते हैं । इसके पाँच भेद हैं—(१) किसी भी जन्तुको क्लेश न हो इसिलिये सावधानीपूर्वक चलना ईर्यासमिति है। (२) सत्य, हितकारी, परिमित और सन्देहरित बोलना भाषासमिति है। जीवन-यात्रामें आवश्यक हों ऐसे निर्दोषसाधनोंको जुटानेके लिये सावधानीपूर्वक प्रश्वि करना एषणासमिति है। (४) वस्तुमात्रको भलीभाँति देखकर एवं प्रमार्जित करके लेना या रखना आदाननित्तेपसमिति है। (५) जहाँ जन्तु न हों ऐसे प्रदेशमें देखकर एवं प्रमार्जित करके ही अनुपयोगी वस्तुओंको डालना उत्सर्गसमिति है। ४. बुद्धि तथा श्रदापूर्वक मन, वचन एवं कायको उन्मार्गसे रोकनेको तथा सन्मार्गमें लगानेको गुप्ति कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—(१) किसी भी चीजके लेने व रखनेमें अथवा बैठने, उटने व चकने आदिमें कर्राव्य-अकर्राव्यका विवेक हो. ऐने शारीरिक व्यापारका नियमन करना ही कायगुप्ति है। (२) बोलनेके प्रत्येक प्रसंगपर या तो वचनका नियमन करना या प्रसंगानुसार मौन धारण करना वचनगुप्ति है। (३) दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मिश्रित संकल्पका स्थाग करना कीर अच्छे संकल्पका सेवन करना ही मनोगुप्ति है।

ते भवसहस्सपउरे, संसारे चाउरक्रमगगिम । दुक्लाणि अणुह्वन्ता, अणन्तकालं परिभमिन्त ॥ २८ ॥ जिणवरधम्मं काऊण, निल्वया होन्ति केइ अहमिन्दा । कप्पालयाहिवत्तं, अवरे पावन्ति दृढधम्मा ॥ २९ ॥ जे वि य निगान्थाणं, थुई पउज्जन्ति सबभावेणं । ते तस्स फलगुणेणं, न य कुगइपहं पवज्जन्ति ॥ २० ॥ सोऊण धम्मवयणं, जिणवरकहियं नरा-ऽमरसमृहा । सम्मत्तलद्भवुद्धी, संवेगपरायणा मुद्रया ॥ ३१ ॥ केइत्थ समणसीहा, हवन्ति ववगयपरिग्गहा-ऽऽरम्भा । पञ्चाणुवयजुत्ता, केइ पुण सावया जाया ॥ ३२ ॥ एवं सुर-नरवसहा, कहावसाणे जिणं पणिमिऊणं । सबे परियणसिहया, गया य निययाई ठाणाइं ॥ ३३ ॥ विहरइ जत्थ जिणिन्दो, सो देसो सग्गसिन्नहो होइ । जोयणसयं समन्ता, रोगादिविविज्जिओ रम्मो ॥ ३४ ॥ अह उसहसेणपमुद्दा, चउरासीयं तु गणहरा तस्स । उप्पन्ना य सहस्सा, तावइया चेव समणाणं ॥ ३५ ॥ तम्बिरहर्तं, संपत्तं भरहराइणा सयलं । हयगयजुवइसमग्गो, चउदसरयणाहिवो धोरो ॥ ३६ ॥ उसभिजिणस्स भगवो, पुत्तसयं चन्दस्रस्सरिर्माणं । समणत्तं पिडवन्नं, सए य देहे निरवयक्षं ॥ ३७ ॥ तक्खिसलाण् महप्पा, बाहुबली तस्स निच्चपिडकूलो । भरहनरिन्दस्स सया, न कुणइ आणा-पणामं सो ॥ ३८ ॥ अह रुट्टो चक्रहरो, तस्सुवर्गि सयलपाहणसमग्गो । नयरस्स तुरियचवलो, विणिग्गओ सयलवलसिहओ ॥ ३९ ॥ पत्तो तक्खिसलपुरं, जयसदुग्धुटकलयलारावो । जुज्झस्स कारणत्थं, सन्नद्भो तक्खणं भरहो ॥ ४० ॥ बाहुबली वि महप्पा, भरहनरिन्दं समागयं सोउं । भडचडयरेण महया, तक्खिसलाओ विणिज्ञाओ ॥ ४१ ॥ बाहुबली वि महप्पा, भरहनरिन्दं समागयं सोउं । अडचडयरेण महया, तक्खिसलाओ विणिज्ञाओ ॥ ४१ ॥

जन्मवाले संसारमें तथा चार गतिरूप चौराहोंमें दुःख अनुभव करते हैं और अनन्त काल तक भटकते रहते हैं। (२८) जिन धर्मका अनुपालन करके कई लोग अहमिन्द्रके जैसे मुखका अनुभव करते हैं और धर्ममें दृद दृसरे लोग सौधर्म आदि कल्पलोकका अधिपति पद भी प्राप्त करते हैं। (२९) जो समप्र भावके साथ निर्धन्थ मुनियोंकी स्तुति करते हैं वे इसके फलस्वरूप कुगतिके मार्गपर प्रयाण नहीं करते।' (३०)

भगवान्का ऐसा धर्मप्रवचन सुनकर देव एवं मनुष्योंके समृह अत्यन्त मुद्दित हुए। उन्होंने सम्यक्त्व धारण किया तथा वे संवेगपरायण हुए। (३१) उनमेंसे कुछ लोग परिग्रह एवं आरम्भ-समारम्भको त्याग करके श्रेष्ठ श्रमण हुए तथा दूसरे कई लोग पाँच अणुव्रत धारण करके श्रावक बने। (३२) प्रवचनके व्यनन्तर अपने परिजनके साथ सभी उत्तमदेव भगवान्को वन्दन करके अपने-अपने स्थानों पर गए। (३३)

जिनेन्द्र ऋपभदेव जहाँ विहार करते थे वह देश स्वर्गतुल्य हो जाता था और चारों ओर सौ योजन तक रोगादिसे रिहत एवं रम्य प्रतीत होता था। (३४) उनके ऋषभसेन आदि चौरासी गणधर थे तथा चौरासी हजार साधु थे। (३५) भरत-बाहवली संघर्ष तथा बाहवलीको प्रवज्या—

उसी समय भरत राजाने समय चकवर्तीपद प्राप्त किया। वह धीर राजा अश्व, गज एवं युवती आदि समय चौदह रेखोंका अधिपति हुआ। (३६) भगवान ऋषभिजनेश्वरके चन्द्र एवं सूर्य सहश सो पुत्रोंने दीक्षा प्रहण की। वे सब अपने शरीरमें अनासक्त थे। (३७) तक्षशिलामें महान बाहुबली रहता था। वह सर्वदा भरत राजाका विरोधी था और उनकी आज्ञाका पालन नहीं करता था। (३८) अतः चकधर भरत उसपर कुद्ध होकर सम्पूर्ण साधनों तथा सम्पूर्ण सेनाके साथ नगरसे बाहर निकले और तेजीसे उसकी श्रोर श्रभियान शुरू किया। (३९) भरत तक्षशिला पहुँचे और तत्क्षण युद्ध करनेके लिये तैयार हो गए। उस समय 'जय' शब्दके उद्घोषका कलकल शब्द सर्वत्र फैल गया। (४०) महात्मा बाहुबली भी भरत राजाका श्रागमन सुनकर सुभटोंकी महती सेनाके साथ तक्षशिलामेंसे बाहर निकला। (४१) उस समय बल एवं

१. विनिर्योतः । २. सेनापति, गृहपति, पुरोहित, अश्व, वर्द्धिक, (सूत्रधार—शिल्पी), गज, स्त्रो, चक, छत्र, चर्म, मणि, काकिणी (एक रत्नविशेष), खड्ग तथा दण्ड ये चक्रवतीके चौदह रत्न हैं।

बलदप्पगिबयाणं, उभयवलाणं रसन्ततूराणं। भाभिष्टं परमरणं, नम्बन्तकबन्धपेच्छणयं॥ ४२॥ भणिओ य बाहुबल्लिणा, चक्कहरो किं वहेण लोयस्स?। दोण्हं पि होउ जुज्झं, दिट्टीसुट्टीहि रणमज्झे ॥ ४३॥ एवं च भणियमेत्ते, दिट्टीसुट्टाहे तओ समन्भिष्टयं। भग्गो य चक्खुपसरो, पढमं चिय निज्ञिओ भरहो॥ ४४॥ पुणरिव भुयासु लग्गा, एक्केकं कढिणदप्पमाहप्पा। चलचलणपीणपेछण-करयलपिहत्थिविच्छोहा॥ ४५॥ अद्धतिङ्जोत्तवन्धण-अवहत्थुबत्तकरणनिम्मविया। जुज्झिन्ति सवडहुत्ता, अभग्गमाणा महापुरिसा॥ ४६॥ एवं भरहनिरन्दो, निह्ओ भुयविक्कमेण संगामे। तो मुयइ चक्करयणं, तस्स वहत्थं परमरुद्दो॥ ४७॥ विणिवायणअसमत्थं, गन्तूण सुदिरसणं पिडनियत्तं। भुयबलप्पक्कमस्स वि संवेगो तक्खणुप्पन्नो॥ ४८॥ बाहुबल्दिन्ना

जंपइ अहो ! अकजं, जं जाणन्ता वि विसयलोभिछा । पुरिसा कसायवसगा, करेन्ति एक्केकमिव रोहं ॥ ४९ ॥ छारस्स कए नासन्ति, चन्दणं मोत्तियं च दोरत्थे । तह मणुयभोगमूढा, नरा वि नासन्ति देविष्ट्रिं ॥ ५० ॥ मोत्तुं कसायजुज्झं, संजमजुज्झेण जुज्झिमो इण्हि । परिसहभडेहि समयं, जाव ठिओ उत्तमदृन्मि ॥ ५१ ॥ निमऊण जिणवरिन्दं, लोयं काऊण तत्थ बाहुवली । वोसिरियसबसङ्गो, जाओ समणो समियपावो ॥ ५२ ॥ काऊण सिरपणामं, चक्कहरो भणइ महुरवयणेहिं । मा गेण्हसु पबज्जं, अञ्जसु रज्जं महाभागं ॥ ५३ ॥ संवच्छरपडिमत्थं, बाहुवली पणमिऊण चक्कहरो । सयलवलेण समम्मो, साएयपुरिं समणुपत्तो ॥ ५४ ॥

दर्पसे गर्वित तथा रणवाद्य बजाती हुई दोनों सेनाएँ युद्धमें जूम गई। नाचते हुए धड़ोंके कारण वह युद्धक्षेत्र दर्शनीय लगता था। (४२)

ऐसी श्वितिमें बाहुबलीने कहा, 'हे चक्रधर! लोगोंके वधसे क्या लाभ है ? इस युद्धभूमिके बीच हम दोनोंका ही दृष्टि एवं मुष्टि द्वारा ही युद्ध हो जाय।' (४३) इस प्रकार कहने पर उन दोनोंके बीच दृष्टियुद्ध हुआ। चक्षका प्रसार (श्विर दृष्टि, टिकटिकी) प्रथम भग्न होनेपर भरत हार गए। (४४) फिर उन्होंने अत्यन्त द्पेके साथ एक दूसरेपर पैरोंकी तीक्षगतिसे तथा मुक्कोंको अत्यन्त चतुरताके साथ उपर उठाकर हाथापाई की। (४५) वे महापुरुष भागे बिना और एक दूसरेके सम्मुल रहकर युद्ध करने लगे। उस समय उपर उठे हुए उनके हाथ एक चक्रमें घूम रहे थे जिससे मानो बिजलीकी आधी बनी हुई जोत हो ऐसा प्रतीत होता था। (४६) इस प्रकारके युद्धमें भी बाहुबलीके विक्रमसे भरत राजा पराजित हुए। इसपर आपेसे बाहर होकर भरतने उसके (बाहुबलीके) वधके लिये चक्रस्न फंका। (४०) मारनेमें असमर्थ वह सुदर्शनचक जैसे ही वापस लौटा वैसे ही भुजाओंमें बल एवं पराक्रमवाले बाहुबलीके मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। (४८) उसने कहा—'अरे, यह कितना आश्वर्य है कि विषयमें शुब्ध तथा क्यायके वशीभूत होकर पुरुष बिना किसी प्रतिरोधके एक दूसरेका अकाज करते हैं। (४९) जिस प्रकार कोई राखके लिये चन्दनका नाश करे और डोरेके लिये मोतीका नाश करे इसी प्रकार मानव-मोगोंमें मूढ मनुष्य भी देवां ही ऋद्धिका नाश करते हैं। (५०) अब मैं कथाय-युद्धका त्याग करके संयम-युद्ध द्वारा परीषह रूपी योद्धाओंके साथ तबतक जूमता रहूँगा जबतक उत्तम स्थान (मोन्न) पर अवस्थित न हो हैं।' (४१) जिनवरको बन्दन करके बाहुबलीने वहीं लोच किया। वह सब प्रकारके आसक्तिभावसे विरत होकर पापका शमन करनेवाला युनि हुआ। (५२)

मस्तकसे प्रणाम करके चक्रवर्ती भरतने मधुर वाणीमें कहा—'तुम प्रव्रज्या मत लो और महाभाग राज्यका उपभोग करो।' (५३) एक वर्ष तकके कायोत्सर्ग (ध्यान) की प्रतिज्ञावाले बाहुबळीको प्रणाम करके चक्रवर्ती भरत अपने समग्र सैन्यके साथ साकेतपुरी (अयोध्या नगरी) वापस लौट आया। (५४) महात्मा बाहुबळीने भी अपने

१. प्रवृत्तम् । २. महाभोगं म ।

बाहुबली वि महप्पा, उप्पाडिय केवलं तवबलेणं । निष्टवियअहकम्मो, दुक्खविमोक्खं गओ मोक्खं ॥ ५५ ॥ भरतस्य ऋदिः—

भरहो वि चक्कवट्टी, एगच्छत्तं इमं भरहवासं । भुक्कइ भोगसिमद्धं, इन्दो इव देवलोयिम्म ॥ ५६ ॥ विज्जाहरनयरसमा, गामा नयरा वि देवलोयसमा । रायसमा गिहवइणो, धणयसमा होन्ति नरवइणो ॥ ५० ॥ चउसिट्ठ सहस्साइं, जुवईणं परमरूवधारीणं। बत्तीसं च सहस्सा, राईणं बद्धमउडाणं॥ ५८ ॥ मत्तवरवारणाणं, चउरासीइं च सयसहस्साइं। तावइया पिरसंखा, रहाण धय-छत्तचिन्धाणं॥ ५९ ॥ अद्वारस कोडीओ, तुरयाणं पवरवेगदच्छाणं। किंकरनरनारीणं, को तस्स करेज्ज पिरसंखा॥ ६० ॥ चोइस य महारयणा, नव निहओऽणेगभण्डपार्रपुण्णा। जल-थलरयणावासा, रिक्सज्जन्ते सुरगणेहिं॥ ६१ ॥ पुत्ताण य पञ्च सया, अमरकुमारोवभोगदुल्लिया। भरहस्स चक्कवइणो, रज्जविभूइं समणुपत्ता॥ ६२ ॥ जस्स य जीहाण सर्यं, बुद्धिविभागो हवेज्ज वित्थिण्णो। सो वि मणूसो न तरइ, तस्स कहेउं सयलरज्जं॥ ६३ ॥

ब्राह्मणानामुत्पत्तिः---

अह एवं परिकिहिए, पुणरिव मगहािहिवो पणिमिऊणं । पुच्छइ गणहरवसहं, मणहरमहुरेिह वयणेिहं ॥ ६४ ॥ वण्णाण समुप्पत्ती, तिण्हं पि सुया मए अपिरसेसा । एत्तो कहेह भयवं, उप्पत्ती सुत्तकण्ठाणं ॥ ६५ ॥ हिंसन्ति सबजीवे, करेन्ति कम्मं सया मुणिविरुद्धं । तह विय वहन्ति गवं, धम्मनिमित्तम्मि काऊणं ॥ ६६ ॥

तपोबछसे केवछज्ञान प्राप्त किया और आठों प्रकारके कर्मीका विनाश करके दुःख रहित मोच्च प्राप्त किया। (५५) भरतका वैभववर्णन—

चक्रवर्ती भरत भी भोगोंसे समृद्ध एवं एकछत्र इस भरतचेत्रका देवलोकमें इन्द्रकी भाँति उपभोग करने लगा। (४६) इस भरतचेत्रमें गाँव विद्याधरोंके नगरोंके समान थे और नगर देवलोकके तुल्य थे। यहाँ गृहपित राजाके समान शोभित होते थे तथा राजा कुबेरके समान दानी थे। (४७) भरतके ऋन्तः पुरमें ६४ हजार अत्यन्त रूपवती खियाँ थीं; ३२ हजार मुकुटधारी राजा उनके आधिपत्यमें थे; ५४ शतसहस्र (अर्थात् लाख) मदोन्मत्त हाथी, ध्वजा एवं छत्रोंसे चिह्नित इतनी ही संख्याके (अर्थात् ८४ लाख) रथ तथा अत्यन्त वेगवान् व दत्त १८ करोड़ घोड़े उनके पास थे। उनके दास दासियोंकी गणना तो कीन कर सकता है ? (४८-६०) उनके चौदह महारत्र, नौ निधि एवं अनेक प्रकारके पदार्थों से परिपूर्ण जल-श्यलवर्ती रह्नों के आवासों की रच्चा देवगण करते थे। (६१) देवोंके कुमारोंके सहश विलासमें पाले पोसे गए भरत चक्रवर्तीके पाँच सी पुत्रोंने राज्यविभूति प्राप्त की। (६२) यदि किसी के पास सौ जीभ हों और अत्यन्त विशाल बुद्ध वैभव हो तो वह मनुष्य भी उनके समग्र राज्यका वर्णन नहीं कर सकता। (६३)

ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्ति-

इस प्रकार कहने पर मगधाधिप श्रेणिकने पुनः गणधरोंमें श्रेष्ठ ऐसे गौतम मुनिको प्रणाम करके मनोहर एवं मधुर वचनसे पूछा हे भगवन्! मैंने तीनों वर्णोंकी उत्पत्ति पूर्णरूपसे मुनी। अब आप ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिके बारेमें कहें। (६४-६५) यद्यपि वे सभी जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा मुनिजन के आचरणसे विरुद्ध सर्वदा कार्य करते हैं तथापि 'धर्मके निमित्त ऐसा

१. (१) नैसर्प (प्राम आदि सिंबवेशोंका इसमें समावेश होता है।)(२) पाण्डुक (विविध धान्योंकी पूर्ति करनेवाली), (३) शंख (पृत्य, काव्य भाषाकी उत्पादक), (४) पिंगलक (आभूषणोंकी पूर्ति करनेवाली), (५) सर्वरक्र (इसमें सेनापित आदि १४ रक्नोंका समावेश होता है।), (६) महापद्म (बस्नोंकी पूर्ति करनेवाली), (७) काल (समय, शिल्प एवं कृषिका ज्ञान करानेवाली), (७) महाकाल (लोहा, मणि आदि धातुओं व रक्नोंकी निधि ), तथा (९) माणवक (अख-शस्त्रोंकी पूर्ति करनेवाली)—ये चक्रवर्तांकी नो निधियों मानी गई हैं।

एवं च भणियमेते, गणहरवसहो कहेइ भूयत्थं। निसुणेहि ताव नरवह, एगमणो माहणुप्पत्ति ॥ ६० ॥ साएयपुरवरीए, एगन्ते नाभिनन्दणो भयवं। चिट्ठह सुसङ्घ्वसहिओ, ताव य भरहो समणुपत्तो ॥ ६८ ॥ पंणउत्तमङ्गममो, करजुयलं करिय तस्स पामूले। तो भणइ चक्कवटी, वयणिमणं मे निसामेह ॥ ६९ ॥ भयवं! अणुगाहत्थं, करन्तु समणा इमे सिमयपावा। मुझन्तु मज्झ गेहे, परिसुद्धं फासुयाहारं॥ ७० ॥ तो भणइ जिणवरिन्दो, भरह न कप्पइ इमो उ आहारो। समणाण संजयाणं, कीयगडुद्देसनिष्फण्णो ॥ ७१ ॥ एवं सुणित्तु वयणं, राया चिन्तेइ तम्ययमणेणं। उग्गं तवोविहाणं चरन्ति समणा सियमोहा॥ ७२ ॥ न य मुझन्ति महरिसी, मह गेहे मिग्गया वि पुणरुत्तं। तो सावयाण दाणं, देमि फुडं अन्न-पाणाइ ॥ ७२ ॥ एते वि य गिहिधम्मे, पञ्चाणुवयगुणेमु उवउत्ता । मुझावेमि य बहुसो, होही दाणस्स पुण्णफलं ॥ ७४ ॥ सद्दाविया य तेणं, सायारचरित्तधारिणो सबे। तुरियं च समछीणा, मिच्छत्ताई नरा तइया॥ ७५ ॥ न य ते रियन्ति भवणं, दट्टुं जव-वीहियङ्कुरे पुरुओ। कार्गणिरयणेण तओ, सुत्तं चिय सावयाण कयं॥ ७६ ॥ तो अन्न-पाण-दाणाऽऽसणेमु संपूद्याण उप्पन्नं। गढं चिय अइतुङ्गं, वहन्ति इत्थं कयत्थऽन्हे॥ ७० ॥ मइसायरेण भणिओ, भरहनरिन्दो सहाए मज्झिम्म। जह जिणवरेण भणियं, तं एकमणो निसामेहि ॥ ७८ ॥ जाणं तुमे नराहिव! सम्माणो पढमसावयाण कओ। ते वीरस्सऽवसाणे, होहिन्ति कुतित्थपासण्डा॥ ७९ ॥ अल्डियवयणेषु सत्थं, काऊणं वेयनामवेयं ते। हिंसाभासणिमत्तं, जन्नेमु पस् विहस्सन्ति॥ ८० ॥ विवरीयवित्तिधम्मा, आरम्भ-परिग्गहेसु अणियत्ता। सयमेव मुढभावा, सेसं पि जणं विमोहन्ति॥ ८१ ॥

किया है'—ऐसा कहकर गर्ने धारण करते हैं। (६६) इस प्रकार पूछने पर महान् गणधरने जो यथार्थ था वह इस प्रकार कहा—'हे नरपति! ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिके बारेमें जो कुछ मैं कहता हूँ वह ध्यानपूर्वक सुनो। (६७)

साकेत न गरीमें संघके सहित नामिनन्दन भगवान एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे। उस समय भरत वहाँ आए। (६८) चक्रवर्तीने सिर झकाकर तथा उनके चरगोंमें दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि—'हे भगवन! मेरा कहना आप सनिए। (६९) है प्रभो! जिनके पाप शान्त हो गए हैं ऐसे ये श्रमण मुक्तपर श्रनुमहार्थ मेरे घर पर परिशुद्ध एवं निर्देष आहार हो।' (७०) इस पर जिनेन्द्रने कहा—'हे भरत! जो आहार खास उनके उद्देश्यसे खरीदा गया हो अथवा बनवाया गया हो वह संयमधारी अमण प्रहण नहीं कर सकते।' (७१) भगवान का ऐसा कथन सनकर भरतने उस पर मनोयोगपूर्वक विचार किया कि-'जिनका मोह शान्त हो गया है ऐसे साधु उप तपश्चर्या करते हैं, बार-बार कहने पर भी वे महर्षि मेरे घर पर आहार नहीं करते, अतः मैं श्रावकांको अत्र-पान श्रादिका दान उदारताके साथ दूँ। ये भी पाँच श्राणुत्रत तथा इनके सहायक दूसरे गुणव्रत रूपी गृहम्थ धर्म हा अनुपालन करते हैं। मैं उन्हें बार-बार खाना खिलाऊँ जिससे मुझे दानका पुण्यफल प्राप्त हो।' (७२-७४) ऐसः सोचकर उसने गृहस्थ-आचारका पालन करनेवाले सभी लोगोंको बुलाया। तुरन्त ही मिथ्यात्वी तथा दूसरे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। (७५) वे ( गृहस्थाचारका पालन करनेवाले लोग ) जौ तथा धानके अंकर सम्मूख देखकर राजभवन की श्रार नहीं जाते थे। इसपर भरतने काकिणीरत्न द्वारा श्रावकोंके छिए सूत्रका निर्माण किया। (७६) तब अन्न, पान एवं आसन द्वारा पूजित उन्हें बहुत ही घमण्ड हो आया कि अब तो हम कृतार्थ हो गए हैं। (७७) परिषद्के बीच मतिसागरने भरत राजासे कहा —'जिनवरने जैसा कहा है वह तुम ध्यान देकर सुनो। (७८) हे राजन्! जिन प्रथम श्रावकोंका तुमने सम्मान किया है वे वीर भगवान्का श्रवसान होनेपर नास्तिक एवं पाखण्डी हो जाएँगे। (७९) मिथ्या बचनोंसे युक्त वेद नामक शास्त्रका निर्माण करके तथा मात्र हिंसाका उपदेश देकर यज्ञोंमें पशुओंका वध करेंगे। (८०) बिपरीत वृत्ति ( श्राचार ) एवं धर्मवाले तथा आरम्भ ( पाप कर्म ) व परिमहीं से निवृत्त नहीं होनेवाले वे स्वयं तो मूढ़ हैं ही, दूसरे छोगोंको भी मृद बनाते हैं। (८१) ऐसा कथन सुनकर राजा कृद्ध हुआ श्रीर आज्ञा दी कि उन सबको नगरसे निर्वासित

१. त्रणतोत्तमाङ्गाप्रः । २. कृत्वा ।

सोऊण वयणमेयं, परिकुविओ नरवर्द भणइ एवं । सिग्धं चिय नयराओ, सबे वि करेह निद्देसा ॥ ८२ ॥ लोगेण हम्ममाणा, सरणं तित्थंकरं समछीणा । तेण य निवारिया ते, पत्थरपहरेसु हम्मन्ता ॥ ८३ ॥ मा हणसु पुत्त ! एए, नं उसभनिणेण वारिओ भरहो । तेण इमे सयल चिय, वृच्चन्ति य माहणा लोए ॥ ८४ ॥ ने वि य ते पढमयरं, पबज्ञं गेण्हिऊण परिविडिया । ते विकलपरिहाणा, तावसपासिण्डिणो नाया ॥ ८५ ॥ ताण य सीस-पसीसा, मोहन्ता नणवयं कुसत्थेसु । भिग्गिङ्गरमादीया, नाया बीनं वसुमईए ॥ ८६ ॥ एसा ते परिकिहिया, उप्पत्ती माहणाण भूयत्थं । एत्तो सुणसु नराहिव, पुरत्वेर्निणस्स निवाणं ॥ ८७ ॥ भयवं तिलोयनाहो, धम्मपहं दिसिऊण लोगस्स । अद्वावयम्मि सेले, निवाणमणुत्तरं पत्तो ॥ ८८ ॥ भरहो वि चक्कवद्टी, तिणमिव चइऊण रायवरलच्छो । जिणवरपहपडिवन्नो, अवावाहं सिवं पत्तो ॥ ८९ ॥ एवं मए सेणिय ! तुज्झ सिद्दा, लोगिङ्कि पुष्टनिक्तंग्र ॥ ६० ॥

सुणाहि एत्ते विमलप्पहावा, चत्तारि नामेहि नरिन्दवंसा ॥ ९० ॥ ॥ इति पडमचरिए लोगहिइ-उसभ-माहरणहिगारो नाम चडत्थो उद्देसओ समत्तो ॥

### ५. रक्खसवंसाहियारो

चत्तारि महावंसा, नरवइ पुहइम्मि जे उ विक्खाया । ताणं पुण बहुभेया, हवन्ति अवरस्स संजुत्ता ॥ १ ॥ इक्खाग पढमवंसो, विइओ सोमो य होइ नायबो । विज्ञाहराण तइओ, हवइ चउत्थो उ हरिवंसो ॥ २ ॥

कर दो। (८२) छोगों द्वारा विताड़ित वे तीर्थंकरकी शरणमें आए। उन्होंने पत्थरोंका प्रहार करनेवाछे उन छोगोंको रोका। (८२) 'हे पुत्र! इन्हें मा हण ( मत मार )'—इस प्रकार कहकर ऋषभ जिनेश्वरने भरतको रोका, अतः वे सब छोकमें 'माहण' ( ब्राह्मण् ) कहछाए। (८४) जो सर्व-प्रथम प्रवज्या छेकर फिर अधःपतित हुए उन्होंने वल्कछ धारण किया और इस तरह तापस व पाखण्डी बने। (८५) उन्होंके भृगु, अंगिरस आदि शिष्य-प्रशिष्य कुशास्त्रोंमें छोगोंको मूर्ख बनाते रहे। वे पृथ्वीपर बीज रूप हुए अर्थात् उनसे अनेकविध धर्म पंथोंकी परम्पराएँ चर्छा। (८६)

#### भ. ऋषभदेव तथा भरतका निर्वाण

यह मैंने तुमे सचमुच ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसके वारेमें कहा। अब, हे राजन् ! पुरदेव जिन (ऋषभदेव) के निर्वाणके बारेमें तुम सुनो। (८७) त्रिलोकनाथ भगवान्ने लोगोंको धर्म-मार्ग दिखलाकर अष्टापद पर्वतके ऊपर सर्वोत्तम निर्वाणपद प्राप्त किया। (८८) भरत चक्रवर्तीने भी तिनकेकी भाँति उत्तम राजलक्ष्मीका त्याग करके जिनवरके मार्गका अनुसरण किया और अन्याबाध सुख प्राप्त किया।

इस प्रकार, हे श्रेणिक ! पूर्वपुरुषों द्वारा विहित लोकस्थिति मैंने तुमसे कही । अब आगे निर्मल प्रभाववाले चार राजवंशोंके बारेमें तुम सुनो ।

। पद्मचिरतमें 'लोकस्थिति-ऋषभ-ब्राह्मण अधिकार' नामक चतुर्थ उद्देशक समाप्त हुआ ।

#### ५. राक्षसवंश

हे नरपित ! इस पृथ्वी पर जो चार महावंश विख्यात हैं उनके दूसरोंके साथके सम्पर्कके कारण अनेक भेद होते हैं। (१) इन चार वंशोंमें प्रथम इक्ष्वाकुवंश, द्वितीय सोमवंश, तृतीय विद्याधरवंश एवं चतुर्थ हरिवंश है। (२)

१. कुसत्थेहिं-प्रत्यं ।

#### इक्ष्याकुवंशः---

भरहस्स पढमपुत्तो, आइच्चनसो ति नाम विक्लाओ । तस्स य सीहनसो चिय, पुत्तो तस्सेव बलभहो ॥ ३ ॥ वसुबल महाबलो चिय, अमियबलो चेव होइ नायबो । नाओ सुमहनामो, सायरभहो य रिवतेओ ॥ ४ ॥ सिसपह पभ्यतेओ, तेयस्सी तावणो पयावी य । अइविरिओ य निरन्दो, तस्स य पुत्तो महाविरिओ ॥ ५ ॥ उइयपरक्षमनामो, तस्स वि य मिहन्दिविक्षमो पुत्तो । सूरो इन्दिजुइण्णो, महइ महाइन्दिई राया ॥ ६ ॥ तत्तो पभू विभू वि य, अरिदमणो चेव वसहकेऊ य । राया वि य गरुडक्को, तह य मियक्को समुप्पन्नो ॥ ७ ॥ एते नरवरवसहा, पुहइं दाऊण निययपुत्ताणं । निक्खन्ता खायनसा, सिवमयन्त्रमणुत्तरं पत्ता ॥ ८ ॥ एसो ते परिकहिओ, आइच्चनैसाइसंभवो वंसो । एतो सुणाहि नरवर ! उप्पत्ती सोमवंसस्स ॥ ९ ॥ सोमवंशः—

उसभस्स बीयपुत्तो, बाहुबली नाम आसि विक्खाओ । तस्स य महप्पभावो, पुत्तो सोमप्पभो नाम ॥ १० ॥ एतो महाबलो चिय, सुबलो बाहुबलि एवमाईया । सोमप्पहस्स वंसे, उप्पन्ना नरवई बहुसो ॥ ११ ॥ केएस्थ गया मोक्खं, पबज्ञं गिण्हिऊण धुयकम्मा । अवरे पुण देवत्तं, पत्ता तव-संजमबलेणं ॥ १२ ॥ एवं तु सोमवंसो, नरवइ! कहिओ मए समासेणं । विज्ञाहराण वंसं, भणामि एत्तो निसामेहि ॥ १३ ॥ विद्याधरषंशः—

नामेण रयणमाली, निमरायसुओ महाबलस्मिद्धो । तस्स वि य रयणवज्जो, रयणरहो चेव उप्पन्नो ॥ १४ ॥

### इक्षाकुवंशका वर्णन---

भरतका प्रथम पुत्र आदित्ययशाके नामसे प्रसिद्ध था। उसका पुत्र सिंह्यशा था। सिंह्यशाका पुत्र बलभद्र हुआ। (३) उससे क्रमशः वसुबल, महाबल, अतिबल हुए। उससे सुभद्र, सागरभद्र तथा रिवतेज हुए। (४) उससे क्रमशः शिश्रभ, प्रभूततेज, तेजस्वी, तपन, प्रतापवान तथा अतिवीर्य राजा हुए। उसका (अतिवीर्यका) पुत्र महाबीर्य था। (५) उसका उदितवीर्य नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र महेन्द्रविक्रम हुआ। उससे अनुक्रमसे सूर्य, इन्द्रवुम्न तथा महेन्द्रजित नामके महान् राजा हुए। (६) उससे क्रमशः प्रभु, विभु, अरिद्मन, वृषभकेतु, गरुडांक राजा तथा मृगांक हुए। (७) ये यशस्वी राजा अपने-अपने पुत्रोंको राज्य देकर प्रव्रजित हुए और कर्ममलसे रिहत तथा अनुत्तर ऐसा मोत्तपद प्राप्त किया। (८) हे नरवर! यह मैंने आदित्ययशासे उत्पन्न वंशके बारेमें तुमसे कहा। अब सोमवंशकी उत्पत्तिके बारेमें तुम सुनो। (९)

#### सोमवंशका वर्णन---

भगवान् ऋषभदेवका बाहुवळी नामका दूसरा एक सुविख्यात् पुत्र था। उसका महान् प्रभावशाळी सोमप्रभ नामका एक पुत्र था। (१०) उससे महावळ, सुवळ, बाहुवळी आदि अनेक नरपित सोमप्रभके वंशमें पैदा हुए। (११) उनमेंसे कई दीना अंगीकार करके तथा कर्मोंको नष्ट करके मोन्नमें गए तो दूसरोंने तप एवं संयमके बळसे देवत्व प्राप्त किया। (१२) इस प्रकार, हे राजन्! संनेपसे मैंने सोमवंशके बारेमें कहा। अब मैं विद्याधरवंशके बारेमें कहता हूँ, वह तुम सुनो। (१३)

#### बिद्याधरवंशका वर्णन-

निम राजाका रहमाछी नामका अत्यन्त बलशाछी पुत्र हुआ। उसका रत्नवन्त्र और रत्नव्रज का रस्नरथ पुत्र

१. व्जसस्स संभवो--प्रत्य ।

जाओ य रयणिवत्तो, चन्दरहो वज्जसङ्घनामे य । सेणो य वज्जदत्तो, राया वज्जद्धओ जाओ ॥ १५ ॥ वज्जाउहो य वज्जो, सुवज्ज वज्जंधरो महासत्तो । वज्जाभ वज्जवाह, वज्जङ्को नाम विक्लाओ ॥ १६ ॥ अह वज्जसुन्दरो वि य, वज्जासो वज्जपाणिराया य । उप्पन्नो य नरवई, वज्जसुजण्हू य वज्जो य ॥ १७ ॥ विज्जूसहो सुवयणो, राया तह विज्जुदत्तनामो य । विज्जू य विज्जुतेओ, तिहवेओ विज्जुदाहो य ॥ १८ ॥ एए खेयरवसहा, विज्ञा-वल-सिद्धिसारसंपुण्णा । दाउण रायलच्छी, सुएसु कालेण वोलीणा ॥ १९ ॥ अह अन्नया कयाई, दोसु वि सेढीसु सामिओ राया । नामेण विज्जुदाहो, अवरविदेहं गओ सहसा ॥ २० ॥ दिद्दो य संजयन्तो, तेण भमन्तेण संजमारूढो । वेत्तूण पावगुरुणा, इहाणिओ पञ्चसंगमयं ॥२१ ॥ ठविकण गिरिवरिन्दे, पत्थरपहरेहि खेयरसममी । आहणइ निरणुकम्पो, तह वि य जोगं न छड्डे इ ॥ २२ ॥ उवसम्मिम बहुविहे, तस्स सहन्तस्स जोगजुत्तस्स । समिचत्तस्स भगवओ, उप्पन्नं केवलं नाणं ॥ २३ ॥ एयम्मि देसकाले, धरणिन्दो आगओ मुणिसयासं । निमञ्ज्य तस्स चल्णे, विज्ञाकोसं तओ हरइ ॥ २४ ॥ विज्ञापतम्योगं, उवरिं गच्छेज्ज जो बलुम्मत्तो । सो विज्ञापरिभट्टो, होही विज्ञाहरो नियमा ॥ २५ ॥ काउण समयमेयं, विज्ञाओ समप्तिज्ञण धरणिन्दो । पुच्छइ मुणिवरवस्त, घोरुवसम्मस्स संबन्धं ॥ २६ ॥ अह भणई संजयन्तो, चउगइवित्थिण्णदीहसंसारे । गामे उ सयडनामे, कह वि भमन्तो समुप्पन्नो ॥ २८ ॥ विणयकुल्लम्म हियकरो, नामेण अहं सुसाहुपिडसेवी । अज्जव-मह्वजुत्तो, जाओ परिणामजोगेणं ॥ २८ ॥ कालं काउण तओ, कुसुमावइसामिओ समुप्पन्नो । सिरिवद्धणो त्ति नामं, जाओ हं नरवई तह्या ॥ २९ ॥

'चतुर्गित रूपी विस्तीर्ण व दीर्घ संसारमें भटकता हुआ मैं किसी तरह शकट नामके एक गाँवके विणक कुलमें उत्पन्न हुआ। मेरा नाम हितकर था। मैं साधुओं की परिचर्या करता था खौर शुभ ऋष्यवसायके योगसे आर्जव एवं मार्दव गुणोंसे युक्त था। (२७-२८) वहांसे मरकर मैं कुसुमावती नगरीके स्वामी श्रीवर्द्धन नामक राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ। (२९) उसी गाँवमें एक ब्राह्मण रहता था। वह कुत्सित तप करके मरने पर देवलोकमें ऋल्प ऋदिवाला देव

हुआ। (१४) उसके पश्चात् रत्नचित्र, चन्द्ररथ, वन्नसंघ, वन्नसंघ, वन्नसंच, वन्नदत्त तथा वन्नध्वज राजा हुए। (१५) उससे वन्नायुध, वन्न, सुवन्न, महासत्त्वशाली वन्नस्घर, वन्नाम, वन्नबाहु तथा वन्नांक नामके विख्यात राजा हुए। (१६) उसके अनन्तर वन्नस्य, वन्नाम्य, वन्नपागि राजा, वन्नसुजहनु तथा वन्न राजा हुए। (१७) इनके बाद विद्युन्मुख, सुवद्न, विद्युद्वान, तिडिद्रेग तथा विद्युदंष्ट्र नामके राजा हुए। (१८) विद्या, वल, सिद्धि एवं सत्त्वसे पूर्ण इन खेचरों (विद्याधरों) में श्रेष्ठ राजाओंने राज्यलक्ष्मी अपने-अपने पुत्रोंको दी और समय आने पर स्वर्गवासी हुए। (१९)

एक दिन वैताह्यकी दोनों श्रेणियोंका विद्युद्दंष्ट्र नामका राजा अचानक श्रप्रविदेह नामक क्षेत्रमें गया। (२०) द्यूनते हुए उसने संयममें आरूद संजयन्त नामके एक मुनिको देखा। पापसे भारी वह उन्हें पकड़कर पंचिगिर नामक पर्वत पर छाया। (२१) उस पर्वत पर उन्हें रखकर दूसरे खेचरोंके साथ वह निर्देय राजा पत्थरोंसे प्रहार करने छगा, परन्तु वह मुनि ध्यानसे विचछित न हुऐ। (२२) अनेक प्रकारके उपसर्ग सहन करते हुए उन योगयुक्त तथा समिचित्त भगवानको केवछ ज्ञान उत्पन्न हुआ। (२३) उस समय वहाँ मुनिके पास धरणेन्द्र नामका देव आया और उन मुनिके चरणोंमें वन्दन करनेके परचात् उसने उस विद्याधरकी सभी विद्याएँ हर छी। (२४) जो विद्याधर अपने बछसे उन्मत्त होकर जिन मन्दिर व मुनिकयोंका अतिक्रमण करता है वह अवश्य ही विद्यासे परिश्रष्ट होता है। (२५) इस प्रकारका उपदेश देकर तथा विद्याएँ उसे वापस छौटाकर धरणेन्द्रने घोर उपसर्गके बारेमें मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे उन मुनि से पूछा। (२६) इस पर संजयन्त मुनिने कहा—

१. सुवण्डू-प्रत्यः।

तत्थेव आसि गामे. विष्पो सो कुच्छियं तवं काउं। कालगओ सुरलोए, देवो अष्पिङ्किओ जाओ ॥ ३०॥ तत्तो चुओ समाणो. जलणसिंहो बम्भणो समुप्पन्नो । सिरिवद्धणस्स तइया, पुरोहिओ सच्चवाई सो ॥ ३१ ॥ विणयस्स तेण दवं, अवलत्तं तत्थ नियमदत्तस्स । गणियाएँ तओ विष्पो, नामामुद्दं जिओ जूए ॥ ३२ ॥ गन्तूण तस्स गेहं, नामामुद्दच्छलेण रयणाइं। चेडीऍ आणिऊणं, समप्पियाइं च विणयस्स ॥ ३३ ॥ घेत्तण य सबस्सं. विष्पो निवासिओ पुरवराउ । वेरग्गसमावन्नो, काऊण तवं समाढत्तो ॥ ३४ ॥ मरिकण य माहिन्दे, देवो होकण वरविमाणिम्म । तत्तो चुओ समाणो, उप्पन्नो विज्ञदाढो ति ॥ ३५ ॥ सिंडिवद्भणो वि य तवं. काउं देवत्तणाउ चिवऊणं । अवरविदेहिम्म तओ, जाओ हं संजयन्तमुणी ॥ ३६ ॥ तेणाणुबन्धजणिओ, कोवग्गी दरिसणिन्धणाइण्णो । विज्ञाहरस्स ए/ण्हं, उवसग्गनिहेण पज्जलिओ ॥ ३७ ॥ जो आसि नियमदत्तो. सो विह धम्मं पुणो समज्जेउं। मरिकण तुमं एसो, धरणिन्दत्ते समुप्पन्नो ॥ ३८ ॥ सोऊण पगयमेयं. खामेऊण मुणि सधरणिन्दं । परिचयइ विसयसोक्लं, दिक्लाभिमुहो निवो जाओ ॥ ३९ ॥ धरणिन्दो मुणिवसहं, काऊण पयाहिणं च तिक्खुत्तो । सबपरिवारसहिओ, निययद्वाणं गओ सहसा ॥ ४० ॥ अह तत्थ विज्ञुदाढस्स नन्दणो दढरहो त्ति नामेणं । तस्स वि य पट्टबन्धं, काऊण तवं गओ मोक्खं ॥ ४१ ॥ तत्तो य आसधम्मो, जाओ अस्सायरो कुमारवरो । आसद्धओ नरिन्दो, पउमनिहो पउममाली य ॥ ४२ ॥ पउमरह सीहवाहो, मयधम्मो मेहसीह संभूओ । सीहद्धओ ससङ्को, चन्द्रङ्को चन्द्रसिहरो य ॥ ४३ ॥ इन्दरहो चन्दरहो. ससङ्कथम्मो य आउहो चेव । रत्तहो हरिचन्दो, पुरचन्दो पुण्णचन्दो य ॥ ४४ ॥ वालिन्द चन्दचूडो, गयणिन्दु दुराणणो नरवरिन्दु । राया य एकचूडो, दोचूड तिचूड चउचूडो ॥ ४५ ॥ नाओ य वज्जवूडो, बहुनूडो सीहनूडनामो य । नलणनडि अकतेओ, एवं विज्ञाहरा बहुसो ॥ ४६ ॥

हुआ। (२०) वहाँसे च्युत होने पर वह ज्वलनिशिख नामका ब्राह्मण हुआ। वह सत्यवादी ब्राह्मण श्रीवर्द्धन राजाका पुरोहित हुद्या। (३१) उसने नियमदत्त नामक एक बनियेका द्रव्य छिन छिया। बादमें वह ब्राह्मण एक गणिकाके पास गया और वहाँ जूएमें अपने नामसे अंकित मुद्रा हार गया। (२२) नामसे अंकित मुद्राके बहाने दासी उसके (पुरोहितके) घर पर जाकर रक्ष ले आई और बनियेको वे दे दिए। (३३) राजाके पास नालिस करने पर उसने सर्वस्व लेकर ब्राह्मणको नगरसे निर्वासित कर दिया। वैराग्निसे जलता हुत्रा वह तप करने लगा। (३४) मर करके वह माहेन्द्र नामके उत्तम विमानमें देव रूपसे उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्युत होकर वह विद्युहंष्ट्र रूपसे उत्पन्न हुआ। (३५) श्रीवर्धन भी तप करके देव रूपसे उत्पन्न हुआ और वहाँसे च्युत होकर अपरिवर्देह चेत्रमें संजयन्त मुनिके रूपमें पैदा हुआ वही मैं हूँ। (३६) उस कर्मके अनुवन्धसे जिनत तथा दर्शन रूपी इन्धनसे व्याप्त विद्याधरकी क्रोधाग्नि उपसर्गके रूपमें यहाँ प्रज्वित हुई। (३७) जो नियमदत्त था वह भी धर्म उपिर्जित करके मरनेके पश्चात् तुम धरेन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुए'। (३८)

यह वृत्तान्त सुनकर धरणेन्द्र और मुनिसे भी त्रमा याचना करके विद्याधर राजाने विषयसुखका त्याग किया और दीत्ताकी ओर अभिमुख हुआ। (३९) बादमें सपरिवार घरणेन्द्र भी मुनिवरको प्रदत्तिणा देकर अपने स्थानमें शोघ चला गया। (४०) विद्युदंष्ट्रका हटरथ नामका पुत्र था। उसे राज्य सौंपकर तथा स्वयं तप करके वह मोत्तमें गया। (४१) उससे अश्वधर्मा पैदा हुआ, अश्वधर्माका कुमार अश्वादर हुआ। उससे कमशः अश्वध्वज, पद्मनीभ, पद्ममाली, पद्मरथ, सिंहवाह, मृगधर्म, मेघसिंह, सिंहध्वज, शशांक, चन्द्रांक चन्द्रशिखर, इन्द्ररथ, चन्द्ररथ, शशांकधर्म, आयुध हरिश्चन्द्र, पूर्णचन्द्र, बालेन्द्र, चन्द्रचूद, गगनेन्द्र, दुरानन, एकचूद, दिचूद, त्रिचूद, चतुश्च्व, वक्रचूढ, वहुचूढ, सिंहचूढ तथा उवलनजटी एवं अकर्तेजा—इस प्रकार अनेक विद्याधर राजा हुए। (४२-४६) इनमेंसे कई मोत्तमें गए तो दूसरे कई गुणशाली एवं

१. चंदको--प्राय०।

केएत्थ गया मोक्खं, अन्ने पुण वरविमाणवासेसु । उववन्ना गुणपुण्णा, न्निणवरधम्माणुभावेणं ॥ ४७ ॥ अजितजिनचरितम्—

एवं ते परिकहिओ, बंसी विज्ञाहराण संखेवं। एत्तो सुणसु नराहिव, बीयिजिणिन्दस्स उप्पत्ती ॥ ४८ ॥ उसमिजिणजम्मसमए, जे भावा आसि सुहयरा लोए । ओसिरिऊण पवत्ता, आउ-बलुस्सेह-तव-नियमा ॥ ४९ ॥ एवं परंपराए, समइक्षन्तेसु पुहइपालेसु । साएयपुरवरीए, धरिणधरो नरवरो जाओ ॥ ५० ॥ तस्स य गुणाणुरूवो, पुत्तो तियसंजओ समुप्पन्नो । तस्स वि य इन्दलेहा, मज्जा पुत्तो य नियसत्तू ॥ ५१ ॥ पीयणपुरिम्म राया, आणन्दो तस्स कमलमाल ि । महिला रूवपडागा, विजया य सुया वरकुमारी ॥ ५२ ॥ पिरणीया गुणपुण्णा, जियसत्तुनराहिवेण कयपुण्णा । तियसंजओ वि सिद्धि, कइलासिगिरिम्म संपत्तो ॥ ५३ ॥ अह अन्नया कयाई, जाओ तित्थंकरो अजियसामी । देवेहिं तस्स सहसा, अहिसेयाई कयं सर्वं ॥ ५४ ॥ रज्जं काऊण तओ, उज्जाणे जुवइपैरिमिओ दट्टुं। पद्भयवणं मिलाणं, वेरम्ममणो विचिन्तेइ ॥ ५५ ॥ जह एयं पउमसरं, मयरन्दुद्दामकुसुमरिद्धिल्लं । होऊण पुणो निहणं, वच्चइ तह माणुसत्तं पि ॥ ५६ ॥ आपुच्छिऊण एत्तो, माया-पिइ-पुत्त-परियणं सत्तं । पुवविद्दाणेण जिणो, पवज्जमुवागओ धीरो ॥ ५० ॥ दस य सहस्सा तह पत्थिवाण मोत्तूण रायरिद्धीओ । निग्मन्था पत्त्र या, जिणेण समयं महासत्ता ॥ ५८ ॥ छट्ठोववासनियमे, साएयपुरिम्म बम्भदत्तेणं। दिन्नं फासुयदाणं, विहिणा बहुमेयसंजुत्तं ॥ ५९ ॥ अह बारसमे वरिसे, केवलनाणं तओ समुप्पन्नं । चोत्तीसं च अइसया, अट्ट महापाडिहेरा य ॥ ६० ॥ अह बारसमे वरिसे, केवलनाणं तओ समुप्पन्नं । चोत्तीसं च अइसया, अट्ट महापाडिहेरा य ॥ ६० ॥

पुण्यशील राजा जिनवरके धर्मका आचरण करके उत्तम देविवमानोंमें उत्पन्न हुए।(४७) इस प्रकार संज्ञेपसे विद्याधरोंके वंशके विषयमें मैंने तुमसे कहा। हे नरेन्द्र! अब द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजितनाथकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो।(४८)

भगवान अजितनाथ---

ऋषभ जिनवरके समयमें जो भाव (पदार्थ) छोकमें सुखकर थे वे सब ऋषीत् आयुष्य, वल, ऊँचाई, तप व नियम कम होने लगे। (४९) इस प्रकार एकके बाद एक राजाओंके चले जाने पर साकेतपुरी नामकी उत्तम नगरीमें धरिएधर नामका एक उत्तम पुरुष हुआ। (५०) उसका त्रिद्शंजय नामका गुणानुरूप पुत्र था। उसकी भार्या इन्द्रलेखा तथा पुत्र जितशबु था। (४१) पोतनपुरमें आनन्द नामका राजा था। उसकी कमलमाला नामकी अत्यन्त रूपवती पत्नी तथा विजया नामकी एक सुपुत्री थी। (४२) पुण्यशाली जितशबु राजाके साथ गुणसे परिपूर्ण उस कन्याका विवाह हुआ। त्रिद्शंजयने कैलासपर्वत पर जाकर सिद्धि प्राप्त की। (४३) इसके अनन्तर कभी तीर्थकर अजित स्वामीका जन्म हुआ। देवोंने जल्दीसे आकर उनके अभिषेकादि सर्व कार्य किये। (४४) उसके पश्चात् उन्होंने राज्य किया। युवतियोंसे घिरे हुए उनका मन कमलवनको म्लान देखकर विरक्त हो गया और वह सोचने लगे—'जिस प्रकार मकरन्द व तीत्र गन्धवाले पुष्पोंसे समृद्ध पद्मसरोवर भी म्लान एवं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मानव-जीवन भी है। (५५-५६) ऐसा सोचकर माता, पिता, पुत्र एवं सब परिजनोंकी अनुझा लेकर धीर जिनेश्वरने पूर्वोक्त विधिके अनुसार प्रवच्या अंगीकार की। (५७) जिनेश्वरके साथ महासन्वशाली दस हजार राजाओंने भी राज्यकी समृद्धिका परित्याग करके निर्मन्थ (जैन) दीक्षा ली। (५८) षष्ठ (बेला) के उपवासवाले उन्हें कोवल्झान उरा हुआ। चौतीस अतिशय तथा आर

१. परिषृतः । २. सद्धिं महा—प्रत्य० ।

उप्पन्ना य गणहरा, नवई समणा नवोणयं लक्खं। संजम-सीलधराणं, गुणरिद्धिविसेसपत्ताणं॥ ६१॥ सगरचकिचरितम्—

तियसंजयस्स पुत्तो, बीओ चिय विजयसायरो नामं । तस्स वि य होइ भज्जा, सुमङ्गला रूवसंपन्ना ॥ ६२ ॥ तीए गब्भिम्म सुओ, जाओ सगरो ति नाम विक्लाओ । चोह्सरयणाहिवई, संपत्तो चक्कविहत्तं ॥ ६२ ॥ एयन्तरिम्म सेणिय ! जं वत्तं तं सुणेहि एगमणो । अस्थि इहं वेयहुं, रहनेउरचक्कवालपुरं ॥ ६४ ॥ विज्ञाहराण राया, पुष्णघणो नाम तत्थ विक्लाओ । अह मेघवाहणो से, पुत्तो गुणरूवसंपन्नो ॥ ६५ ॥ उत्तरसेढीऍ ठियं, नयरं चिय गयणवल्लहं नाम । परिवसइ तृत्थ राया, सुलोयणो खेयराहिवई ॥ ६६ ॥ तस्स य सहस्सनयणो, पुत्तो धूया य रूवसंपन्ना । तं चेव पवरकन्नं, पुण्णघणो मग्गए पयओ ॥ ६० ॥ बहुसो जाइज्जन्ती, न य दिन्ना तेण तस्स सा कन्ना । नेमित्तियवयणेणं, सगरनिरन्दस्स उद्दिष्टा ॥ ॥ ६८ ॥ कन्नानिमित्तहेउं, पुष्णघण-सुलोयणाण आभिष्टं । जुज्झं महन्तघोरं रहवर-गय-तुरय-पाइकं ॥ ६९ ॥ ज्ञाव य पहरसिमद्धं, दोण्ह वि जुज्झं उइण्णसेण्णाणं । ताव य सहस्सनयणो, घेत्रूण सहोयरीं नट्टो ॥ ७० ॥ हन्तूण समरमज्झे, सुलोयणं पविसिज्जण नयरिम । कन्नं अपेच्छसाणो, पुष्णघणो आगओ सपुरं ॥ ७१ ॥ ताव य सहस्सणयणो, अपहुप्पन्तो बलेण परिहीणो । अच्छइ अरण्णमज्झे, कालक्तवेवं पिडक्सवन्तो ॥ ७२ ॥ ताव य आसेण हिओ, चक्कहरो आणिओ तमुदेसं । तस्स चिय निययभइणी, सहस्सनयणेण से दिन्ना ॥ ७२ ॥ महिलारयण मणहरं, दट्टण नराहिवो सुपरितुट्टो । विज्ञाहरस्स निययं, देइ सिमद्धं महारज्ञं ॥ ७४ ॥ महिलारयण मणहरं, दट्टण नराहिवो सुपरितुट्टो । विज्ञाहरस्स निययं, देइ सिमद्धं महारज्ञं ॥ ७४ ॥

महाप्रातिहार्य भी पैदा हुए। (६०) उनके नन्ने गणधर तथा संयम एवं शोलधारी श्रौर गुणी व विशेष ऋद्विवाले एक लाखमें नौ कम श्रर्थात् ९९,९९१ साधु थे। (६१)

#### सगर चक्रवर्तीका वर्णन---

तिदरां जयके दूसरे पुत्रका नाम विजयसागर था। उसकी रूपसंपन्न पत्नीका नाम सुमंगला था। (६२) उसके गर्भसे सगर नाकका एक सुविख्यात पुत्र हुआ। चौदह रक्षोंके अधिपति उसने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। (६३) हे श्रेणिक ! इस बीच जो कुळ घटित हुआ वह तुम एकाम मनसे सुनो। इस वैताल्य पर्वतमें रथनू पुर-चक्रवालपुर नामका एक नगर है। (६४) वहाँ विद्याधरोंका पूर्णघन नामका एक प्रत्यात राजा था। उसका गुण एवं रूपसे सम्पन्न मेघवाहन नामका एक पुत्र था। (६५) वैताल्य पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें गगनवल्लभ नामका एक नगर था और उसमें खेचराधिपति सुलोचन नामका राजा रहता था। (६६) उसका पुत्र सहस्रनयन था और उसे एक रूपवती पुत्री भी थी। पूर्णघनने उस उत्तम कन्याकी मँगनी की। (६७) बहुत याचना करनेपर भी उसने वह कन्या उसे नहीं ही और उयोतिषियोंके कथनके अनुसार सगर राजाको देनेका सोचा। (६०) कन्याके कारण पूर्णघन और सुलोचनके बीच रथ, हाथी, अश्व एवं पैदल सैन्यके साथ अत्यन्त घोर युद्ध हुआ। (६९) विजय रूपी फल प्राप्त करनेकी इच्छावाले दोनों सैन्योंके बीच इधर एक प्रहरतक युद्ध होता रहा, उधर सहस्रनयन अपनी बहुनको लेकर भाग गया। (७०) लड़ाईमें सुलोचनको मारकर नगरमें प्रवेश करनेपर पूर्णघन कन्याको न देखकर अपने नगरको लीट आया। (७१) इधर असमर्थ एवं बलसे (शक्ति अथवा सेनासे) हीन सहस्रनयन भी अवसरकी प्रतीच्चा करता हुआ अरण्यमें रहने लगा। (७२) एक दिन अश्वके द्वारा ले जाया गया चक्रवर्ती सगर उस प्रदेशमें छा पहुँचा। सहस्रनयनने भी अपनी बहुन उसे दी। (७३) राजा मनोहर महिलारत्नको देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। बद्धमें उसने भी एक समृद्ध महाराज्य विद्याधरको दिया। (७४)

१. वहुसो वि जाइजंती-प्रत्य । २. पुणो वि सो आगओ सघरं-प्रत्य ।

अह चक्कवालनयरं, सहस्सनयणेण वेढियं सवं। निष्फिंडइ सवडहुत्तो, पुण्णघणो साहणसमग्गो ॥ ७५ ॥ संगामिम पवत्ते, बहुलोहियकद्दमे परमघोरे। गाढपहारपरद्धो, पुण्णघणो पाविओ निहणं॥ ७६ ॥ घणवाहणो वि ताहे, वेरियवित्तासिओ पलायन्तो । भयजणियतुरियवेगो, अजियजिणिन्दं गओ सरणं॥ ७७ ॥ इन्देण पुच्छिओ सो, कीस तुमं भयपवेइयसरीरो । तेण वि य तस्स सिष्टं, वेरिनिमित्तं जहावत्तं॥ ७८ ॥ अह तस्स मग्गलगो, सहस्सनयणो रिव व पज्जलिओ । पेच्छइ तमितिमिरहरं, जिणस्स भामण्डलं दिवं॥ ७९ ॥ मोत्तूण निययगवं, थोऊण जिणं पराऍ भत्तीए। तत्थेव सिन्नविद्दो, नच्चासन्ने समोसरणे॥ ८० ॥ दोण्ह वि पिऊण चिर्यं, विज्ञाहरपिथवाण पुवभवं। पुच्छइ गणहरवसहो, केवलनाणी परिकहेइ ॥ ८१ ॥ पुण्यचनित्रलोचनयोः पूर्वभवः—

ैअत्थेत्थ भरहवासे, आइच्चपमे पुरे मणभिरामे । चउकोडिधणर्सामद्भो, वाणियओ भावणो नामं ॥ ८२ ॥ कित्तिमइ त्ति सुरूवा, महिला पुत्तो य तस्स हरिदासो । धणलोभेण य चिलिओ, पोएण य भावणो तह्या ॥ ८३ ॥ निययं दब-घरिसिर, दाऊण सुयस्स विविहउवएसं । तो निग्गओ घराओ, सुहनक्खते करणजुत्ते ॥ ८४ ॥ अह सो जूएण जिओ, हरिदासो चोरियं सुरङ्गाए । काऊण समाढत्तो, रायघरं पत्थिओ तह्या ॥ ८५ ॥ क्तं काऊण तओ, मंपत्तो भायणो निययगेहं । न य पेच्छइ हरिदासं, पुच्छइ महिलं पयत्तेणं ॥ ८६ ॥ तीए वि तस्स सिद्धं, हरिदासो चोरियं सुरङ्गाए । दबस्स कारणद्वा, रायहरं पत्थिओ नवरं ॥ ८७ ॥ सो तस्स मरणभीओ, जाव य सन्ती करेइ एगमणो । ताव च्चिय संपत्तो, हरिदासो अप्पणो गेहं ॥ ८८ ॥ परिचिन्तिऊण एत्तो, को वि महं वेरिओ समर्छीणो । आहणइ पावकम्मो, खग्गपहारेण से सीसं ॥ ८९ ॥

इसके पश्चात् सहस्रनयनने सम्पूर्ण चक्रवाळ नगरको घेर लिया। सैन्यके साथ पूर्णघन भी सामना करनेके लिये बाहर निकला। (७५) बहुत खून बहनेके कारण कीचड़वाले तथा अत्यन्त घोर संप्राममें गाढ़ प्रहारसे पीड़ित पूर्णघनकी मृत्यु हुई। (७६) तब शत्रुश्चोंके द्वारा उराकर भगाया हुआ मेघवाहन भी भयके कारण जल्दी-जल्दी भागता हुआ श्रीअजित-जिनेन्द्रकी शरणमें आया। (७७) वहाँ इन्द्रने पूछा कि तुम्हारे शरीरमें इतना श्रीधक भय क्यों प्रविष्ट हुआ है ? उसने भी जैसा हुश्रा था वैसा ही बैरका कारण कह सुनाया। (७५) उसकी खोजमें तत्पर श्रीर सूर्यकी भाँ ति प्रज्वित सहस्रनयनने भी अन्धकारको दूर करनेवाला भगवानका दिन्य मण्डल देखा। (७९) अपने गर्वका त्याग करके तथा जिनेश्वरकी परम भक्तिपूर्वक स्तुति करके वह समवसरणमें भगवानके समीप जा बैठा। (५०)

गण्धरश्रेष्ठने दोनोंके पिताओंके चिरत एवं विद्याधर राजाओंके पूर्वभवके बारेमें पूछा। केवलज्ञानीने उसका उत्तर देते हुए कहा कि—'इस भरतत्तेत्रमें आए हुए सुन्दर आदित्यप्रभ नामक नगरमें चार करोड़ दीनारोंसे समृद्ध भावन नामका बनिया रहता था। (८१-८२) उसकी सुन्दर पत्नीका नाम कीर्तिमती तथा पुत्रका नाम हरिदास था। धनके लोभसे वह भावन एक बार जहाज छेकर समुद्रयात्राके लिए निकल पड़ा। (८३) अपना द्रव्य, घर तथा वैभव पुत्रको सौंपकर तथा अनेक प्रकारका उपदेश देकर वह शुभ करणसे युक्त शुभ नत्त्रमें घरसे निकला। (८४) इधर हरिदास जूएमें सब हार गया, अतः चोरी करनेके लिए सुरंग मार्गसे राजाके घरकी ओर उसने प्रथान किया। (८५) इधर यात्रा करके भावन भी अपने घरपर लौट आया। वहाँपर हरिदासको न देखकर उसने अपनी पत्नीसे पूछा। (८६) उसने भी उसे कहा कि द्रव्यकी प्राप्तिके लिये चोरी करनेके उद्देश्यसे हरिदास सुरंगके रास्तेसे राजाके घरकी ओर गया है। (८७) वह अपने पुत्रके मरणसे भयभीत होकर एकाप्र भावसे शान्ति-कर्म (प्रार्थना आदि) करता है तबतक तो हरिदास अपने घर लौट आया। (८८) 'यहाँ पर मेरा कोई दुश्मन आया है'—ऐसा सोचकर उस पापीने तलवारके प्रहारसे अपने पिताका मस्तक काट डाला। (८९)

१. निर्गच्छति अभिमुखम् । २. रिऊण—प्रत्य० । ३. अत्थित्य—प्रत्य० । ४. जला काळण—मु० ।

मारेऊण य पियरं, काऊण य तस्स पेयकरणिजं । पुहईयलं भमन्तो, सो वि हु मरणं समणुपत्तो ॥ ९० ॥ जो भावणो त्ति नामं, पुण्णघणो सो इहं समुप्पन्नो । जो वि हु तस्सा ८ ऽसि सुओ, सुलोयणो सो वि नायबो ॥ ९१ ॥ एवं पुबभवगयं, वेरं विज्ञाहराण सोऊणं । मा होह कलुसहियया, वेरं दूरेण वज्जेह ॥ ९२ ॥ अह भणइ चक्कवट्टी, पुण्णघण-सुलोयणाण जं वत्तं । चरियं सुयं महायस ! कहेह एत्तो सुयाणं पि ॥ ९३ ॥

### सहस्रनयनमेघवाहनयोः पूर्वभवः-

जम्बुद्दीवे भरहे, पउमपुरे रम्भको ति नामेणं । तस्साऽऽसि परमसीसा, ससी य आविलयनामो य ॥ ९४ ॥ आविलणा गन्तूणं, कीया गोधेणु गोउले पवरा । मोलं जाव न दिज्जइ, ताव ससी तत्थ संपत्तो ॥ ९५ ॥ सिग्धं चिय तेण कओ, दोण्ह वि मेओ सुसत्थकुसलेणं । गोवालएण समयं, काऊणं कूडमन्तणयं ॥ ९६ ॥ गोधेणु तेण गिहया, नायं इयरेण जुज्झमावनं । पहओ आविलनामो, मओ य मेच्छो समुप्पन्नो ॥ ९० ॥ सिस मुल्लत्थं च तया, विकेऊणं जहाणुसारेणं । अविभिन्नमुहच्छाओ, लीलाएँ समागओ गेहं ॥ ९८ ॥ अह अन्नया कयाई, गच्छन्तो तामिलित्तिनयरं सो । सिसओ मेच्छेण हओ, मओ य वसहो समुप्पन्नो ॥ ९९ ॥ तत्तो वि पावगुरुणा, वसहो मेच्छेण मारिउं खद्धो । उपपन्नो मज्जारो, मेच्छो वि हु मूसओ जाओ ॥ १०० ॥ अन्नोन्नमारणं ते, काऊणं नरय-तिरियजोणीसु । संभमदेवस्स तओ, दोण्णि वि दासा समुप्पन्ना ॥ १०१ ॥ दासा सहोयरा ते, जाया नामेण कूड-काविडया । जिणहरिनओगकरणे, ते य निउत्ता उ इब्मेणं ॥ १०२ ॥ कालं काऊण तओ, दोण्णि वि मूयाहिवा समुप्पन्ना । पढमो रूवाणन्दो, सुरूवनामो भवे बीओ ॥ १०३ ॥

अपने पिताकी हत्या करके तथा उसका प्रेतकर्म (मरणोत्तर विधि) सम्पादन करके वह पृथ्वीपर भटकने लगा। कालान्तरमें वह भी मर गया। (९०) जो भावन था वह पूर्णघनके नामसे यहाँ पैदा हुआ और उसका जो पुत्र था उसे सुलोचन जानो। (९१) इस प्रकार पूर्व भवसे सम्बन्ध रखनेवाले विद्याधरोंके वैरके बारेमें सुनकर तुम कलुषित मनवाले न बनो और वैरका दूरसे ही त्याग करो। (९२)

इसपर चक्रवर्तीने पूछा—'हे महायश! पूर्णघन एवं सुलोचनका चिरत जैसा घटित हुआ था वैसा सुना। अब आप उनके पुत्रांके बारेमें भो कहें।' (९३) इसपर भगवान्ने कहा—'जम्बूद्रीपके भरतचेत्रमें आए हुए पद्मपुर नामके नगरमें रम्भक नामका एक आचार्य रहता था। उसके राशी एवं आविलक नामके दो परम शिष्य थे। (९४) आविलक ने गोकुलमें जाकर उत्तम गायें खरोदीं परन्तु उसका मूल्य देते-देते तो शशी भी वहाँ आ पहुँचा। (६४) शक्कोंमें कुशल रम्भकने खालके साथ छलकपटसे युक्त संकेताकरके उन दोनोंके बीच शीघ ही भेद उत्पन्न करा दिया। (६६) शशीने गाएँ ले लीं। यह बात दूसरेको ज्ञात हुई। इसपर दोनोंमें लड़ाई हुई। आविलक घायल हुआ और वह मरकर म्लेच्छ रूपसे उत्पन्न हुआ। (९७) इसके अनन्तर मूल्यके लिये गायोंको यथाचित दाममें बेचकर अखण्डत मुखकान्तिवाला शशी आरामसे घरपर लीट आया। (६८)

एक बार शशी ताम्रिलिप्ति नगरकी ओर जा रहा था। तब उस म्लेच्छने उसे मार डाला। मरकर वह बैलके रूपमें उत्पन्न हुआ। (९९) पापसे भारी म्लेच्छ उस बैलको मारकर ला गया। वह बैल बिलाबके रूपसे उत्पन्न हुआ और म्लेच्छ भी चूहा बना। (१००) एक दूसरेको मारकर नरक एवं तिर्यंच योनियोंमें घूमते हुए वे दोनों सम्भ्रमदेवके दासके रूपमें उत्पन्न हुए। (१०१) कूट एवं कापटिक नामसे वे दोनों दास सहोदर भाईके रूपमें पैदा हुए थे। संभ्रमदेव सेठने उन दोनोंको जिनमंदिरका कार्य करनेके लिए नियुक्त किया। (१०२) वहाँसे मरकर वे दोनों भूतगएके स्वामीके रूपमें पैदा हुए। इनमेंसे प्रथमका नाम रूपानन्द तथा दूसरेका नाम सुरूप था। (१०३) शशी च्युत होकर राजबल्मिं कुळन्धर नामसे उत्पन्न

सिसओ चुओ समाणो, कुरुंधरो रायविल समुप्पन्नो । अवरो तथ पुस्समूई, तत्थेव पुरोहिओ नाओ ॥ १०४ ॥ मित्ता होऊण तओ, पीइं छेत्तूण सहिरणीएँ कए । अह पुस्समूई एत्तो, इच्छइ य कुरुंधरं हन्तुं ॥ १०५ ॥ तरुमूलुगयस्स तहा, धम्मं सोऊण साहुपासिन्म । नरवइपरिक्तिओ सो, उवसन्तो पुण्णनोएण ॥ १०६ ॥ दहूण पुस्समूई, विभवं धम्मस्स गहियवय-नियमो । कालं काऊण तओ, सणंकुमारे समुप्पन्नो ॥ १०७ ॥ काऊण निणवरतवं, तत्थेव कुरुंधरो वि आयाओ । ते दो वि चुयसमाणा, धायइसण्डे समुप्पन्ना ॥ १०८ ॥ नयरे अरिनयपुरे, नयावईकुच्छिसंभवा नाया । कूरा-ऽमरधणुनामा, भिच्चा उसहस्स रायाणो ॥ १०९ ॥ अह नरवईण समयं पद्मजं गेण्हिऊण कालुगया । परिनिबुओ नरिन्दो, ते सहसारे समुप्पन्ना ॥ ११० ॥ सिस पढमं तत्थ चुओ, नाओ चिय मेहवाहणो एसो । आवलिओ वि हु एत्तो, सहस्सनयणो समुप्पन्नो ॥ १११ ॥

सगरचिक-सहस्रनयनयोः सम्बन्धः--

तो भणइ चक्कवट्टी, सहस्सनयणे विभू! परिकहेहि । पीई में अहिययरा, केण निमित्तेण उप्पन्ना ? ॥ ११२ ॥ अह साहिउं पवत्तो, तित्थयरो पुषजम्मसंबन्धं । भिक्लादाणफलेणं, देवत्तं रम्भओ पत्तो ॥ ११३ ॥ सोहम्माउ चिवत्ता, चन्दपुरे नरवइस्स भज्जाए । वरिकित्तिनामधेओ, पबज्जं गेण्हिज्जण मओ ॥ ११४ ॥ देवो होज्जण चुओ, अवरिवदेहे तओ समुप्पन्नो । चन्दमइ-महाघोसस्स नन्दणो रयणसंचपुरे ॥ ११५ ॥

इसपर चक्रवर्ती सगरने पूछा कि—'हे विभो! सहस्रनयनके ऊपर मेरी सविशेष प्रीति क्यों है ? इसके बारेमें आप कहें।' (११२)

इस पर पूर्वजन्मके सम्बन्धको बतलाते हुए तीर्थंकरने कहा—'भिज्ञादानके फलस्वरूप रम्भकने देवत्व प्राप्त किया। (११३) वह सौधर्ममें देवलोकसे च्युत होकर चन्द्रपुरमें राजाकी भार्याकी कुन्तिसे वरकीर्ति नामसे उत्पन्न हुआ। प्रव्रज्या लेनेके पश्चात् वह मरकर देव हुआ। वहाँसे च्युत होकर अपर विदेहमें आये हुए रब्नसंचयपुर नामक नगरमें चन्द्रमती एवं महाघोषके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ। (११४-१५) वहाँसे प्रव्रज्या लेकर वह पयोबल नामका मुनि हुआ। मरनेके पश्चात् प्राणतकल्प नामक देवलोकमें देवरूपसे उत्पन्न होनेके अनन्तर वहाँसे च्युत होकर भरतनेत्रमें पृथ्वीपुर

हुआ, जब कि दूसरा वहींपर पुष्पभूति नामका पुरोहित हुआ। (१०४) मित्र होकरके भी एक वेश्याके लिए उन दोनोंने मैत्री तोड़ डाली। अब तो पुष्पभूति कुलन्धरकी हत्याको इच्छा करने लगा। (१०५) एक बार एक वृज्ञके नीचे बैठे हुए किसी साधुके पाससे कुलन्धरने धर्मोपदेश सुना। राजाने उसकी परीज्ञा की और पुण्यके योगसे वह उवशान्त बना। (१०६) पुष्पभूतिने धर्मका बैभव देखकर ब्रत नियम अंगीकार किये। बादमें मरकर वह सनत्कुमार देवलोकमें उत्पन्न हुआ। (१०७) जिनवर द्वारा उपिदृष्ट तपका श्राचरण करके कुलन्धर भी वहीं सनत्कुमार देवलोकमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे वे दोनों च्युत होकर धातकीखण्डमें उत्पन्न हुए। (१०८) अरिजयपुर नामके नगरमें जयावतीकी कुिज्ञसे उत्पन्न वे दोनों कूर तथा अमरधनुके नामसे ऋषभ राजाके भृत्य हुए। (१०९) राजाके साथ ही प्रव्रज्या लेकर वे स्वर्गवासी हुए। राजाने मोज्ञ प्राप्त किया, जब कि वे दोनों सहस्रार नामके देवलोकमें उत्पन्न हुए। (११०) शशी वहाँसे प्रथम च्युत होकर इस मेघवाहनके रूपसे पैदा हुआ और आविलक भी यहाँपर सहस्रतयनके नामसे उत्पन्न हुआ। (१११)

१-२. विस्तभूई—प्रत्य । ३. सो सामन्तो पुण्ण—मु । ४. विस्तभूई—प्रत्य । ५. परिकहेह—प्रत्य । ६. णमुप्पन्ना—प्रस्य । ७. पव्वज्जा—मु । ६. जैनहास्त्रोंमें वर्णित भूगोलके अनुसार मनुष्याकृति मध्यलोकके ठीक वीचमें एक लाख योजन विस्तृत जम्बूद्रीप आया है। इसके चारों ओर दो लाख योजन विस्तृत लवणसमुद्र है। इस लवणनमुद्रके चारों ओर उससे दुगुना अर्थात् चार लाख योजन विस्तृत धातकी-खण्ड है। इसमें जम्बूद्रीपकी अपेका मेर, वर्ष एवं वर्षधर पर्वतोंकी संख्या दूनी है अर्थान् इसमें दो मेर, चौदह वर्ष और वारह वषधर पर्वत हैं। विशेषार्थी तस्वार्थस्त्र ३. ५-१८ का विवेचन देखें।

एत्तो पयावलो सो, पढ़जं गेण्हिऊण कालगओ। देवो पाणयकप्पे, होऊण चुओ भरहवासे ॥ ११६॥ पुर्ह्रपुरिम्म नाओ, नसहरपुत्तो नयाप् नसिकत्ती। निक्सिमय पिउसगासे, विनयविमाणे समुप्पन्नो ॥ ११०॥ तत्तो चुओ समाणो, नाओ सगरो ति चक्कविष्ट तुमं। चोद्दसरयणाहिवई, समत्तभरहाहिवो स्रो ॥ ११८॥ नेण उन्तरेण दहओ, आविलओ रम्भकस्स आसि पुरा। तेण उन्तरेण तुज्झं, सहस्सनयणे अहियनेहो ॥ ११०॥ सोऊण चिरयमेयं, निययं पिउसन्तियं हरिसियच्छो। थोऊण समाढत्तो, सब्भ्यगुणेहि तित्थयरं॥ १२०॥ एत्थं तु अणाहाणं, सत्ताणं नाह! कारणेण विणा। उवयारपरो सि तुमं, किण्ण महच्छेरयं एयं १॥ १२१॥ नाह! तुमं बम्भाणो, तिलोयणो संकरो सयंबुद्धो। नारायणो अणन्तो, तिलोयपुज्जारिहो अरुहो॥ १२२॥ भणिओ रक्ससवइणा, भीमेणं मेहवाहणो ताहे। साहु कयं ते सुपुरिसं! नं सि निणं आगओ सरणं॥ १२३॥ तो सुणसु मज्झ वयणं भय-सोगविणासणं हियकरं च। षच्छा य होइ पच्छं, कालम्मि य निबुई कुणइ॥ १२४॥ अत्थेत्थ तुज्झ सच्, वेयहुं खेयरा बलसिमद्धा। तेहि समं चियकालं, कह नेहिसि सुयण! वीसत्थो ।॥ १२५॥

लङ्कापुरी--

निसुणेसु सायरवरे, विद्रुम-मणि-रयणिकरणपज्जिल्ए । काणणवणेहि रम्मो, रक्खसदीवो ति नामेणं ॥ १२६ ॥ सत्तेव जोयणसया, विश्थिण्णो सबओ समन्तेणं । तस्स वि य मज्झदेसे, अश्थि तिकूडो ति वरसेलो ॥ १२७ ॥ नव जोयणाणि तुङ्गो, पन्नासं सबओ य विश्थिण्णो । सिहरं तस्स विरायह, उब्भासेन्तं दस दिसाओ ॥ १२८ ॥ सिहरस्स तस्स हेट्टे, जम्बूणयकणगचित्तपायारा । लङ्कापुरि ति नामं, नयरी सुरसंपयसिमद्भा ॥ १२९ ॥

नामके नगरमें यशाधर राजा तथा जया रानीके पुत्र यशःकीर्तिके रूपमें पैदा हुआ। पिताके पास ही दीच्चा अंगीकार करके वह बादमें विजय नामक देवविमानमें उत्पन्न हुआ। (११६-१७) वहाँ से च्युत होने पर तुम चौदह रह्नोके अधिपति तथा समस्त भरतक्षेत्रके स्वामो शूर सगर चक्रवर्ती हुए हो। (११८) चूँकि पूर्वकालमें रम्भक्रको आवलिक प्रिय था, इसीलिए तुम्हारा सहस्रनयनमें अधिक स्नेह है। (११९) अपना तथा अपने पिताका ऐसा वृत्तान्त सुनकर आनन्दपूर्ण नेत्रोंवाला वह पारमार्थिक गुणों द्वारा भगवान्की इस प्रकार स्तुति करने लगा—(१२०)

'हे नाथ! आप अनाथ जीवों पर निष्कारण उपकार करनेमें तत्पर रहते हैं। इससे अधिक दूसरा आश्चर्य और क्या हो सकता है ? (१२१) हे नाथ! आप ही ब्रह्मा, त्रिलोचन शंकर, स्वयंबुद्ध, अनन्त नारायण एवं तीनों लोकोंके लिये पूजनीय अहंत् हैं।' (१२२) उस समय वहाँ उपस्थित राचसपित भीमने मेघवाहनसे कहा कि—'हे सुपुरुष! तुम जिनेश्वर भगवान्की शरणमें आए हो वह तुमने अच्छा ही किया। (१२३) अब मेरा कहना सुनो। वह (शरण) भय एवं शोककी विनाशक, हितकर, बादमें पथ्यरूप प्रतीत होनेवाली तथा मरने पर मोचदायी है। (१२४) इस वैताह्यमें बलशाली विद्याधर तुम्हारे शत्रु हैं। हे सुजन! उनके साथ विश्वस्त होकर तुम अपना समय अब कैसे व्यतीत करोगे ? (१२४)

### लंकानगरी---

इसिलये सुनो ! समुद्रके अन्दर विद्रुम, मिण एवं रह्नोंको किरणोंसे देदीप्यमान तथा बाग-बगीचोंसे रम्य राज्ञसद्वीप नामका एक द्वीप है। (१२६) वह चारों ओर सात सो योजन विस्तीर्ण है। उसके मध्यदेशमें त्रिकूट नामका एक उत्तम पर्वत आया है। (१२७) वह नो योजन ऊँचा और चारों खोर पचास-पचास योजन विस्तृत है। दसों दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ उसका शिखर शोभित हो रहा है। (१२८) उस शिखरके नीचे सोनेके विचित्र प्रकारोंवाली तथा देवताओंकी सम्पत्तिसे समृद्ध ऐसी छंकापुरी नामकी नगरी आई है। (१२९) तुम अपने बान्धवजनोंके साथ जल्दी ही वहाँ

१. अरुहा-मुः। २. पध्यम्।

बन्धवन्तणेण समयं, सिग्धं गन्तूण तत्थ वीसत्थो । भय-सोगविष्पमुक्को, अभिणन्दन्तो सया वससु ॥ १३० ॥ एवं भणिकण तेणं, रक्त्वसव्हणा नलन्तमणिकिरणो । विज्ञाहि समं दिन्नो, हारो देवेहि परिगहिओ ॥ १३१ ॥ पायालंकारपुरं, धरणियलन्तरगयं च से दिन्नं । छज्ञोयणमवगाढं, वित्थिण्णं वारसऽद्धद्धं ॥ १३२ ॥ एवं रक्त्वसव्हणा, भणिओ घणवाहणो सुपरितुद्धो । निम्जण निणवरिन्दं, तेण समं पत्थिओ लक्कं ॥ १३३ ॥ पेच्छइ य तुक्क्तोरण-धवलद्वालयविचित्तपागारं । उज्जाण-दीहियाहि य, चेहय-भवणेहि अहरममं ॥ १३४ ॥ बन्धवन्त्रणेण सिहओ, नयसदुम्बुद्वकलयलारावो । लक्कापुरिं पविद्यो, निणभवणं आगओ राया ॥ १३५ ॥ भावेण विणयपणओ, काऊण पयाहिणं तिपरिवारं । थोऊण सिद्धपिडमा, रायगिहं पत्थिओ ताहे ॥ १३६ ॥ लक्कापुरीएँ सामी, भीमेणं मेहवाहणो ठिवें । विज्ञाहरमुसिद्धं, भुज्जह रज्जं मुरिन्दो व ॥ १३० ॥ किन्नरगीयपुरवरे, भाणुवईग्राक्ससंभवा कन्ना । घणवाहणस्स भज्जा, नामेण य सुप्पमा नाया ॥ १३८ ॥ अमिरन्दिक्तवसिसी, पुत्तो घणवाहणस्स उप्पन्नो । सुप्पभदेवीतणओ, सो य महारक्त्रसो नामं ॥ १३८ ॥ एवं गयवह काले, भत्तीराएण चोइओ सन्तो । घणवाहणो वि अनियं, वन्दणहेउं समणुपत्तो ॥ १४० ॥ सीहासणोविवद्दो, दिद्दो तित्थंकरो विमल्देहो । नज्जइ स(सा)रयसमए, नहस्स मज्जद्विओ सरो ॥ १४१ ॥ शोऊण निणविद्दो, सक्स्यगुणेहि मक्कल्रसएहिं । तत्थेव य विणिविद्दो, सुर-नरपरिसाएँ मज्ज्ञिम्म ॥ १४२ ॥ वाऊण कहन्तरयं, सगरो तित्थंकरं पणमिऊणं । पुच्छइ निणवरसंत्रा, समतीया-ऽणागयाणं च ॥ १४३ ॥ कइ वा समइक्कन्ता, होहिन्ति य केत्तिया महापुरिसा । तित्थयर-चक्कवद्दी, बल्देवा वासुदेवा य ? ॥ १४४ ॥

जाकर और इस तरह आश्वस्त एवं भय व शोकसे विमुक्त होकर सदा सुखपूर्वक बसो। (१३०) इस प्रकार कहकर राज्ञसपितने इतर विद्याओं के साथ देवताओं द्वारा रिज्ञत तथा मिणयोंकी किरणोंसे जान्वल्यमान एक हार भी उसे प्रदान किया। (१३१) पृथ्वीतलके भीतर आया हुआ, छः योजन लम्बा तथा छः योजन चौड़ा पातालालंकारपुर (लंकानगरी) नामक नगर उसे दिया। (१३२) और राज्ञसपितके द्वारा कहने पर वह मेघवाहन श्रत्यन्त आनिन्दित होकर और जिनवरको वन्दन करके उसके साथ लंकाकी ओर प्रस्थित हुआ। (१३३)

उसने ऊँचे तोरण, श्वेत अट्टालिकाओं, विचित्र प्राकार, उद्यान, वाविड्यों तथा चैत्यभवनोंसे म्रत्यन्त रमणीय लंकानगरी देखी। (१३४) 'जय जय' शब्दके उद्घोष द्वारा जिसके बारेमें कल-कल ध्विन हो रही है ऐसा वह राजा अपने वान्धवजनोंके साथ लंकापुरीमें दाखिल हुआ। उसने दर्शनार्थ जिनमिन्दरमें प्रवेश किया। (१३५) उसने भावपूर्वक तथा विनयके साथ वन्दन किया। तीन बार प्रदित्तणा देकर और सिद्ध-प्रतिमाकी स्तृति करके वह राजप्रासादमें गया। (१३६) भीमने मेघवाहनको लंकापुरीके स्वामीपद पर प्रतिष्ठित किया। मेघवाहन विद्याधर भी अत्यन्त समृद्ध राज्यका देवताओं के इन्द्रकी भांति उपभोग करने लगा। (१३७) किन्नरगीतपुर नामके नगरमें भानुमतीके गर्भसे उत्पन्न सुप्रभा नामकी कन्या मेघवाहनकी पत्नी थी। (१३०) सुप्रभादेवोसे मेघवाहनको अमरेन्द्रके समान सुरूप महाराज्ञस नामका पुत्र हुआ। (१३०) इस प्रकार समय व्यतीत होने पर भक्तिरागसे प्रेरित मेघवाहन श्री अजितनाथ भगवानको वन्दन करनेके लिए स्त्राया। (१४०) उसने निर्मलदेहवाले तीर्थकर भगवानको सिंहासनके उपर आसीन देखा। वे शरत्कालमें आकाशके मध्यमें स्थित सूर्यकी भांति प्रतीत होते थे। (१४१) वास्तविक गुणां द्वारा तथा सैकड़ों मंगलवचनोंसे जिनवरकी स्तृति करके वह वहीं देव एवं मनुष्योंकी परिषद्के बीच बैठा। (१४२) कथान्तरके ज्ञात होने पर सगर चकवर्तीन तीर्थकरको प्रणाम करके स्रतीत एवं स्रनागत जिनोंकी संख्याके बारेमें पूछा कि कितने तीर्थकर, चकवर्ती, बलदेव तथा वासुदेव जैसे महापुरुष हुए हैं और कितने भविष्यमें होंगे १ (१४२-४) इस पर जिनेश्वरने कहा—'ऋषभ नामके प्रथम तीर्थकर हो चुके हैं, जिन्होंने इस भरतचेत्रमें लोगोंको

१. षट्षड्योजनविस्तीणीं - ८८यामम् । २. गतवित सित ।

### तीर्थंहराः--

भणइ जिणो वहकन्तो, उसभो नामेण पढमितत्थयरो १ । जेणेत्थ भरहवासे, लोगस्स निदेसिओ धन्मो ॥ १४५ ॥ सो ठिवय सुयं रे प्रे प्रकार्च गेण्हिजण कालगओ । बोओ य वहमाणो, अजिओ हं तेण पिंडतुलो २ ॥ १४६ ॥ तह संभवा ३ ऽभिणन्दण ४ सुमई५ पउमप्पहो ६ सुपासो ७ य । सिस ८ पुप्पदन्त ९ सीयल १० सेयंसो ११ वासुपु चो य१२ ॥ १४७॥

विकल १३ मणन्तइ १४ धम्मो १५ सन्ती १६ कुन्यू १७ अरो १८ य मही य १९ ।
मुणिसु वय२० निम२१ नेमि२२ पासो २३ वीरो २४ य तिन्थयरो ॥ १४८ ॥
एए बावीस जिणा, होहिन्ति कमेण ऽणागए काले । ताणं तु चक्कंवर्टी, सन्ती कुन्यू अरो चेव ॥ १४९ ॥
उत्तमकुलसंभ्या, सबे खीरोयवारिअहिसिता । सबे वि मोक्खगामी, केवलनाणी भवे सबे ॥ १५० ॥
एए चउवीस जिणा. नामेहि जगुत्तमा समक्खाया । निस्रोणेहि चक्कवटी. जहक्कमं कित्तइस्सामि ॥ १५१ ॥

#### चिक्रणः---

भरहो य चक्कवद्दी १ समईओ संपयं तुमं सगरो २ । अवसेसा चक्कहरा, होहिन्ति अणागए काळे ॥ १५२ ॥

मघवं ३ सणंकुमारो ४, सन्ती५ कुन्थू ६ अरो७ सुमूमो ८ य ।

पउम९ हिरसेणनामो १०, जयसेणो ११ बम्भदत्तो य१२ ॥१५३॥

अयलो १ विजंओ २ भद्दो ३, सुप्पभ ४ सुदंसणो य नायबो ५ । आणन्दो ६ नन्दणो ७ पउमो ८ नवमो रामो य९ बलदेवो ॥१५४॥

होही तिविहु १ दुविहु २, सयंभु ३ पुरिसोत्तमो ४ पुरिसत्तरपुण्डरीओ ६. दत्तो ७ नारायणो ८ कण्हो ९ ॥१५५॥

पढमो आसग्गीवो १, तारग २ मेरग ३ निसुम्भ ४ महुकेढो ५ । बलि ६ पल्हाओ ७ रावण ८ तह य जरासिन्धु ९ पि सत्तू ॥१५६॥

एए महाणुभावा. परिसा अवसप्पिणी एकालम्म । एत्तियमेता य पुणो. हवन्ति जसप्पिणी १ वि ॥१५७॥

धर्मका उपरेश दिया था। (१४५) उन्होंने अपने पुत्रको राज्य पर स्थापित करके दीचा अंगीकार की थी। बादमें वह मुक्त हुए। उन्होंके समान दूसरा तीर्थंकर मैं इस समय विद्यमान हूँ। (१४६) भविष्यत्कालमें सम्भव, अभिनन्दन, सुमित, पद्मभा, सुपार्थ, चन्द्रप्रभा, पुष्पदन्त, शीतल, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थु, अमर, मल्लि, मुनिसुन्नत, निम, निम, पार्थ तथा महावीर स्वामी—ये बावीस जिन क्रमशः होंगे। इनमेंसे शान्ति, कुंधु तथा अर चक्रवर्ती भी होंगे। (१४७-४९) ये सब उत्तम कुलमें उत्पन्न होंगे, चीरसागरके जलसे उन सबका श्रभिषेक होगा, ये सब मोच्चगामी व केवलकानी होंगे। (१४०) विश्वमें उत्तम पुरुषहप इन चौबोस जिनोंका मैंने नामपूर्वक निर्देश किया। अब चक्रवर्तियोंके बारेमें सुनो। मैं उनका यथाकम वर्णन करता हूँ। (१५९)

भरत चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं। इस समय दूसरे तुम हो। बाक़ीके मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्धु, धर, सुभूम, पद्म, हरिषेण, जयसेन, ब्रह्मदत्त ये चक्रवर्ती अनागत कालमें होंगे। (१५२-५३) अचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, आनन्द, नन्दन, पद्म तथा बलराम—ये नौ बलदेव होंगे। (१४४) त्रिष्टष्ठ, दिप्रष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुषवर पुण्डरीक, दत्त, नारायण और कृष्ण ये नौ वासुदेव होंगे। (१४४) अश्वमीव, तारक, मेरक, निशुम्भ, मधुकैटभ, बलि, प्रह्लाद, रावण तथा जरासन्ध ये वासुदेवके विरोधी—प्रति वासुदेव होंगे। (१५६) ये महापुरुष अवसर्पिणी कालमें भी इतने ही महापुरुष होते हैं। (१५७)

१. निवेहशो-प्रत्य • । २. विजशो सुप्पम सुदंसणो वेव होइ नायव्यो-प्रत्य • ।

एकं जिणवरसिष्टं, धम्मं काऊण पंवरभत्तीए। एवंविहा मणुस्सा, होऊण सिवं परमुवेन्ति ॥१५८॥ जे पुण धम्मविरहिया, जीवा बहुपावकम्मपिडबद्धा। ते चउगइवित्थिणो, भमन्ति संसारकन्तारे ॥१५९॥ एवं कालसभावं, सुणिऊणं महइपुरिससंबन्धं। घणवाहणो विरागं, तक्खणमेत्तेण संपत्तो ॥१६०॥ पश्चिन्दियविसयविमोहिएण कन्तापसत्तचित्तेणं। धम्मो च्चिय नाहिकओ, हा! कट्टं विश्वओ अण्पा ॥१६१॥ इन्द्धणुसुमिणसिरसे, विज्जुलयाचवलचञ्चले जीए। को नाम करेज रहं, जो होज्ज सचेयणो पुरिसो १ ॥१६२॥ ता उज्झिऊण रजं, कन्ता पुत्ता धणं च धण्णं च। गेण्हामि परमबन्धुं, पारत्तविइज्जयं धम्मं ॥१६२॥ अहिसिश्चिऊण रज्जे, सो हु महारक्खसं पढमपुत्तं। उम्मुक्तसबसङ्गो, पबज्जमुवागओ धीरो ॥१६४॥ लङ्कापुरीऍ सामी, घणवाहणनन्दणो पहियकित्तो। विज्ञाहराण राया, भुञ्जइ रज्जं सरवरो व ॥१६५॥ भज्जा से विमलाभा, तीए पुत्ता कमेण उप्पन्ना। पढमो य देवरक्खो, उअही आइच्चरक्खो य ॥१६६॥ अजियजिणिन्दो य तओ, धम्मपहं दिरिसिज्जण लोयस्स । सम्मेयसेलसिहरे, सिवमयलमणुत्तरं पत्तो ॥१६७॥

सगर्वत्राणामष्टापदयात्रा नागेन्द्रेण दहनं च-

सगरो वि चक्कवद्दी, चउसिंद्रसहस्सजुवइकयिवहवो । भुञ्जइ एगच्छत्तं, सयलसमत्थं इमं भरहं ॥१६८॥ अमिरिन्द्रह्मवसिरसा, सिंद्रसहस्सा सुयाण उप्पन्ना । अद्वावयिम्म सेले, वन्द्णहेउं समणुषत्ता ॥१६९॥ वन्द्णविहाणपूर्यं, कमेण काऊण सिद्धपिंडमाणं । अह ते कुमारसीहा, चेइयभवणे पैसंसन्ति ॥१७०॥

जिनवरके द्वारा उपिदृष्ट एकमात्र धर्मका परमभक्तिके साथ आचरण करनेसे इन पुरुषोंके जैसे महान् होकर छोग उत्तम शिवपद रूप मोच प्राप्त करते हैं। (१५८) जो जीव धर्मरहित तथा बहुत प्रकारके पाप-कर्मों से जकड़े हुए होते हैं वे चतुर्गित रूप विस्तीण संसार-अटवीम मटकते रहते हैं। (१५९) इस प्रकार काल्ठ-स्वभाव तथा महापुरुषोंके बारे में सुनकर धनवाहनको उसी समय वैराग्य हो आया कि—'पाँचों इन्द्रियोंके विषयों मृद् तथा स्त्रीम संसक्त चित्तवाले मैंने धर्मका आचरण ही नहीं किया। अफसोस है कि मैंने इस तरह अपनी आत्माको ठगा है। (१६०-१६१) कीन ऐसा सचेतन पुरुष है जो इन्द्रधनुष और स्वप्तके समान चिलक तथा विजलीके विलासके समान चंचल जीवनमें आसक्ति रखेगा ? (१६२) अतः राज्य, पत्नी, पुत्र, धन एवं धान्यका परित्याग करके दूसरे जन्ममें परम बन्धुरूप धर्मको अंगीकार करता हूँ।' (१६३) इस प्रकार सोचकर उस धीर घनवाहनने अपने प्रथमपुत्र महाराज्यसको राजगही पर अभिषिक्त करके सर्व संगोंसे विमुक्त हो दीचा छी। (१६४)

लंकापुरीका स्वामी, विद्याधरोंका राजा तथा विस्तृत कीर्तिवाला घनवाहनका पुत्र देवकी भाँति राज्यका उपभोग करने छगा।(१६५) उसकी भार्याका नाम विमलाभा था। उससे उसे कमसे देवरक्त, उद्धि तथा आहित्यरक्त पुत्र हुए।(१६६) उधर अजित जिनेन्द्रने भी लोगोंको धर्ममार्ग दिखलाकर सम्मेत-शिखरके उत्पर कल्याणकारी, निर्मेल एवं अनुक्तर मोक्तपद प्राप्त किया।(१६७)

सगरपुत्रोंकी अष्टापद यात्रा और नागेन्द्र द्वारा दहन

चौसठ हजार युवितयोंकी समृद्धिवाळा सगर चक्रवर्ती भी पूर्ण प्रभुत्वयुक्त इस समम्र भरतत्तेत्रका उपभोग छरने छगा। (१६८) उसके देवेन्द्रके समान रूपवाळे साठ हजार पुत्र थे। वे एकवार अष्टापद पर्वतके उपर वन्दनके हेतु आये। (१६९) क्रमशः सिद्धप्रतिमाओंके दर्शन एवं पूजाविधि करके कुमारोंमें सिंह जैसे उन्होंने चैत्यभवनमें प्रवेश

१. पर्मभत्तीए-प्रत्य । २. पश्सर्न्ति-मु ।

मन्तीहि ताण सिट्टं, एयाइं कारियाइँ भरहेणं। तुम्हेत्थ रक्खणत्थं, किंचि उवायं लहुं कुणह ॥१७१॥ दण्डरयणेण घायं, दाउं गङ्गानईऍ मज्झम्मि । सयरसुएण उ ताहे, परिखेवो पवयस्स कओ ॥१७२॥ दञ्चण य तं विवरं. नागिन्दो कोहनलणपज्जलिओ । सबे वि सयरपूरो, तक्खणमेर्स डहइ रुद्रो ॥१७३॥ न य दङ्के दोण्णि जणे, ताणं मज्झिष्टिए कुमाराणं। काऊणं अणुकम्पं, जिणवरधम्मप्पभावेणं॥१७४॥ दृहुण मरणमेयं. सयरस्याणं समत्तत्वन्थारो । भइरहि-भीमेण समं. साएयपूरिं समणुपत्तो ॥१७५॥ सयरस्स निवेयन्ता, सुयमरणं भीम-भिगरही सहसा। नयसत्थपण्डिएहिं, निवारिया ते अमच्चेहिं ॥१७६॥ ते तत्थ पवरमन्ती, गन्तूण य पणमिऊण चक्कहरं । दिन्नासणोवविद्या, कयसन्ना जंपिउ पयत्ता ॥१७७॥ इह पेच्छ नरवइ ! तुमं. लोयस्स अणिचया असारत्तं । को ए.थ कुण्ह सोयं. जो पुरिसो पण्डिओ लोए ? ॥१७८॥ आसि पुरा चक्कहरो, भरहो नामेण तुज्झ समविभवो । छन्खण्डा जेण इमा, दासि व वसीकया पहुई ॥१७९॥ तस्साऽऽसि पढमपुत्तो, आइचनसो ति नाम विक्लाओ । नस्स य नामपसिद्धो, वंसो इह वट्टए लोए ॥१८०॥ एवं एत्थ नरवई. वंसे बल-रिद्धि-कित्तिसंपन्ने । काऊण महारजं. वोलीणा दीहकालेणं ॥१८१॥ अच्छन्तु ताव मणुया, जे वि य ते सुरवई महिङ्कीया । विभवेण पज्जलेउं, विज्ञाणा हुँयवहं चेव ॥१८२॥ जे वि य जिणवरवसहा. समत्थतेलोकनिमयपयवीढा । आउरक्लयम्मि पत्ते. ते वि य मुञ्चन्ति ससरीरं ॥१८३॥ जह एक्सिम तरुवरे. वसिऊणं पिक्सणो पभायिमा । वच्चन्ति दस दिसाओ, एक्सकुडम्बम्मि तह जीवा ॥१८४॥ इन्द्धणुफेणसुविणय-विज्जुलयाकुसुमबुब्बुयसरिच्छा । इट्टजणसंपओगा, विभवा देहा य जीवाणं ॥१८५॥ सोसन्ति जे वि उद्दृहि, मेरं भञ्जन्ति मुद्दिपहरेहिं। कालेण ते वि पुरिसा, कयन्तवयणं चिय पविद्वा ॥१८६॥

किया। १७० मंत्रियोंने उनसे कहा कि ये चैत्यभवन भरतने बनवाये हैं। इनकी रच्चा के लिये तुम कोई उपाय जल्ही हो करो। (१७१) इस पर गंगा नदीके बीच दण्डरब्रसे प्रहार करके सगरपुत्रोंने पर्वतके चारों ओर परिखा तैयार की। (१७२) इस छिटको देखकर रुष्ट नागेन्द्रने क्रोधरूपी अग्निसे प्रज्विलत होकर सभी सगरपुत्रोंको तत्त्वण भस्म कर डाला। (१७३) जिनवरके धर्मके प्रभावसे अनुकम्पा करके उन कुमारोंमेंसे दो कुमारोंको भरमसात् न किया। (१७४) सगरके पुत्रोंकी ऐसी मृत्य देखकर भगीरथ एवं भीम के साथ समस्त सैन्य अयोध्या छोट आया। (१७४) विना सममे-बुझे ही सगरको पुत्रमरणका समाचार निवेदित करनेवाले भीम व भगीरथको नीति एवं शास्त्रमें विद्वान् अमात्योंने रोका। (१५६) वे बुद्धिशाली मंत्री बहाँ गए और चक्रवर्तीको प्रणाम करके दिये हुए आसनपर जा बैठे। संज्ञा करनेपर वे कहने छगे कि—'हे राजन! इस संसारकी अनित्यता तथा असारता देखकर यहाँ पर ऐसा कौन पिएडत पुरुष है जो शोक करेगा ? (१७७-१७८) पहछे आपके ही समान वैभव गले भरत नामके चक्रवर्ती थे। उन्होंने षट्खण्डात्मक इस पृथ्वीको दासीकी भाँति वशमें कर रखा था। (१७२) उसका प्रथम पुत्र आदित्ययशाके नामसे विख्यात हुआ, जिसके नामसे प्रसिद्ध श्रादित्य वंश इस लोकमें चल रहा है। (१८०) बल, ऋद्धि एवं कीर्तिसे सम्पन्न इस वंशमें अनेक राजा दीर्घकालतक राज्य करके स्वर्गवासी हए। (१८२) मनुष्यकी बात तो जाने दें, जो अत्यन्त ऋद्विवाले तथा वैभवसे देदीप्यमान इन्द्र होते हैं, वे भी बुक्ती हुई आगकी भाँति ठंडे हो जाते हैं। (१८२) समस्त त्रैलोक्य जिनके पैरोंमें नमस्कार करता है ऐसे जिनवर भी आयुकर्मका चय होने पर अपने शरोरको छोड़ देते हैं। (१८३) जिस प्रकार एक वृत्तपर बसे हुए पत्ती प्रातःकाल होनेपर दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं उसी प्रकार एक कुटुम्बमें रहे हुए जीव भी चले जाते हैं। (१८४) लोगोंके वैभव, देह और इष्ट जनके साथके संयोग इन्द्रधनुष, फेन, स्वप्त, विजली, फूछ श्रीर बुलबुलेकी तरह चणिक एवं विनश्वर होते हैं। (१८५) जो समुद्रको सोखनेमें समर्थ थे और मुक्के प्रहारसे मेरुपर्वतको भी तोड सकते थे वे महासमर्थ पुरुष भी समय आनेपर कालके मुँहमें प्रविष्ट हो गये। (१८६) इस संसारमें सभी बलशालियोंकी अपेचा अधिक बलशाली मृत्यु ही है, जिसने कि चक्रवर्ती आदि अनन्त जीवोंका यहाँपर विनाश

१. दो वि जणे-प्रत्य । २. हुयब है जेम्ब-प्रत्य ।

बिल्याण जीवलोए, सबाण वि हो इअइबलो मच्चू । निहणं जेण अणन्ता, चक्कहराई इहं नीया ॥१८७॥ एवं मच्चुवसगए, ससुरा-ऽसुर-माणुसिम लोयिम । उम्मुक्कम्मकल्लसा, नवरं चिय प्रुस्थिया सिद्धा ॥१८८॥ उत्तमकुलुब्भवाणं, एयाणं गुणसहस्सिनिल्याणं । चिरए सुमिरज्जन्ते, कह चेव न फुटए हिययं? ॥१८९॥ जह ते कालेण निवा, इह मणुयभवे खयं समणुपत्ता । तह अम्हे वि य सबे, वचीहामो निरुत्तेणं ॥१९०॥ अत्रं पि सुणसु सामिय ! दीणसुहा भीम-भिगरही दो वि । एतथाऽऽगयाण पेच्छिस, नृणं सेसा खयं पत्ता ॥१९१॥ ते पेच्छिऊण राया, तं चिय सोऊण निययसुयमरणं । घणसोयसिल्यक्को, मुच्छावसवेम्भलो पिडओ ॥१९२॥ चन्दणजलोिल्पक्को, पिडबुद्धो पुत्तमरणदुक्खुलो । अह विलविउं पयत्तो, नयणेसु य मुक्कसिल्लोहो ॥१९३॥ हा ! सुकुमालसरीरा, पुत्ता मह सुरकुमारसमुद्धवा । केण विहया अयण्डे, अविराहियदुट्टवेरीण ? ॥१९४॥ हा ! गुणसहस्सिनिल्या, हा ! उत्तमहृत्व सोमसिवयणा । हा ! निम्घणेण विहिणा, विह्या मे निरणुकम्पेणं ॥१९५॥ कि तुज्झ नित्थ पुत्ता, पावविही ! बाल्या हिययइद्घा । जेण मह मारिस इहं, सुयाण सिट्ट सहस्साई ॥१९६॥ एयाणि य अन्नाणि य, चक्कहरो विलविऊण बहुयाइं । पिडबुद्धो भणइ तओ, वयणाई जायसंवेगो ॥१९५॥ हा ! कट्ट विसयविमोहिएण सुयणेहरुजुबद्धेणं । धम्मो मए न चिण्णो, तरुणत्ते मन्द्रभग्गेणं ॥१९८॥ कि मज्झ वसुमईए १, नविह निहीहि व रयणसिहएहिं ! । जं दुल्लहल्द्धाणं, पुत्ताण मुहं न पेच्छामि ॥१९९॥ धन्ना ते सप्पुरिसा, भरहाई जे मिहं पयहिऊणं । निविण्णकामभोगा, निस्सक्का चेव पबइया ॥२००॥ अह सो जण्हियपुत्तं, अहिसिञ्चेऊण भिगरिहं रज्जे । भीमरहेण समाणं, पबइओ जिणवरसयासे ॥२०१॥

किया है। (१८७) इस प्रकार मृत्युके वशीभूत देव, दानव एवं मनुष्यों से युक्त इस संसारमें कर्मरूपी मैलसे उन्मुक्त सिद्ध ही सम्यक्रूष्पसे स्थित हैं। (१८८) उत्तम कुलोंमें उत्पन्न तथा हजारों गुणोंके धामरूप इनका चिरत सुननेपर भला किसका हृद्य विदीर्ण न होगा ? (१८९) इस मानव-भवमें जिस प्रकार वे सब राजा काल आनेपर विनष्ट हो गये उसी प्रकार हम सब भी निश्चय ही चीए हो जायँगे। (१९०) हे स्वामी! दूसरी भी बात आप सुनिये। आप यहाँपर आये हुए दीन मुँहवाले भीम और भगीरथको देख रहे हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे सब मृत्युको प्राप्त हुए हैं '(१९१) उन्हें देखकर तथा अपने पुत्रोंके मरणका समाचार सुनकर तीत्र शोकरूपी काँटा जिसके शरीरमें चुभ रहा है ऐसा वह सगर चक्रवर्ती मून्ह्योंके कारण व्याकुल होकर नीचे गिर पड़ा। (१६२) चन्दनके जलसे शरीरका सिचन करनेपर प्रतिबुद्ध होकर पुत्रोंके मरणसे दु:लार्त उसकी आँसोंसे आँसुओंका प्रवाह बहने लगा, वह विलाप करते हुए कहने लगा कि—

सुकुमार शरीरवाले, देवकुमारोंके समान रूपवाले तथा दुष्ट वैरियोंके लिये भी आराधना करने योग्य हे मेरे पुत्रों ! असमयमें ही तुम्हारा किसने वध किया है ? (१९३-९४) हजारों गुणोंके धाम-रूप, उत्तम-रूप तथा चन्द्रके समान सौम्य सुखवाले मेरे पुत्रों का निर्दय विधिने बेरहम होकर वध किया है। (१९५) हे पापी विधि ! क्या तुझे हृदयसे प्रेम करने जैसे पुत्र एवं बालक नहीं है, जिससे मेरे साठ हजार पुत्रोंको तूने मार डाला ?' (१९६) ऐसा तथा इस तरहका दूसरा बहुत कुछ विलाप करनेके पश्चात् होशमें आया हुआ सगर चक्रवर्ती वैराग्य उत्पन्न होनेपर पुनः इस तरह कहने लगा (१९७)—

अफसोस है कि विषयों में आसक्त तथा पुत्रोंकी क्षेहरूपी रस्सीसे जकड़े हुए मन्दभागी मैंने जवानीकी अवस्थामें धर्मका आचरण नहीं किया। (१९८) कठिनाईसे प्राप्त पुत्रोंका मुख यदि मैं नहीं देख सकता तो फिर इस पृथ्वी तथा रह्नोंसे युक्त इन नौ निधियोंसे मुझे क्या ? (१९९) भरत आदि सत्पुरुष धन्य हैं, जिन्होंने पृथ्वीका त्याग करके काम-भोगोंसे विरक्त हो निःसंग भावसे दीचा श्रंगीकार की थी।' (२००) इस प्रकार सोचकर सगरने भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त किया और स्वयं भीमरथके साथ जिनवरके पास दीचा श्रंगीकार की। (२०१) घोर तप्रश्रयां करनेके प्रश्लात्

१. मूर्छीवशविष्ठलः।

काऊण तवमुयारं, उप्पाहिय केवलं सह सुएणं । आउक्सए महप्पा, सगरो सिद्धिं समणुपत्तो ॥२०२॥ अह भिगरही वि रज्जं, कुणइ महाभडसमूहपरिकिण्णो । साएयपुरवरीए, इन्दो जह देवनयरीए ॥२०३॥ भगीरथपूर्वभवः—

अह भगिरही कयाई, गन्तूण य पणिमऊण मुणिवसहं । तत्थेव सिन्निविद्दो, निम्नासने सुणिय धम्मं ॥२०४॥ सुयसागरमणगारं, पुच्छइ तं भगिरहो कुमारवरो । केणेव कारणेणं, ताणं मज्झे दुवे न मया १॥२०५॥ अह भणइ मुणिवरो सो, गच्छो सम्मेयपवयं चिल्जो । सिणयं विहरन्तो चिय, संपत्तो अन्तिमं गामं ॥२०६॥ दृष्टूण समणसङ्खं, गामजणो तस्स कुणइ उवसम्गं । कुम्भारेण निसिद्धो, निन्दन्तो फरुसवयणेहिं ॥२००॥ चोरत्तं पिछवन्नो, तत्थेगो गामवासिओ पुरिसो । तस्सऽवराहौनेमित्तं, गामो दृष्ट्यो कम्मजोएणं ॥२००॥ कुम्भारो वि य अन्नं, गामं आमन्तिओ गओ तह्या । सो तत्थ नविर एको, न य दृष्ट्यो कम्मजोएणं ॥२००॥ मिरऊण कुम्भयारो, विणओ जाओ महाधणसिमद्धो । वाराडयिम एत्तो, गामो जाओ समं तेणं ॥२१०॥ तत्तो वि करिय कालं, विणओ सो नरवई समुप्पनो । गामा वि माहवाहा, जाया हत्थीण परिमिल्या ॥२११॥ जाओ नरवइ समणो, देवो होऊण वरिवमाणिम्म । तत्तो चुओ समाणो, भिगरहिराया तुमं जाओ ॥२१२॥ जो वि हु सो गामजणो, कालं काऊण विविह जाईसु । कम्माणुभावजणिया, सगरस्स सुया समुप्पन्ना ॥२१३॥ सङ्घस्स निन्दणं कुणइ जो नरो राग-दोसपिडवद्धो । सो भवसहस्सवोरे, पुणरुत्तं भमह संसारे ॥२१४॥ सुणिऊण निययचरियं, भवपरियष्टं च सयरपुत्ताणं । समणो होऊण चिरं, भगीरही सिद्धिमणुपत्तो ॥२१५॥ एयं ते परिकहिर्यं, चरियं सयरस्स पत्थवुपत्रं । एत्तो मगहनराहिव!, जं पत्थ्य तं च वो सुणसु ॥२१६॥

पुत्रके साथ उसे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। आयुक्ता त्तय होनेपर महात्मा सगरने मोत्तपद प्राप्त किया। (२०२) भगीरथ का पूर्वभव—

इधर बड़े-बड़े सभटोंके समृद्दसे घिरा हुआ भगीरथ भी अलकापुरीमें इन्द्रकी भौति साकेत नगरीमें राज्य करने छगा। (२०३) एकबार भंगीरथ मुनिवरके पास गया और प्रणाम करके वहीं समीपमें बैठकर धर्मीपदेश सुनने छगा। (२०४) वहाँ कुमार भगीरथने श्रुतसागर मुनिवरसे पूछा कि किस कारण उन सबके बीचमें हम दो ही न मर पाये ? (२०५) इसपर उस मुनिवरने कहा कि एकबार एक संघ सम्मेतिशिखरकी ओर जारहा था। धीरे-धीरे विहार करता हुआ बहु अन्तिम गाँवमें आ पहुँचा। (२०६) श्रमणसंघको देखकर, एक कुम्भारके द्वारा कठोर वचनोंसे निन्दा किये जानेपर भी, गाँवके लोगोंने बहुत उपद्रव मचाया। (२०७) उस गाँवमें रहनेवाले एक पुरुषने चोरी की थी। इस अपराध पर राजाने सारा गाँव जला डाला। (२०८) आमन्त्रण मिलनेसे वह कुम्भार दूसरे गाँव गया था, अतः भाग्यवश वह अकेला न जला। (२०९) कुम्भार मरकर विपुछ धनसे समृद्ध एक विणिक्के रूपसे उत्पन्न हुआ। गाँवके दूसरे सबछोग भी बराटक (बराइ-विदर्भ) में उत्पन्न हुए। (२१०) वहाँसे भी मरकर वह विणकु राजा हुआ। चुद्र जन्तुओंसे बसे हुए इस गाँवको भी हाथियोंने कुचलकर तहसनहस कर डाला। (२११) वह राजा श्रमण हुआ और मरकर उत्तम विमानमें देव हुआ। वहाँ से च्यूत होकर तुम भगीरथ राजा हुए हो। (२१२) जो गाँवके दूसरे छोग थे वे भी मरकर और कर्मके विपाक स्वरूप विविध जातियोंमें जन्म लेकर सगरके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए। (२१३) राग-द्वेषसे युक्त जो मनुष्य संघकी निन्दा करता है वह हजारों घोर जन्मोंसे व्याप्त संसारमें बारबार जन्म हेता है।' (२१४) इस प्रकार अपना चरित तथा सगरके पत्रोंका भवश्रमण सनकर भगीरथ श्रमण बना और चिरकाल तक दीचा पालकर उसने सिद्धि प्राप्त की। (२१५) गौतम गणधर कहते हैं कि हे मगधाधिप श्रेणिक! सगर सम्बन्धी यह वृत्तान्त मैंने तुमसे कहा। अब जो प्रस्तुत है बह तुम सुनो। (२१६)

१. कुमारवहं-प्रत्य ।

# महाराज्ञसस्य वैराग्यं पूर्वभवश्र-

जो तत्थ सो महप्पा, लङ्कापुिरसामिओ महारक्लो । निक्कण्टयमणुकूलं, मुझइ रज्जं महाभोगं ॥२१०॥ सो अन्नया कयाई, जुवईजणपेरिमिओ वरुजाणे । रिमिजण वाविसिलिले, पेच्छइ भमरं पउममज्झे ॥२१८॥ जह पउमगन्धलुद्धो, नद्दो च्चिय महुयरो अविन्नाणो । तह जुवइवयणकमले, आसत्तो चेव नद्दो हं ॥२१९॥ सुइबुद्धिणा विह्लणा, नियमेणं महुयरा विणस्सन्ति । कुसलो वि जं विणद्दो, अहयं तं मोहदुल्लिखं ॥२२०॥ गन्धेण रसेण इमो, जइ एवं महुयरो खयं पत्तो । पढमं चेव विणद्दो, पश्चिन्दियवसगओ जो हं ॥२२१॥ भोत्तृण विसयसोक्सं, पुरिसो धम्मेण विरहिओ सन्तो । परिभमइ चाउरन्तं, पुणरुत्तं दीहसंसारं ॥२२२॥ जाव य विरत्तभावो, अच्छइ लङ्काहिवो परिगणन्तो । ताव य सङ्घपरिवुडो, पत्तो सुयसायरो समणो ॥२२३॥ तस-पाण-जन्तुरहिए, उज्जाणे फासुए सिलावट्टे । तत्थेव सिन्निविद्दो, समणिहि समं कर्यानओगो ॥२२४॥ उज्जाणपालएहिं, सिट्टे समणागमे तओ राया । गन्तृण पययमणसो, पणमइ सुयसायरं साहुं ॥२२५॥ सेसं च समणसङ्घं, जहक्कमं पणिमऊण उविविद्दो । पुच्छइ भवपरियट्टं, निययं राया मुणिवरिन्दं ॥२२६॥ अह साहिउं पयत्तो, समणो छउमत्थनाणविसएणं । भरहेत्थ पोयणपुरे, वसइ नरो हियकरो नामं ॥२२०॥ भज्जा य माहवी से, पुत्तो पीइंकरो तुमं तेसि । जिणवरधम्मुएपन्नो, हेमरहो नरवई तत्थ ॥२२८॥ सो अन्नया कर्याई, चेदयपूर्य र इत्तु भावेणं । पडुपडह-सङ्क्षसिह्यं, जयसइं जिणवरे कुणइ ॥२२९॥ सो अन्नया कर्याई, चेदयपूर्य र इत्तु भावेणं । पडुपडह-सङ्क्षसिह्यं, जयसइं जिणवरे कुणइ ॥२२९॥

डधर जो छंकानगरीका स्वामी महात्मा महाराच्यस था वह निष्कण्टक अनुकूछ तथा बड़ी-बड़ी भीग-सामिष्रयोंसे समृद्ध ऐसे राज्यका उपभोग करने छगा। (२१७) युवतियोंसे घिरा हुआ वह एक बार एक सुन्दर उद्यानमें बावड़ीके जलमें कीड़ा कर रहा था। उस समय उसने कमलके बीच एक भ्रमर देखा। (२१८) उसे देखकर वह सोचने छगा कि कमलकी गन्धमें लुब्ध अबूस भौरा जिस प्रकार नष्ट होता है उसी प्रकार युवतियोंके मुखरूपी कमलमें आसक्त मैं भी मानों नष्ट ही हुआ हूँ। (२१९) शुचि (विवेकशील) बुद्धिका अभाव होनेसे भौरे नियमसे बिनष्ट होते हैं. जब कि मैं तो कुशल होनेपर भी मोहकी दुष्ट आदतसे नष्ट ही हुआ हूँ। (२२०) यदि यह भौरा गन्ध एवं रसमें गृद्ध होनेके कारण मृत्यु प्राप्त करता है तो पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत मैं पहले ही नष्ट हो चुका हूँ। (२२१) धर्मसे विरिहत पुरुष चार गतिरूपी चार सीमाओंवाले दीर्घ संसारमें पुनः पुनः परिश्रमण करता रहता है। (२२२)

इस प्रकारकी वैराग्य भावनाका विचार छंकापित कर रहा था कि अपने संघके साथ श्रुतसागर नामके मुनि वहाँ पधारे। (२२३) उस उद्यानमें त्रस एवं स्थावर जन्तुत्रोंसे रिहत अचित्त शिलापटृपर वह मुनि नियम धारण करके साधुत्रोंके साथ बैठे। (२२४) श्रमण साधुत्रोंका आगमन उद्यानपालकों द्वारा कहे जानेपर उस स्रोर प्रयक्षशील मनवाले राजाने जाकर श्रुतसागर मुनिका वन्दन किया। (२२५) शेष श्रमणसंघको भी यथाक्रम वन्दन करके राजा बैठा और मुनिवरसे अपने संसार-परिश्रमणके बारेमें पूछने लगा। (२२६) श्रमण्मुनिने अपने छद्मस्थज्ञानसे जो कुछ श्रवगत हो सकता था उसे जानकर कहा कि—

'इस भरतक्षेत्रके पोतनपुर नामक नगरमें हितकर नामका एक आदमी रहता था। (२२७) उसकी भार्याका नाम माधवी था। उनके तुम प्रियंकर नामके पुत्र थे। वहाँपर जिनवरके धर्ममें अनुरागी हेमरथ नामका राजा था। (२२८) वह एक दिन भावपूर्वक चैत्यपूजा करनेके लिये गया और बड़े-बड़े ढोल व इांखकी ध्वनिके साथ जिनवरकी जय बुलाने खगा। (२२६) तुम अभी उठे ही थे कि आवाज सुनते ही आनन्दविभोर होकर जिनेश्वरकी स्तुति व मंगलविधिकी उद्घोषणा

महाराक्षसका पूर्ववृत्त एवं प्रव्रज्या हेना-

परिवृत: । २. करेल् — प्रत्य० ।

उद्वियमेचो सि तुमं, सद्दं सोऊण हट्टतुट्टमणो। अह घोसिउं पयचो, जिणस्स थुइमङ्गलिवहाणं ॥२३०॥ कालं काऊण तओ, जक्को जाओ मिहिंद्वुसंपन्नो। अवरिवदेहे पेच्छ्इ, कञ्चणनयरे मुणिवरस्स ॥२३१॥ उवसागं कीरन्तं, वारेऊण य रिऊ ससचीए। रक्कइ मुणिवरदेहं, जक्को पुण्णं समज्जेइ ॥२३२॥ तच्चो चुओ समाणो, तिंडयङ्गयखेयरस्स वेयङ्के । सिरिपभदेवीतणओ, जाओ उइओ वरकुमारो ॥२३३॥ तो वन्दणाएँ जन्तं, अह चारणिविक्कमं पलोएउं। विज्ञाहराहिराया, कुणह नियाणं तओ मृद्धो ॥२३४॥ काऊण तबमुयारं, ईसाणे सुरवरो त्य होऊणं। घणवाहणस्स पुत्तो, जाओ सि तुमं महारक्को ॥२३५॥ सुरभोगेसु न तिची, जो सि तुमं न य गओ सुनिरकालं। कह परितुद्धे होहिसि, दियहाणं सोलसद्धेणं? ॥२३६॥ सोऊण वयणमेयं, गओ विसायं तओ महारक्को । आसन्नमरणभावो, भणइ निरन्दो इमं वयणं ॥२३०॥ विसयविसमोहिएणं, महिलानेहाणुरागरचेणं। कालो चिय न य नाओ, केचियमेचो वि वोलीणो ॥२३८॥ वर्मासिश्वऊण रज्जे, पुर्च चिय देवरक्कसं राया। तह भाणुरक्कसं पि य, जुवरज्जे ठिवय निक्कन्तो ॥२४०॥ विसिरियसक्वसङ्गो, चइऊणं चउविहं च आहारं। आराहणाएँ कालं, काऊण सुरुत्तमो जाओ ॥२४१॥ अह किन्नरगीयपुरे, सिरिधरिवज्ञाहरस्स वरदुहिया। रइवेगनामधेया, सा महिला देवरक्कस्स ॥२४२॥ गन्धवगीयनयरे, सुरसिन्नभरायनामधेयस्स । जाया गन्धारिसुया, गन्धवा भाणुरक्कस्स ॥२४३॥ दस देवरक्कसस्या, जाया छ चेव वरकुमारीओ। तह भाणुरक्कसस्स वि, तावइया चेव उपन्ना ॥२४॥। दस देवरक्कससस्या, जाया छ चेव वरकुमारीओ। तह भाणुरक्कसस्स वि, तावइया चेव उपन्ना ॥२४॥।

करने छगे। (२३०) वहाँ से मर करके अपरिविदेहमें कंचन नगरमें तुम ऋदिसम्पन्न यत्त हुए। वहाँ तुमने एक मिनवरको देखा। (२३१) अपने सामर्थ्यसे उपसर्ग करनेवाले रात्रुओंका निवारण करके और इस प्रकार मिनवरकी देहकी रक्ता करके उस यत्तने पुण्योपार्जन किया। (२३२) वहाँसे च्युत होनेपर वैताह्यपर्वतमें तिंडदंगद नामक खेचरकी भार्या श्रीप्रभादेवीके उदित नामक पुत्र रूपसे तुम उत्पन्न हुए। (२३२) वन्दनार्थ जाते हुए चामर-विक्रमको देखकर मृद्र विद्याधर राजाने निदान ( दृद्र संकल्प ) किया। (२३४) उम्र तप करनेके पश्चात् ईशान देवलोकमें वह देव हुआ। वहाँसे च्युत होकर तुम घनवाहनके पुत्र महारान्तस हुए हो। (२३५) देवताओंके योग्य दीर्घकाळीन भोगोंसे भी यदि तुम्हें तृप्ति न हुई तो फिर आठ दिनोंमें तुम्हें परितृष्टि कैसे हो सकती है ?' (२३६) यह कथन सुनकर महारान्तसको विषाद हुआ। मरण समीप है यह जानकर राजा यों कहने लगा—'विषयरूपी विषसे बेहोश तथा क्रियोंके स्नेहानुरागमें आसक्त में यह नहीं जान पाया कि कितना काल ज्यतीत हुआ है। (२३५-३८) घरमें आगा लगनेपर जल्दी-जल्दी कूऑ नहीं खोदा जा सकता। दौड़ते हुए घोड़ेको तत्त्वण काबूमें नहीं लाया जा सकता।' (२३९) इस प्रकार कहकर अपने पुत्र देवरान्तसको राज्यपर अभिषिक्त करके तथा भानुरान्तसको युवराजपदपर स्थापित करके उसने दीना अंगीकार की। (२४०) सब प्रकारकी आसक्तियोंका तथा चार प्रकारके आहारका परित्याग करके आराधनापूर्वक मरकर वह देवरूपसे उत्पन्न हुआ। (२४१)

इधर किन्नरगीतपुर नामक नगरमें श्रीधर विद्याधरकी रितवेगा नामकी जो उत्तम पुत्री थी वह देवराज्ञसकी पत्नी हुई। (२४२) गन्धवेगीतनगरमें सुरसिन्नभराज नामक राजाकी गान्धारी नामकी पत्नीसे उत्पन्न गन्धवो नामकी कुमारीके साथ भानुराज्ञसका विवाह हुआ। (२४३) देवराज्ञसके दस पुत्र तथा छः उत्तम कन्याएँ हुई। भानुराज्ञसकी भी इतनी ही संतानें हुई। (२४४) इन राज्ञसपुत्रोंने जल्दी ही अपने नाम से युक्त तथा श्रवकापुरीके जैसे उत्तम नगरोंसे ज्याप्त अनेक

१. अहवामरिवक्सं—मु. । २. खन्यते सुत्वरमाणैः । ३. पूत्कृते । ४. सुरसिवमनामधेयरायस्स-प्रत्य ।

५. अशन, पान सादिम और स्वादिम—आहारके वे चार प्रकार हैं। अशन—रोटी आदि भोजन; पान—पानी, द्घ आदि पेय पदार्थ; खादिम—फल, मेवा आदि; और स्वादिम—प्रपारी, लौंग आदि मुखवास ।

अमरपुरसिन्नभाइं, सनामसिरसाइँ पट्टणवराइं। रक्खससुएहि सिग्धं, कयाइँ बहुसिन्नवेसाइं ॥२४५॥ संझायाल१सुवेलो२, मणपल्हाओ३ मणोहरो४ चेव। हंसद्दीवो५ हिर्रजो६, धन्नो७ कणओ८ समुद्दो य९ ॥२४६॥ नामेण अद्धसम्गो१०, एव निवेसा महागुणसिमद्धा। उप्पाइया समत्था, महइमहारक्खससुएहिं ॥२४०॥ आवत्तवियडमेहा, उक्कडफुडदुग्गहा महाभागा। तवणायविलयरयणा, कया य रिवरक्खससुएहिं ॥२४८॥ वरभवण-तुङ्गतोरण-नाणाविहमणिमऊहपज्जलिया। सोहन्ति सिन्नवेसा, रक्खसपुत्ताण कील्णया॥२४९॥ राया उ देवरक्खो, बीओ पुण भाणुरक्खसनिरन्दो। घेत्तुण पवरदिक्खं, अद्यावाहं समणुपत्ती॥२५०॥

#### राच्चसवंश:---

एवं तु महावंसे, वोलीणे मेहवाहणों जाओ । रक्खससुओ महप्पा, मणवेगाए समुप्पन्नो ॥२५१॥ तस्स य नामेण इमो, रक्खसवंसो जयम्मि विक्खाओ । तस्स वि आइचगई, महन्तिकत्ती य उप्पन्नो ॥२५२॥ सुप्पभदेवीतणया, रिव-चन्दसमप्पभा कुमारवरा । समणो होऊण चिरं, पिया य तेसिं गओ सग्गं ॥२५३॥ नामेण मयणपउमा, आइच्चगइस्स वल्लभा भज्जा । आउणहनामधेया, मिहला उ महन्तिकित्तिस्स ॥२५४॥ आइचगइस्स सुओ, भीमरहो नाम नरवई जाओ । तस्साऽऽसि मिहिलियाणं, सहस्समेगं वरवहूणं ॥२५५॥ अट्टुत्तरं सयं चिय, पुत्ताणं अमरह्वसिरसाणं । घेतूण य पबज्जं, भीमरहो पत्थिओ सिद्धि ॥२५६॥ रक्खिनित रक्खसा खलु, दीवा पुण्णेण रिक्खिया जेण । तेणं चिय खयराणं, रक्खसनामं क्यं लोए ॥२५७॥

सिन्नवेशोंको स्थापना की। (२४५) सन्ध्याकाल, सुवेल, मनःप्रह्वाद, मनोहर, हंसद्वीप, हरिज, धन्य, कनक, समुद्र, अर्द्धस्वर्ग— बड़े बड़े गुणोंसे समृद्ध इन समस्त सिन्नवेशोंकी स्थापना महाराचसके महान् पुत्रोंने की। (२४६-४७) त्रावर्तविकट नामक मेचसे युक्त, विस्तीण, विशद एवं शत्रुत्रोंके द्वारा दुर्घह तथा किनारोंसे टकरानेवाली पानीकी लहरोंमें बहकर आए हुए रह्नोंसे व्याप्त द्वीपोंमें रविराचसके पुत्रोंने भी सिन्नवेश बसाए। (२४५) उत्तम भवन, उन्नत तोरण और नानाविध मणियोंकी किरणोंसे देवीप्यमान राचसपुत्रों द्वारा निर्मित वे सिन्नवेश शोभित हो रहे थे। (२४९) देवराचस राजा तथा दूसरा भानुराचस नरेन्द्र— इन दोनोंने उत्तम दीचा अंगीकार करके अञ्यावाध सुख प्राप्त किया। (२५०)

#### राक्षसवंश---

इस प्रकार अनेक पीढ़ियोंके व्यतीत होने पर इस महावंशमें मेघवाहन हुआ। मनोवेगा नामकी पत्नीसे उसे महात्मा राज्ञस नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। (२५१) उसके नामसे यह राज्ञसवंश जगत्में प्रसिद्ध हुआ। उसे भी सुप्रभा नामकी पत्नीसे सूर्य एवं चन्द्र जैसी कान्तिवाले आदित्यगति तथा महत्कीर्ति नामक दो पुत्र हुए। उनके पिता चिरकाल पर्यंत श्रमण धर्म पालकर स्वर्गमें गये। (२५२-२५३) आदित्यगतिकी प्रिय पत्नीका नाम मदनपद्मा और महत्कीर्तिकी भार्याका नाम आयुर्नेख था। (२५४) आदित्यगतिका पुत्र भीमरथ नामका राजा हुद्या। उसकी उत्तम पत्नी रूपसे एक हजार स्त्रियाँ थों तथा देवतात्रों के रूपके समान सुक्तप १०८ पुत्र थे। प्रव्रज्या प्रहण करके भीमरथने सिद्धिकी ओर प्रयाण किया। (२५५-२५६) पुण्य द्वारा परिरक्ति राज्ञस द्वीपोंकी रज्ञा करते थे, अतः लोक में खेचर (विद्याधर) राज्ञसके नामसे प्रसिद्ध हुए। (२५७)

हे श्रेणिक! राज्ञसवंशके उद्भवके वारेमें यह सब मैंने तुमसे कहा। अब इस वंशमें जो पुरुष हुए हैं उनके बारेमें

१. मूलमें 'तवणायविलयरयणा' पाठ है। इसका अर्थ बहुत खींचतान करने पर भी वरावर नहीं बैठता। रिविषणने, मूलमें जो भी पाठ रहा हो, उसका अनुवाद 'तटतोयावलीर कद्वीपाः' किया है और वह सन्दर्भ के साथ वरावर बैठता भी है, अतः उसीका अनुवाद यहाँ दिया गया है।

एसो ते परिकहिओ, रक्खसबंसस्स उब्भवो तुज्झ । सेणिय! सुणाहि एत्तो, वंसे पुरिसा समासेण ॥२५८॥ भीमप्पहस्स पुत्तो, पढमो पूयारहो समुप्पन्नो । पष्डओ खायजसो, रज्जे ठिवऊण जियभाणुं ॥२५९॥ जियभाणुस्स वि पुत्तो, संपरिकित्ती विसालवच्छयलो । सुगीवो तस्स सुओ, तस्स वि य भवे हरिगीवो ॥२६०॥ सिरिगीवो सुमुहो वि य, सुबन्तो अमियवेगनामो य । आइच्चगह्कुमारो, इन्दप्पभ इन्दमेहो य ॥२६१॥ जाओ मयारिदमणो, पहिओ इन्दइ सुभाणुभम्मो य । एत्तो सुरारि तिजडो, महणो अङ्गारओ य स्वी ॥२६२॥ चक्कार वज्जमज्झो, पमोय वरसीहवाहणो सुरो । चाउण्डरावणो वि य, भीमो भयवाह रिउमहणो ॥२६२॥ निवाणभित्तमन्तो उमासिरी अरुहभत्तिमन्तो य । तह य पवणुत्तरगई, उत्तम अणिलो य चण्डो य ॥२६४॥ लङ्कासोग मऊहो, महवाहु मणोरमो य रिवतेओ । महगइ महकन्तंजसो, अरिसंतासो य रायाणो ॥२६५॥ चन्दवयणो य महरवो, मेहज्झाणो तहेव गहखोभो । नक्खत्त्वसणमाई, एवं विज्ञाहरा नेया ॥ २६६॥ कोडीण सयसहस्सा, एवं विज्ञाहरा बल्सिमद्धा । लङ्कापुरीऍ सामी, वोलीणा दीहकालेणं ॥२६०॥ पुत्ताण निययरज्जं, दाउण परंपराऍ निक्खन्ता । देवत्तं सिवसोक्खं, केइ ससत्तीऍ संपत्ता ॥२६८॥ एवं गएसु नियमा, महयापुरिसेसु पउमगब्भाए । मेहप्पमस्स पुत्तो, कित्तीभवलो समुप्पनो ॥२६९॥ एवं गएसु नियमा, महयापुरिसेसु पउमगब्भाए । मेहप्पमस्स पुत्तो, कित्तीभवलो समुप्पनो ॥२६९॥ एवं भवन्तरकष्ण तवोबलेणं, पावन्ति देव-मणुएसु महन्तसोक्खं । केप्रथ बङ्गनीसेसकसाय-मोहा, सिद्धा भवन्ति विमल-ऽनलपङ्गमुका ॥२०१॥

॥ इति पडमचरिए रक्खसवंसाहियारे पक्रमुद्देसओ समत्तो ॥

संचेपसे मैं तुम्हें कहता हूँ, वह तुम सुनो । (२५८)

भीमप्रभक्त प्रथम पुत्र पूजाई उत्पन्न हुआ । विख्यात कीर्तिवाछे उसने राज्यपर जितमानुको प्रतिष्ठित करके दीजा छी। (२५९) जितमानुका विशाल वर्ज्ञस्थलवाला संपरिकीर्ति नामका पुत्र था। उसका पुत्र सुप्रीव था और उसका भी पुत्र हरिप्रीव था। (२६०) उसके पश्चात् कमशः श्रीप्रीव, सुमुख, सुन्नत, अमितवेग, आदित्यवेग, इन्द्रप्रभ, इन्द्रमेण, मृगारिद्मन, प्रहित, इन्द्रजित्, सुभानुधर्म, सुरारि, त्रिजट, मथन, अंगारक, रिव, चक्रार, वक्रमध्य, प्रमोद, वरसिंहवाहन, सूर, चामुण्ड, रावण, भीम, भयावह, रिपुमथन, निर्वाणभक्तिमान्, उपशी, अईद्भक्तिमान्, पवन, उत्तरगति, उत्तम, अनिल, चण्ड, लंकाशोक, मयूख, महावाहु, मनोरम, रिवतेज, बृहद्रित, बृहत्कान्तयश, अरिसंत्रास, चन्द्रवदन, महारव, मेघध्वान, प्रहत्तोभ, नत्तत्रदमन आदि विद्याधर हुए। (२६१-२६६) इस प्रकार बलसे समृद्ध शतसहस्र (लाखों) करोड़ विद्याधर लंकापुरीके राजा हुए। उनको स्वर्गवासी हुए दीर्घकाल व्यतीत हुआ है। (२६७) वे कमसे अपने-त्रपने पुत्रोंको राजगही देकर प्रवच्या अंगीकार करते थे। अपनी शक्तिके अनुसार उनमेंसे कुल ने शिवसुल (मोत्त) तो दूसरोंने देवत्व प्राप्त किया। (२६८) इस प्रकार इन महापुरुषोंके जानेपर पद्माके गर्भसे मेघप्रभको कीर्तिधवल नामका पुत्र हुआ। (२६९) आज्ञा, ऐश्वर्य, त्रादि विविध गुणोंसे पूर्ण वह विद्याधरोंके साथ लंकापुरोमें सुरेन्द्रकी भाँति राज्य करता था। (२००) इस प्रकार दूसरे जन्ममें किये गये तपोबलसे जीव देव व मनुष्यलोकमें बड़ा भारी सुख प्राप्त करते हैं और यहाँपर कोई कोई तो सम्पूर्ण कषाय एवं मोहका नाश करके कर्मकरी मलसे सुक्त तथा पवित्र होकर सिद्ध भी होते हैं।

। पद्मचरितके राक्षसवंश नामक अधिकारमें पाँचवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ ।

१. जिणभागुं--प्रत्य । २. जिणभागु--प्रत्य ।

# ६. रक्खस-वाणरपव्वज्जाविहाणाहियारो

वानरवंशः ---

एसो ते परिकिहिओ, रक्खसवंसो मए समासेणं। एतो सुणाहि नरवह ! वाणरवंसस्स उप्पत्ती ॥ १ ॥ वेयहुनगवरिन्दे, मेहपुरं दिक्खणाएँ सेढीए। विज्ञाहरसामन्तो, अहइन्दो अध्ध विक्खाओ ॥ २ ॥ भज्जा य सिरिमई से, सिरिकण्ठो तीएँ गञ्भसंभुओ। पुत्तो महागुणधरो, देवकुमारोवमसिरीओ ॥ ३ ॥ देवि ति नाम कन्ना, सिरिकण्ठसहोयरा विसालच्छी। सयलम्म जीवलोए, रूवपडागा महिलियाणं॥ ४ ॥ अह रयणपुराहिवई, वीरो पुण्फुत्तरो महाराया। सस्स गुणेहि सिरच्छो, पुत्तो पउमुत्तरो नाम ॥ ५ ॥ सिरिकण्ठनिययवहिणी, मग्गइ पुण्फुत्तरो सुर्यानिमिन्तं। न य तेण तस्स दिन्ना, दिन्ना सा कित्तिधवलस्स ॥ ६ ॥ वित्तो चिय वीवाहो, दोण्ह वि विहिणा महासमुदएणं। सोऊण तिनिमन्तं, रुद्दो पुण्फुत्तरो राया॥ ७ ॥ अह अन्नया कयाई, सिरिकण्ठो वन्दणाएँ देविगिरिं। गन्तूण पिडिनियत्तो, पेच्छइ कन्नं वरुज्जाणे॥ ८ ॥ सीणिऊण तीएँ भावं, हिरसवसुञ्भिन्नदेहरोमश्चो। अवगूहिऊण कन्नं, उप्पइओ नहयलं तुरिओ॥ १० ॥ पुण्फुत्तरो निरिन्दो, सिट्टे चेडीहि नियंसुयासमग्गो। सन्नद्भबद्भक्तओ, मग्गेण पहाविओ तस्स ॥ ११ ॥ बहुसत्थ-नीइकुसलो, सिरिकण्ठो जाणिऊण परमत्थं। लङ्कापुरिं पिवद्दो, सरणं चिय कित्तिधवलस्स ॥ १२ ॥ संभासिओ सिणेहं, रक्खसवइणा पहट्रमणसेणं। सिट्टं च जहावन्तं, कन्नाहरणाइयं सबं॥ १३ ॥

### ६. राक्षस एवं वानरोंकी प्रवज्या

वानर-वंश--

हे राजन्! मैंने तुम्हें राक्षसवशंके बारेमें संचेपसे यह सब कहा, अब वानरवंशकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो। (१)

वैताढ्य पर्वतकी दिल्लाण शाखामें मेघपुर नामका नगर है। वहाँ अहमिन्द्र नामका एक विख्यात विद्याधर राजा रहता था। (२) उसकी भार्या श्रीमती थी। उसके गर्भसे उत्पन्न महागुणी तथा देवोंके कुमारोंकीसी कान्तिवाला श्रीकण्ठ नामका पुत्र था। (३) श्रीकण्ठकी बहनका नाम देवी था। उसकी आँखें बड़ी बड़ी थीं तथा समस्त जोबलोकमें महिलाओंके रूपके लिये वह पताकातुल्य अर्थात् सवेश्रेष्ठ रूपवती थी। (४) रत्नपुर नामक नगरका अधिपति पुष्पोत्तर नामका एक वीर महाराजा था। गुगोंसे अपने ही जैसा उसका पद्मोत्तर नामका पुत्र था। (४) पुष्पोत्तरने श्रपने पुत्रके लिये श्रीकण्ठसे उसकी बहन देवोकी मँगनी की, किंतु उसने उसे न देकर कीर्तिधवलको दी। (६) दोनोंका विधिपूर्वक विवाह बड़े समारोहके साथ सम्पन्न हुआ। यह सुनकर पुष्पोत्तर राजा रुष्ट हो गया। (७)

एक बार श्रीकण्ठ वन्द्नार्थ देविगिरि जाकर छौट रहा था। रास्तेमें एक उत्तम उद्यानमें उसने एक कन्या देवी। (८) उसने भी कामदेवके समान सुन्दर रूपवाले उस कुमारको देखा। उसी समय दोनोंके बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। (९) उस कन्याके भावको जानकर आनन्दसे रोमांचित शरीरवाला वह कुमार कन्याको आर्लिगित करके एकदम आकाशमें उड़ गया। (१०) दासियों द्वारा अपनी लड़कीका अपहरण सुनकर पुष्पोत्तर राजाने सैन्यसे तैयार होकर तथा स्वयं कवच पहनकर जिस मार्गसे वह गया था, उस मार्गसे उसका पीछा किया। (११) अनेकविध शास्त्र एवं नीतिमें कुशल श्रीकण्ठने अपने कल्याण को जानकर लंकापुरीमें प्रवेश किया तथा कीर्तिधवलकी शरणमें गया। (१२) मनमें प्रसन्न राम्रसपतिने स्नेहपूर्वक उसे बुलाया। उसने कन्यापहरण आदि जो कुछ हुआ था वह यथावत् कह सुनाया। (१३) उस

१. धीरो-प्रस्य । २. नियसुयाहरणे-मु ।

ताव चिय गयणयले, गयवर-रह-जोह-तुरयसंबद्धं । उत्तरिदसाएँ पेच्छइ, एज्जन्तं साहणं विउलं ॥ १४ ॥ कित्तिधवलेण दूओ, पेसविओ महुर-सामवयणेहिं । अह सो वि तुरियचवलो, सिग्धं पुण्कुत्तरं पत्तो ॥ १५ ॥ काऊण सिरपणामं, दूओ तं भणइ महुरवयणेहिं । कित्तिधवलेण सामिय!, विसिक्जओ तुज्झ पासिम्म ॥ १६ ॥ उत्तमकुलसंभूओ, उत्तमचरिएहि उत्तमो सि पहु! । तेणं चिय तेलोके, भमइ जसो पायडो तुज्झ ॥ १७ ॥ अह भणइ कित्तिधवलो, सामि! निसामेहि मज्झ वयणाइं । सिरिकण्ठो य कुमारो, उत्तमकुल-रूवसंपन्नो ॥ १८ ॥ उत्तमपुरिसाण जए, संजोगो होइ उत्तमेहि समं । अहमाण मिज्झमाण य, सिरसो, सिरसेहि वा होजा ॥ १९ ॥ सुद्धु वि रिक्लज्जन्ती, थ्रुंथुकियं रिक्लया पयरोणं । होही परसोवन्था, खलयणिरिद्धि व वरकन्ना ॥ २० ॥ दोण्णि व उत्तमवंसा, दोण्णि व वयसाणुह्रवसोहाइं । एयाण समाओगो, होउ अविग्धं नराहिवई! ॥ २१ ॥ जुज्झेण निश्य कर्ज्ञं, बहुजणघाएण कारिएण पहू! । परगेहसेवणं चिय, एस सहावो महिलियाणं ॥ २२ ॥ एवं चिय वट्टन्ते, उल्लवे ताव आगया दूई । निमऊण चल्णकमले, विज्जाहरपत्थिवं भणइ ॥ २३ ॥ अह विन्नवेइ पउमा, सामि! तुमं चल्णवन्दणं काउं । सिरिकण्ठस्स नराहिव! थेवो वि हु निश्य अवराहो ॥ २४ ॥ सयमेव मए गहिओ, एसो कम्माणुभावजोएण । अन्नस्स मज्झ नियमो, नरस्स एयं पमोत्तृणं ॥ २५ ॥ बहुसत्थ-नीइकुसलो, राया परिचिन्तिऊण हियएणं । दाऊण तस्स कन्नं, निययपुरं परिथओ सिग्धं ॥ २६ ॥ मम्मसिरसुद्धपक्ले, नक्लत्ते सोहणे तओ दियहे । वत्तं पाणिग्गहणं, अणन्नसरिसं वसुमईए ॥ २७ ॥

समय भाकाशमें उत्तर दिशाकी ओर हाथी, रथ, योद्धा व घोड़ेसे युक्त विपुल सेनाको भाते हुए उसने देखा। (१४) कीर्ति-धवलने भी मधुर एवं शान्तिजनक वचनोंके साथ दूतको भेजा। तेज और चपल वह दूत भी शीघ्र ही पुष्पोत्तरके पास जा पहुँचा। (१५) सिरसे प्रणाम करके मधुर वचनसे उसने कहा कि—

'हे स्वामी! कीर्तिधवलने मुझे आपके पास भेजा है। (१६) हे प्रभो! आप उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं तथा उत्तम आवरणके कारण स्वयं आप भी उत्तम हैं। इसीलिये आपका विशद यश त्रेलोक्यमें परिश्रमण करता है। (१७) हे स्वामी! कीर्तिधवलने कहलाया है कि छाप मेरी बात मुनें। श्रीकण्ठकुमार भी उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा रूपसम्पन्न है। (१८) विश्वमें उत्तम पुरुषोंका सम्बन्ध उत्तम पुरुषोंके साथ होना चाहिए। इसी प्रकार अधमका अधमके साथ ख्रीर मध्यमका मध्यमके साथ सम्बन्ध होना चाहिए। अर्थात् सहशके साथ ही सहशका सम्बन्ध उचित है। (१९) भलोभौति प्रयत्न पूर्वक रत्ता की जाय या तिरस्कारके साथ रत्ता की जाय, पर उत्तम कन्या तो दुष्ट पुरुषकी ऋद्विके समान दूसरेके द्वारा ही उपभोग्य होती है। (२०) हे राजन्! दोनों हो उत्तम वंशके हैं, दोनों हो वयके अनुरूप रूपसम्पन्न हैं। अतः इन दोनोंका निर्विदन समागम होना चाहिए। (२१) हे प्रभो! अनेक जनोंका घात करनेवाले युद्धका कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरोंके घरकी सेवा यह तो क्वियोंका स्वमाव है। (२२)

इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था कि एक दूती आई और चरणकमल्लमें नमस्कार करके विद्याधर राजासे कहने लगी—'हे स्वामो! आपके चरणों में वन्दन करके पद्मा विनती करती है कि श्रीकण्ठका इसमें थोड़ा भी अपराध नहीं है। (२३-२४) अपने कर्मके फलस्वरूप ही मैंने स्वयं इसे अंगोकार किया है। इसे छोड़ कर दूसरे पुरुषका मुझे नियम है।' (२५) बहुविधशास्त्र एवं नीतिमें कुशल राजाने मनमें सोचकर अपनी कन्या उसे दी। बादमें जल्दी ही उसने अपने नगरकी ओर प्रध्यान किया। (२६) मार्गशोर्ष महीनेके शुक्ष पद्ममें, उत्तम नद्मत्र व दिनमें उनका जो पाणिप्रहण हुआ वह पृथ्वी पर अद्वितीय था। (२७)

१. तिरस्कृत्य। २. परोपभोग्या।

अह भणइ कित्तिधवलो, सिरिकण्ठं तिबनेहपडिबद्धो । मा वच्चसु वेयद्भं, तत्थ तुमं वेरिया बहवे ॥ २८॥ अत्थेत्थ रुवणतोए, दीवो मणि-रयणिकरणविच्छुरिओ । कप्पतरुसिन्नहेहिं, संछन्नो पायवगणेहिं ॥ २९ ॥ भीमा-८इभीमहेउं. दक्लिणां सुरवरेहि काऊण । पुबं चिय अणुणाया, खेयरवसहा इहं दीवे ॥ ३० ॥ दीवो संझावेलो, मणपल्हाओ सुवेलकणयहरी। नामं सुओवणो वि य, जलअज्झाओ य हंसो य ॥ ३१॥ नामेण अद्भसम्गो, उक्कडवियडो त्थ रोहणो अमलो । कन्तो फुरन्तरयणो, तोयवलीसो अलङ्घो य ॥ ३२ ॥ दीवो नभो य भाणू, खेमो य हवन्ति एवमाईया । निचं मणाभिरामा, आसन्ने देवरमणिजी ॥ ३३ ॥ अवरुत्तराऍ एत्तो. दिसाऍ तिण्णेव जोयणसयाइं। लवणजलमज्झयारे. वाणरदीवो त्ति नामेणं ॥ ३४ ॥ तत्थऽच्छस् वीसत्थो, काऊण पुरं महागुणसमिद्धं। बन्धवजणेण सहिओ, सुरवरलीलं विडम्बन्तो ॥ ३५ ॥ चेत्तस्स पढमदिवसे, सिरिकण्ठो निगगओ सपरिवारो । रह-गय-तुरयसमग्गो, दीवाभिमुहो समुप्पइओ ॥ ३६ ॥ पेच्छइ महासमुद्दं, संघट्टरन्तवीइ-कल्लोलं। गाहसहस्सावासं, आगासं चेव वित्थिण्णं॥ ३०॥ संपत्तो चिय दहं, दीवं वररयणसंपयसिमद्धं । ओइण्णो सिरिकण्ठो, तत्थ निविद्दो मणिसिलासु ॥ ३८ ॥ विज्ञन्दनील-मरगय-पूसमणी-पउमरायकन्तीए । लिक्लिज्जइ बहुवण्णो, दीवो किरणाणुवालीए ॥ ३९ ॥ नाणाविहतरुणतरुङभवेहि कसुमेहि पञ्चवण्णेहिं । भसलोकओ ब नज्जइ. निज्झर-गिरिविविहकुहरेहिं ॥ ४० ॥ पण्डुच्छवाडपउरो. सहावसंपन्नदीहियाकलिओ । वरकमलकेसरारुण-लवङ्गगन्धेण ससयन्धो ॥ ४१ ॥ अह पत्तो विहरन्तो, दीवं सबायरेण सिरिकण्ठो । पेच्छइ य वाणरगणे, सबत्तो माणुसायारे ॥ ४२ ॥ घेचुण ताण सबं, करणिज्ञं खाण-पाणमाईयं। कारावियं च सिग्धं, कील्ग्राहेउं नरिन्देण ॥ ४३ ॥

तत्पश्चात् तीत्र स्नेह्से युक्त कीर्तिधवलने श्रीकण्ठसे कहा कि तुम वैताट्यमें मत जाओ, क्योंकि वहाँ दुम्हारे बहुत शत्रु हैं। (२८) यहाँ छवणसागरमें मणि एवं रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्यमान तथा कल्पयृत्त सरीखे वृत्तोंसे छाया हुआ एक द्वीप हैं। (२६) भीम एवं अतिभीमके ऊपर अनुप्रह करके देवोंने पहले हो इस द्वीप में बसने की अनुज्ञा दी थी। (३०) संध्यावेछ, मनःश्रह्वाद, सुवेल, कनक, हिर, सुःचपवन, जलाध्याय, हंस, अर्द्धस्वर्ग, उत्कट, विकट, रोधन, अमल, कान्त, स्फुरद्रक्ष, तोयबलीश, अलंघ, नम, भानु, त्वेम आदि मनको सदा आनन्द देनेवाले तथा देवोंके लिए कोड़ा करनेयोग्य दूसरे द्वीप भी समीप हैं। (३४-३३) इनके पश्चिमोत्तर दिशामें तीन सौ योजन पर छवणसागरके बीच वानरद्वीप नामका एक द्वीप है। (३४) वहाँ पर बड़े बड़े गुणोंसे समृद्ध एक नगर बसाकर अपने सगे-सम्बन्ध्योंके साथ तुम देवताश्चोंकी छीछ।का भी तिरस्कार करनेवाले आरामके साथ रहो। (३४)

चैत्र मासके प्रथम दिनमें अपने परिवारके साथ तथा रथ, हाथी एवं घोड़ोंसे युक्त हो श्रीकण्ठ निकला और वानर द्वीपकी ओर उड्ड्यन किया। (३६) टकरानेसे उपर उठती हुईं छहरोंसे युक्त तथा हजारों बड़े बड़े जल-जन्तुओंसे व्याप्त महासागर और चारों ओर फैंडा हुआ आकाश उसने देखा। (३७) श्रीकंठ अन्तन्तः द्वीपके पास पहुँचा। उत्तम रत्न तथा सम्पत्तियोंसे समृद्ध उस द्वीपको देखकर वह नीचे उतरा और मनःशिला पर जा बैठा। (३८) हीरे, इन्द्रनीलमणि, मरकत, सूर्य-कान्तमणि एवं पद्मरागमणिकी कान्तिवाले किरणोंकी पंक्तिओंसे विविध वर्णवाला दींखता था। (३९) नानाविध तरुण वृत्तोंके उपर उगे हुए पाँच प्रकारके रंगवाले पुष्पोंसे तथा मरने व पर्वतकी विविध गुफाओंसे वह मानो अमररूप हो ऐसा मालूम होता था। (४०) वह सफेद गन्नेकी बाड़ोंसे व्याप्त था, कुदरती तौर पर बनी हुई बावड़ियोंसे युक्त था तथा उत्तम कमलोंके केसर व अरुण लवंगको गन्धसे वह सुगन्धित था। (४१) अत्यन्त सन्तोपके साथ द्वीपमें अमण करते हुए श्रीकण्ठने सब प्रकारसे मानव आकारवाले वानरोंको देखा। (४२) राजाने कीड़ार्थ उन सबको पकड़ा और शीघ ही खानपान आदि कार्य उनसे करवाया। (४३) वानरके समान चंचल स्वभाववाले वे नाचते थे, बजाते थे तथा

१. रमणिज्ञे --- प्राय०।

नचन्ति य वगगन्ति य, जूवाउलयन्ति अन्नमन्नस्स । वाणरचडुल्सहावा, जाया अइवल्ल्हा तस्स ॥ ४४ ॥ किक्किन्धिपवओविर, भवण-ऽट्टाल्य-सुवण्णपायारं । चोद्दसजोयणिवउलं, किक्किन्धिपुरं कयं तेण ॥ ४५ ॥ पासाय-जुङ्गतोरण-मिणरयणमऊहभत्तिविच्छुरियं । अमरपुरस्स व सोहं, हाऊण व होज्ज निम्मिवयं ॥ ४६ ॥ जं जं जणो वि मग्गइ, उवगरणा-ऽऽभरण-भोयणाईयं । तं तत्थ हवइ सबं, विज्ञाभावेण सिन्निह्यं ॥ ४० ॥ एवंविहिम्म नयरे, पउमासिहओं अणोवमं रज्जं । भुज्जइ सया सुमणसो, सुरलोगगओ सुरिन्दो व ॥ ४८ ॥ अह अन्नया कयाई, भवणस्सुविरं ठिओ पलोएन्तो । पेच्छइ नहेण जन्तं, इन्दं नन्दीसरं दीवं ॥ ४९ ॥ गय-वसह-नुरय-केसिर-मय-मिहस-वराहवाहणारूढा । वचन्ति देवसङ्घा, पूरन्ता अम्बरं सयलं ॥ ५० ॥ सिरऊण पुबजम्मं, भणइ निवो सुरवरा इमे सबे । नन्दीसरवर्रदीवं, वन्दणहेउम्मि वचन्ति ॥ ५१ ॥ अहमिव सुरेहि समयं, दीवं नन्दीसरं पयत्तेणं । गन्तृण चेइयाइं, करेमि थुइमङ्गलविहाणं ॥ ५२ ॥ अह कोञ्चविमाणेणं, गयणेणं पिथयस्स वेगेणं । मणुसुत्तरस्स उविरं, गइपिडहाओ य से जाओ ॥ ५३ ॥ सो पेच्छिऊण देवे, वोलन्ते माणुसुत्तरं सेलं । पिरदेविउं पयत्ते, सोगभरापूरियसरीरो ॥ ५४ ॥ हा ! कहं चिय पावो, जो हं नन्दीसरं न संपत्ते । विहलमणोरहमावो, भग्गुच्छाहो फुढं जाओ ॥ ५५ ॥ नन्दीसरवरदीवे, जह पूया चेइयाण विरएउं । भावेण नमोकारं, पसन्नमणसो करिस्सामि ॥ ५६ ॥ जे चिन्तिया महन्ता, मणोरहा मन्दभागधेएणं । ते मे फलं न पत्त, उदएण अहम्मकम्मस्स ॥ ५० ॥

एक दूसरेकी जूएँ निकालते थे। वे उसके अत्यन्त प्रिय हो पड़े। (४४) किष्किन्धि पर्वतके ऊपर भवन अट्टालिका एवं स्वर्ण प्राक्तारसे युक्त चौदह योजन विस्तृत किष्किन्धि नामकी नगरी उसने बसाई। (४५) उसके द्वारा निर्मित प्रासाद, ऊँचे तोरण, मिण व रत्नांकी किरणोंसे रंगविरंग होकर प्रकाशित वह नगरी देवनगरी अलकाका भी तिरस्कार करती थी। (४६) कोई भी मनुष्य उपकरण, आभरण तथा भोजन आदि जो कुछ चाहता था, वह सब उसे विद्याके प्रभावसे वहाँ मिल जाता था। (४७) ऐसी नगरी में सुली वह देवलोकके इन्द्रकी भाँति पद्मा रानीके साथ अनुपम राज्यका सदा उपभोग करता था। (४८)

एक दिन अपने भवनके ऊपर खड़े होकर वह अवलोकन कर रहा था तब उसने आकाशमार्गसे नन्दीश्वर द्वीपकी ओर जाते हुए इन्द्रको देखा। (४९) हाथी, बैल, घोड़े, सिंह, हरिण, भैंस एवं सूअर सदृश वाहनोंमें आरूढ़ देवताओं के समूह, मानों सारे आकाशको भर रहे हों इस तरह, जा रहे थे। (५०) पूर्व जन्मका स्मरण करके राजाने कहा कि ये सब देवता हैं झौर वन्दनके लिए नन्दीश्वरद्वीपको ओर जा रहे हैं। (४१) मैं भी उद्यम करके देवताओं के साथ नन्दीश्वरद्वीप जाऊँ और चैत्यों में स्तुति व मंगलकार्य करूँ।' (५२) नभोमार्गसे जाते हुए राजाके तीत्र गितशील क्रौंचिवमानका मानुषोत्तर पर्वतके उत्पर गितिरोध हुआ। (४३) मानुषोत्तर पर्वतक अतिक्रमण करने वाले देवोंको देखकर शोकसे व्याप्त शरीरवाला वह विलाप करने लगा कि—'अत्यन्त दुःख है कि पापी मैं नन्दीश्वर न पहुँच पाया। मेरे मनोरथका भाव विफल हो गया श्रीर मेरा उत्साह भी अत्यन्त ही भन्न हो गया। (५४-५५) मेरा मनोरथ था कि मैं नन्दीश्वर द्वीपमें चैत्योंकी पूजा रचूँगा और आनन्दिष्यर होकर भावपूर्वक नमस्कार करूँगा। (५६) मंदभाग्य मैंने जो बड़े-बड़े मनोरथ किए थे वे सब मेरे पाप कर्मके उत्यसे सफल न हुए। (५७) इसलिए जिनेन्द्रदेव द्वारा उपिदेष्ट तथा मुनियों द्वारा प्रशंसित धर्मका मैं यहींपर ऐसा आचरण

१. विकिथि—प्रत्य । २. पहले वहा जा चुका है कि जम्बूद्रीप लवण समुद्र से विष्टित है और लवणसमुद्र धातकी खण्डसे धिरा हुआ है। धातकी खण्डको घेर कर उससे दूने विस्तारवाला अर्थात आठ लाख योजनका कालोद्धि पड़ा है। कालोद्धिके चारों ओर सोलह लाख योजन विस्तृत पुष्करवरद्रीपहै। पुष्करवरद्रीपके बीचमें गोलाकार एक मानुषोत्तर नामक पहेंत है जो उसे दो भागों में विभक्त करता है। इस पर्वतके भीतर भीतर अर्थात अम्बूद्रीप, धातकी खण्ड और आधे पुष्करवरद्रीपमें ही मनुष्यकी वस्ती है। कैसा भी ऋदिसम्पन्न मनुष्य क्यों न हो, पर इस मानुषोत्तर पर्वतको लोंघकर वह उस पार नहीं जा सकता।

तह तं करेमि एण्डि, धम्मं निणदेसियं मुणिपसत्थं । जेणं चिय अन्नभवे, नन्दीसरवन्दओ होहं ॥ ५८ ॥ आगन्तूण पुरवरे, पुत्तं अहिसिश्चिजण रज्जम्मि । नामेण वज्जकण्ठं, पवज्जमुवागओ धीरो ॥ ५९ ॥ अह वज्जकण्ठराया, पिउचिरयं पुच्छई भणइ साहू । दोण्णि नणा वाणियया, पुष्तं एकोयरा आसि ॥ ६० ॥ तत्थ वसन्ताणं निय, पीती जुवईहि फेडिया ताणं । मिच्छत्तो य कणिष्ठो, जेट्टो पुण सावओ नाओ ॥ ६१ ॥ तत्थ कणिट्टेणं निय, नरवद्दपुरओ य मारिओ पुरिसो । सो तं परिक्खिजणं, सहोयरो देइ दवं से ॥ ६२ ॥ उवसिमिजण कणिट्टं, जेट्टो देवाहिवो समुप्पन्नो । सो वि सुरो होजणं, चिवओ नाओ य सिरिकण्ठो ॥ ६३ ॥ बन्धवनेहेण तओ, इन्दो अप्पाणयं पयरिसन्तो । सिरिकण्ठवोहणत्थं, गओ य नन्दीसरं दीवं ॥ ६४ ॥ इन्दस्स दरिसणेणं, तुज्झ पिया सुमरिजण पर्नमं । पिडबुद्धो पबइओ, एयं ते परिफुडं कहियं ॥ ६५ ॥ राया वि वज्जकण्ठो, पुत्तं इन्दाउहप्पमं रज्जे । ठिवजण य निक्खन्तो, पत्तो हियइच्छियं ठाणं ॥ ६६ ॥ इन्दाउहप्पमस्स वि, इन्दाअहप्पमं रज्जे । ठिवजण य निक्खन्तो, पत्तो हियइच्छियं ठाणं ॥ ६६ ॥ मन्दरनराहिवस्स वि, पवणगई खेयराहिवो नाओ । पवणगइस्स वि पुत्तो, रिवप्पमो चेव उप्पन्नो ॥ ६८ ॥ नाओ रिवप्पमस्स वि, राया अमरप्पमो महासत्तो । परिणेइ गुणवर्इ सो, तिकूडसामिस्स वरधूयं ॥ ६८ ॥ वत्ते विवयं वीवाहे, पेच्छइ सा तेहि तत्थ आलिहिए । वरकणयनुण्णकविले, पवङ्गमे दीहणङ्गले ॥ ०० ॥ अह ते घोरायारे, भीया दट्टण गुणवर्ई सहसा । अमरप्पमं पवन्ना, कम्पन्ती अङ्गमङ्गसु ॥ ०१ ॥ अमरप्पमो कुमारो, रुटो जेणेए धरणिपट्टिम । लिहिया वाणर अहमा, तस्स फुडं निगाहं काहं ॥ ०२ ॥ अमरप्पमो कुमारो, रुटो नेगाहं काहं ॥ ०२ ॥

तत्पश्चात् एक दिन वज्रकण्ठ राजाने पिताका गृतान्त पूछा । इसपर साधुने कहा कि पूर्वकालमें दो सहोदर विणक थे। (६०) साथमें रहते हुए दोनों भाइयोंको युवितयोंकी प्रीतिने अलगकर दिया। छोटा भाई मिथ्यात्वी हुआ, जब कि बड़ा भाई श्रावक हुआ। (६०) वहाँ राजाके समस् ही छोटे भाईने एक पुरुषको मारा। उसको ववाकर बड़े भाईने धन दिया। (६२) छोटे भाईको इस प्रकार उपशान्त करके बड़ा भाई इन्द्ररूपसे उत्पन्न हुआ। वह छोटा भाई भी देवरूपसे जन्म लेकर तथा वहाँ से च्युत होकर श्रीकण्ठ हुआ। (६३) बादमें भातृस्तेहवश इन्द्र श्रीकण्ठके बोधके लिए अपना उत्कर्ष दिखाता हुआ नन्दीश्वरद्वीपकी ओर गया। (६४) इन्द्रके दर्शनसे तुम्हारे पिताको पूर्वजन्म याद हो आया। वह प्रतिबुद्ध हुआ और दोत्ता अंगीकार की। इस तरह मैंने तुम्हें विस्तारसे यह गृतान्त कह सुनाया। (६४) वज्रकण्ठ राजा भी इन्द्रायुप्रभम नामके अपने पुत्रको राज्य देकर निकल पड़ा अर्थात् दीन्ना लो और हदयमें अभीप्सित ऐसा स्थान प्राप्त किया। (६६) इन्द्रायुप्रभको भी इन्द्रमत नामका एक पुत्र हुआ। उत्तका मरुत्कुमार तथा मरुत्कुमारका मन्दर नामका पुत्र हुआ। (६०) मन्दर राजाका पवनगति नामका पुत्र विद्याधर राजा हुआ। वतका मरुत्कुमार तथा मरुत्कुमारका मन्दर नामका पुत्र हुआ। (६०) समरप्रभ नामका पुत्र महासमर्थ राजा हुआ। उसने त्रिकूटस्वामीकी उत्तम कन्या गुणवतीके साथ विवाह किया। (६०) विवाह विधि सम्पन्न होनेपर उस कन्याने विद्याधिरयों द्वारा चित्रित उत्तम सहमी हुई और इसलिये जिसका प्रत्येक अंग काँप रहा है ऐसी वह गुणवती असरप्रभके पास गई। (७१) असरप्रभ कुमारने कुद्ध होकर कहा कि जिसने पृथ्वीपर इन ध्रधम वानरोंको चित्रित किया है उसको बराबर शिल्ना करूँगा। (७२) इसपर विविध कलाओं तथा शाकों में कुराल मंत्रीने मधुरवचनसे कहा कि

कहँगा कि जिससे दूसरे भवमें नन्दीश्वरद्वीपके दर्शन मुक्ते हो सके।' (५८) इस तरह सोचकर वह धीर पुरुष अपने नगरमें वापस आया और वज्रकण्ठ नामक अपने पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके उसने दीचा छी। (४९) वानर वंशकी उत्पत्ति

वि ताहे रवि—प्रत्य०।

विविहकला-८८गमकुसलो. मन्ती तं भणइ महुरवयणेहिं । तं कारणं सुणिज्जउ, जेणेऍ पवङ्गमा लिहिया ॥ ७३ ॥ पृषं पहाणपरिसो. सिरिकण्ठो नाम आसि विक्लाओ । अमरपुरसरिससोहं, किकिन्धिपुरं कयं जेण ॥ ७४ ॥ तेणं चिय पढमयरं, आहाराईसु पवरपीईए। घेत्तूण बन्धवा इव, देवब्भूया परिदृविया॥ ७५॥ तत्तो पभूइ जे वि हु, कुल-वंसे नरवई समुप्पन्ना । ताणं पि मङ्गलत्थं, तित्थं चिय वाणरा जाया ॥ ७६ ॥ जेणं परंपराए. तुम्ह कुले वाणरा परिट्टविया। तेणं इमे नराहिव! आलिहिया मङ्गलनिमित्तं॥ ७७॥ जं जस्स हवइ निययं. कुलोचियं मङ्गलं मणूसस्स । तं तस्स कीरमाणं. करेइ सुहसंपयं विउलं ॥ ७८ ॥ एवं सुणित्त वयणं, भणइ निवो कि इमे धरणिपट्टे । आलिहिया कुलजेट्टा !, पाएसु जणेण छिप्पन्ति ॥ ७९ ॥ छत्तेस तोरणेस य. धएस पासायसिहर-मउडेस । काऊण रयणघडिए, ठावेह पवक्रमे सिग्धं ॥ ८० ॥ एवं च भणियमेते. छत्ताइ विणिम्मिया मणिविचित्ता । वाणरिविविहायारा, दिसासु सबासु पज्जता ॥ ८१ ॥ अह अन्नया कयाई, राया अमरप्पभो य वेयुष्ट्रे । जिणिऊण रिउ नियत्तो, भुञ्जह रज्जं महाभोगं ॥ ८२ ॥ अमरप्पभस्स पत्तो. नामेण कइद्धओ समुप्पन्नो । तस्स वि य हवइ भज्जा. सिरिप्पभा रूवसंपन्ना ॥ ८३ ॥ रिक्लरओ य अइवलो, गयणाणन्दो य खेयरनरिन्दो । गिरिनन्दो वि य एए, अन्नोन्नसुयाऽऽणुपुबीए ॥ ८४ ॥ एवं अणेयसंखा, वोलीणा वाणराहिवा वीरा । काऊण जिणवरतवं, सकम्मजणियं गया ठाणं ॥ ८५ ॥ जं जस्स हवइ निययं, नरस्स लोगम्मि लक्खणावयवं । तं तस्स होइ नामं, गुणेहि गुणपच्चयनिमित्तं ॥ ८६ ॥ खगोण खगगधारी, धणुहेण धणुद्धरो पडेण पडी । आसेण आसवारो, हत्थारोहो य हत्थीणं ॥ ८७ ॥ इक्खण य इक्खागो. जाओ विज्ञाहराण विज्ञाए । तह वाणराण वंसो. वाणरचिन्थेण निबंधिओ ॥ ८८ ॥

<sup>&#</sup>x27;जिसिलए ये बन्दर चित्रित किये गए हैं उसका कारण आप सुनें। (७३) पूर्वकालमें श्रोकण्ठ नामका एक विख्यात प्रधानपुरुष हो चुका है जिसने श्रालकानगरीके समान शोभावाली किष्किन्धि नामकी नगरी बसाई थी। (७४) उसीने सर्वप्रथम देवके जैसे अद्भुत इन्हें पकड़कर बान्धवोंको भाँति आहार श्रादि कार्योंमें अत्यन्त प्रेमपूर्वक नियुक्त किया था। (७४) तबसे लेकर आपके वंशमें जो कोई भी राजा हुआ उसके मंगलके लिए ये तीर्थक्ष अर्थान् पवित्र माने जाते हैं। (७६) चूँकि परम्परासे आपके कुलमें बानरोंकी स्थापना होतो रही है, श्रतएव, हे राजन्! मंगलके लिए इन बानरोंका चित्रण किया गया है। (७७) जिस मनुष्यका श्रपनी कुल परम्पराके श्रनुसार जो मंगल आचार होता है, उसके करनेसे वह विपुत्त समृद्धि प्रदान करता है। (७८) ऐसा कथन सुनकर राजाने कहा कि—इन कुलज्येष्ठोंका आलेखन जमीनपर क्यों किया जाता है ? लोग पैरोंसे इन्हें कुचलते हैं। (७९) अतः रत्नोंसे इन बन्दरोंका आलेखन करके छातोंमें, तोरणोंमें, ध्वजाओंपर, महलोंके शिखर तथा मुकुटोंमें इनकी स्थापना करो। (८०) इस प्रकार कहनेपर सब दिशाओंमें—चारों ओर बन्दरोंके विविध आकारोंसे युक्त तथा मणियोंसे शोभित काको छाते आदि बनाये गए। (८१)

बादमें अमरप्रभ राजा वैताह्य पर्वतमें शत्रुओं को जीतकर वापस छौटा और अत्यन्त समृद्ध राज्यका उपभोग करने छगा। (५२) अमरप्रभको किपश्चन नामका पुत्र हुआ। उसकी भार्या श्रीप्रभा भी रूपवती थी। (५३) उसके पश्चात् क्रमशः ऋत्तराज, अतिबल, गगनानन्द, खे बरनरेन्द्र और गिरिनन्द ये एक दूसरेके पुत्र हुए। (५४) इस प्रकार वीर बानर राजाओं की अनेक संख्या व्यतीत हुई। वे जिनवर द्वारा उपिदृष्ट तप करके अपने-अपने कर्मजन्य स्थान पर अर्थात् स्वर्ग अथवा मोत्तमें गये। (५४) इस लोकमें जिसका जो नियत लक्षण (चिह्न) होता है बह्, उसके गुणोंकी पहचानके लिये, उसका नाम हो जाता है। (५६) जिस तरह खड़्नसे खड्गधारी, धनुषसे धनुर्धारी, पटसे पटी (कपड़ावाला), धोड़से घुड़सवार, हाथीसे हस्तिपक (हाथीका महावत), इक्षुसे इक्ष्वाकु तथा विद्यासे विद्याधर वंश होता है, उसी तरह वानरके चिह्न से बानरोंका वंश अभिव्यक्त होता है। (६६-५५) चूँक वानरके चिह्नसे लोगोंने छत्र आदि चिह्नत किये थे, इसलिये वे

वाणरिचन्त्रेण इमे, छत्ताइ निवेसिया कई जेण । विज्ञाहरा जणेणं, वुच्चन्ति हु वाणरा तेणं ॥ ८९ ॥ सेयंसस्स भयवओ, जिणन्तरे तह य वासुपुज्जस्स । अमरप्पभेण एयं, वाणरिचन्धं परिट्टवियं ॥ ९० ॥ अन्ने वि एवमाई, विज्ञाहरपिथवा महासत्ता । सेवन्ति पुषचिरयं, किकिन्धपुरे जिहच्छाए ॥ ९१ ॥ एवं वाणरवंसस्स संभवो नरवई! समक्खाओ । अन्नं चिय संबन्धं, सुणाहि एत्तो पयत्तेण ॥ ९२ ॥ राया महोयिहरवो, किकिन्धपुरुत्तमे कुणइ रज्ञं । विज्ञुप्पभाऍ सिह्ओ, सुरलोगगओ सुरवरो व ॥ ९३ ॥ अट्टुत्तरं सयं से, पुत्ताणं सुरकुमारसिरसाणं । बल्दप्पगिषयाणं, पिटविक्तवगइन्दसीहाणं ॥ ९४ ॥ मुणिसुषयस्स तित्थं, तह्या वट्टइ भवोहमहणस्स । विज्ञाहर-सुर-नरवइ-सित-सूरसमिचयकमस्स ॥ ९५ ॥ लक्कापुरीऍ सामी, तिष्टिकेसो नाम नरवई तह्या । रक्त्यसवंसुक्भुओ, मुझइ रज्ञं महाभोगं ॥ ९६ ॥ दोण्हं पि ताण एकं, अच्चन्तिसणेहनिक्भरं हिययं । नवरं पुणाइ देहं, अन्नोन्नं केवलं जायं ॥ ९७ ॥ नाऊण वि तिष्ठकेसो कम्मि कारणनिमित्ते । पषइओ खायजसो? कहेह भयवं! परिफुढं मे ॥ ९८ ॥ अह भणइ मगहराया, तिष्ठकेसो कम्मि कारणनिमित्ते । पषइओ खायजसो? कहेह भयवं! परिफुढं मे ॥ ९० ॥ वरवउल-तिलय-चन्पय-असोग-पुन्नाग-नागसुसिमद्धे । नन्दणवणे व सक्को, सुरवहुयासहगओ रमइ ॥ १०१ ॥ अह कोल्णसत्ताए, सिरिचन्दाए पवंगमो सहसा । पिडओ य तीऍ उविर्र, नहेहि फाडेइ थणकलसे ॥ १०२ ॥ अह कोल्णसत्ताए, सिरिचन्दाए पवंगमो सहसा । पिडओ य तीऍ उविर्र, नहेहि फाडेइ थणकलसे ॥ १०२ ॥

इसपर मगधराज श्रेणिकने पूछा—'हे भगवन्! स्यातयश तिंदिकेशीने किसिछिए दीन्ना छी, इसके बारेमें आप मुझे विशेष स्पष्ट रूपसे कहें ?' (९९) तब गणधरोंमें इन्द्रतुल्य गौतम स्वामीने कहा—'सुनो! एक दिन अपने अन्तः पुरके साथ तिंदिकेशी पद्मोद्यानमें क्रीड़ा करनेके छिये गया। (१००) सुन्दर बकुछ, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग, एवं नाग नामक प्रजीसे समृद्ध नन्दनवनमें देवकन्याओंके साथ इन्द्र जिस प्रकार कीड़ा करता है, उस प्रकार वह वहाँ क्रीड़ा करने छगा। (१०१) क्रीड़ामें आसक्त श्रीचन्द्रा रानीके ऊपर एक बन्दर सहसा गिरा और नखोंसे उसके दोनों स्तन फाड़ डाले। (१०२) अपनी इस प्रकार चाहत प्रियाको देखकर कछश जैसे बड़े स्तनोंका विदारण करके रिधर बहानेवाले उस बन्दरको

विद्याधर वानर कह्ळाये। (८९) भगवान् श्रेयांसनाथ तथा जिनेश्वर वासुपूज्य स्वामोके वीचके समयमें अमरप्रभने वानर-चिह्नकी स्थापन।की। (९०) किष्किन्धि नगरीमें दूसरे भी जो महासत्त्वशाली विद्याधर हुए वे सभी पूर्वपुरुषके चिरतका स्वेच्छापूर्वक त्राचरण करते हैं। (९१) हे राजन्! इस प्रकार वानरवंशकी उत्पत्तिके बारेमें मैंने कहा। दूसरे सम्बन्धके बारेमें तुम ध्यानपूर्वक सुनो। (९२)

देवलोकमें रहनेवाले देवकी भाँति किष्किन्धि नामकी उत्तम नगरीमें राजा महोद्धिरत्न विद्युत्प्रभाके साथ राज्य करता था। (६३) उसके देवकुमारके सहरा सुन्दर, बल एवं द्पेसे गर्वित तथा शश्रुरूपो हाथियोंके लिये सिंहतुल्य एक सौ द्याउ पुत्र थे। (९४) संसार रूपी समुद्रका मन्थन करनेवाले, तथा विद्याधर, देव, राजा, चन्द्र और सूर्य जिनके चरणोंकी पूजा करते हैं ऐसे मुनिसुत्रत स्वामीका शासन उस समय प्रवर्तित था। (९५) उस समय लंकापुरीका स्वामी और राज्ञसवंशमें उत्पन्न तिहत्केशी नामका राजा अतिविशाल राज्यका उपभोग करता था। (९६) अत्यन्त स्वेहसे भरा हुआ उन (महोद्धिरत्न तथा तिहत्केशी) दोनोंका हृदय एक था। एक दूसरेका शरीर ही सिर्फ अलग-अलग था। (९७) सर्व प्रकारकी श्रासक्तिसे मुक्त होकर तिहत्केशी प्रव्रजित हुआ है ऐसा जानकर महोद्धिरत्न भी दीज्ञा अंगीकार की। (६८)

तडित्केशीके दीक्षा अङ्गीकार करनेका कारण:---

१. पुनः। २. भिष्मम्।

दर् ठूण पणइणी सो, थणकलसुन्भिन्नरहिरिवच्छड्डं। राया वि हु तिडिकेसो, बाणेण पवंगमं हणइ ॥ १०३ ॥ गाढप्पहरपरद्धो, मुच्छावसवेग्भेलो पलायन्तो। पिडिओ साहुसयासे, पवंगमो थोवं नीयासो॥ १०४ ॥ अह पञ्चनमोकारो, दिन्नो से साहुणाऽणुकम्पाए। मिरिकण समुप्पन्नो, उदिहकुमारो भवणवासी॥ १०५ ॥ सिरिकण पुवनमं, उदिहकुमारो तुरन्तमणवेगो। पत्तो उज्जाणवरे, निययसरीरस्स पूयत्थे॥ १०६ ॥ दर् ठूण वाणरगणे, सबत्तो खेयरेहि हम्मन्ते। अह कुणइ महाघोरे, पवंगमे नल-थला-ऽऽयासे॥ १०७ ॥ केएत्थ सिलाहत्था, अवरे गिरि-विविहरुक्खहत्था य। बुकारवं करेन्ता, हणन्ति चलणेण मिहवटं॥ १०८ ॥ दर् ठूण वाणरगणे, तिडिकेसो भणइ महुरवयणेहिं। को एस महासत्तो, जस्स इमं चेट्टियं सहसा?॥ १०९ ॥ नो सो तुमे नराहिव! सरेण भिन्नो पवगमो मिरिउं। सो साहुपभावेणं, उदिहकुमारो अहं नाओ॥ ११०॥ लक्काहिवो पत्रुत्तो, उदिहकुमारं मणोहरगिराए। तं लमसु मज्झ सबं, अमुणियधम्मस्स पावस्स ॥ १११॥ अह ते दोण्णि वि समयं, बन्धवनेहेण मुणिवरसयासं। गन्तूण पणिमकण य, साहु पुच्छन्ति जिणधममं ॥ ११२॥ साहूण वि ते भणिया, मज्झ गुक्र चिट्टए समासन्ने। सन्तेण तेण तुन्भं, कह उहं साहेमि वो धम्मं ।॥ ११२॥ ते दो वि तेण नीया, निमकण गुरुं तिहं चिय निविद्ध। पुच्छन्ति मुणिवरं ते भयवं! साहेह को धम्मो!॥ ११४॥ ते तेहि पुच्छओ सो कहेइ धम्मं मुणी महाघोसो। नह वरहिणेहि धुदं. नवपाउसमेहसङ्काए॥ ११६॥।

इस प्रकार उनके पूछनेपर महाघोष मुनि, वर्षाकालमें नये-नये बादलोंकी आशंकासे मोर के केकारव के समान मधुर स्वरसे धमका उपदेश देने लगे। (११६)

मुनिवर द्वारा दिया गया धर्मीपदेश परमार्थके विस्तारको न जाननेवाले तथा आरम्भ-परिमहर्मे रत कोई कोई मनुष्य

राजा तिहत्केशीने बाणसे आहत किया। (१०३) तिहत्केशी द्वारा किये गए गाढ़ प्रहारके कारण अत्यन्त पीड़ित और इसीिलए सूच्छींबश व्याकुछ वह बन्दर जीवनकी अल्प आशा रहनेसे एक मुनिके पास जा गिरा। (१०४) उस साधुने अनुकम्पावश पंचनमकार मुनाया। मरकर वह उद्धिकुमार नामका भवनवासी देव हुआ। (१०४) अपने पूर्वजन्मका स्मरण करके मनकी भाँति वेगशीछ वह उद्धिकुमार तुरन्त उस उद्यानमें अपने शरीरकी पूजाके छिए आया। (१०६) चारों ओर विद्याधरों द्वारा मारे जाते वानरगणको देखकर उसने जल, स्थल एवं आकाशमें अत्यन्त भयंकर वानरोंकी रचना की। (१०७) कई बन्दरोंके हाथोंमें शिलाएँ थीं तो दूसरेके हाथोंमें पर्वतपर उने हुए विविध युच्च थे। वे गर्जना कर रहे थे और अपने पैरोंसे जमीन ठोक रहे थे। (१०८) वानरोंके समूहोंको देखकर तिहत्केशीने मीठे शब्दोंमें पूछा कि जिसने अकस्मात् ऐसी चेष्ठा की है, ऐसा यह महासमर्थ व्यक्ति कौन है। (१०९) इसपर उसने कहा कि, हे नराधिप! आपने बाणसे जिस बन्दरको आहत किया था, वह मैं मरकर एक साधुके प्रभावसे उद्धिकुमार हुआ हूँ। (११०) यह मुनकर छंकानरेश मनोहर वाणीमें उद्धिकुमारसे कहने छगा कि धर्म एवं पापसे अनिम्न मेरे सब अपराध तुम चमा करो। (१११) इसके पश्चात् वे दोनों साथ ही बान्धवीचित प्रमके साथ मुनिवरके पास गए और वन्दन करके उनसे जिनधमके बारेमें पूछने छगे। (११२) इसपर साधुने उनसे कहा कि मेरे गुरु पासमें ही स्थित हैं। उनके रहते हुए मैं तुन्हें धर्मका उपदेश कैसे दे सकता हूँ १ (११३) जो गुरुसे स्वाधीन होकर अपनी प्रगल्भ बुद्धिसे धर्मका उपदेश देता है वह पेट्र, जिनशासनसे पतित कहा जाता है। (११४) वह साधु उन दोनोंको अपने गुरुके समीप छे गया। गुरुको नमस्कार करके वे वहीं बैठे। बादमें उन्होंने मुनिवरसे पूछा कि भगवन! धर्म कया है वह आप कहें १ (११४)

१. विह्वलः। २. स्तोक्जीविताशः। ३. साहेहि मे धम्मं-प्रायः।

धर्मः तत्फलं च-

एके भणन्ति धम्मं, अमुणियपरमत्थवित्थया पुरिसा । न य जाणन्ति विसेसं, आरम्भ-परिग्गहेसु रया ॥ ११७ ॥ सायार निरायारो, दुविहो धम्मो जिणेहि उवइद्दे । मन्नन्ति जे हु तह्यं, दङ्का ते मोहजलणेणं ॥ ११८ ॥ पढममिहंसा सन्चं, अदत्तदाणं (दत्तादाणं) तहेव नायबं । परदारस्स य विरई, संतोसोऽणुषया पञ्च ॥ ११९ ॥ छट्ठं च राहमत्तं, गुणवया तिण्णि चेव नायबा । चत्तारि य सिक्खाओ, गिहत्थधम्मो हवइ एसो ॥ १२० ॥ अणगारमहरिसीणं, सुद्धो धम्मो पओगनिष्फण्णो । पञ्चमहत्वयकिलओ, पञ्च य सिमई तिगुत्तो य ॥ १२१ ॥ गच्छन्ति देवलोगं, पुरिसा सायारधम्मलद्धपहा । भुजन्ति पवरसोक्खं, अच्छरसामज्झयारगया ॥ १२२ ॥ महरिसिधम्मेण पुणो, अबाबाहं सुहं अणोविनयं । पावन्ति समणसोहा, विसुद्धभावा नरा जे उ ॥ १२३ ॥ सावयधम्मुङ्म्या, देवा चविज्या माणुसे लोए । समणत्त्रणेण मोक्खं, तिसु दोसु भवेसु वच्चन्ति ॥ १२४ ॥ ते वि हु तवं विगिष्टं, करेन्ति अन्नाणिणो परं मुदा । तह वि य किंकरवम्मा, हवन्ति अप्पिष्टुया देवा ॥ १२५ ॥ तत्तो चुया समाणा, संसारे बहुविहासु जोणोसु । दुक्खाइँ अणुहवन्ता, अणेयकालं परिभमन्ति ॥ १२६ ॥ वह-वन्ध-वेह-मारण-ताडण-निङ्मच्छणाइबहुदोसं । दुक्खं तिरिक्खजीवा, अणुहवमाणा य अच्छन्ति ॥ १२८ ॥ करवत्त-जन्त-सामलि-असिवत्तवडण-कुम्भिपाएसु । एएसु चेव जीवा, महन्तदुक्खाइँ पावन्ति ॥ १२८ ॥ कह नयरिम्प पविद्रो, मुढो परिभमइ मग्गनासिम् । तह धम्मेण विरहिओ, हिण्डइ जीवो वि संसारे ॥ १३० ॥

धर्मका उपदेश तो देते हैं, पर धर्मके बारेमें विशेष कुछ नहीं जानते। (११७) जिनेश्वरदेवने सागार (गृहस्थका। तथा अनगार (साधुका) ऐसा दो प्रकारका धर्म कहा है, किन्तु जो तीसरी तरहका धर्म मानते हैं वे तो मोहरूपी श्रप्निसे दग्य हैं। (११८) प्रथम अिहंसा, दूसरा सत्य, तीसरा दत्तादान (अचीय), चौथा परदारिवरित (ब्रह्मचर्य), पाँचवाँ सन्तोष ये पाँच अणुव्रत तथा छठा रात्रिभोजनका त्याग, इनके श्रतिरिक्त तीन गुणव्रत तथा चार शिक्ताव्रत—ये सब गृहस्थधम हैं। (११९-१२०) गृहत्यागी महर्षियोंका धर्म ग्रुछ एवं प्रयोगसिछ है। वह पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गृप्तिसे युक्त है। (१२१) सागार (गृहस्थ) के धर्ममार्गका अनुसरण करनेवाछे पुरुष देवलोकमें जाते हैं और अप्सराओंके बीचमें रहकर परम सुखका अनुभव करते हैं। (१२२) जो विशुद्धभाववाले मनुष्य हैं तथा सिंह जैसे पराक्रमी साधु हैं, वे महर्षि-धर्मका आचरण करके अव्यावाध एवं अनुपम सुख (मोच्च) प्राप्त करते हैं। (१२३) श्रावक्रधर्मका आचरण करनेसे जो देव होते हैं वे मनुष्य छोकमें श्रमणत्व अंगीकार करके दो या तीन भवमें मोच्च प्राप्त करते हैं। (१२४) अज्ञानी एवं अति मृह मनुष्य यि उत्कृष्ट तप करे तो भी वे दास वर्गके तथा अल्प श्रद्धिवाछे देव होते हैं। (१२४) वहाँ से च्युत होनेपर संसारमें अनेकविध योनियोंमें दुःखका अनुभव करते हुए वे परिश्रमण करते हैं। (१२६) तिर्यंच जातिके जीव वध, बन्धन, छेद, मारण, ताडन तथा तिरस्कार आदि अनेकविध कष्टोंका अनुभव करते हैं। (१२६) क्रव्यत्त प्रत्ने नरकोंमें गये हुए नारकीछोग अगिकी ज्वालासे व्याकुछ होकर घोर दुःखका अनुभव करते हैं। (१२५) करवत, यंत्र (कोल्हू आदि), शाल्मिछ (सेमलका वृत्त) के तलवार जैसे पत्तोंके गिरनेसे तथा कुन्भिपाक (घड़के आकार जैसे पात्रमें पकता। आदिसे जोव बड़ा भारी दुःख पाते हैं। (१२९) जिस तरह नगरमें प्रविष्ठ होनेपर भी मार्गश्रष्ठ मृह मनुष्य भटकता रहता है उसी तरह धर्मसे रहित जीव भी संसारमें भटकता रहता है। (१३०)

गृहस्थ एवं अनगार इन दो तरहके धर्मोंको न मानकर जो एकमात्र गृहस्थ धर्मको ही अथवा चतुराश्रममूलक—जिसमें वानप्रस्थ जीवनका भी समावेश होता है—अर्म-व्यवस्थाको मानते हैं, अथवा किसी दूसरी व्यवस्थाको मानते हैं, तो उसका निषेध इससे स्चित होता है ।

ते दो वि तम्गयमणा, मुणिवरमुह्कमलिनगर्यं धम्मं । सुणिऊण निययचिर्यं, पुच्छिन्त पुणो पयत्तेणं ॥ १३१ ॥ वह एव धम्मरिहओ, जीवो परिभमइ दीहसंसारे । तो कह पुणाइ अम्हे, एत्थं परिहिण्डिया भयवं! ॥ १३२ ॥ अह साहिउं पवत्तो, पुन्नभवं मुणिवरो महुरभासी । सुणह इओ एगमणा, कहेमि तुज्झं समासेणं ॥ १३३ ॥ एयम्मि परिभमन्ता, पुरिसा संसारमण्डले घोरे । घायन्ति एक्कोकं, दोण्णि वि मोहाणुभावेणं ॥ १३४ ॥ अह कम्मनिज्जराए, दोण्णि वि पुरिसा तथो समुप्पन्ना । वाणारसीएँ एक्को, जाओ वाहो महापावो ॥ १३५ ॥ सावत्थीनयरीए, बीओ वि हु मन्तिनन्दणो जाओ । दत्तो नामेण तओ, पबहओ जायसंवेगो ॥ १३६ ॥ विहरन्तो संपत्तो, कासिपुरे सुत्थिए वरुज्जाणे । तसपाण-जन्तुरिहए, तत्थ ठिओ झाणजोएणं ॥ १३० ॥ लोगो वि पूयणत्थं, सम्मिहिंदी समागओ तस्स । भावेण विणयपणओ, पयाहिणं कुणइ परितुद्दो ॥ १३८ ॥ आवसउणो य अलज्जो, पारद्वीफिन्द्रयस्स जाओ में । तिबं अमङ्गलं चिय, घणु पहरन्तो समुग्गिरह ॥ १४० ॥ साह्र वि झाणजुत्तो, एवं चिन्तेइ तत्थ हियएणं । चूरेमि पावकम्मं मुद्दिपहाराहयं सन्तं ॥ १४१ ॥ तव-संजमेण पुषं, लन्त्ताजोगं समिज्जयं कम्मं । झाणस्सऽकुसल्याए, जोइसवासित्तणं पत्तं ॥ १४२ ॥ तत्तो चुओ समाणो, इह तिडकेसो तुमं समुप्पन्नो । वाहो वि परिभिन्ता, संसारे वाणरो जाओ ॥ १४३ ॥ जो सो बाणेण हओ, तिडकेस! तुमे पवंगमो मिरउं । सो साहुपभावेणं, उदिहकुमारो समुप्पन्नो ॥ १४४ ॥ जो सो बाणेण हओ, तिडकेस! तुमे पवंगमो मिरउं । सो साहुपभावेणं, उदिहकुमारो समुप्पन्नो ॥ १४४ ॥

हे भगवन ! यदि धर्मरहित जीव दीर्घ संसारमें परिश्रमण करता है तो फिर इस संसारमें किस तरह हम दोनों भटकते रहे हैं ? -इसके बारेमें आप कहें। (१३१) मुनिमें ही जिनका मन लगा हुआ है ऐसे वे दोनों मुनिवरके मुखकमलसे निकते हर धर्मको सुनकर अपने-अपने चरितके बारेमें आप्रहसे पूछने लगे। (१३२) मधुरभाषी सुनिवर उन्हें पूर्वभव कहनेके छिये प्रवृत्त हए। उन्हांने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मके बारेमें संनेपसे कहता हूँ, अतः तुम ध्यानपूर्वक सुनो। (१३३) इस घोर संसार-मण्डलमें भटकते हुए तुम दोनों पुरुष मोहवश एक दूसरेका घात करते थे। (१३४) कर्मकी निर्जरा (चय) के लिए तम दोनों पुरुषोंमेंसे एक वाराणसीमें महापापी व्याध हुआ। दूसरा श्रावस्ती नगरीमें दत्त नामका एक मंत्री-पुत्र हुआ। वैराग्य उत्पन्न होनेपर उसने प्रव्रज्या अंगीकार की। (१३५-१३६) विहार करता हुआ वह काशी नगरीमें आया और संस्थित नामक उत्तम उद्यानके त्रस एवं स्थावर जन्तुओंसे रहित प्रदेशमें ध्यान करने लगा। (१३७) उसकी पूजाके लिये सम्यग्दृष्टि लोग वहां आये और विनयपूर्वक वन्दन करके हर्षित होकर भावपूर्वक प्रदृत्तिणा करने लगे। (१३८) उस मुनिको ध्यानमें लीन देखकर वह दुष्टात्मा व्याध कठोर वचनोंसे तथा तीत्र शक्तोंसे भयभीत करनेकी चेष्टा करने लगा। (१३९) धनुषसे प्रहार करता हुआ वह कहने लगा कि 'शिकारके लिये निकले हुए मेरे लिए यह निर्केज अपराकुन और घोर अमंगलकप हुआ है।' (१४०) पीडित होनेपर भी ध्यानळीन वह साधु अपने मनमें सोचता था कि मुक्कोंके प्रहारसे मैं अपने अश्रभ कमोंका चय कर रहा हूँ। (४४१) तप एवं संयम द्वारा छान्तक नामक स्वर्गकी प्राप्तिके योग्य उपार्जित कर्मको अकुशल ध्यानके कारण उसने ज्योतिक देवभावके योग्य कर्ममें परिवर्तित कर दिया। (१४२) वहाँसे च्युत होनेपर तुम तहित्केशी हुए हो। वह व्याध भी संसारमें परिश्रमण करते-करते बन्दर हुआ। (१४३) हे तहित्केशी दूमने बाणसे जो बन्दर मारा था वह साधुके प्रभावसे उद्धिकुमारके रूपसे उत्पन्न हुआ है। (१४४)

तिहत्केशी तथा महोदिधरवके पूर्वजन्मका वृत्तान्त:---

ठाण जोएणं—प्रस्य०। २. रविषेणने पद्मपुराण (६-३२३) में कल्लघता शब्दका प्रयोग किया है।

एयं मुणितु चरियं, परिचयह पुणब्भवेसु वं वत्तं । मा पुणरिव संसारं, वेरिनिमित्तेण परिभमह ॥ १४५ ॥ मोत्तूण पुववेरं, पणमह मुणिसुबयं पयत्तेणं । तो अरय-विरय-विमलं. सिवसुहवासं समज्जेह ॥ १४६ ॥ सामेऊण य एत्तो, उदिहकुमारो गओ निययभवणं । तिंडिकेसो वि य गिण्हह, मुणिवरपासिम्म पबज्जं ॥ १४७ ॥ तस्स य गुणेहि सिरसो, पुत्तो लक्काहिवो सुकेसो ति । एकन्तसुहसिमिद्धं, भुज्जह रज्जं महामोगं ॥ १४८ ॥ काऊण तवमुयारं, सम्मं आराहिऊण कालगओ । तिंडिकेसिमणसीहो देवो जाओ मिहङ्कुीओ ॥ १४९ ॥ एत्थन्तरे महप्पा, किक्किन्धपुरिवो कुणह रज्जं । राया महोयहिरवो, ताव य विज्जाहरो पत्तो ॥ १५० ॥ अहिसिश्चिऊण पुत्तं, पिडइन्दं रज्जभरभुराहारं । राया महोयहिरवो, तक्कणमेत्तेण संविग्गो ॥ १५२ ॥ अहिसिश्चिऊण पुत्तं, पिडइन्दं रज्जभरभुराहारं । राया महोयहिरवो, पबहओ जातसंवेगो ॥ १५२ ॥ साणगइन्दाल्डो, तवितक्क्सरेण निहयकम्मिरिऊ । निक्कण्टयमणुकूलं, सिद्धिपुरिं पित्थओ धीरो ॥ १५३ ॥ पिडइन्दो वि य राया, पुत्तं किकिन्धिनामधेयं सो । अहिसिश्चिऊण रज्जं, दिक्खं जिणदेसियं पत्तो ॥ १५४ ॥ पिडइन्दो वि य राया, पुत्तं किकिन्धिनामधेयं सो । अहिसिश्चिऊण रज्जं, दिक्खं जिणदेसियं पत्तो ॥ १५४ ॥ प्रथन्तरे नराहिव, वेयङ्कं दिक्खणिल्लसेडीए । विज्जाहराण नयरं, रहनेउरचक्कवालपुरं ॥ १५६ ॥ तत्थेव असिणवेगो, राया विज्जाहराण सबेसि । पुत्ते य विजयसीहो, बीओ पुण विज्जवेगो ति ॥ १५७ ॥ आइच्चपुरिहवई, मन्दरमालि त्ति नाम विक्खाओ । भज्जा से वेगवई, तीऍ सुया नाम सिरिमाला ॥ १५८ ॥ तीऍ सयंवरत्थं, विज्ञाहरपिथ्वा समाह्र्या । आगन्तूण य तो ते, मञ्चसु ठिया य सबे वि ॥ १५९ ॥

इस प्रकार अपना पूर्ववृत्तान्त जानकर पूर्व भवमें जो कुछ हुआ था उसे झोड़ दो और वैरके कारण पुनः संसारमें परिश्रमण मत करो। (१४४) पहलेके वैर-भावका त्याग करके श्रद्धापूर्वक मुनिमुन्नत स्वामीको वन्दन करोगे तो कर्ममलसे रिह्त शिवसुख मोत्तस्थान प्राप्त होगा। (१४६) इस प्रकार मुनिके उपरेश देनेपर उदधिकुमार च्रमायाचना करके अपने निवास-स्थानकी श्रार गया। तिङकेशीने भी मुनिके पास दीचा प्रहण की। (१४७) गुणोंमें उसके समान उसका पुत्र सुकेश लंकाका राजा हुआ। वह एकान्त सुखसे समृद्ध उस विशास राज्यका उपभोग करने लगा। (१४३) उप तप तथा सम्यक् आराधना करके तिङकेशी श्रमण महान् ऋदिवाला देव हुआ। (१४९)।

इस बीच किष्किन्धि नगरीमें महात्मा महोद्धिरव नामका राजा राज्यकर रहा था। उसके समन्न एक विद्याधर आया। (१५०) उसने आते ही तिडित्केशोका निवेदन कह सुनाया। उसे सुनते ही राजा महोद्धिरवको वैराग्य उत्पन्न हुआ। (१५१) राज्यके भारकी धुराका वहन करनेमें समर्थ अपने पुत्र प्रतीन्द्रको राजगद्दीपर विठाकर विरक्त राजा महोद्धिरवने प्रव्रज्या अंगोकार की। (१५२) ध्यानरूपी हाथीके उपर आरूढ़ उसने तपरूपी तीक्ष्ण वाणसे कर्मरूपी शत्रुओंको मारकर निष्कंटक एवं अनुकून सिद्धिरूपी नगरीकी ओर प्रस्थान किया। (१५३) प्रतीन्द्र राजाने भी किष्किन्धि नामक पुत्रको राज्यपर अभिषक्त करके जिनोपदिष्ट दीचा अंगोकार की। (१५४) चारित्र, झान एवं दर्शन तथा विशुद्ध सम्यक्त्वसे गौरवान्वित उसने उप्र तप करके निर्मेछ एवं अनुत्तर ऐसा शिवपद प्राप्त किया। (१५५)

श्रीमालाके स्वयम्वर तथा युद्धका वर्णन---

हे राजन् ! इसी समय वैताह्य पर्वतकी ओर द्तिए श्रेणीमें विद्याधरोंका रथनू पुर नामक एक नगर था। (१५६) वहाँ अशनिवेग नामका सभी विद्याधरोंका एक राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र विजयसिंह तथा दूसरा विद्युद्धेग था। (१४७) उधर आदित्यपुरमें मन्द्रमाछी नामका एक विख्यात राजा था। उसकी प्रत्नोका नाम वेगवती तथा पुत्रीका नाम श्रीमाछा था। (१५८) उसके स्वयंवरके छिए विद्याधर राजा बुढाये गये। वे सब आकरके मंचों पर बैठे। (१५६)

सबम्मि स्वपिंडउत्ते सिरिमालाभरणभूसियसरीरा । वरजुवइ-मन्तिसिंहया, रायसमुद्दं समोइण्णा ॥ १६०॥ पासेस चामराई. उवरिं पडिप्रण्णिनम्मलं छत्तं । पुरओ य निन्दितूरं, घणगुरुगम्भीरसद्दालं ॥ १६१ ॥ दहुण तीऍ रूवं, जोबण-लायण्ण-कन्तिसंपुण्णं । वम्महसरेसु भिन्ना, बहवे औयस्त्रयं पत्ता ॥ १६२ ॥ केई भणन्ति एवं. कस्सेसा लिख्यजोबणापुण्णा । होही वरकल्लाणी, रूवपडाया इमा महिला ॥ १६३ ॥ अने भणन्ति पुर्वं, जेण तवी सुविउलो समणुचिण्णो । तस्तेसा वरमहिला, होही कम्माणुभावेणं ॥ १६४ ॥ सबत्थसत्थकुसला. नामेण सुमङ्गला भणइ धाई। निसुणेहि कहिज्जन्ते, सिरिमाले खेयरनरिन्दे॥ १६५॥ जो एस विउलवच्छो. धीरो रविकुण्डलो कुमारवरो । ससिकुण्डलम्स पुत्तो. तडिप्पभागव्भसंभूओ ॥ १६६ ॥ अम्बरतिलयाहिवई, वरेसु एयं मगस्स जइ इहो । माणेहि सुरयसोऋतं, मयणेण समं रई चेव ॥ १६७ ॥ अन्नो वि एस सुन्दरि, लच्छीविज्ञंगयस्स वरपुत्तो । रयणपुरस्स य सामी, नामं विज्ञासमुग्घाओ ॥ १६८ ॥ एयस्स पासल्रग्गो, वज्जसिरीगब्भसंभवो एसो । वज्जाउहस्स पुत्तो, वज्जाउहपञ्जरो नामं ॥ १६९ ॥ अह मेरुदत्तपुत्तो, सिरिरम्भागञ्भसंभवो एसो । मन्दर्कुञ्जाहिवई, नामेण प्रंदरो राया ॥ १७० ॥ माणसर्वेगस्स सुओ. वेगवईनन्द्रणो वरकुमारो । नागपुरसामिओ सो. पवणगई नाम विक्खाओ ॥ १७१ ॥ एए अन्ने य बहु, सिरिमाले ! पेच्छ खेयरनरिन्दे । कुल-विभव-रूव-जोबण-विज्ञासयरिद्धिसंपन्ने ॥ १७२ ॥ एयाण नरवईणं, जो सो हिययस्स वल्लहो तुज्ञां। तैस्स य करेहि वरतणु! मालं कण्ठम्मि सिरिमाले!॥ १७३॥ अवलोइऊण सबे, विज्ञाहरपिथिवे पयत्तेणं। बालाऍ मणिनरामा, किकिनिंध पाविया दिट्टी ॥ १७४॥ हंसगइगमणमणहर-लीलाए कंविवरस्स गन्तुणं । सा छेर्यासप्पियकया, माला कण्ठम्मि ओल्ड्या ॥ १७५ ॥

सब भळोभांति व्यवस्थित हो जाने पर आभरणोंसे अलंकृत शरीरवाली तथा सुन्दर युवती सिखयोंके साथ श्रीमाला राजाओंह्रपी समुद्रमें अन्तीर्ण हुई। (१६०) उसकी दोनों ओर चँवर डुलाए जा रहे थे, उपर विशाल एवं निर्मल छत्र था, आगे मेघके समान अतिगम्भीर शब्द करनेवाले मंगलवाद्य बज रहे थे। (१६१) यौवन एवं लावण्यकी कान्तिसे परिपूर्ण उसका रूप देखकर मन्भथके बाणोंसे विद्ध बहुतसे राजा वेचैनी महसूस करने छगे। (१६२) उनमेंसे कुछ कहने छगे कि लिखत यौवनसे पूर्ण तथ। ब्रियोंकी रूपपताका जैसी यह कल्याणी किसकी पत्नी होगी ? (१६३) तो दूसरे कहने छगे कि पूर्वभवमें जिसने खुब तप किया होगा उसीको कर्मके फलस्वरूप यह उत्तम महिला प्राप्त होगी। (१६४) सभी श्रर्थ एवं शास्त्रों कराल समंगला नाम की धात्रोने कहा—'हे श्रोमाले! अब मैं इन विद्याधर राजाओं के विषयमें कहती हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सनो। (१६५) यह जो विशाल छातीवाला तथा धीर रविकुण्डल नामका कुमार है वह तिल्प्रभाके गर्भसे उत्पन्न हुआ है और शशिकुण्डलका पुत्र है। (१६६) यदि तुम्हारे मनको यह अम्बरतिलकका अधिपति (अर्थात् रविकुण्डल ) इष्ट प्रतीत होता हो तो तुम इसका वरण करो और मदनके साथ रतिको भांति सुरत-सुखका अनुभव करो। (१६७) हे सुन्द्रि ! यह दसरा लक्ष्मी एवं विद्यांगदका विद्यासमुद्धात नामका पुत्र है और रक्षपुरका स्वामी है। (१६८) इसके समीपमें जो अवस्थित है यह वज्रश्रोके गर्भसे उत्पन्न तथा वज्रायुधका पुत्र है। इसका नाम वज्रायुधपंजर है। (१६९) श्रीरम्भाके गर्भसे उत्पन्न तथा मेरुदत्तका पुत्र और मन्दरकुंजाधिपति यह पुरन्दर नामका राजा है। (१७०) मानसवेग और वेगवतीका पत्र तथा नागपुरका प्रख्यात राजा यह पवनगति है। (१७१) हे श्रीमाले ! इन तथा कुछ, वैभव, रूप, यौवन, विद्या. भाव एवं ऋदिसे सम्पन्न दूसरे बहुतसे विद्याधर राजाओंको तुम देखो। (१७२) हे वरतन श्रीमाले ! इन राजाओंमेंसे जो तम्हें प्रिय हो उसके गरेमें माला डालो। (१७३) सब विद्याधर राजाओंको बराबर ध्यानसे देखकर उस कन्याकी मनोरम दृष्टि कि कि किन्धि पर ठहरी। (१७४) निपुण शिल्पो द्वारा निर्मित उसने हंसकी गतिके समान मनोहर छी छाके साथ कपिवर किष्किन्धिके पास जाकर उसके गलेमें माला आरोपित की। (१७५)

सरोगताम् । २. तस्स करेहि तणुम्मि मालं—प्रत्य॰ । ३. कपिवरस्य ।

दर्ण विजयसीहो, किकिन्धि कुसुममालकयकण्ठं। रुट्टो पर्वगमाणं, आभासइ उच्चकण्ठेणं॥ १७६॥ व य पत्थ नन्दणवणं, फलाउलं नेव निज्ञार रम्मा। न य वाणराण वन्दं, जेणेत्थ पवंगमा पत्ता॥ १७०॥ जेणेते दुरायारा, आणीया वाणरा इहं पावा। दूयाहमस्स सिग्धं, तस्स फुडं निग्गहं काहं॥ १७८॥ सोऊण वयणमेयं, गय-तुरयसमोत्थरन्तपाइकं। खुहियं पवंगमवलं, सागरसिललं व उच्छिलयं॥ १७९॥ करपीणसमुष्फोडण-बुकारव-तुरयहिंसियरवेणं। बहिरीकयं व नज्जइ, भुवणिमणं तुरसदेणं॥ १८०॥ आलमा पवरभडा, विज्ञाहरपिथवेहि सह जुज्झं। असि-कणय-चक्क-तोमर-घणपहरणपडणसुसिमद्धं॥ १८१॥ हत्थि हत्थीण समं, अन्धिट्टो रहवरो सह रहेणं। तुरएण सह तुरक्को, पाइको सह पंयत्थेणं॥ १८२॥ खेयर-पवंगमाणं, वहन्ते भेरवे महाजुज्झे। ताव य किकिन्धिसही, सुकेसिराया समणुपत्तो॥ १८२॥ तो सो महोरगो इव, रक्खसनाहो उविद्टओ पुरओ। विज्ञाहरेहि समयं, जुज्झइ पसरन्तवलिवहो॥ १८४॥ पत्थन्तरिम जुज्झं, आविद्धयं दारुणं वरभडाणं। विच्छूद्धयायपउरं, अन्ध्यवर-विजयसीहाणं॥ १८५॥ अन्धकुमारेण तओ, किकिन्धिसहोयरेण रणमज्झे। छित्रं च असिवरेणं, सीसं चिय विजयसीहस्स॥ १८५॥ सोऊण पुत्तमरणं, वज्जेण व ताडिओ असिणवेगो। परिदेविउं पयत्तो, सोगमहासागरे पिडओ॥ १८०॥ विह्यण विजयसीहं, पवंगमा रक्खसा य बलसिह्या। आगासगमणदच्छा, किकिन्धिपुरं समणुपत्ता॥ १८८॥ सोऊण वत्त्यसीहं, पवंगमा रक्खसा य बलसिह्या। आगासगमणदच्छा, किकिन्धिपुरं समणुपत्ता॥ १८८॥ सोऊण असिणवेगो, सोगं मोत्तृण रोसपज्जलओ। अह ताण मग्गलम्गो, समागओ सो वि किकिन्धि ॥ १८९॥ सोऊण असिणवेगो, समागयं रणपयण्डसोडोरं। वाणरसुहडाऽभिसुहा, विणिग्गया रक्खसभडा य॥ १९०॥ सोऊण असिणवेगं, समागयं रणपयण्डसोडोरं। वाणरसुहडाऽभिसुहा, विणिग्गया रक्खसभडा य॥ १९०॥

पुष्पमालासे शोभित करठवाले किष्किन्धिको देखकर गुस्सेमें आया हुआ विजयसिंह जोरोंसे चिल्लाकर वानरोंसे कहने लगा कि यहाँ पर न तो फलसे भरा पूरा नन्दनवन है, न सुन्दर भरने हैं और न बन्दरियोंके समृह ही हैं जिससे यहाँ तुम सब बन्दर इकट्ठे हुए हो। (१७६-१७७) जो दुराचारी, पापी और अधम दूत यहाँ बन्दरोंको लाया है उसे मैं शीघ ही योग्य दण्ड दूंगा। (१७८) विजयसिंहका ऐसा कहना सुनकर हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिकोंसे युक्त वानरोंकी क्षुज्ध सेना सागरके जलकी भाँति उछलने लगी। (१७९) मांसल सूंदोंके आस्फालन व गर्जारवसे तथा घोड़ोंकी हिनहिनाहट और युद्धवाद्योंकी ध्वनिसे यह संसार मानो विधर बना दिया गया हो ऐसा ज्ञात होता था। (१८०) विद्याधर राजाओंके साथ तलवार, पत्थर, चक्र, तोमर (बाण-विशेष), हथौड़े और श्रस्तोंके प्रहारसे युक्त युद्ध करनेमें बड़े बड़े सुभट जुट गये। (१८२) हाथीके साथ हाथी, रथके साथ रथ, घोड़ेके साथ घोड़े और पैदलके साथ पैदल भिड़ गये। (१८२) जव विद्याधर एवं वानरोंका ऐसा भयंकर महायुद्ध हो रहा था तत्र किष्किन्धिका मित्र सुकेशिराजा आ पहुँचा। (१८३) वह राज्ञसनाथ बड़े भारी नागकी भाँति सामने उपस्थित हुआ और विस्तृत सैन्यसमूहसे युक्त हा विद्याधरोंके साथ छड़ने लगा। (१८४) इधर अत्यन्त शूरवीर अन्धकवर तथा विजयसिंह के बीच एक दूसरे पर फंके जानेवाले प्रहरणोंसे व्याप्त दारुण युद्ध होने लगा। (१८५) तब किष्किन्धिके सहोदर भाई श्रन्धककुमारने युद्धचेत्रमें तळवारसे विजयसिंहका सिर काट ढाळा। (१८६) अपने पुत्रके मरणका वृत्तान्त सुनकर शोकसागरमें डूवे हुए अश्निवेग पर मानो विजल गिरी हो इस तरह वह रुद्न करने लगा। (१८०) विजयसिंहका वध करनेके अनन्तर आकाशमार्गसे गमन करनेमें दृ वानर व राज्यस अपनी अपनो सेनाके साथ किष्किन्धिपुरमें आ पहुँचे। (१८८) गुरसेसे जले भुने अग्रनिवेग राजाने भी शोकका परित्याग करके खनका पीछा पकड़ा खाँर किष्किन्धि नगरीमें आ धमका। (१८९) युद्धभूमिमें प्रचण्ड शौर्य दिखानेवाले अशनिवेगका आगमन सुनकर वानरों व राज्ञसोंके सुभट उसका सामना करनेके छिए निकल पड़े। (१९०) तलवार, पत्थर, कुल्हाड़े तथा पहिस (शस्त्र विशेष) के एक दूसरे साथ टकरानेसे एवं एक दूसरेके ऊपर वार करनेसे प्रश्वितित-सा प्रतीत होनेवाला

४ निज्ञाराSSरामा-प्रत्य । २. पदस्थेन ।

असि-कणय-परसु-पिट्टस-संघट्टुट्टन्तघायपज्ञिल्यं । बहुभडिनीयन्तकरं, जुज्झं अइदारणं लगं॥ १९१॥ उमिगण्यलगाहत्थो, संपत्तो अन्धओ असिणवेगं। किकिन्धी वि रणमुहे, आभिट्टो विज्जुवेगस्स ॥ १९२॥ निहुओ अन्धकुमारो, चंडक्कवेगेण समरमज्झिमा। वोच्छिन्नजीवियासो, रणरसपरिमुक्कवावारो ॥ १९३॥ किकिन्धनरवईण वि, किडणिसला गिण्हिजण विक्लित्ता। वच्छत्थलिम विउले, पिट्टिया सा विज्जुवेगस्स ॥ १९४॥ सो असिणवेगपुत्तो, तं चेव सिलं महन्त-विश्विणणं। पेसेइ पिट्टपहेणं, वाणरनाहस्स आरुट्टो ॥ १९५॥ नगन्तयर-गोउरसमे, पिट्टिया वच्छत्थले सिला सिग्धं। तेण पहरेण पत्तो, किकिन्धिनराहिनो मोहं॥ १९६॥ लङ्काहिवेण वेतुं, नीओ पायालपुरवराभिमुहो। आसत्थो चिय पुच्छुइ, कत्तो सो अन्ध्यकुमारो। ॥ १९०॥ सिट्टं च निरवसेसं, सो तुज्झ सहोयरो समरमज्झे। रायाऽसणिवेगह्भो, पत्तो य रणे महानिहं॥ १९८॥ सोऊण वयणमेयं, सित्तपहारोवमं अकण्णसुहं। मुच्छावलन्तनयणो, धस ति घरणीयले पिट्डओ ॥ १९९॥ चन्दणललोह्निय्मो, पिट्टियो विलविज्णमाढत्तो। नाणाविहे प्रलवे, भाइविओगाउरो कुण्इ॥ २००॥ तो विलविज्ण बहुयं, सुकेसि किकिन्धिसाहणसमग्गो। पायालंकारपुरं, सिग्धं पत्ता भउबिग्गा॥ २०१॥ अह पविसिक्षण नयरे, कञ्चणवररयणतुङ्गपायारे। अच्छन्ति बन्धुसिहिया, पमोयसोगं च वहमाणा॥ २०२॥ अह अन्नया कयाई, इन्द्र्यणुं पेच्छिउं विलिज्जन्तं। सो असिणवेगराया, संवेगपरायणो जाओ॥ २०३॥ विस्यसुहमोहिओ हं, लद्भुण वि माणुसत्तणं पावो। धम्मचरणाइरेगं, संजममग्गं न य पवन्नो॥ २०४॥ अहिसिश्चिज्जण रज्जे, सहसारं सबसुन्दरं पुत्तं। तिह्वेगेण समाणं, जाओ समणो सिमयपावो॥ २०५॥

इसके बाद एक दिन मेघधनुषको विलीन होते देख अशिनवेग राजा बैराग्ययुक्त हुआ। (२०३) वह सोचने लगा कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी विषयसुखमें मूदः पापी मैंने न तो अतिशय धर्माचरण ही किया और न संयममार्गका ही अवलम्बन लिया। (२०४) इस तरह सोचकर सब लोगोंकी अपेचा सुन्दर अपने सहस्रार नामके पुत्रको राज्य पर अभिषिक्त करके तिल्हिंगके साथ वह पापोंको शान्त करनेवाला श्रमण हुआ। (२०४) इस बीच अशिनवेग द्वारा स्थापित तथा

तथा बहुतसे सुमटों के जीवनका अन्त करनेवाला अतिभयंकर युद्ध होने छगा। (१९१) हाथमें तलवार ऊपर उठाकर अन्धक अशानिवेगकी ओर भपटा तो किष्किन्धि भी युद्धमें विद्युद्धेगके साथ भिड़ गया। (१९२) चण्डाकिवेगने युद्धमें अन्धककुमारको मार डाछा। जीवनकी आशा नष्ट होने पर युद्धरसका व्यापार उसने छोड़ दिया। (१९३) किष्किन्धराजने भी एक कठोर शिछा उठाकर फेंको। वह विद्युद्धेगके विशाल वचस्थल पर जा गिरी। (१९४) अशानिवेगके पुत्र विद्युद्धेगने गुरसेमें आकर वह बड़ी और विशाल शिला वापस वानरनाथके ऊपर फेंको। (१९५) कौरन ही वह शिला उसके पर्वत एवं नगरके गोपुरके समान विशाल व दृढ़ वक्तथलके ऊपर गिरी। शिलाके इस प्रहारसे किष्किन्ध नगरीका राजा बेहोश हो गया। (१९६) छंकाका राजा उसे उठाकर पातालपुरमें लाया। होशमें आने पर उसने पूछा कि अन्धककुमार कहाँ हैं १ (१९७) लंकाधिपने समग्र दृत्तान्त कह सुनाया कि समरभूमिमें अशानिवेग द्वारा आहत तुम्हारा भाई वहाँ सदाके लिये सो गया है। (१९५) शक्तिकी चोट सरीले तथा कानोंके लिये असुलकर ये वचन सुनकर जिसकी आँखें घूम रही हैं ऐसा वह मूर्च्छित होकर धम् करके जमीन पर गिर पड़ा। (१९९) चन्दन जल छाँटने पर होशमें आया हुआ वह विलाप करने छे पश्चात् भयसे उद्धिम सुकेशी किष्किन्धिके समग्र सैन्यके साथ पातालालंकारपुर नामक नगरमें जल्दी ही आ पहुँचा। (२०१) स्वर्ण एवं उत्तम रत्नोंसे युक्त उन्नत प्राकारवाले उस नगरमें प्रवेश करके बन्धु सिहत वे प्रमोद एवं शोकको धारण करके रहने छगे। (२०२)

१. अश्रिनेगेन।

पत्थन्तरिमा लक्कं, मुझह निग्धायदाणवो सूरो । पहिवनस्वअगणियभओ, जो ठविओ असणिवेगेणं ॥ २०६ ॥ अह अन्नया कयाई, पायालपुराउ वन्दणाहेउं। सिरिमालासन्निहिओ, किकिन्धी पत्थिओ मेरं॥ २०७॥ सो वन्दिउं नियत्तो, दक्खिणभाए समुद्दतीरत्थं । महुपबयं महन्तं, पेच्छइ घणसामलायारं ॥ २०८ ॥ अह पेच्छ पेच्छ सुन्दरि ! घणतरु वरकुसम-पल्लवसणाहं । गुमुगुमुगुमेन्तमहृयर, सबत्तो सुरहिगन्धन्नं ॥ २०९ ॥ एयं मोत्तण गिरिं, न मणो मज्झं समुच्छहइ गन्तुं । नयरं सुरपुरसरिसं, करेमि एत्थं न संदेहो ॥ २१० ॥ भणिऊण वयणमेयं. तो चिंडओ पबयस्स सिंहरिमा । पायार-भवणसोहं, सिग्घं च निवेसियं नयरं ॥ २११ ॥ अह निययनामसरिसं. तेण कयं महियलम्म विक्लायं । सुरपुरसोभायारं, किकिन्धिपूरं ति नामेणं ॥ २१२ ॥ सो तत्थ बन्धुसहिओ, अणेयसामन्तवणयचलणजुओ । भुजङ रायवरसिरिं, सम्मिइट्टी जिणमयम्मि ॥ २१३ ॥ चन्द-दिवायरसिरसा, सिरिमालाए सुया समुज्जना । पढमो आइचरओ, रिक्सरओ होइ बीओ य ॥ २१४ ॥ धूया य सुरकमला, जाया वरकमलकोमलसरीरा । कमलहृहवत्थवा, कमलसिरी चेव पचक्ला ॥ २१५ ॥ रयणपुरिम्म य नयरे. मेरुमहानरवहस्स भज्जाए । जाओ य माहवीए, मयारिदमणो वरकुमारो ॥ २१६ ॥ दिन्ना य सरकमला, मयारिदमणस्स वाणरिन्देणं । वत्तं पाणिग्गहणं, किकिन्धिपरे अणन्नसमं ॥ २१७ ॥ अह कण्णपद्यओवरि, नयरं चिय कण्णकुण्डलं तेणं । विणिवेसियं महन्तं, सुरपुरसोहं विडम्बन्तं ॥ २१८ ॥ पायालंकारपुरे, इन्दाणीगञ्भसंभवा तहया। जाया सुकेसपुत्ता, देवकुमारा इव सुरूवा॥ २१९॥ पढमेत्थ होइ माली, तह य सुमालि ति नाम विक्लाओ । तइओ य मालवन्तो, अमरकुमारोवमसिरीओ ॥ २२० ॥ पत्ता सरीरविद्धि, विज्ञाबरु-दप्पाबिया जाया। कीरुन्ति जहिच्छाए, काणण-वणरम्मदेसेस ॥ २२१ ॥

राष्ट्रके भयसे अनिभक्क निर्धात नामक शूरवीर दानव लंकाका उपभोग करता था। (२०६) एक दिन वन्दन करने के लिये श्रीमालाके साथ किष्किन्धिने पातालपुरसे निकल कर मेरको ओर प्रस्थान किया। (२०७) वन्दन करके वापस लौटते समय मार्गमें उसने दिल्लण भागके समुद्रके किनारे पर आये हुए बड़े भारी तथा बादलके समान श्याम वर्णवाले मधुपबंतको देला। (२०८) उसने कहा— हे सुन्दरि! भौरे जिस पर गुनगुना रहे हैं ऐसे उत्तम पुष्प एवं पञ्जवांसे युक्त घने पेड़ोंसे आच्छादित तथा सुगन्धसे व्याप्त इस पर्वतको तुम देलो। (२०९) इस पर्वतको छोड़कर मेरा मन अन्यत्र जानेको उत्साहित नहीं होता। इसमें सन्देह नहीं है कि मैं यहाँ पर सुरपुर अलकाके समान नगर बसाऊँगा। (२१०) ऐसे वचन कह कर वह उस पर्वतके शिखर पर चढ़ा और शीघ्र ही किछे व मकानोंसे सुशोभित एक नगर बसा दिया। (२११) अपने नामसे उसने पृथ्वीतल पर विख्यात तथा देवताओं के नगरकी शोभाका अनुकरण करनेवाले उस नगरका नाम किष्किन्धिपुर रखा। (२१२) अनेक सामन्त जिसके चरणगुगलों में नमन करते हैं तथा जो जिनोपदिष्ट धर्ममें सन्यग्टष्टि (अद्धालु) है ऐसा वह अपने बन्धुओं के साथ राजाध्रों के योग्य उत्तम छन्दमीका उपभोग करने लगा। (२१३) श्रीमालाके चन्द्र एवं सूर्यके सदश दो पुत्र हुए। पहलेका नाम आदित्यराज तथा दूसरेका नाम ऋक्तराज था। (२१४) उत्तम कमलके समान कोमल रारीरवाली तथा कमलसरोवरमें निवास करनेवाली प्रत्यक्त कमलश्री (लक्ष्मी) हो ऐसी सूर्यकमला नामकी एक पुत्री भी थी। (२१५)

रत्नपुर नगरमें मेठ नामके महाराजाकी पत्नी माधवीसे उत्पन्न मृगारिदमन नामक एक पुत्र था। (२१६) वानरराजने मृगारिदमनको सूर्यकमला दी। किष्किन्धिनगरमें उनका अद्वितीय पाणिमहण समारोह हुआ। (२१७) कर्ण पर्वतके उपर उसने एक बढ़ा भारी और सुरपुरकी शोभाका भी तिरस्कार करनेवाला कर्णपुर नामका नगर बसाया। (२१८) पातालालंकारपुरमें सुकेशके इन्द्राणीके गर्भसे देवकुमारोंके समान सुन्दर रूपवाले पुत्र हुए। (२१९) पहलेका नाम माली, दूसरेका सुमाली तथा देवकुमारोंके सदृश शोभावाले तीसरेका नाम मालयवान् था। (२२०) बढ़े होने पर विद्या बल एवं देपसे गवित वे कुमार बन एवं उपवनों रन्य प्रदेशोंमें इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे। (२२१) 'दिक्षण दिशामें मत जाना,

अह ते चवलकुमारा, जं तेण निवारिया सुकेसेणं । मा जाह दिक्खणिदिसं, अन्नतो रमह वीसत्था ॥ २२२ ॥ पिरपुच्छिओ निरन्दो, विणयं काऊण तेहि परमत्थं । परिकहइ जहावत्तं, लङ्कापुरिमाइयं सबं ॥ २२३ ॥ नयरीऍ तीऍ सामी, निग्घाओ नाम दाणवो वसइ । अगणियपिडविक्खभओ, ठिविओ सो असिणिवेगेणं ॥ २२४ ॥ अम्हं परंपराए, सा नयरी आगया गुणसिमद्धा । तस्स भएण विमुक्का, पुत्तय! अचन्तरमणिज्ञा ॥ २२५ ॥ जन्ताणि तेण निययं, सबत्तो विरइयाइँ पावेणं । मारन्ति जाइँ पुत्तय, लोयं भीमेण रूवेण ॥ २२६ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, रुद्दा विज्ञासु लद्धमाहप्पा । अह ते कुमारसीहा, पायालपुराउ निष्फिडिया ॥ २२० ॥ चउरङ्गबलसमम्मा, सिग्धं उप्पइय अम्बरतलेणं । हन्तूण जन्तिनवहं, लङ्कानयरी समणुपत्ता ॥ २२८ ॥ सोऊण रक्खसभडे, निग्धाओ निग्मओ संवडहुत्तो । असि-कणय-किरणपउरो, दिवायरो चेव पज्जलिओ ॥ २२० ॥ अन्नोन्नरहसपसिरय-फलउक्कासिन्नहेहि सत्थेहिं । दोसु वि बलेसु सुहडा, जुज्झिन्ति विमुक्कजीयासा ॥ २३२ ॥ निग्धाओ वि हु माली, आवडिया दो वि रणमुहे सुहडा । मुचन्ताऽऽउहिनवहं, असुरा इव दिप्पा सूरा ॥ २३२ ॥ नाउण निययसेन्नं, निग्धायं मारियं समरमज्झे । मार्लभडेण य पहओ, निग्धाओ पाविओ मरणं ॥ २३२ ॥ नाउण निययसेन्नं, निग्धायं मारियं समरमज्झे । भग्गं भयाउलमणं, जह वेयहुं समणुपत्तं ॥ २३४ ॥ तो पडह-भेरि-झहरि-जयसहुग्धुटुमङ्गलरवेणं । लङ्कापुरिं पिवट्टो, माली सह बन्धुवग्गेणं ॥ २३५ ॥ पिइ-माइ-स्वणसिहओ, परियणपसरन्तभोगिवत्थारं । निक्कण्यमणुकूलं, भुझइ रज्जं गुणसिमद्धं ॥ २३६ ॥ पिइ-माइ-स्वणसिहओ, परियणपसरन्तभोगिवत्थारं । निक्कण्यमणुकूलं, भुझइ रज्जं गुणसिमद्धं ॥ २३६ ॥

अन्यत्र विश्वस्त होकर खेल सकते हो'—इस प्रकार सुकेश द्वारा वे चंचलकुमार रोके गये। (२२२) इस पर उन्होंने विनयपूर्वक राजासे पूछा कि लंकापुरी आदि सबके बारेमें जो जैसा हुआ हो वह आप हमें यथार्थ रूपसे कहें। (२२३) इस पर उसने कहा कि उस नगरीमें अश्वनिवेग द्वारा प्रतिष्ठित और श्वुत्रशेंके भयकी विलकुल परवाह न करनेवाला निर्घात नामका एक दानव रहता है। (२२४) वह नगरी कुछपरम्परासे गुणोंसे समृद्ध तथा अत्यन्त रमणीय हमारी थी, किन्तु उसके भयसे, हे पुत्रो ! हमने उसका त्याग कर दिया है। (२२४) हे पुत्रो ! पापी और भयंकर रूपवाले उसने चारों ओर यंत्र छगा दिये हैं जो छोगोंको मार डालते हैं।' (२२६) ऐसा कथन सुनकर विद्याओं में महत्ता-प्राप्त वे सिंह जैसे कुमार पाताळपुरसे बाहर निकले। (२२७) चतुरंग सेनाके साथ आकाशमार्गसे उड़कर और यंत्रोंके समूहको तहसनहस करके वे शीघ ही छंकापुरीमें आ पहुँचे। (२२८) उनका आगमन सुनकर राज्ञस योद्धा तथा तछवार एवं बाणोंसे निकछनेवाली किरणोंसे व्याप्त निर्घात प्रश्विलत सूर्यकी भाँति सामना करनेके लिए बाहर निकले। (२२९) जिस तरह वर्षाकालमें बादल छाये होते हैं, पवन बहता है, पानी बरसता है और बिजली चमकती है, उसी तरह वह रणभूमि भी एकदम हाथी रूपी बादल, कानकी फड़फड़ाइटसे उत्पन्न पवन, मदबिन्दुके भरनेरूपो पानीसे युक्त तथा तलवाररूपी बिजलीसे व्याप्त हो गई। (२३०) एक दूसरेके ऊपर वेगसे फेंके गए बाणोंके अवभागमेंसे निकलनेवाली उल्काके जैसे शस्त्रोंसे दोनों सेनाओंके सुभट जीनेकी आशा छोड़कर जूम पड़े। (२३१) दर्पित देव एवं दानवोंको भाँति निर्घात और माली दोनों सुभट आयुधोंका एक दूसरे पर प्रहार करते हुए रणक्षेत्रमें भिड़ गये। (२३२) दोनों तरफके लोगोंके संघर्षसे युक्त ऐसा युद्ध जब चल रहा था तब माली सुभटसे चोट खाया हुआ निर्घात मर गया। (२३३) युद्धमें निर्घात मारा गया है ऐसा जान कर उसकी सेनाके पर उखड़ गये और मनमें भयसे व्याकुछ होकर वैताह्यमें पहुँच गई। (२३४) इसके पश्चात् ढोल, भेरि, मालर तथा 'जय' शब्दसे उद्घोषित मंगल-ध्विनिके साथ मालीने अपने बन्धुवर्गके सहित लंकापुरीमें प्रवेश किया। ( २३५ ) पिता-माता एवं स्वजन सहित वह परिजन तक फैंछे हुए भोगविस्तारवाले गुणसमृद्ध राज्यका निष्कण्टक तथा अनुकूल उपभोग करने लगा। (२३६)

१. समिदा-प्रत्यः। २. अभिमुखम्।

पत्तो हेमझपुरे, भोगवईगब्भसंभवा कन्ना । हिमरायस्स य दुहिया, चन्दमई नाम नामेणं ॥ २३७ ॥ मालिकुमारेण तओ, परिणीया सा महाविभुईए । जा निययरूवजोबण-गुणेहि दूरं समुबहइ ॥ २३८ ॥ पीइंकरस्स दुहिया, पीइमइसमुब्भवा विसालच्छी । पीइपुर्राम जाया, पीइमहा सुन्दरी नाम ॥ २३९ ॥ सा वि हु सुमालिभजा, जाया अच्चन्तसुन्दरावयवा । लक्खणगुणोववेया, रूवेण रई विसेसेइ ॥ २४० ॥ कणयिसरीकणयसुया, कन्ना कणयाविल त्ति कणयपुरे । तं चेव मालवन्तो, परिणेइ गुणाहियं लोए ॥ २४१ ॥ जुवइसहस्ससमग्गो, संपत्तो उभयसेढिसामित्तं । आणाविसालमउलं, भुझइ माली महारु ॥ २४२ ॥ एयम्म देसयाले, सुकेसि-किकिन्धिजणियसंवेगा । पबइया खायजसा, पवंगमा रक्खसभडा य ॥ २४३ ॥ तवचरणसमग्गा दीहकालं गिमत्ता, ववगयभैय-सोगा नाण-चारित्तजुत्ता । जिल्यविमलकम्मा रक्खसा वाणरा य, सिवम्येयलमणन्तं सिद्धिसोक्खं पवन्ना ॥ २४४ ॥

॥ इति पडमचरिए रक्खस-वाणरपव्यज्ञाविहाणो नाम छट्ठो उहेसओ समत्तो॥

### ७. दहमुहविज्जास।हणं

प्तथन्तरिम्म राया, सहसारो नाम निग्गयपयावो । वसइ सया सुहियमणो, रहनेउरचक्कवालपुरे ॥ १ ॥ तस्स य गुणाणुरुवा, अह माणसपुन्दरी पवरभज्जा । तं पेच्छिऊण राया, तणुयङ्गी पुच्छए सहसा ॥ २ ॥

इधर हेमांगपुर नामक नगरमें हिमराजकी पत्नी भोगवतीके गर्भसे उत्पन्न चन्द्रमती नामकी एक पुत्री थी। (२३७) अपने रूप, यौवन एवं गुगोंसे दूर तक आकृष्ट करनेवाली उस कन्याके साथ मालीकुमारका बड़े भारी आडम्बरके साथ विवाह सम्पन्न हुआ। (२३८) प्रियंकर राजाकी रानी प्रीतिमत्तोसे उत्पन्न विशाल नेत्रोंवाली प्रीतिमहा नामकी एक सुन्द्र पुत्री थी। (२३९) अत्यन्त सुन्दर अवयवोंवाली, शुभ लक्षण एवं गुणोंसे युक्त तथा श्रपने रूपके कारण रितसे भी बढ़चढ़कर ऐसी वह सुमालीकी पत्नी हुई। (२४०) कनकपुरमें कनकश्री तथा कनककी कनकावली नामकी पुत्री थी। लोकमें अपने गुणोंके कारण अधिक आदरणीय उसके साथ माल्यवान्का विवाह हुआ। (२४१) हजारों युवितयोंसे युक्त मालीको वैताल्यपर्वतकी दोनों श्रेणियोंका स्वामित्व प्राप्त हुआ और इस तरह विशाल मुकुटधारी राजा जिसमें आज्ञा उठाते हैं, ऐसे महाराज्यका वह उपभोग करने लगा। (२४२-२४३) तपश्चरणके साथ दोर्घकाल व्यतीत करके, भय व आसिक्तसे रहित तथा ज्ञान एवं चारित्रसे युक्त वानर एवं राज्ञसोंने विमलकर्मका उपार्जन करके कल्याणकारी, अचल तथा अनन्त सिद्ध-मुख प्राप्त किया। (२४४)

। पद्मचरितमें राक्षस-वानर प्रवज्या विधान नामका छठा उद्देश समाप्त हुआ ।

#### ७. दश्चमुखकी विद्यां-साधना

इन्द्रका जन्म---

इस बीच जिसका प्रताप चारों ओर फैला है ऐसा सर्वदा प्रसन्न मनवाला सहस्नार नामका राजा रथनू पुर-चक्रवालपुर नामक नगरमें रहता था। (१) डसकी मानससुन्दरी नामकी एक सद्गुणी पत्नी थी। उसे अकस्मात् दुर्बल

१. भयसंगा मु॰। २. ममह मु॰।

किं अत्थि तुज्झ सुन्दिर, चिन्ता दुक्लं व दारणं अङ्गे ? । हियइच्छियं च दबं, जं मगगिस तं पणामेमि ॥ ३ ॥ जं एव पुच्छिया सा, पसयच्छी भणइ को वि मे एसो । जत्तो पमूइ गञ्मो, संमूओ कम्मदोसेण ॥ ४ ॥ तत्तो पमूइ तरवइ!, इच्छामि सुराहिवस्स संपत्ती । दहुं ते परिकहियं, मोत्तूण कुलागयं लज्जं ॥ ५ ॥ अह तेण तक्खणं चिय, विज्ञावलगिष्ण होऊण । इन्दस्स परमिरद्धी,परिसाई दिरिसिया तीए ॥ ६ ॥ संपुण्णडोहला सा, जाया मण-नयणिनुषुइपसत्था । काले तओ पसूया, सुरवइसिरसं वरकुमारं ॥ ७ ॥ कारावियं च सबं, जम्मूसवमङ्गलं नरवईणं । इन्दो य तस्स नामं, जिणयं इन्दाभिलासेणं ॥ ८ ॥ अह सो कमेण एतो, जोबण-वल-विरिय-तेयमाहप्पो । विज्ञाहराण राया, जाओ वेयङ्कवासीणं ॥ ९ ॥ चत्तारि लोगपाला, सत्त य अणियाइँ तिण्णि पिसाओ । एरावर्णो गइन्दो, वज्ञं च महाउहं तस्स ॥ १० ॥ चत्तारि लोगपाला, सत्त य अणियाइँ तिण्णि पिसाओ । एरावर्णो गइन्दो, वज्ञं च महाउहं तस्स ॥ १० ॥ वत्तारि तिया, तस्स सहस्सा हवन्ति जुवईणं । मन्ती बिहप्फई से, हिरिणिगमेसी बलाणीओ ॥ ११ ॥ लो निम ब नज्जइ, सबेसि खेयराण सामित्तं । कुणइ सुवीसत्थमणो, विज्ञाबलगिक्षो धीरो ॥ १२ ॥ लङ्काहिवो वि माली, इन्दं सोऊण खेयराणिन्दं । बल-भाइ-िमत्तसिहओ, तस्सुविर पिथिओ सहसा ॥ १३ ॥ गय-तुरय-वसभ-केसिर-मय-महिस-वराहवाहणारूढा । वचन्ति रक्खसभडा, छायन्ता अम्बरं तुरिया ॥ १४ ॥ सबत्थसथकुसलो, भणइ सुमाली सहोयरं जेटं । एत्थं कुणहाऽऽवासं, अहव पुरिं पिडिनियत्तामो ॥ १५ ॥ दीसन्ति महाघोरा, उप्वाया सउणया य विवरीया । एते कहन्ति अजयं, अम्हं नत्थेत्थ संदेहो ॥ १६ ॥ रिट्ट-खर-वुरय-वसहा, सारस-सयवत्त-कोल्हुयाईया । वासन्ति दाहिणिछा, एते अजयावहा अम्हं ॥ १७ ॥

शारीरवाळी देखकर राजाने पूछा—'हे सुन्दरी! तुझे क्या चिन्ता है ? और तेरे शरीरमें कौन-सा दारुण दुःख है ? मनमें जो भी ईप्सित पदार्थ हो वह तू माँग। मैं उसे अभी उपस्थित करता हूँ।'(२-३) इस प्रकार पूछनेपर आँखें फैळाकर उसने कहा—'हे राजन्! कर्मके दोषसे जबसे यह मेरे गर्भमें आया है तबसे मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इन्द्रकी सम्पत्ति देखूँ। कुळकमागत ळजाका परित्याग करके मैंने आपसे यह बात कही है।(४-५) विद्या एवं बळसे गर्वित उसने तत्त्वण इन्द्रकी परम ऋदि फैळाकर उसे दिखाई।(६) दोहद पूर्ण होनेपर उसके मन और नेत्र प्रशस्त स्वस्थताका अनुभव करने छगे। समय होनेपर उसने इन्द्रके तुल्य एक उत्तम कुमारको जन्म दिया।(७) राजाने जन्मोत्सवके समप्र मंगळ मनाये। इन्द्रके ऐश्वर्यकी अभिळाषा हुई थी, अतः उसका नाम इन्द्र रखा गया।(६) अनुक्रमसे यौवन, बळ, सामर्थ्य, तेज व बङ्ग्पनको प्राप्त करके वह वैताह्यवासो विद्याधरोंका राजा हुआ।(९) चारों छोकपाळ, अणिमा आदि सातों ऋदियाँ, तीनों परिषद्, ऐरावत हाथी, महान् आयुध वक्र, चाळीस हजार स्त्रियाँ, बृहस्पति मंत्री तथा हरिणैगमेषि सेनापति—ये सब उसकी सेवामें उपस्थित थे।(१०-११) इससे वह निमकी भाँति मालूम होता था। विद्या एवं बळसे गर्वित वह धीर राजा विश्वासके साथ राज्य करता था।(१२)

समालीका इन्द्रपर आक्रमण और पराजय---

विद्याधरोंको आनन्द देनेवाले इन्द्रके बारेमें सुनकर सेना, भाई एवं मित्रोंके साथ लंकानरेश विमालीने उसके ऊपर सहसा धावा बोल दिया। (१३) हाथी, घोड़े, बैल, सिंह, हरिण, भैंस, सूअर जैसे वाहनोंके ऊपर झारूढ़ राज्ञस योद्धा एकदम आकाशको छाकर चल पड़े। (१४) सर्व प्रकारके अस्न एवं शस्त्रोंमें कुशल सुमालीने अपने बड़े भाईसे कहा कि यहीं पड़ाव डालो, अथवा मैं वापस लंकानगरी लौट जाता हूँ। (१४) अत्यन्त मयंकर उत्पात तथा खराब शकुन दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारो पराजय होगी। मुझे इसमें सन्देह नहीं है। (१६) अरिष्टसूचक गदहे, घोड़े, बैल, सारस, शतपत्र (पज्ञी विशेष), सियार आदि दिल्लण दिशामें बोल रहे हैं। ये हमारी हारके सूचक हैं। (१७) यह कथन

१. संजाक्षो-प्रत्य०। २. खेयराणंदं-मु०।

सोऊण वयणमेयं, माठी पडिभणइ गिष्ठओ हिस्ति । किं दाढीभयभीओ, निययगुहं केसरी रियह? ॥ १८ ॥ नन्दणवणे महन्ता, निणालया कारिया रयणिचत्ता । अणुह्र्यं पवरसुहं, दाणं च किमिच्छ्यं दिन्नं ॥ १९ ॥ समलंकियं च गोत्तं, जसेण सिसकुन्दिनम्मलयरेणं । चह होइ समरमज्झे, मरणं तो किं न पज्जतं ॥ २० ॥ एवं सुमालिवयणं, अवगण्णेऊण पिथओ माली । वेयङ्कृतगवरिन्दे, रहनेउरचक्कवालपुरं ॥ २१ ॥ सोऊण रक्त्वसवलं, समागयं लोगपालपिकिण्णो । एरावणमारूढो, नयराओ निगाओ इन्दो ॥ २२ ॥ अन्नोन्नरहसपेल्लण-रहवर-गय-तुरयिनवह-पाइकं । निक्तमह इन्द्रसेनं, रणरसपितिङ्कृउच्छाहं ॥ २३ ॥ सक्तस-पवंगवीरा, सुरसेनं पेच्छिऊण सन्नद्धं । बाणासणी मुयन्ता, आभिट्टा इन्द्रसुहडाणं ॥ २४ ॥ सर-सित्त-वाण-मोग्गर-फिल्ह-सिला-सेल्लआउहसपसु । खिप्पन्तेसु समत्थं, छन्नं गयणङ्गणं सहसा ॥ २६ ॥ सर-सित्त-वाण-मोग्गर-फिल्ह-सिला-सेल्लआउहसपसु । खिप्पन्तेसु समत्थं, छन्नं गयणङ्गणं सहसा ॥ २६ ॥ सर-सित्त-वाण-मोग्गर-चडक्कसरिसोवमेहि । रक्तसत्तकरस पसुहं, भगां चिय अग्गमं खन्यं ॥ २० ॥ आलोडियं समत्थं, निययवलं पेच्छिऊण परिकृतिओ । अह उद्विओ य माली, सत्थोहजलन्तपज्जिओ ॥ २८ ॥ सर-सित्त-वग्ग-मोग्गर-चडक्कसिरसोवमेहि पहरेहिं । भगां सुरिन्दसेनं, मालिनरिन्देण संगामे ॥ २० ॥ दट्टूण सवडहुत्तं, एज्जन्त रक्तसाहिवं इन्दो । स्रस्स पत्नओ इन, अवद्विओ सत्थिसहरोहो ॥ ३० ॥ इन्दस्स य मालिस्स य, दुण्ह वि जुज्झं रणे समाविद्यं । बलदप्पगिवयाणं, रणरस कण्डू वहन्ताणं ॥ ३१ ॥ खन्दिन्त सरेण सरं, चकं चक्रण लावकरगा । विज्ञाबलेण दोण्णि वि, जुज्झन्ति रणे समच्छरिया ॥ ३२ ॥

सुनकर द्र्येयुक्त माली हँसकर कहने लगा कि क्या सूअरसे भयभीत होकर सिंह कभी अपनी गुकामें भी चक्कर लगाता रहता है ? (१८) हमने रह्नोंके कारण विल्वण प्रतीत होनेवाले बड़े बड़े जिनालय नन्दनवनमें बनवाये हैं। हमने उत्तम सुख भोगा है। इच्छित दान भी क्या नहीं दिया ? हमने चन्द्रमा एवं कुन्द पुष्पसे भी अधिक निर्मल यश द्वारा गोत्रको अलंकत किया है। यदि युद्धमें मरण हुआ, तो भी हमने क्या प्राप्त नहीं किया है ?' (१९-२०) इस प्रकार सुमालीके वचनकी अवगणना करके मालीने उत्तम वैताल्यपर्वतमें आए हुए रथनू पुर नगरकी ओर प्रस्थान किया। (२१)

राम्तससेनाका आगमन सुनकर लोकपालोंसे घिरा हुआ इन्द्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर नगरसे बाहर निकला। (२२) एक दूसरेसे आगे निकल जानेकी इच्छावाली तथा युद्धके रसमें बढ़े हुए उत्साहवाली इन्द्रकी रथ, हाथी, घोड़े, तथा पैदल सेना बाहर निकली। (२३) राम्त एवं बानरोंके बीर इन्द्रके सुभटोंकी देवसेनाको तैयार देखकर बाण एवं अशनि (वज्र अथवा शस्त्रविशेष) फेंकने लगे। (२४) रथसे रथ तोड़ा गया, तथा हाथीसे हाथी, घोड़ेसे घोड़ा और पैदलसे पैदल गिराया गया। (२४) शर, शक्ति, बाण, मुद्रर, स्कटिक शिला, शैल तथा दूसरे सैकड़ों आयुध फेंकनेसे सारा आकाशरूपी आँगन एकदम छा गया। (२६) इस तरफ रण्रसके उत्साहसे बढ़े हुए जोशवाले इन्द्रके सैनिकोंने राम्तसैन्यका प्रमुख अग्रिम भाग छिन्न-भिन्न कर दिया। (२७) अपने समग्र सैन्यको छिन्न-भिन्न देखकर मालो कुपित हुआ और शस्त्र-समृहके तेजसे प्रज्विलत वह लड़नेके लिये उठ खड़ा हुआ। (२८) माली राजाने युद्धमें बाण, शिक्त, तलवार, मुद्रर तथा प्रचण्ड सूर्यके सरीखे आयुधोंसे सुरेन्द्रके सैन्यको तहस-नहस कर डाला। (२९) राम्तसराजको अपने समम्र आते हुए देखकर शिला तक शस्त्रोंसे ढँका हुआ इन्द्र सूर्यके पर्वतकी भांति प्रतीत होता था। (३०) बल एवं द्रपैसे गर्वित तथा लड़ाईकी जिन्हें खुजलाहट हो रही है ऐसे इन्द्र एवं माली दोनोंके बीच रणभूमिमें युद्ध जम गया। (३१) हाथोंकी चपलतासे युक्त वे एक-दूसरेके बाणको बाणसे तथा चक्रको चक्रसे काटने लगे। इस तरह मत्सरयुक्त वे होनों विद्याबलसे रणमें जूफ, पड़े। (३२) इसके पश्चात्र कोधमें आकर माली राजाने जलती हुई एक घोर शक्तिहारा इन्द्रके

१. दाढि:--शूकरः।

वेत्तृण तो सरोसं, मालिनिरन्देण पज्जलन्तीए। पहओ निडालदेसे, इन्दो घोराऍ सत्तीए॥ ३३॥ सत्तीपहरपरद्धो, इन्दो रंतारिवन्द-समछाओ। अत्थिगिरिन्तथ्यत्थो, संशाराए दिणयरो ह ॥ ३४॥ अमिरिसवसंगएणं, रोसापूरियफुरन्तनयणेणं। चक्केण सिरं छिन्नं, मालिनिरिन्दस्स इन्देणं॥ ३५॥ अह पेच्छिउं सुमाली, ववगयजीयं सहोयरं समरे। मुणिऊण नयविभागं, सहसा भग्गो समरहुत्तो ॥ ३६॥ मग्गेण तस्स लग्गो, सोमो बलदप्पगिष्ठिओ सूरो। सो भिण्डमालपहओ, निहओ य सुमालिसखेणं॥ ३०॥ मुच्छानिमीलियच्छो, जाव य सोमो चिरस्स आसत्थो। ताव य सुमालिराया, पायालपुरं समणुपत्तो॥ ३८॥ स्वस्तसम्झा पविद्या, पायालंकारपुरवरं तुरिया। अच्छिन्त भग्गमाणा, बीयं जम्मं व संपत्ता॥ ३०॥ सासिओ नियत्तो, सोमो पासं गओ सुरवइस्स। रहनेउर पविद्रो इन्दो उग्धुटुजयसहो॥ ४०॥ एवं जिणिऊण रणे, पिंस्तं सुरवई महाराजं। भुजन्तो चिय जाओ, इन्दो इन्दो ति लोयिम्म ॥ ४२॥ एत्तो सुणाहि नरवइ! मगहाहिव! लोयपालउप्पत्ती। होऊण एगित्तत्तो, जहक्कमं ते पवक्लामि॥ ४२॥ मयरद्धयस्स पुत्तो, सोमो आइचिकित्तिसंभूओ। जोईपुरस्स सामी, ठिवओ सो लोगपालो ति॥ ४३॥ मेहरहस्स य पुत्तो, वरुणो वरुणाऍ कुच्छिसंभूओ। मेहपुरनयरसामी, मिहिष्ठुओ लोगपालो सो॥ ४४॥ कणयावलीऍ पुत्तो, जाओ चिय सुरखेयरिन्देणं। कञ्चणपुरे महप्पा, वसह कुवेरो महासत्तो॥ ४५॥ कालिग्गखेयरसुओ, सिरिप्पभाकुच्छिसंभवो वीरो। किक्किन्धनयरराया, कयववसाओ जमो नाम॥ ४६॥ ठिवओ पुवाऍ ससी, दिसाऍ वरुणो य तत्थ अवराए। उत्तरओ य कुवेरो, ठिवओ चिय दिखलाऍ जमो॥। ४७॥

ळळाट प्रदेशमें प्रहार किया। (३३) शक्तिके प्रहारसे आहत इन्द्रकी कान्ति लालकमळकी, तथा अस्ताचलके शिखर पर स्थित संध्याकाळीन सूर्यकी भाँति प्रतीत होती थी। (३४) कोधके वशीभूत तथा गुरसेसे भरी हुई और इसोळिए फड़कती आँखोंबाछे इन्द्रने चक्रसे माली राजाका सिर कळम कर दिया। (३५) युद्धमें अपने भाईको मरा हुआ देखकर तथा इस समय राजनीतिके अनुसार क्या उचित है, यह जानकर सुमाळी सहसा युद्धसे भाग निकला। (३६) बळ एवं दर्पसे गर्वित सोम नामके देवने उसका पीछा पकड़ा। भिन्दिमाळ नामक शक्षसे प्रहार करनेवाले उसको सुमाळीने शक्षसे घायळ किया। (३७) मूर्ज्ञांके कारण बन्द आँखोंवाला वह चिरकाळके पश्चात् जब होशमें आया तबतक तो सुमाळी राजा पाताळपुरमें पहुँच चुका था। (३८) राज्ञस सुभटोंने भी जल्दी ही पाताळाळंकारपुरमें प्रवेश किया। जिनका मान भंग हुझा है ऐसे वे मानो दूसरा जन्म प्राप्त किया हो इस तरह वहाँ रहने छगे। (३९) होशमें आने पर सोम वापस ळौटा और इन्द्रके पास गया। बादमें जिसकी 'जय' शब्द द्वारा उद्घोषणा हो रही है ऐसे इन्द्रने रथनू पुर नगरमें प्रवेश किया। (४०) इस प्रकार रणमें विरोधी शत्रुको जीतकर सुरपित बड़े भारी राज्यका उपभोग करने छगा और छोकमें सर्वत्र 'इन्द्र, इन्द्र' हो गया। (४१) छोकपाळोंकी उत्पत्तिका वर्णन—

गौतम गएधर कहते हैं कि, हे मगधनरेश श्रेणिक ! तुम एकिचत्त होकर जिस क्रमसे मैं कहता हूँ उस क्रमसे छोकपालोंकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो। (४२) मकरध्वजको आदिश्यकीर्ति नामकी प्रव्रीसे सोम नामक पुत्र हुआ। वह क्योति:पुरका राजा हुआ तथा छोकपाछके रूपसे उसकी प्रतिष्ठा की गई। (४३) मेघरथका वरुणाकी कुचिसे उत्पन्न पुत्र तथा मेघपुर नगरका राजा वरुण था। वह बड़ी भारीं ऋदिवाछा छोकपाछ हुआ। (४४) विद्याधरों श्रेष्ठ सूर्यका कनकावछीसे उत्पन्न पुत्र महात्मा तथा महासमर्थ कुवेर कंचनपुरमें रहता था। (४५) काछामि नामक विद्याधरका श्रीप्रभाकी कुचिसे उत्पन्न वीर एवं कृतिनिश्चयी पुत्र यम किष्किन्धिनगरीका राजा हुआ। (४६) शशीकी (सोमकी) पूर्व दिशामें, वरुणकी पश्चिम दिशामें, उत्तर दिशामें कुवेरकी तथा दिलाण दिशामें यमकी स्थापना की गई। (४७) जिसका

१. रहिरारविंदसच्छाओ-मु॰। २. धीरो-प्रत्य॰।

90

जं जस्स हवह नामं, पुरस्स तेणेव तस्स अणुसिरसा । विज्ञाहरा निउत्ता, पुहृइयले खायिकितीया ॥ ४८ ॥ नयरिम्म असुरनामे, असुरा खाइं गया तिहुयणिम । जक्खपुरिम्म य जक्खा, किन्नरगीए य सेरिनामा ॥ ४९ ॥ गन्धवपुरिनवासी, गन्धवा होन्ति नाम विक्खाया । तह असिणा असिणपुरे, वहसा वहसाणरपुरिम्म ॥ ५० ॥ अन्ने वि एवमाई, विणिओगा सक्संभवा रहया । कुवन्ति तियसलीलं, विज्ञावलगिवया वीरा ॥ ५१ ॥ एयारिसं महन्तं, भुक्जइ रज्जं महागुणसिमद्धं । अगणियपिवविवक्षभओ, विज्ञावलगिवया वीरा ॥ ५२ ॥ धणयस्स समुप्पत्ती, सेणिय ! रन्नो सुणाहि एगमणो । अत्थि ति वोमिबन्दू, नन्दवई सुन्दरी तस्स ॥ ५२ ॥ तीए गञ्भुप्पन्नाउ दोण्णि कन्नाउ ह्ववन्ताओ । कोसिय-केकसियाओ, अह कोउयमङ्गले नयरे ॥ ५२ ॥ जेट्ठा य तेहि दिन्ना, जक्खपुरे वीससेणरायस्स । वेसमणो त्ति कुमारो, तीएँ सुओ सुन्दरो जाओ ॥ ५५ ॥ अज्ञप्पिई ठिवओ, पञ्चमओ लोगपालिणो तुहर्य । सवारिभग्गपस्र, भुज्जसु सुदृरं सुवीसत्थो ॥ ५६ ॥ अज्ञप्पिई ठिवओ, पञ्चमओ लोगपालिणो तुहर्य । सवारिभग्गपस्र, भुज्जसु निक्कण्टयं रज्जं ॥ ५० ॥ निम्जण तस्स चलणे, वेसमणो पिथओ बलसमगो । लङ्कापुरिं पिवट्टो, नयरजणुग्रुटुजयसहो ॥ ५८ ॥ पायालंकारपुरे, पीइमईगञ्भसंभवा जाया । धीरा सुमालिपुत्ता, तिण्णि वि स्वणासवादीया ॥ ५९ ॥ ह्वेण अणङ्गसमो, तेण्ण दिवायरो व पच्चक्यो । चन्दो व सोमयाए, लवणसमुद्दो व गम्भीरो ॥ ६० ॥ सिचाण बन्धवाण य, उवयारपरो तहेव साहूणं । देवगुरुपूयणपरो, धम्मुवगरणेसु साहीणो ॥ ६१ ॥ परमहिला जणणिसमा, मन्नइ धीरो तणं व परदवं । लोगस्स निययकालं, अहियं परिवालणुज्जुतो ॥ ६२ ॥ परमिहिला जणणिसमा, मन्नइ धीरो तणं व परदवं । लोगस्स निययकालं, अहियं परिवालणुज्जुतो ॥ ६२ ॥

जो नाम था वही उसके नगरका नाम पड़ा और उसीके अनुसार पृथ्वी तलपर जिनका यश ख्यात है ऐसे विद्याधरोंकी नियुक्ति की गई। (४८) असुरनामके नगरमें रहनेवाले असुर, यत्तपुरमें रहनेवाले यत्त तथा किन्नरगीत नगरीके सदृश नामवाले किन्नर तीनों लोकों में ख्यात हुए। (४९) गन्धवपुरके निवासी गन्धवके नामसे, श्रिश्वनीपुरके निवासी अश्वनीके नामसे और वैश्वानरपुरके निवासी वैश्वानरके नामसे विख्यात हुए। (४०) इस प्रकार इन्द्रने दूसरे भी विभागोंका निर्माण किया। वहाँ विद्या एवं बलसे गविष्ठ वीर पुरुष देवताओंका-सा आनन्द करते थे। (४१) विद्याधरश्रेणी (वैताह्य पर्वत) का स्वामित्व पाकर महान् गुणोंसे समृद्ध बड़े भारी इस राज्यका शत्रुओंके भयकी परवाह न करके इन्द्र उपभोग करने लगा। (४२) स्वश्रवाका श्वान्त :—

हे श्रेणिक ! तुम एक चित्त होकर अब धनदकी उत्पत्तिके बारेमें मुनो। ज्योमबिन्दु तथा उसकी सुन्दर भार्या नन्द्वती थी। (४३) कौतुक्रमंगल नामक नगरमें कौशिकी तथा केकसी नामकी दो कन्याएँ उसके गर्भसे उत्पन्न हुई। (४४) उन्होंने उसका विवाह यन्तुएके विश्वसेन राजाके साथ किया। उससे विश्वमणकुमार नामका मुन्दर पुत्र हुआ। (५४) सुरपित इन्द्रने विश्वमणको शीघ्र ही बुला भेजा और लंकानगरी प्रदान करके कहा कि तुम निःशंक होकर सुचिर काल तक इसका उपभोग करो। (५६) आजसे मैंने तुन्हें पाँचवें लोकपालके पद पर स्थापित किया है। सभी शत्रुओंका नाश हो जानेसे चारों ओर फैठे हुए निष्कण्टक राज्यका तुम उपभोग करो। (४७) उस (इन्द्र) के चरणोंमें नमन करके विश्वमणने सेनाके साथ प्रस्थान किया और लंकानगरीमें प्रवेश किया। उस समय नगरजनोंने 'जय जय' शब्दकी उद्घोषणा की। (५८) पातालालंकारपुरमें सुमालीकी पत्नी प्रीतिमतीके गर्भसे उत्पन्न रत्नश्रवा छादि तीन धीर पुत्र थे। (४९) वह (रत्नश्रवा) क्रुपमें कामदेवके समान, तेजमें प्रत्यन्न सूर्यके समान, सीम्यतामें चन्द्रके समान और लवण समुद्रके समान गम्भीर था। नौकर-चाकर, बन्धुजन तथा साधुओंके उपकार करनेवाला, देव एवं गुरुकी पूजा करनेमें तत्यर तथा धर्मोपकरणोंमें वह स्वायत्त था। दूसरेकी की उसे माताके तुल्य थी। उस धीरके लिए परद्रव्य तिनकेके समान था। वह लोगोंकी रन्नामें

१. सहशनामानः। २. धीरा-प्रत्य॰।

किं भूसणेहि कीरइ?, रूवं चिय होइ भूसणं निययं । कित्ती लच्छी य गुणा, कुडुम्बसिहया ठिया जस्स ॥ ६३ ॥ एवं सबकलाऽऽगम-कुसलो रयणासवो वि चिन्तेन्तो । न रूमइ स्वणं पि निहं, निययपुरीपविसणद्वाए ॥ ६४ ॥ परिचिन्तिऊण एवं, निययं नाऊण विरियमाहप्पं । विज्ञासु साहण्टं, कुसुमुज्ञाणे, समणुपत्तो ॥ ६५ ॥ गह-भूय-वाणमन्तर-पिसायबहुघोररूवसहाले । उज्जाणमज्ञ्ञयारे, झाणुवओगं समारूढो ॥ ६६ ॥ नाऊण वोमविन्दू, विज्ञासमुहागयं तमुज्जाणे । देइ पिडचारियं से, धूर्यं चिय केकसीनामं ॥ ६७ ॥ सा तत्थ तक्खणं चिय, क्यविणया जोगिणं समल्लीणा । रक्खइ पसन्नहियया, समन्तओ दिन्नदिट्टीया ॥ ६८ ॥ अह सो समत्तविज्ञो, काऊण थुई तओ जिणिन्दाणं । पेच्छइ य समन्भासे, विज्ञाहरवालियं एकं ॥ ६९ ॥ वरपउमपत्तेनत्ता, पउममुही पउमगब्भसमगोरी । पउमहहवत्थवा, कें होज्ज सिरी सयं चेव? ॥ ७० ॥ रयणासवेण कन्ना, भणिया केणेत्थ कारणेण तुमं । अच्छिस वरलायणो ! हिरणी विव जूहपब्मट्टा? ॥ ७१ ॥ अथासिबन्दुतणया, नन्दवईगब्भसंभवा कन्ना । नामेण केकसी हं, जणएण निरूविया तुच्छं ॥ ७२ ॥ रयणासवस्स सिद्धा, अह माणससुन्दरी महाविज्ञा । दिरसेइ तक्खणं चिय, रूवं वल-विरिय-माहप्पं ॥ ७३ ॥ विज्ञाबलेण सहसा, तत्थेव निवेसियं महानयरं । वरभवणसंयाइण्णं, दिवं कुसुमन्तयं नामं ॥ ७४ ॥ पाणिग्गहणविहाणं, विहिणा काऊण तोएँ कन्नाए । भुझइ निरन्तराए, भोगे बहुमाणसवियप्पो ॥ ७५ ॥ सा अन्नया कयाई, सयणिज्ञे महरिहे सुहपसुत्ता । पेच्छइ पसत्थसुमिणे, पिडवुद्धा मङ्गलरवेणं ॥ ७६ ॥ इसुग्गयिम सूरे, सबालङ्कारमूसियसरीरा । गन्तूण समब्भासं, पहणो सुमिणे परिकहेइ ॥ ७० ॥ इसुग्गयिम सूरे, सबालङक्कारमूसियसरीरा । गन्तूण समब्भासं, पहणो सुमिणे परिकहेइ ॥ ७० ॥

सदा अधिक उद्यमशोल रहता था। जिसका रूप ही अपना भूषण हो तथा कुटुम्बके साथ कीर्ति, लक्ष्मी एवं गुण जिसमें विद्यमान हों उसे आभूषणोंसे क्या प्रयोजन ? इस प्रकार सम्भूणे कलाओं श्रीर शास्त्रोंमें निपुण रत्नश्रवा अपनी नगरीमें प्रवेश पानेके लिए सोचता हुआ चण भर भी नींद नहीं लेता था। (६०-६४) ऐसा सोचकर तथा श्रपनी शक्ति एवं महत्त्वको जानकर विद्याओंकी साधनाके लिये वह कुसुमोद्यानमें आ पहुँचा। (६५) प्रह, भूत, व्यन्तर एवं पिशाचोंके अत्यन्त भयहूर रूप एवं शब्दसे व्याप्त उस उद्यानके बीच वह ध्यानोपयोगमें लीन हुआ। (६६) उसे झाया जानकर व्योमिबन्दु विद्याधरोंके समूह्के साथ उस उद्यानमें आया और उसकी परिचर्या करके केकसी नामकी श्रपनी छड़की उसे ही। (६७) विनयशील तथा प्रसन्नहृदया वह उसी चणसे चारों ओर हिष्ट रखकर योगीकी रच्चा करने लगी। (६८)

विद्या प्राप्त करनेके पश्चात् जिनेन्द्रोंकी स्तुति करके जैसे ही वह देखता है वैसे अपने पास उसने विद्याधरकी एक बालिका देखी। (६९) उत्तम कमलके समान नेत्रवाली, कमलके समान मुखवाली, कमलके गर्भके समान गौरवर्णवाली यह क्या पद्मसरोवरमें रहनेवाली स्वयं लक्ष्मी देवी है—ऐसा वह सोचने लगा। (७०) ऐसा सोचकर रत्नश्रवाने उस कन्यासे पूछा कि. हे सुन्दर लावण्यवाली! अपने गिरोहसे अलग पड़ी हुई हिरनी जैसी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? (७१) इसके उत्तरमें उसने कहा कि मैं नन्दवतीके गर्भसे उत्पन्न और आकाशबिन्दु (ज्योमबिन्दु) की केकसी नामकी पुत्री हूँ। पिताने मुझे आपको दिया है। (७२) रक्षश्रवाके द्वारा सिद्ध की गई मानससुन्दरी नामकी महाविद्याने तत्त्रण ही अपना रूप बल, वीर्य एवं माहात्म्य दिखलाया। (७३) विद्याके प्रभावसे उसने वहीं पर उत्तम भवनोंसे ज्याप्त एक कुसुमान्तक नामका दिज्य महानगर स्थापित किया। (७४) विधिपूर्वक उस कन्याके साथ विवाह करके मनोवांछित अनेक भोगोंका यह निरन्तर उपभोग करने लगा। (७४)

अत्यन्त मूळवान शैयाके उपर मुख्रवैक सोई हुई उसने एक दिन उत्तम खप्न देखे। मुबह होने पर वह मंगछ बाद्योंकी ध्विन मुनकर जगी। (७६) सूर्यके थोड़ा चढ़ने पर सर्व प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाली वह अपने पतिके पास जाकर खप्नोंके बारेमें कहने लगी कि दृढ़ एवं मजबूत शरीरवाला तथा गरदन परके बालोंके कारण कुछ कुछ अरुणके

१. विजासमहागयं तरुजाणे—प्रत्य । २. समाइण्णं—प्रत्य ।

उयरिम्म समक्षीणो, सीहो दढ-किंढणकेसरारुणिओ । अन्ने वि चन्द-सूरा, उच्छक्के धारिया नवरं ॥ ७८ ॥ एए दट्ट्रूण पहू, पिंडबुद्धा तूरमङ्गलरवेणं । इच्छामि जाणिउं जे, एयत्थं मे परिकहेिह ॥ ७९ ॥ अट्टक्किनिमित्तधरो, सुमिणे नेमित्तिओ परिकहेह । एए सबब्भुदया, सुयाण लम्मं परिकहेिन्त ॥ ८० ॥ होिहिन्ति तिण्णि पुत्ता, विक्कम-माहप्प-सत्तिसंजुत्ता । अमरिन्दरूक्वसरिसा, पिंसतुत्वयंकरा वीरा ॥ ८१ ॥ जो तुज्झ पढमपुत्तो, होही भद्दे ! विसालकीत्तीओ । चक्कहरसरिसविभवो, सुचिरयकम्माणुभावेण ॥ ८२ ॥ पिंडव्वक्वअगणियभओ, निचं रणकेलिकलहतिल्लिच्छो । वरक्र्रकम्मकारी, होही नत्थेत्थ संदेहो ॥ ८३ ॥ जे पुण तस्स कणिट्टा, दोण्णि जणा सुचिरयाणुभावेणं । ते परमसम्मिदिट्टी, भिवया होिहिन्ति निक्खुत्तं ॥ ८४ ॥ पिरतुट्टा पसयच्छी, एयं सुणिऊण सुमिणपरमत्थं । जिणचेइयाण पूर्यं, अणन्नसरिसं समारुह्द ॥ ८५ ॥ अङ्गं से अइकिंदिण, सूरं रणतितिब्भयं हिययं । वात्ते पभूइ जाया, तत्तो चिय निट्टुरा वाणी ॥ ८६ ॥ अङ्गं से अइकिंदिण, सूरं रणतितिब्भयं हिययं । वात्ते पुराहिवस्स वि, इच्छइ आणासमारम्भं ॥ ८७ ॥ सन्ते वि दप्पणयले, निययच्छायं पलोयए खग्गे । विरद्यकरञ्जलिउडा, नवरं गुरुभत्तिमन्ता य ॥ ८८ ॥ संपत्तडोहलाए, जाओ रिउआसणाइ कम्पन्तो । बन्धवहिययाणन्दो, अच्छेरयरूवसंद्राणो ॥ ८९ ॥ मूएहि दुन्दुहीओ, पह्याओ विवहतूरमीसाओ । पिउणा कओ महन्तो, विहिणा जम्मूसवो रम्मो ॥ ९० ॥ स्त्रैयाहरम्म तइया, सयणिजाओ महिन्मि पल्हत्थो । गेण्डइ करेण हारं, बालो पसरन्तिकरणोहं ॥ ९१ ॥ जो सो रक्ससवइणा, दिनो चिय मेहवाहणस्स पुरा । एयन्तरम्मि नैद्दो, न य केणइ खेयरिन्देण ॥ ९२ ॥

समान वर्णवाला सिंह उदरमें प्रविष्ट हुआ और दूसरे दो सूर्य व चन्द्र मैंने अपनी गोदमें धारण किये। हे प्रभी! इन्हें देखकर मंगलवाद्योंकी ध्वनिसे जग गई! मैं इन स्वप्नोंके बारेमें जानना चाहती हूँ, तो इनका अर्थ मुमे कहो। (७७-७९) अष्टांगज्योतिष जाननेवाले ज्योतिषीने कहा कि ये स्वप्न सब प्रकारके अभ्युदयोंसे युक्त पुत्रोंका लाभ होगा ऐसा सूचित करते हैं। (८०) विकम, माहात्म्य एवं शक्तिसे युक्त, देवताओंके इन्द्रके समान रूपवाले तथा विरोधी शत्रुका विनाश करनेवाले तीन वीर पुत्र होंगे। (८१) हे भद्रे! तुम्हारा जो प्रथमपुत्र होगा वह पुण्यकर्मके फलस्वरूप विशाल कीर्तिवाला तथा चक्रवर्तीके समान वैभववाला होगा। (८२) शत्रुओंके भयकी परवाह न करनेवाला, युद्धकीड़ाके कलहमें सदा लोन तथा उक्तम और क्रूर कर्म करनेवाला वह होगा—इसमें कोई सन्देह नहीं है। (८३) उसके जो दो लोटे भाई होंगे वे पुण्यके फलस्वरूप परम सम्यग्दृष्टि एवं भव्य होंगे, यह सुनिश्चित है। (८४) स्वप्नोंका ऐसा परमार्थ सुनकर प्रसन्न नेत्रोंवाली वह अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। बादमें उसने जिनचैत्योंकी अभूतपूर्वपूजाका समारोह किया। (८५)

रावण आदिका जन्म---

इसके अनन्तर जबसे उसके गर्भकी प्रथम उत्पत्ति हुई तबसे उसकी वाणी निष्ठुर हो गई, उसका अंग अत्यन्त कठोर हो गया, रणके विचारसे निर्भय एवं हौसलावाला उसका हृदय हो गया, देवताओं के स्वामी इन्द्रको भी आज्ञा देनेकी चाह उसे होने लगी, आईना होने पर भी तलवारमें वह अपने मुखकी छाया देखती थी और हाथका श्रंजलिपुट बनाकर अर्थात् हाथ जोड़कर गुरुओं को भक्ति करती थी। (६६-६६) सम्पूर्ण दोहदवाली उसने शत्रुओं के आसनों को कम्पत करनेवाले, बम्धुजनों के हृदयको आनन्द देनेवाले तथा श्राश्चर्यजनक रूप एवं शरीररचनावाले पुत्रको जन्म दिया। (६९) भूतोंने विविध वाद्यों युक्त दुन्दुभियाँ बजाई। पिताने सुन्दर और महान् जन्मोत्सव विधिपूर्वक मनाया। (९०) तब सृतिकागृहमें पृथ्वी पर बिछोने बिछाये गये। उस बालकने किरणोंका समूह फैलानेवाला हार, जिसे राज्ञसपितने पूर्वकालमें मेघवाहनको दिया था उसे हाथसे पकड़ा। उस हारको श्रवतक किसी भी विद्याधर राजाने धारण नहीं किया था। (९१-९२)

१. धीरा-प्रत्य । २. निश्वितम् । ३. स्तिगृहे । ४. परिहितः ।

दर् रूण तं सहारं, जणणी सबायरेण पिरतुद्धा। स्यणासवस्स साहइ, पेच्छसु बालस्स माहप्पं ॥ ९३ ॥ स्यणासवेण दिद्धो, हारल्यागहियनिट् दुरकरम्गो। चिन्तेइ तो मणेणं, होहिइ एसो महापुरिसो ॥ ९४ ॥ नागसहस्सेणं चिय, जो सो रिक्खज्जए पयत्तेणं। सो जणणीऍ पिणंद्धो, कण्ठे बालस्स वरहारो ॥ ९५ ॥ स्यणिकरणेसु एत्तो, मुहाइँ नव निययवयणसिरसाइं। हारे दिद्धाइँ फुडं, तेण कयं दहमुहो नामं ॥ ९६ ॥ एवं तु भाणुकण्णो, जाओ काले य सो वइकन्ते। जस्स य भाणुसिरच्छा, कण्णा वि हु गण्डसोभाए ॥ ९७ ॥ जाया ताण कणिष्टा, चन्दणहा चन्दसोमसिरसमुही। तीए वि हु अणुयवरो, विहीसणो चेव उपपन्नो ॥ ९८ ॥ एवं कुमारलीलं, कीलन्तो रावणो पलोएइ। अम्बरयलिम विउले, वेसमणं सबबलसिह्यं॥ ९० ॥ को एस अगणियभओ, अम्मो वच्चइ नभेण वीसत्थो। सच्छन्दसुहविहारी, सुरवरलीलं विलम्बन्तो । १०० ॥ मह एस भइणिपुत्तो, वेसमणो नाम निग्गयपयावो। लङ्कापुरीऍ सामी, पुत्तय! इन्दस्स अग्गभडो॥ १०१ ॥ तुन्नं कुल्यगया वि हु, पुत्तय! लङ्कापुरी मणभिरामा। उबासिऊण निययं, पियामहं तो ठिओ एसो॥ १०२ ॥ एस पिया ते पुत्त्य! गुरुयमणोरहसयाइँ चिन्तेन्तो। खणमवि न लभइ निइं, तीऍ कए सुन्दरपुरीए ॥ १०२ ॥ कबायसत्तभीसण—निणायपिडसहमुक्कबुकारं। सुर-सिद्ध-किन्नरा वि य, जस्स य उविं न वच्चित्त ॥ १०५ ॥ अगबद्धज्ञामउडा, उविर सिहामणिमऊहकयसोहा। काऊण समाढत्ता, तिण्णि वि घोरं तवोकम्मं ॥ १०६ ॥ अगबद्धज्ञामउडा, उविर सिहामणिमऊहकयसोहा। काऊण समाढत्ता, तिण्णि वि घोरं तवोकम्मं ॥ १०६ ॥

उसे हारयुक्त देखकर माता सम्पूर्ण आदरके साथ अत्यन्त तुष्ट हुई और रक्षश्रवासे कहने छगी कि बाछकका माहात्म्य तो देखो। (९३) हार रूपी छताको निष्टुर उँगलियोंसे पकड़े हुए उस बाछकको रक्षश्रवाने देखा और मनमें सोचने छगा कि यह भविष्यमें एक महान् पुरुष होगा। (९४) हजारों नाग जिसकी सावधानीके साथ रच्चा करते थे उस उत्तम हारको माताने बालकके गछेमें पहनाया। (९५) रक्षोंकी किरणोंके कारण उसके मुखके जैसे ही दूसरे नौ मुख हारमें अत्यन्त स्पष्ट दिखाई दिये, जिससे उसका नाम दशमुख रखा गया। (९६) इसी प्रकार समय बीतने पर भानुकर्णका जन्म हुआ। उसके गण्डस्थलकी शोभाके छिए भानुके सहश कान थे। (९७) इन दोनोंके पश्चात् चन्द्रके समान सौम्य मुखवाछी चन्द्रनखा नामकी उनकी छोटी बहन हुई। उसके बाद उसका छोटा भाई विभीषण उत्पन्न हुआ। (९८)

इस प्रकार कुमार मुलभ कीड़ा करते हुए रावणने एक दिन विशाल आकाशमें अपने सम्पूर्ण सैन्यके साथ वैश्रमणको देखा। (९९) हे माता! भयकी विलक्षल परवाह न करके अपनी इच्छानुसार मुखपूर्वक विचरण करनेवाला तथा इन्द्रकी लीलाकी भी विडम्बना करनेवाला यह कौन विश्वासपूर्वक आकाशमार्गमें जा रहा है ? (१००) ऐसा पूलने पर माताने रावणको कहा कि, हे पुत्र! यह वैश्रमण नामका मेरा भानजा है। चारों ओर फैले हुए प्रतापवाला वह लंकापुरीका स्वामी और इन्द्रका मुख्य सुभट है। (१०१) हे पुत्र! वह मनोहर लंकापुरी कुल-परम्परासे तुम्हारी है। अपने पितामहको निर्वासित करके यह वहाँ अधिष्ठित हुआ है। (१०२) हे पुत्र! बड़ो-बड़ी सैकड़ों मनोरथोंसे चिन्तित तुम्हारे पिता उस सुन्दर नगरीके कारण चणभर भी नींद नहीं लेते। (१०३) अपनी माताके ऐसे वचन सुनकर उत्साहित दशानन विद्याओंकी साधनाके लिये भीमारण्य नामक वनमें गया। (१०४)

रावण आदिकी विद्यासाधना--

वह वन मांसभन्नो कूर प्राणियोंकी भयोत्पादक ध्वनि व प्रतिध्वनिसे ऐसी तो गर्जना करता था कि उसके जपरसे देव, सिद्ध और किञ्चर तक नहीं जाते थे। (१०५) ऐसे वनमें जटाजूट बाँधे हुए खौर उसके जपर रखी हुई शिखामणिकी किरणोंसे शोभित वे तीनों भाई घोर तप करने लगे।(१०६) उन्हें एक छाख जपसे प्राप्त होनेवाली

१. परिधापितः । २. अनुजबरः । ३. क्रव्याद ।

अट्टक्लरा य विज्ञा, सिद्धा से लक्खनावपरिपुण्णा। नामेण सबकामा, सा वि य सिद्धा दिणद्धेणं ॥ १०० ॥ निविज्ञण समादत्ता, विज्ञा वि हु सोल्सक्खरिनद्धाः। दहकोडिसहस्साइं, नीसे मन्ताण परिवारो ॥ १०८ ॥ नम्बुदीवाहिवई, तहया नक्खो अणाढिओ नामं। जुवइसहस्सपरिवुडो, कील्लणहेउं वणं पत्तो ॥ १०९ ॥ ताणं वरतरुणीणं, कील्न्तीणं सहावलीलाए। तविनचलदेहाणं, दिट्टी पत्ता कुमाराणं ॥ ११० ॥ गन्तूण ताण पासं, भणन्ति वरकमलकोमलमुहीओ। तव-नियमसोसियाण वि पेच्छ हला! रूवलावण्णं ॥ १११ ॥ एए पढमवयत्था, सेयम्बरधारिणो कुमारवरा। किं कारणं महन्तं, चरन्ति घोरं तवोकम्मं ॥ ११२ ॥ उट्ट लहुं चिय गच्छह, गेहं किं सोसिएएण देहेण । अम्हेहि समं भोगे. मुझह पियदिस्सणा तुन्ने ॥ ११३ ॥ मम्मण-महुरुष्ठावं, एवं चिय ताण उछवन्तीणं। वयणं न भिन्दइ मणं, सत्थं व भढं ससन्ताहं ॥ ११४ ॥ देवीण मज्झयारे, दर्ठूण अणाढिओ भणइ एवं। भो भो! तुम्हेत्थ ठिया, कयरं देवं विचिन्तेह ॥ ११५ ॥ सुद्धु वि मिग्गज्जन्ता, झाणोवगया न देन्ति उछावं। रुट्टो जक्साहिवई, घोरुवसमां कुणइ तेसिं॥ ११६ ॥ वेयाल-वाणमन्तर-गह-भुजन्भडकरालमुहदन्ता। मेसन्ति कुमारवरे, जक्सा विविहेहि रूवेहिं॥ ११० ॥ उम्मूलिज्जण केई, पवयसिहरं सिलापरिग्गहियं। मुझन्ति ताण पुरओ, पण्फोडन्ता धरणिवटं॥ ११८ ॥ केइत्थ दीहिनसहर-रूवं काजण अङ्गमङ्गेसु। वेदन्ति कुमारवरे, तह वि य खोमं न वचन्ति ॥ ११८ ॥ काजण सीहरूवे, दढदाढामुहल्लन्तनीहाले। मुझन्ति सीहनायं, नक्सेहि महिं विलिहमाणा॥ १२० ॥ नाहे न चाइया ते, खोमेजणं च विविहरूवेहिं। ताहे बहल्तमिनमं, मेच्छवलं दावियं सहसा॥ १२१ ॥

श्रष्टात्तरा विद्या सिद्ध हुई और सर्वकामा नामकी विद्या भी आधे दिनमें प्राप्त हुई। (१०७) जिसके मंत्रोंका परिवार दसकरोड़ हजार था अर्थात् इतने मंत्रोंका जप करके सोलह अत्तरोंमें निबद्ध षोडशात्तरा विद्या भी उन्होंने प्राप्त की। (१०≒)

उस समय एक हजार युवितयोंसे घिरा हुआ अनाहत नामका जम्बूद्दीपका अधिपित यन्न क्रीडा करनेके लिये उस वनमें आया। (१०९) स्वाभाविक लीलाके साथ कीड़ा करती हुई उन मुन्दर तरुणियोंकी दृष्टि तपसे निश्चल देहवाले उन कुमारोंके उपर पड़ी। (११०) उनके पास जाकर उत्तम कमल के समान कोमल मुखवाली वे कहने लगीं िक, अरे! तप एवं नियमसे शोषित होने पर भी इनके रूप एवं लावण्य तो देखो। (१११) प्रथम वयमें स्थित अर्थात् बालक और खेत बक्षधारी ये कुमार किसलिए ऐसा घोर तप कर रहे हैं? तुम उठो और जल्दी ही घर चले जान्नो। शारिको मुखानेसे क्या फायदा? मुन्दर तुमलोग हमारे साथ भोग भोगो। (११२-११३) जिस प्रकार कवच पहने हुए सुभटका शक्त भेद नहीं कर सकता उसी प्रकार कामवर्धक मधुर वाणी बोलनेवाली उन स्त्रियोंके वचन उन्हें तिनक भी भेद न सके अर्थात् उन्हें जरा भी विचलित न कर सके। (११४) देवियोंके बीचमें रावण मादिको देखकर अनाहत कहने लगा कि म्रो! तुम यहाँ खड़े-खड़े किस देवके बारेमें सोच रहे हो? (११५) बार-बार पूछने पर भी ध्यानमें लीन उन्होंने जब जवाब न दिया तब रुष्ट यन्नाधिपतिने उन पर घोर उपसर्ग किये। (११६) बेताल, ज्यन्तर, मह, भूत तथा भयंकर और विकराल मुँह और दाँतवाले यन्न अनेक प्रकारके रूपोंसे उन कुमारोंको डराने लगे। (११७) उनमेंसे कई यन्न शिलाओंसे ज्याप पर्वतके शिखर उलाइकर पृथ्वीतलको फोइ रहे हो इस तरह उनके सम्मुल फेंकने लगे। (११८) कई यन्नोंने बड़े-खड़े विषधर सर्पोंका रूप धारण करके उन कुमारोंके प्रत्येक अंगको लपेट लिया, फिर भी वे कुष्य न हुए। (११२) भयंकर डाढ़वाले, मुँहमें लपलपाती हुई जोभवाले तथा नखोंसे चमीनको खोदते हुए सिंहोंका रूप धारण करके वे सिंहनाद करने लगे। (१२०) इस प्रकार विविध रूपोंसे जुन्य करने पर भी जब वे उन्हें ध्यानसे च्युत न कर सके तब उन्होंने सहसा घनघोर अध्यक्तरके जैसे काले स्लेच्छोंकी सेना प्रदर्शित की।

१. न गच्छंति-प्रत्य ।

हय-विहय-विष्परद्धं, कुसुमन्तपुरं हदेण काऊणं । तो वन्धिऊण ठिविओ, पुरओ रयणासवो तेसि ॥ १२२ ॥ अन्तेउरं विलावं, कुणमाणं बन्धवा य दीणमुहा । सररज्जुकिष्णिबद्धा, ते वि य पुरओ उबद्धविया ॥ १२३ ॥ केसेसु किश्कुठणं, माया वि य नियलसंजया सिग्धं । ठिविया य ताण पुरओ, मेच्छेहि अणज्जसीलेहिं ॥ १२४ ॥ हा पुत्त! पिरितायह, पिछी हं पेसिया पुलिन्देहिं । होऊण समरस्रा, कह एयं परिह्वं सहह? ॥ १२५ ॥ चोह्सथणसोत्ताणं, जं पुत्ता! पाइया मए सीरं । तं कुपुरिसेहि संप्ह, एकस्स वि निक्केओ न कओ ॥ १२६ ॥ एएसु य अन्नेसु य, झाणविरोहो जया न संभूओ । सग्गेण सिरं छिन्नं, पुरओ रयणासवस्स तया ॥ १२० ॥ सिष्विन्द्यसंविरयं, चित्तं न य बाहिरं समिष्ठीणं । झाणं गिरिन्दसिरसं, निकम्पं दहमुहस्स ठियं ॥ १२८ ॥ तद्धः करोह झाणं, सुद्धं इह संजओ य सद्धाए । छेत्रूण कम्मवन्धं, पावह सिद्धं न संदेहो ॥ १२८ ॥ एत्थन्तरे सहस्सं, विज्ञाणं विविहरूवधारीणं । बद्धञ्चलिमउडाणं, सिद्धं चिय दहमुहस्स तया ॥ १३० ॥ कस्स वि चिरस्स सिज्झह, विज्ञा अइदुक्लदेहपीडाए । कस्स वि लहुं पि सिज्झह, सुचिरयकम्माणुभावेणं ॥ १३१ ॥ काले सुपत्तदाणं, सम्मत्तविसुद्धि-बोहिलामं च । अन्ते समाहिमरणं, अभवजीवा न पावन्ति ॥ १३२ ॥ सबायरेण एवं, पुण्णं कायवयं मणूसेणं । पुण्णेण नविर लड्भइ, कम्मसिद्धी अ सिद्धी य ॥ १३२ ॥ पुकक्यं निम्मायं, सेणिय! कम्मप्तलं दहमुदस्स । कालिम य संपुण्णे सिद्धा अ महन्तविज्ञाओ ॥ १३४ ॥ एयासि विज्ञाणं, नामविभित्तं सुणाहि एगमणो । आगासगामिणी कामदाइणी कामगामी य ॥ १३५ ॥ विज्ञा य दिण्णवारा, जयकम्मा चेव तह य पन्नत्ती । अह भाणुमालिणी विय, अणिमा लिघमा य नायवा ॥ १३६ ॥

इन विद्याश्रोंके श्राहम-श्रह्मा तुम ध्यानसे सुनो— १—आकाशगामिनी, २—कामदायिनी, ३—कामगामी, ४—दुर्निवारा, ५—जयकर्मो, ६—प्रह्मप्ति, ७—भानुमालिनी, ६—श्रणिमा, ९—छिमा, १०—मनःस्तम्भनी, ११—श्रज्ञोक्या, १२—संवाहिनी, १३—सुरध्वंसी, १४—कौमारी, १५—वधकारिणी, १६ – सुविधाना, १७ - तमोक्र्पा, १८—विपुछाकरी,

<sup>(</sup>१२१) जनरदस्तीसे कुमुमान्तपुरको चत-विच्नत एवं अत्यन्त पीड़ित करके तथा रत्नश्रवाको बाँधकर उनके सामने हाजिर किया। (१२२) विलाप करते हुए अन्तःपुरको और दीनमुख बन्धुजनोंको कठोर रस्सीसे मज्ञधूतीके साथ बाँधा और उन्हें भी उनके सम्मुख उपिथत किया। (१२३) अनार्य शीलवाले म्लेच्छोंने वेड़ीमें जकड़ी हुई माताको भी बालोंसे घसीटकर उनके सामने ला पटका। (१२४) हे पुत्रो! रच्चा करो। शबर मुझे उनको पल्ली (छोटा गाँव) में ले जा रहे हैं। तुम युद्ध करनेमें शूर्वीर होने पर भी ऐसा परिभव क्यों सहते हो ? (१२५) हे पुत्रो! श्रपने स्तनके चौदह स्त्रोतोंसे मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, किन्तु उनमेंसे एकका भी तुम इस समय इन कुपुरुषोंसे मुझे छुड़ाकर बदला नहीं चुका रहे हो। (१२६) इनसे तथा ऐसे ही दूसरे कारणोंसे जब ध्यानका विनाश न हो सका तब उसके सामने ही रत्नश्रवाका सिर काट खाला। (१२७) ऐसा होने पर भी सब इन्द्रियोंमें संबर करनेवाला चित्त विह्मेख न हुआ। दशमुखका ध्यान गिरीन्द्रके समान निष्कम्प था। (१२८) यदि कोई संयमी साधु श्रद्धापूर्वक वैसा शुद्ध ध्यान यहाँ करे तो वह कर्मरूपी बन्धनको नष्टकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। (१२९) इस बीच विविध रूपधारी तथा सिर पर हाथ जोड़ी हुई हजारों विद्याएँ दशमुखको सिद्ध हुई। (१३०) अत्यन्त दुःख श्रीर शारीरिक पीड़ासे किसीको चिरकालमें विद्या सिद्ध होती है और किसीको पुण्यकर्मके फलस्वरूप शीघ ही। (१३१) यथासमय मुपात्रको दान, सम्यक्त्व एवं विद्युद्ध झानका छ।भ तथा अन्तमें समाधिपूर्वक मरण—ये अभव्य जीव प्राप्त नहीं करते। (१३२) अतः मनुष्यको सम्पूर्ण आदरके साथ पुण्य-कर्म करना चाहिए, क्योंकि पुण्यसे ही वर्मजन्य समृद्धि तथा मोच प्राप्त होता है। (१३२) हे श्रीणक! पूर्वकृत कर्मका जो फल निर्मित हुष्रा था वह समय आने पर सम्पूर्ण हुश्रा और बड़ी-बड़ी विद्याएँ सिद्ध हुई। (१३४)

१. निष्कयः। २. पद्मचिरतमें 'जगरकम्पा' है।

मणथम्भणी अस्तोहा, विज्ञा संवाहणी सुरद्धंसी। कोमारी वहकारी, सुविहाणा तह तमोरूवा॥ १३७॥ विउलाअरी य दहणी, विज्ञा सहदाइणी रओरूवा । दिणरयणिकरी, वज्जोयरी य एत्तो समादिही ॥ १३८ ॥ अजरामरा विसन्ना, जलथम्भिण अग्गिथम्भणी चेव । गिरिदारिणी य एत्तो, विज्ञा अवलोवणी चेव ॥ १३९ ॥ अरिविद्धंसी घोरा. वीरा य भुयङ्गिणी तहा वरुणी । भुवणा विज्ञा य पुणो, दारुणि मयणासणी य तहा ॥ १४० ॥ रवितेया भयजणणी. ईसाणी तह भवे जया विजया । बन्धणि वाराही वि य, कुडिला कित्ती मुणेयबा ॥ १४१ ॥ वाउब्भवा य सत्ती (न्ती ) कोवेरी सङ्करी य उद्दिहा । जोगेसी बलमहणी, चण्डाली वरिसिणी चेव ॥ १४२ ॥ विज्ञाउ एवमाई, सिद्धाओ तस्स बहुविहगुणाओ । थेवदिवसेसु सेणिय!, अल्लीणाओ दहमुहस्स ॥ १४३ ॥ सवारुहरइविद्धी. आगासगमा य जम्भणी चेव । निद्दाणी पञ्चमिया. सिद्धा चिय भाणुकण्णस्स ॥ १४४ ॥ सिद्धत्था अरिदमणी, निबाघाया खगामिणी पमुहा । एया वि हु विज्ञाओ, पत्ताउ विभीसणेण तया ॥ १४५ ॥ अह ते समत्तनियमा. जक्लाहिवईण तत्थ तुद्रेणं । सम्माणिय-कयपुया. दिन्नासीसा तओ भणिया ॥ १४६ ॥ दहमुह ! बन्धवसिहओ. महइमहाइष्ट्रि-सत्तसंपन्नो । पडिवक्खअपरिभूओ. जीवस कालं अइमहन्तं ॥ १४७ ॥ अत्रं पि एव निसुणसु, जम्बुद्दीवे समुद्दपेरन्ते । सच्छन्दसुहविहारी, हिण्डसु मज्झं पसाएणं ॥ १४८ ॥ कहलाससिहरसिरसोवमेस् भवणेस् संविरायन्तं । दिवं सयंपभप्रं. धणएण कयं दहमुहस्स ॥ १४९ ॥ काऊण य सम्माणं, निययपुरं पत्थिओ महाजक्खो । सिग्घं च रक्खसभडा, संपत्ता सबपरिवारा ॥ १५० ॥ तत्तो महसवं ते. करेन्ति अचन्तहरिसियमईया। बहुतूरसद्दकलयल-सिद्धवहूमङ्गलुग्गीयं॥ १५१॥ संपत्तो य सुमाली, पियामहो मालवन्तनामो य । रिक्खरया-ऽऽइचरया, रयणासवमाइया सबे ॥ १५२ ॥

धनद्दने कैलास शिखरके जैसे समुन्नत भवनोंसे शोभित स्वयंप्रभ नामका एक नगर दशमुखके लिये बसाया। (१४९) रावणका सम्मान करके महायत्त अनाद्दतने अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। उधर राज्ञस सुभट भी अपने समन्न परिवारके साथ वहाँ शीघ ही त्र्या पहुँचे। (१४०) इसके पश्चात् आनन्दविभोर उन्होंने अनेकविध वाद्योंकी ध्वनिसे शब्दायमान तथा विद्वांगनाओंके मंगळ गीतोंसे गानमय ऐसा महोत्सव मनाया। (१४१) वहाँ सुमाळी,

१९—दहनी, २०—ग्रुभदायिनी, २१--रजोरूपा, २२--दिन-रजनीकरी, २३—वज्रोदरी, २४—समादिष्टी, २४—अजरामरा, २६--विसंज्ञा, २७—जलस्तम्भनी, २८--अग्निस्तम्भनी, २९—गिरिदारणी, ३०—अवलोकनी, ३१—अरिविध्वंसिनी, ३२--घोरा, ३३—वोरा, ३४--भुजंगिनी, ३५--वारणी, ३६--भुवना, ३७--द्वारणी, ३८--मदनाशनी, ३९--रिवतेजा, ४०--भयजननी, ४१--ऐसानी, ४२--जया, ४३--विजया, ४४--वन्धनी, ४५--वाराही, ४६--क्विटला, ४७--किति, ४८--वायूद्भवा, ४९--सानित, ५०--कोवेरी, ५१--शंकरी, ५२--योगेश्वरी, ५३--वलमथनी, ५४--वाण्डाली, ५५--वर्षणी। (१३५-१४२)

हे श्रेणिक ! ऐसे ही दूसरी अनेकविध गुणोंवाली विद्याएँ दशमुखको सिद्ध हुई और उसमें थोड़े ही दिनोंमें लीन हो गई'। (१४३) भानुकर्णको सर्वारोहिणी, रितष्टुद्धि, आकाशगामिनी, जूम्भिणी तथा पँचवीं निद्राणी ये पाँच विद्याएँ सिद्ध हुई। (१४४) उस समय विभीषणको भी सिद्धार्था, अरिद्मनी, निन्धांघाता और आकाशगामिनी ये चार विद्याएँ सिद्ध हुई। (१४४) नियम समाप्त होने पर सन्तुष्ट यत्ताधिपतिने उनका सम्मान करके पूजा की तथा आशीर्वाद देकर कहा— हे दशमुख! तुम्हें अत्यन्त महान् ऋदि और शिक्त प्राप्त हुई है। तुम शत्रुओंके द्वारा अपराजित हो। तुम अपने भाइयोंके साथ सुचिर काल पर्यन्त जीते रहो! (१४६-१४७) दूसरी बात भी सुनो। समुद्र पर्यन्त फैले हुए जम्बूद्धीपमें तुम मेरे प्रसादसे स्वच्छन्द एवं सुखपूर्वक विदार कर सकते हो। (१४८)

१. विज्ञा चिय-प्रत्य ।

दिद्या कुमारसीहा, कयविणया ते गुरुं समक्षीणा । सबे वि य एगट्टं, वचन्ति सर्यपमं नयरं ॥ १५३ ॥ दट्ट्रण केकसी वि य, पुत्ते वरहार-कुण्डलाहरणे । पुल्हयरोमञ्चह्या, न माइ नियगेसु अक्रेसु ॥ १५४ ॥ पत्ता सर्यपमपुरं, भवणालीविविहरयणकयसोहं । ऊसियधया-वडामं, सम्गविमाणं व ओइण्णं ॥ १५५ ॥ मज्झिट्टेयिम सूरे, मज्जणयविही कया कुमाराणं । पद्धपडह-सुरववहुरव-जयसद्दुम्पुट्टगम्भीरा ॥ १५६ ॥ ण्हाया क्रयविलकम्मा, सवालंकारभूसियसरीरा । गुरुयणकयप्पणामा, दिन्नासीसा सुहनिविद्या ॥ १५० ॥ एवं तु संकहाए, समागयं मालिमरणमुवेयं । जंपन्तो य सुमाली, सहसा ओमुच्छिओ पिडओ ॥ १५८ ॥ चन्दणजलोिल्डियक्नो, आसत्थो पुच्छिओ दहमुहेणं । केण निमित्तेण गुरू !, जेणेयं पाविओ दुक्लं ! ॥ १५० ॥ अह साहिउं पयत्तो, पुत्तय ! निमुणेहि दिन्नकण्ण-मणो । जह अन्द वसण-दुक्लं, उप्पन्नं एरिसं अक्ने ॥ १६० ॥ लक्कापुरीएँ सामी, आसि पुरा मेहवाहणो राया । तस्स इमो सुविसालो, रक्ससवंसो समुप्पन्नो ॥ १६१ ॥ एत्थेव महावंसे, लक्कानयरीएँ खेयरिन्दाणं । वोलीणाइँ कमेणं, बहुयाइं सयसहस्साइं ॥ १६२ ॥ जो आसि मज्झ जेट्टो, लक्कापुरिसामिओ विजियसत्त् । जेणेयं भरहद्धं, वसीकर्य पुरिससीहेणं ॥ १६४ ॥ सो माली मह पुरओ, सहसारसुएण पुत्त ! इन्देणं । विहओ संगाममुहे, रहनेउरचक्कवालपुरे ॥ १६५ ॥ तस्स भएण पविद्या, अन्दे पायालपुरवरं दुग्गं । नयरं चिय सो भुञ्जइ, तं अम्ह कुलोचियं नयरं ॥ १६६ ॥ अह अन्या गएणं, सम्मेप विन्दिङण जिणयन्दं । तत्थेव पुच्छिओ मे, अइसयनाणी समणसीहो ॥ १६० ॥

पितामह माल्यवान, ऋक्तरजा, आदित्यरजा तथा रत्नश्रवा श्रादि सब आये। (१५२) उन्होंने विनयशील तथा गुरुभक्त उन सिंह जैसे कुमारोंको देखा। वे सब इकट्ठे होकर स्वयम्प्रभ नगरकी ओर चले। (१५३) केकसी भी उत्तम हार, कुण्डल ब आभरणोंसे युक्त पुत्रोंको देखकर हर्षसे रोमांचित हो गई। उसका हर्ष उसके शरीरमें समाता नहीं था। (१५४) वे सब मकानोंकी पंक्तियोंमें विविध रत्नों द्वारा की गई शोभावाले, ध्वजा एवं पताकाओंसे व्याप्त तथा मानो स्वर्गका विमान नीचे उत्तर श्राया हो ऐसे स्वयम्प्रभपुरमें आ पहुँचे। (१४४) सूर्यके आकाशके मध्यमें स्थित होने पर कुमारोंकी उत्तम ढोल व मृदंगकी ध्वनिसे शब्दायमान तथा 'जय' शब्दके उद्घोषसे गम्भीर, ऐसी स्नानिधि की गई। (१४६) स्नान एवं बिलकमें करके सब अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले उन्होंने गुरुजनोंको प्रणाम किया। आशीर्वाद प्राप्त करके वे बादमें सुख्युर्वक बैठे। (१५७) इस प्रकार वे वातीलाप कर रहे थे कि वहां सुमाली आया और मालीके मरण्के उद्देगकर समाचारको कहता कहता सहसा मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। (१५५) चन्दनका जल शरीर पर छाँटनेसे होशमें आये हुए उससे दशमुखने पूछा कि किस कारण आपको इतना बड़ा दु:ख सहना पड़ा है ? (१५९) यह सुनकर वह कहने लगा कि हे पुत्र! मेरे शरीरमें जिस आपत्तिके कारण ऐसा दु:ख उत्पन्न हुआ है उसके बारेमें कान और मन लगाकरतू सुन। (१६०)

प्राचीन कालमें लंकानगरीका स्वामी मेघवाहन नामका राजा था। उससे यह सुविशाल राज्ञसवंश उत्पन्न हुआ है। (१६१) इसी महावंशमें और लंकानगरीमें अनेक लाख विद्याधर राजा क्रमशः हो गये। (१६२) उसी वंशमें विदिक्तेशी हुआ, उसका लड़का सुकेश नामका हुआ। उसीके माली और मैं—माल्यवान—हम दो पुत्र थे। (१६३) लंका नगरीका स्वामी, मेरा ज्येष्ठ भाई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेवाला तथा जिस पुरुषसिंहने आवे भारत खण्डको अपने बस कर लिया था ऐसे उस मालीको मेरे सम्मुल ही युद्ध भूमिमें, रथनू पुर—चक्रवालपुरमें, सहस्नारके पुत्र इन्द्रने मार डाला है। (१६४-१६४) उसके भयसे हमने पातालपुर नामके उत्तम दुर्गमें प्रवेश किया है और जो हमारा कुलपरम्परासे प्राप्त नगर था उसका उपभोग अब वह करता है। (१६६) एक बार सम्मेतशिखरके उपर जिनवरको वन्दन करनेके लिए मैं

१. कथपरिकम्मा-प्रत्य ।

कह्या होही अन्हं, लङ्कानयरीसमासयिनवेसो ?। अङ्गरुयदारुणस्स य, वोच्छेओ वसणदुक्खस्स ?॥ १६८॥ भिणयं च मुणिवरेणं, जो ते पुत्तस्स होहिई पुत्तो। सो निययपुरिं सवसं, काही नत्थेत्थ संदेहो॥ १६९॥ सो अद्धभरहसामी, पयाव-बल-विरिय-सत्तसंपन्नो। पिडवक्खलयन्तकरो, होही समरुज्जयमईओ॥ १७०॥ तं एयं मुणिभणियं, जायं निस्संसयं नहुिंद्दं। रक्खसवंसस्स तुमं, होही कित्तीधुराधारो॥ १७१॥ सोऊण गुरुवएसं, तुद्दे। चियसियच्छो। सिद्धाण नमोकारं, करेइ मउलञ्जली सिरसा॥ १७२॥ धम्मं काऊण बुद्धा नरवरवसहा होन्ति विक्लायिकत्ती, दूरं भुञ्जन्ति सोक्लं पवरसिरिधरा लक्खणुिकण्णदेहा। बोहिं पावेन्ति धीरा परभवमहणी मोक्लमगगहिलासी, तम्हा ठावेह चित्तं सिसयरिवमले सासणे संजयाणं॥ १७३॥

॥ इति पडमचरिए दहमुहविज्ञासाहणो नाम सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥

# ८. दहमुहपुरिपवेसो

एचो वेय**हु**नगे, दक्खिणसेढीऍ सुरयसंगीए। नयरे मओ त्ति नामं, हेमवई नैंाम से भज्जा।। १।। तीए गुणाणुरूवा, धूया मन्दोयरि त्ति नामेणं। नवजोबणसंपन्ना, मएण दिट्टा विसारुच्छी।। २।। चिन्तं खणेण पत्तो, सद्दावेऊण मन्तिणो सिग्धं। अह देमि कस्स कन्नं १ एयं मे पुच्छिया भणह ॥ ३॥

गया था। वहीं।पर एक अतिशय ज्ञानी श्रौर श्रमणोंमें सिंह जैसे पराक्रमी एक साधुसे मैंने पूछा कि छंकानगरी कब हमारा आश्रयस्थान बनेगी और अत्यन्त भारी और भयंकर इस आपत्तिजन्य दुःखका उच्छेद कब होगा ? (१६७-१६८) यह सुनकर उस मुनिवरने कहा कि जो तुम्हारे पुत्रका पुत्र होगा, वह अपनी नगरी पुनः स्वाधीन करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। (१६९) प्रताप, बल, वीर्य और सामर्थ्यसे युक्त, शत्रुश्रोंका विनाश करनेवाला तथा युद्धमें सतत उद्यत रहनेकी बुद्धिवाला वह आधे भरतक्षेत्रका स्वामी होगा। (१७०) मुनिका ऐसा कथन सुनकर मैं निःशंक हुआ। जिस प्रकार मुनिने कहा था वैसे ही तुम राज्ञस वंशकी कीर्तिरूपी धुराके आधार बनोगे। (१७१)

गुरुजनका ऐसा कथन सुनकर विकसित नेत्रोंवाला दशमुख प्रसन्न हुआ। बादमें उसने हाथ जोड़कर और सिर सुकाकर सिद्धोंको नमस्कार किया! (१७२) विख्यात कीर्तिवाले, बुद्धिशाली, उत्तम लक्ष्मीको धारण करनेवाले तथा शुभ छत्तणोंसे ज्याप्त देहवाले श्रेष्ठ मनुष्य धर्मका आचरण करनेसे चिरकालपर्यन्त सुखोपभोग करते हैं, और मोत्तकी अभिलावाले धीर पुरुष दूसरे जन्मोंका नाश करनेवाला ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः संयमीजनोंके चन्द्रमाके किरणोंके समान विमल शासनमें तुम अपना चित्त छगाओ। (१७३)

। पद्मचरितमें दशमुखकी विद्या-साधना नामक सातवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

### ८. दशम्रखका लंकाप्रवेश

रावणका मन्दोदरीके साथ विवाह—

इधर वैताड्यपर्वतकी दिल्लाश्रेणीमें आये हुए सुरतसंगीत नामक नगरमें मय नामका राजा रहता था। उसकी भार्या हेमवती थी। (१) उसकी नवीन यौवनसे सम्पन्न तथा गुणवती मन्दोदरी नामकी एक छड़की थी। एक दिन विशाल नेत्रोंवाछी उसे मयने देखा। (२) च्लाभर उसने सोचा। बादमें शीघ्र ही मन्त्रियोंको बुछाकर उसने पूछा कि तुम मुक्ते कहो कि यह कन्या किसे दूँ १(३) मन्त्रियोंने बलसे समृद्ध श्रनेक विद्याधरोंके बारेमें कहा, तब दूसरेने

१. चेब से--मुः।

मन्तीहि समुद्दिष्टा, बहवे विज्ञाहरा बलसमिद्धा । अन्नेण तओ भणियं, जोगा इन्दस्स वरकन्ना ॥ ४ ॥ अह ते मएण भणिया, नयसत्थवियारया महामन्ती । मज्झं किर परिणामी, दिज्जइ कन्ना दहमुहस्स ॥ ५ ॥ विज्ञासहस्सधारी, अतुल्यिवलविकमो सुरूवो य । सुन्दर्कुलसंभूओ, गुणेहि दूरं समुबहुइ ॥ ६ ॥ मन्तीहि समणुनायं, एवं पह ! जह तुमे समुद्दिहं । कल्लाणसमारम्भो, कीरउ मा णे चिरावेह ॥ ७ ॥ सुभलम्मकरणजोए, कन्नं घेत्र्ण सयलपरिवारो । दहवयणपुराभिमुहो, मओ पयट्टो नभयलेणं ॥ ८ ॥ गयणेण वचमाणो, भीमारण्णस्स मज्झयारम्मि । पेच्छइ मणाभिरामं, नगरं वरतुङ्गपायारं ॥ ९ ॥ सबावत्तवलाहय-सम्मेय-ऽद्वावयाण मज्झिम्म । तं भीममहारण्णं. जत्थ पुरं सुरपुरायारं ॥ १० ॥ नयरस्स तस्स पासे. ओइण्णो निययवाहिणीसहिओ । पेच्छइ मओ मणोज्ञं. भवणं सरयम्बयायारं ॥ ११ ॥ भवणं मओ पविद्वो. अह पेच्छइ दारियं तर्हि एकं। भणिया य कस्स दुहिया?. कस्स व एयं महाभवणं ? ॥ १२ ॥ सा भणइ मज्झ भाया, दहवयणो नामओ य चन्द्रणहा । खग्गस्स रक्खणद्वा, ठविया हं चन्दहासस्स ॥ १३ ॥ तार्व चिय दहवयणो, मेरुं गन्तूण चेइयघराइं । संथुणिय पडिनियत्तो, तं चेव गिहं समणुपत्तो ॥ १४ ॥ काऊण समायारं, मयसहिया मन्तिणो दहमुहस्स । मारोचि वज्जमज्झो, गयणतडी वज्जनेतो य ॥ १५ ॥ मरुदुज्जउग्गसेणे, मेहावी सारणो सुगो मन्ती। अन्ने वि एवमाई. दटठूण दसाणणं तुद्धा। १६॥ काऊण विणयपणया, भणन्ति मन्ती सुणेह वयण ऽग्हं । दहमुह ! एग्ग्गमणो, कारणमिणमो निसामेहि ॥ १७ ॥ सुरसंगीयाहिवई, वेयह्ने दक्खिणाएँ सेढीए। एसो मओ त्ति नामं. विज्ञाहरपत्थिवो सूरो॥ १८॥ घेत्रुण निययधूर्यं, तुज्झ गुणायर ! विसिद्वलायण्णं । भडचडयरेण सिहया, एत्थं चिय आगया सिग्घं ॥ १९ ॥

कहा कि यह उत्तम कन्या इन्द्रके योग्य है। (४) इस पर नीति एवं शस्त्रोंका विचार करनेवाले महामन्त्रियोंसे मयने कहा कि मेरा तो ऐसा विचार है कि यह कन्या दशमुखको दी जाय। (५) यह दशमुख हजारों विद्याओंको धारण करनेवाला है, इसका बल एवं विक्रम अद्वितीय है, यह सुन्दर है और उत्तम कुलमें उत्पन्न हुन्ना है तथा गुणोंके कारण द्र तक प्रसिद्ध है। (६) मन्त्रियोंने अनुमित दी कि हे प्रभो! आपने जो कुछ कहा वह योग्य है, अतः मंगल-समारम्भ करो और अब विलम्ब मत करो। (७)

शुभ लग्न एवं करणका योग होने पर कन्याको लेकर मयने सम्पूर्ण परिवारके साथ आकाशमार्गसे दशवदनके नगरकी ओर प्रस्थान किया। (८) गगनमार्गसे जाते हुए उसने भीमारण्यके बीच सुन्दर एवं ऊँचे और उत्तम प्राकारसे परिवेष्टित एक नगर देखा। (९) जहाँ सुरपुर अलकाके आकारका वह नगर बसा था वह भीम महारण्य सर्वावर्त, बलाहक, सम्मेतिशखर तथा श्रष्टापद पर्वतोंके बीच था। (१०) श्रपनी सेनाके साथ मय उस नगरके पास नीचे उतरा। वहाँ उसने शरत्कालीन जलके समान निर्मल वर्णका एक मनोहर भवन देखा। (११) उस भवनमें प्रवेश करने पर मयने वहाँ एक लड़की देखी। उसने पूला कि तुम किसकी लड़की हो और यह विशाल भवन कि तका है ? (१२) उसने कहा कि दशमुल मेरा भाई है और मेरा नाम चन्द्रनखा है। चन्द्रहास नामक खड्गकी रज्ञाके लिए मैं यहाँ नियुक्त की गई हूँ। (१३) इस बीच दशवदन भी मेर पर जाकर और चैत्यगृहोंकी स्तुति करके लीटा और उसी घरमें श्रा पहुँचा। (१४) मयसहित मंत्रियोंने दशमुलका यथोचित आदर-सत्कार किया। दशाननको देखकर मारीच, वज्रमध्य, गगनतिहत्, वज्रनेत्र, मकत्, उर्ज, स्प्रसेन, मेधा, सारण, शुक तथा दूसरे भी सन्तुष्ट हुए। (१४-१६) विनयोपचार करके मंत्रियोंने मुक्कर कहा कि, हे दशमुल! तुम एकाप्रमन होकर हमारा कथन तथा यहाँ आनेका कारण सुनो। (१७) वैताह्यपर्वतकी दिल्ल श्रेणीमें श्राये हुए सुरसंगीत नामक नगरके अधिपति ये शूरवीर मय विद्याधरोंके राजा हैं। (१८) हे गुणाकर! तुम्हारे लिये विशिष्ट लावण्यवाली अपनी

१. तावं चिय-मु॰।

सुणिज्ञण वयणमेयं, दसाणणो निणहरं समछीणो । पूर्यं काज्ञण तओ, अभिवन्दइ निणवरं तुद्दो ॥ २० ॥ तत्थेव सयण-परियण-आणन्दुन्भडवरं निओगेणं । वत्तं पाणिग्गहणं, अणन्नसिरसं वसुमईए ॥ २१ ॥ पत्तो सयंप्रहपुरं, तीऍ समं दहमुहो पुल्रहयङ्गो । मन्नन्तो पवरिसिरं, समत्थभुवणागयं चेव ॥ २२ ॥ तत्तो मओ य राया, निययपुरं पिथओ सपिरवारो । दुहियाविओगजणियं, सोग-पमोयं च वहमाणो ॥ २३ ॥ निया वरग्गमिहसी, एत्तो मन्दोयरी विसालच्छी । तीए गुणाणुरत्तो, न गणइ कालं पि वचन्तं ॥ २४ ॥ सो तत्थ विण्णसेउं, इच्छइ विज्ञाण विरिय-माहप्पं । उच्छाहिनिच्छियमणो, वावारे बहुविहे कुणइ ॥ २५ ॥ एक्को अणेयरूवं, काज्जणऽिलयइ सबजुवईणं । सूरो व कुणइ तावं, सिस व जोण्हं समुबहद ॥ २६ ॥ अणलो व मुयइ जाला, विरियह मेहो व तक्खणुप्पन्नो । वाउ व चालह गिरिं, कुणइ सुरिन्दत्त्णं सहसा ॥ २० ॥ होइ समुद्दो व फुढं, मत्तगहन्दो खणेण वरतुरओ । दूरे आसन्नो चिय, खणेण अहंसणो होइ ॥ २८ ॥ कुणइ महन्त रूवं, खणेण सुहुमत्तणं पुण उवेइ ! एवं लोलायन्तो, मेहवरं पबयं पत्ते ॥ २० ॥ पेच्छइ य तत्थ वाविं, निम्मलजलतणुतरङ्गक्यसोहं । कुमुउप्पलसंछन्नं, महुयरगुञ्जन्तमहुरसरं ॥ ३० ॥ तत्थ य कील्वन्तीणं, पेच्छइ कन्नाण छस्पहस्साइं । विज्ञाहरधूयाणं, लायण्णसिरी वहन्तीणं ॥ ३१ ॥ तािहं पि सो कुमारो, दिद्दो वरहार-मउडक्यसोहो । नाणविमाणारूढो, सुरवइलीलं विडेम्बन्तो ॥ ३२ ॥ एवं भणन्ति ताओ, जइ न हवइ एस अम्ह भत्तारो । मण-नयणनित्वुइकरो, तो अक्तयत्थो इमो जम्मो ॥ ३३ ॥

पुत्रीको लेकर वह सुभटसैन्यके साथ यहाँ पर अविलम्ब ही श्राये हैं। (१५) उनका ऐसा कथन सुनकर प्रसन्न हो दशानन जिनमन्दिरमें गया श्रीर पूजन करनेके पश्चात् वह जिनवरको वन्दन करने लगा। (२०) वहीं पर विधिशृर्वक स्वजन एवं परिजनोंको अत्यन्त श्रानन्ददायो तथा पृथ्वी पर श्रानन्यसदृश ऐसा पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ। (२१) समस्त लोकोंसे आई हुई लक्ष्मी मानता हुआ वह पुलक्ति शरीरवाला दशमुख उसके साथ स्वयंत्रभ नगरमें श्रा पहुँचा। (२२) इसके अनन्तर मय राजाने भी पुत्रीके वियोगजन्य दुःख और प्रमोदको धारण करके परिवारके साथ श्रपने नगरकी श्रोर प्रस्थान किया। (२३) विशाल नेत्रोंवाली मन्दोदगी पटरानी हुई। उसके गुणोंमें श्रनुरक्त दशमुख व्यतीत होनेवाले कालकी भी परवाह नहीं करता था। (२४)

उत्साही तथा सुस्थिर मनवाले उसको विद्याश्रोंका वीय एवं माहात्म्य जाननेकी इच्छा हुई, अतः वह उनका अनेक प्रकारसे वहाँ उपयोग करने लगा। (२५) एक होने पर भी अनेक रूप करके वह सब युवितयोंका आलिंगन करता था। सूर्यकी तरह कभी वह गरमी फैलाता था तो चन्द्रकी भाँति कभी चाँदनी धारण वस्ता था। (२६) वह आगकी भाँति ज्वाला छोड़ता था, उसी समय उत्पन्न बादल को भाँति वर्षा करता था और वायुकी तरह पर्वतको चलायमान करता था तो कभी सहसा सुरेन्द्रका रूप धारण करता था। (२७) वह कभी समुद्रकी भाँति विशालक्ष्प धारण करता था तो कभी चण भरमें मदोनमत्त हाथी या उत्तम घोड़ा बन जाता था। कभी दूर, कभी नजदीक और कभी तो चणभरमें श्रदर्शनीय हो जाता था। (२८) वह कभी महान्क्ष बनाता था श्रीर चण भरमें सुक्ष्म रूप धारण कर लेता था।

इस प्रकार लीला करता हुआ वह मेघवर नामक पर्वतके पास था पहुँचा। (२९) वहाँ उसने निर्मल जलमें उठनेवाली छोटी छोटी लहरोंवाली, कुमुद एवं कमलोंसे व्याप्त तथा भौरोंके गुंजनसे मधुर स्वरयुक्त एक बावड़ी देखी। (३०) वहाँ पर उसने खेलती हुई, लावण्य एवं श्रीसम्पन्न छ हजार विद्याधर कन्याएँ देखी। (३१) उन्होंने भी सुन्दर हार एवं मुक्कटसे शोभित, विमानमें आरूढ़ तथा सुरपित इन्द्रकी लीलाका भी तिरस्कार करनेवाले उस कुमारको देखा। (३२) उसे देखकर वे ऐसा कहने लगीं कि मन एवं खाँखको सुख पहुँचानेवाला यह यदि हमारा स्वामी नहीं होगा तो हमारा यह जन्म क्यर्थ है। (३३) सुरसुन्दरकी उत्तम पद्मके समान मुखवाली तथा पद्मसरोवरमें निवास करनेवाली लक्ष्मी जैसी पद्मावती

१. बाऊणं नियइ—प्रत्य । २. विलंबंतो—प्रत्य ।

सुरसुन्दरस्स दुहिया, कन्ना पउमावइ त्ति नामेण । वरपउमसरिसवयणा, सिरि व पउमालयनिवासी ॥ ३४ ॥ अन्ना बुहस्स दुहिया, मणवेगाकुच्छिसंभवा बाला । नामेण असोगलया, कुसुमलया चेव सोहन्ती ॥ ३५ ॥ कणयनरिन्दस्स सुया, संझादेवीऍ कुच्छिसंभ्या । विज्जुसमसरिसवण्णा, नामं विज्जुप्पभा कन्ना ॥ ३६ ॥ एवं चिय कन्नाओ, बहुयाओ रूव-जोबणधरीओ। मोत्तूण उद्येयलेड्ड', तं वरपुरिसं पलोयन्ति ॥ ३७॥ अह दहमुहेण ताओ, गन्धवविहीऍ पवरकन्नाओ । रूव-गुणसालिणीओ, परिणीयाओ सहिरसेणं ॥ ३८॥ गन्त्ण तरियत्रियं, कञ्लुइणा अमरसुन्दरस्स तया । सिट्टं च कुमारीणं, वरकछाणं जहावत्तं ॥ ३९ ॥ कोवि पहु ! एस वीरो, सुन्नं पिव तिहुयणं विचिन्तेन्तो । अगणियपडिवक्खभओ, कीलइ कन्नाण मज्झिम्म ॥ ४० ॥ सोऊण वयणमेयं, रुट्टो सुरसुन्दरो महाराया । रहचकवालसाभी, सन्नद्धो कणयवुहसहिओ ॥ ४१ ॥ अह निग्गओ महप्पा, तस्सुवरिं विविहवाहणसमग्गो । अम्बरतटेण वच्चइ, आउहिकरणेसु दिप्पन्तो ॥ ४२ ॥ अम्बरतलेण एन्तं, दर्द्रूण बलं भणन्ति कन्नाओ । दहसुह ! लहुं पलायसु, रक्तससु अइदुछहे पाणे ॥ ४३ ॥ सोऊण वयणमेयं, दट् ट्रूण य परवलं समासन्ने । अह जंपइ दहवयणो, गवियहसियं च काऊण ॥ ४४ ॥ गरुडस्स किं व कीरइ, बहुएसु वि वायसेसु मिलिएसु ? । मयगन्धमुबहन्ते, किं न हणइ केसरी हत्थी ? ॥ ४५ ॥ नाऊग तस्स चित्तं, जइ एवं नाह मन्नसे गरुयं । तो अम्ह रक्खसु पहू ! नियए पिइ-भाइसंबंन्ये ॥ ४६ ॥ भणिऊण वयणमेयं. उप्पइओ नहयरुं विमाणत्थो । अह ताण सवडहुत्तो, रणरसंतण्हालुओ सहसा ॥ ४७ ॥ ताव य बलं समत्थं, सन्दण-वरगय-तुरङ्ग-पाइकं। उच्छरिऊण पवत्तं, दहवयणं समरमञ्झम्मि ॥ ४८ ॥ मुञ्चन्ति सत्थवरिसं, तस्सुवरिं खेयरा सुमच्छरिया। पबयवरस्स नज्जइ, धारानिवहं पओवाहा॥४९॥

नामकी पुत्री, दूसरी मनोवेगाकी कुल्लिसे उराक्त तथा कुशुमलताकी भाँति शोभित अशोकलता नामकी बुधकी कन्या, तथा सन्ध्यादेवीके गर्भसे उराक्त और विद्युत्के समान सुन्दरवर्णवाली विद्युत्रभा नामकी कनकनरेन्द्रकी पुत्री—ये तथा दूसरी बहुतसी रूप एवं यौवनसे युक्त कन्याएँ जलक्रीड़ाका परित्याग कर उस उत्तम पुरुषको देखने लगीं। (३६-३७) इसके पश्चात् हृषेयुक्त दशमुखने रूप एवं गुगशाली उन उत्तम कन्याओंके साथ गान्धर्व विधिसे विवाह किया। (३८-३०) तब जल्दी जल्दी जाकर कंचुिकने उन कुमारियोंका जैसा विवाह हुआ था वह अमरसुन्दरको कह सुनाया कि, हे प्रभो ! यह कोई ऐसा वीर है जो त्रिभुवनमें मानो कोई है ही नहीं ऐसा मानकर तथा शत्रुके भयकी परवाह न करके कन्याओंके बीच कीड़ा कर रहा है। (३९-४०) ऐसा कथन सुनकर रथचकवालका स्वामी महाराजा सुरसुन्दर रुष्ट हो गया और बाणोंके समृहसे लैस हो गया। (४१) विविध वाहनोंके साथ वह महात्मा उस पर आक्रमण करनेके लिए अपने नगरसे बाहर निकला। आयुधोंसे निकलनेवाली किरणोंसे देवीप्यमान वह आकाशमार्गसे चल पड़ा। (४२) आकाशमार्गसे आती हुई सेनाको देखकर कन्याओंने कहा—"हे दशमुख! तुम यहांसे जल्दी पलायन करो और अपने अतिदुर्लभ प्रणोंकी रत्ता करो। (४३) ऐसा सुनकर तथा शत्रुसैन्यको समीप देखकर दर्पके साथ हँसकर दशवदनने कहा कि बहुतसे पत्ती मिलकर भी गरुड़का क्या कर सकते हैं । मदकी गन्ध धारण करनेवाले हाथीको क्या सिंह नहीं मारता १ (४४-४५) उसके मनकी बात जानकर उन कन्याओंने कहा कि, हे नाथ! यदि आप अपनेको इतना समर्थ सममते हैं तो हमारे पिता, भाई व सम्बन्धियोंकी रक्ता करना। (४६)

'वैसा ही होगा' ऐसा कहकर और विमानमें बैठकर युद्धका प्यासा वह सहसा उनका सामना करनेके छिए आकाशमें उड़ा। (४७) उस समय रथ, उत्तम हाथी, घोड़े तथा पैदल—समय सैन्य उछल उछछकर दशवदनके साथ युद्धभूमिमें छड़ने छगा। (४८) मात्सर्ययुक्त खेचर उसके ऊंपर शाकोंकी वर्षा करने छगे। उस समय पर्वतके ऊपर बादल मुसलाधार वर्षा कर रहे हों ऐसा प्रतीत होता था। (४९) समर्थ दशाननने युद्धमें अपने ऊपर गिरनेवाले आयुधोंके समूहका निवारण

१. उदककी डाम् ।

वारेऊण समत्थो, आउहिनवर्हं दसाणणो समरे। तो मुयह तामसत्थं, कज्जलघणकसिणसच्छायं ॥ ५० ॥ काऊण नट्टचेट्ठे, विज्ञाहरपिथिवे बलसमग्गे। जमदण्डसच्छेहेहिं, अह बन्धह नागपासेहिं॥ ५२ ॥ वयणेण नववहूणं, मुक्का विज्ञाहरा सपरिवारा। पुणरिव करेन्ति तुद्धा, कल्लाणमहूसवं परमं ॥ ५२ ॥ दिवसेसु तीसु वत्ते, कल्लाणे ताण पवरकन्नाणं। विज्ञाहररायाणो, गया य निययाहँ टाणाइं॥ ५२ ॥ एत्ते नववहुसिहओ, दसाणणो प्वरहिष्ठुसंपन्नो। पत्ते सयंपहपुरं, सयणजणाणिन्दओ मुइओ ॥ ५४ ॥ अह कुम्भपुरे राया, नामेण महोदरो ति विक्साओ । तिहमाला तस्स सुया, सुक्रवनयणाएँ उप्पन्ना ॥ ५५ ॥ वरक्रवजीवणधरी, रिविकरणविउद्धपङ्कयदलच्छ्नो। विविहगुणाणुण्पत्ती, सा महिला कुम्भकण्णास् ॥ ५६ ॥ तत्थेव कुम्भनयरे, केण वि सद्दो कओ सिणेहेणं। दट्ट्रण पवरकन्ने, तेणं चिय कुम्भकण्णो ति ॥ ५७ ॥ धम्माणुरागरत्तो, सवकला-ऽऽगमविसारओ धीरो। अन्नह खँलेसु खाइं, नीओ च्चिय मूढभावेण ॥ ५८ ॥ आहारो वि य सुइओ, सुरहिसुयन्धो मणोज्जनिष्कन्नो। कालम्मि हवइ निद्दा, धम्मासत्तस्स परिसेसं ॥ ५९ ॥ परमत्थमजाणन्ता, पुरिसा पावाणुरायबुद्धीया। निरयपहगमणदच्छा, विवरीयत्थे विकष्पन्ति ॥ ६० ॥ दिक्लणसेढीऍ ठियं, नयरं जोइप्पमं तिहं राया। वीरो विसुद्धकमलो, नन्दवई गेहिणी तस्स ॥ ६१ ॥ ध्या पङ्कयसिरीं, पत्ता य पइं विभीसणकुमारं। जोवणगुणाणुरूवं, रह ब कामं सम्लीणा ॥ ६२ ॥ ध्या पङ्कयसिरीं, पत्ता य पइं विभीसणकुमारं। जोवणगुणाणुरूवं, रह ब कामं सम्लीणा ॥ ६२ ॥

करके काजलके सदश श्रत्यन्त कृष्ण वर्णवाले तामस अस्त्रको छोड़ा। (५०) विद्याधर राजाके समग्र सैन्यको निश्चेष्ट करके यमके दण्ड जैसे नागपाशोंसे उसे बाँघ लिया। (५१) अपनी नववधुओंको दिये गए वचनके अनुसार उसने विद्याधरोंको परिवारके साथ मुक्त कर दिया। श्रानन्दमें आये हुए उन्होंने पुनः विवाह महोत्सव मनाया। (४२) उन उत्तम कन्याओंका तीन दिन तक विवाह महोत्सव मनानेके बाद ये विद्याधर राजा अपने अपने स्थानों पर चले गये। (४३) इसके उपरान्त उत्कृष्ट ऋद्विसे युक्त और घरके लोगोंको आनन्द देनेवाला वह दशानन मुदित होकर नववधुओंके साथ स्वयम्प्रभनगरमें श्रा पहुँचा। (५४)

कुम्भकर्ण और विभोषणका विवाह तथा इन्द्रजीत आदिका जन्म :---

कुम्भपुरमें महोदर नामका एक विख्यात राजा था। सुरूपनयनासे उत्पन्न तिक्तिमाला नामकी उसकी एक पुत्री थी। (५५) सुन्दर रूप व योवनको धारण करनेवाली, सूर्यकी किरणोंसे विकसित पंकजदलकी-सी शोभावाली तथा विविध गुणोंके संयोग रूप वह कुम्भकणकी पत्नी हुई। (५६) उसी कुम्भनगरमें उसके सुन्दर कानोंको देखकर किसीने स्नेहसे उसे बुलाया। इससे वह कुम्भकण कहलाया। (५७) वह यद्यपि धीर, धर्मानुरागी तथा समप्र कलाओं और शास्त्रोंमें पारंगत था, तथापि दुष्ट लोगोंने मूदतावश दूसरी तरहसे—अधर्मी, अरसिक और अशास्त्रज्ञ रूपसे प्रसिद्ध कर रखा है। (५८) उसका आहार भी पवित्र, सुगन्धित पदार्थोंके कारण मीठी महकवाला और सुन्दर रीतिसे निष्पन्न होता था। यह भी निश्चित है कि धर्ममें आसक्त कुम्भकर्ण यथासमय नींद लेता था। (५९) फिर भी परमार्थको न जाननेवाले, पापमें ही जिनकी बुद्धि अनुरक्त रहती है ऐसे तथा नरकके मार्ग पर चलनेमें दन्न पुरुष विपरीत अर्थोंकी भी कल्पना करते हैं। (६०)

्दिश्चणश्रेणीमें ज्योति:प्रभ नामका एक नगर है। वहाँ विशुद्धकमल नामका एक वीर राजा था। उसकी भार्याका नाम नन्द्रवती था। (६१) उसकी लड़कीका नाम पंकजसदृशी था। कामदेवमें लीन रितकी भाँति उसने यौवन एवं रूपमें अनुरूप विभीषणकुमारको पित रूपसे प्राप्त किया। (६२)

१. परमइड्डि—प्राय । २. जणेसु—प्राय ।

कालिम वच्चमाणे, जाओ मन्दोयरीऍ वरपुत्तो । रूवेण इन्दसिरसो, तेणं चिय इन्दई नामं ॥ ६३ ॥ एवं कमेण विइओ, जाओ चिय मेहवाहणो पुत्तो । नयणूसवो कुमारो, परिवहुह बन्धवाणन्दो ॥ ६४ ॥ एवं सयंपहपुरे, रयणासवनन्दणा कुमारवरा । भुज्जन्ति विसयसोक्खं, देवा जह देवलोयिम्म ॥ ६५ ॥ गन्तूण भाणुकण्णो, हढेण धणयस्स सन्तियं देसं । आणेइ गय-तुरक्के, मिहलारयणाइयं सबं ॥ ६६ ॥ नाऊण य वेसमणो, निययं चिय देसपिरहवं रुद्धो । पेसेइ सुमालिस्स य, वयणालंकारद्यं सो ॥ ६७ ॥ गन्तूण पणिमऊण य, सुमालिणं दहमुहं च दृओ सो । अह साहिउं पयत्तो, जं भणियं सामिसालेण ॥ ६८ ॥ अह जंपइ वेसमणो, समत्थतेलोकपायडपयावो । जह उत्तमो कुलीणो, सुमालि ! नयपिण्डओ सितुमं ॥ ६९ ॥ एवंविहस्स होउं, न य जुत्तं तुज्झ ववसिउं एयं । नासयिस मज्झ देसं, जेणं चिय कुम्भयण्णेणं ॥ ७० ॥ अहवा कि पम्हुहं १, जं सि तया सबनिसियरसमक्खं । इन्देण समरमज्झे, विहयं मालि न संभरिस १ ॥ ७१ ॥ सो हु तुम दद्दुरो इव, इन्दस्स रणे भयं अयाणन्तो । दाढाकण्य्यविसमे, कोलिस वयणे भुयङ्गस्स ॥ ७२ ॥ मालिवहेण न सन्ती, जाया वि हु तुज्झ अण्यकारिस्स । सेसिनिययण वि वहं, कप्पिस नन्धेत्थं संदेहो ॥ ७३ ॥ मालिवहेण न सन्ती, जाया वि हु तुज्झ अण्यकारिस्स । सेसिनिययण वि वहं, कप्पिस नन्धेत्थं संदेहो ॥ ७३ ॥ मालिवहेण हिसायर । इन्दे वा कोहसंगए तुज्झ । न य अस्थि समत्थे वि हु, ताणं सरणं च तेलोके ॥ ७६ ॥ रुहे मए निसायर !, इन्दे वा कोहसंगए तुज्झ । न य अस्थि समत्थे वि हु, ताणं सरणं च तेलोके ॥ ७६ ॥

समय व्यतीत होने पर मन्दोदरीको एक उत्तम पुत्र हुआ। वह रूपमें इन्द्रके समान था, अतः उसका नाम इन्द्रजित् रखा गया। (६३) इस प्रकार कमसे मेघवाहन नामका दूसरा पुत्र पैदा हुआ। आँखोंके छिए उत्सवरूप तथा बन्धुजनोंके आनन्द स्वरूप वह कुमार बढ़ने छगा। (६४) इस प्रकार स्वयम्प्रभपुरमें रत्नश्रवाको आनन्द देनेवाले वे उत्तम कुमार, देवछोकमें देव जिस तरह सुखोपभोग करते हैं, उसी तरह विषयसुखका उपभोग करने छगे। (६५)

## रावण-वैश्रमण-युद्धका वर्णन:----

एकबार धनदके पास जो देश था, उसमें जबरद्स्तीसे घुसकर भानुकर्ण हाथी, घोड़े तथा महिलारक्न आदि सब कुछ उठा लाया। (६६) अपने देशके पिरभवके बारेमें जानकर गुरसेमें आये हुए वैश्रमणने अपना वचनालंकार नामक दूत सुमालीके पास भेजा। (६७) वहाँ जाकर और सुमाली एवं दशमुखको प्रणाम करके वह दूत अपने मालिकने जो कुछ कहा था उसे कहने लगा। (६८) समय त्रिलोकमें प्रकटित प्रतापवाले वैश्रमणने कहा है कि हे सुमालि! तुम जैसे उत्तम और कुलीन हो वैसे नीतिपण्डित भी हो। (६९) ऐसे होने पर भी तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने कुन्भकर्णके द्वारा मेरे देशका नाश कराया है। (७०) अथवा सभी राज्ञसोंके समज्ञ इन्द्रने युद्धमें मालीको जो मार डाला था, क्या वह तुम भूल गए श्या याद नहीं आता ? (७१) युद्धमें इन्द्रके भयसे अनजान तुम उस मेंद्रकके समान हो जो छाँटेके समान विषम दाढवाले सपके मुहमें खेलता है! (७२) ऐसा मालूम होता है कि नीति विरुद्ध आचरण करनेवाले तुम्हें मालीके वधसे शान्ति नहीं हुई, इसीलिए अवशिष्ट स्वजनोंका तुम वध चाहते हो, इसमें कोई सन्देह नहीं। (७३) यदि तुम अपने इस मूर्ख बालकको नहीं रोकोगे तो मजबूत जंजीरसे बाँधकर और कारागृहमें बन्द करके में उसे रोकूँगा। (७४) हे सुमालि! पातालालंकारपुरीका त्याग करके तुम यहाँ चिरकालसे रहते हो, अब क्या पृथ्वीके बिलमें प्रवेश करना चाहते हो ? (७४) हे निशाचर! मुक्त इन्द्रके रष्ट होने पर या कुद्ध होने पर तीनों लोकमें ऐसा कोई भी समर्थ नहीं है जो तुम्हारी रच्चा कर सके या तुम्हें शरण दे सके। (७६)

१. काङ्गिस।

सोऊण वयणमेयं, आरुट्टो दहमुहो भणइ दूर्यं। को वेसमणो नामं?, को वा वि हु भण्णए इन्दो?॥ ७०॥ अम्हं परंपराए, कुलागयं भुझसे तुमं नयरं। वेसमण! मुझसु लहुं, जइ इच्छिस अत्तणो जीयं॥ ७८॥ सो सेणायइ काओ, सीहायइ कोल्हुओ अबुद्धीओ। भिच्चयणवन्धवारी, जो कुणइ मए समं जुज्झं॥ ७९॥ रे दूय! अवयणाई, एव भणन्तस्स उत्तमङ्गं ते। पाडेमि धरणिवट्टे, असिणा तालप्फलं चेव॥ ८०॥ एवं भणिऊण सहसा, आयहुद असिवरं परमरुट्टो। दृयस्स उच्छरन्तो, रुद्धो य विभीसणभडेणं॥ ८१॥ पाययपुरिसेण पह्र! इमेण परवयणपेसणकरेणं। दूएण मारिएण वि, सुहडाण जसो न निवडइ॥ ८२॥ भिचस्स कोऽवराहो, संपइ विकीयनिययदेहस्स?। वाया पवत्तइ पह्र! पिसायगहियस्स व इमस्स॥ ८३॥ जाव य विहीसणेणं, पसमिज्जइ दहमुहो पणामेणं। ताव चल्णोहि घेत्तं, दृओ अन्नेहि निच्छूटो॥ ८४॥ हय-विहय-विप्परद्धो, दृओ गन्तूण निययसामिस्स। साहेइ समणुभूग्नं, जं चिय भणियं दहमुहेणं॥ ८५॥ न य वारेइ कणिष्टं, न य सम्मं कुणइ जं तुमे भणियं। नवरं चिय पडिवज्जइ, संगामं चेव दहवयणो॥ ८६॥ सोऊण द्यवयणं, वेसमणो कोहपसरियामरिसो। भडचडयरेण महया, विणिग्गओ समरतण्हालः॥ ८०॥ सह-तुरय-गयारूढा, असि-स्वेडय-कणय-तोमरिवहत्था। गुंक्षवरपवयं ते, जक्तसभडा चेव संपत्ता॥ ८८॥ सोऊण आगयं सो, वेसमणं दहमुहो रणपयण्डो। भाणुसवणाइएहं, भडेहि सहिओ विणिक्तन्तो॥ ८०॥ मत्त्रगण्य रहेसु य, आरूढा केइ वरतुरङ्गेसु। गुञ्जवरपवयं ते, दहमुहसुहडा समणुपत्ता॥ ९०॥ वर्ट्यूण परवलं ते, जक्तसभडा हिरसमुक्कुक्कारा। उच्छरिऊण पवत्ता, नाणाविहपहरणसमग्गा॥ ९०॥

ऐसा कथन सुनकर गुस्सेमें आये हुए दशमुखने दृतसे कहा कि, वैश्रमण कौन है ? ऋथवा इन्द्र किसे कहते हैं ? (७७) हे वैश्रमण ! कुल परम्परासे आए हुए हमारे नगरका तुम उपभोग करते हो । यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उसका जल्दी हो परित्याग करो। (७८) जो मेरे साथ युद्ध करता है वह मानो कौआ होकर भी बाजके जैसा स्त्राचरण करता है और मूर्ख शृगाल होने पर भी सिंहकी भांति अपने आपको जताता है। वह अपने भृत्यजनोंका तथा सगै-सम्बन्धियोंका शत्रु है। (७९) हे दूत ! दुर्वचन कहनेवाले तेरे सिरको ताड़के फलकी भांति तलवारसे काटकर धरती पर गिराता हूँ। (८०) ऐसा कहकर खूब गुस्सेसे युक्त उसने दूतको मारनेके छिये तलवार खींची, पर वीर विभीषणने उसे रोका। (८१) उसने कहा कि, हे प्रभो ! प्राइतजन और दूसरेका सन्देश छानेवाले इस दृतको मारनेसे सुभटोंको यश नहीं मिलता। (८२) अपने शरीरको बेचनेवाले भृत्यका इसमें क्या अपराध है ? हे प्रभो ! पिशाच द्वारा गृहीत मनुष्यकी भांति इसकी जीभ चलती है। (८३) इस प्रकार भुक-भुक कर विभीषण दशमुखको शान्त कर रहा था कि दूसरे छोगोंने दूतको पैरोंसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। (८४) ज्ञत-विज्ञत एवं अपमानित दृत अपने स्वामीके पास गया और जो कुछ अनुभव किया था तथा दशमुखने कहा था-कह सुनाया। (८५) "न तो छोटेको (रावणको ) रोका और न आपने जो कुछ कहा था उसके अनुसार ही किया। अवश्य ही दशवदन संप्राम करेगा।" (८६) दतका ऐसा कथन सुनकर क्रोधके कारण बढ़े हुए कदाग्रहवाले तथा युद्धके त्यासे वैश्रमणने बड़े भारी प्रभट समूहके साथ युद्ध-प्रस्थान किया। (८७) रथ, घोड़े और हाथी पर सवार तथा तलवार, ढाल, तीर व तोमर हाथमें लिये हुए यत्त-सुभट गुंजावर पर्वत पर आ पहुँचे। (८८) वैश्रमणका आगमन सुनकर रणप्रचण्ड रावण भानुकर्ण आदि योद्धाओंके साथ बाहर निकला। (२९) उधर मत्त हाथियों पर, रथों पर तथा उत्कृष्ट घोड़ों पर आरूढ़ दशमुखके सुभट भी गुंजावर पर्वतके ऊपर श्रा पहुँचे। (९० देखकर नानाविध प्रहरणोंसे युक्त वे यत्त सुभट उछल उछल कर आनन्दवश गर्जनाएँ करने लगे। (९१) कायर पुरुषोंके छिये भयोत्पादक दोनों सैन्योंके वाद्योंकी ध्वनि तथा हाथियोंकी गर्जना और घोड़ोंकी हिनहिनाहट चारों ओर फैलने

१. एवं—प्रत्य ०। २. तए—प्रत्य ०। ३. गुज्ज इरिप्रव्यरं—प्रत्य ०।

उभयनलतुरसद्दो. गयगज्जिय-तुरर्याहंसियरवो य । वित्थरिङणाऽऽढत्तो. कायरपुरिसाण भयन्तणणो ॥ ९२ ॥ अह दुक्किउं पवत्ता, दोण्णि वि सेन्नेसु हरिसिया सुहुडा । सन्नद्भवद्भकवया, सुणिरू वियपहरणा-ऽऽवरणा ॥ ९३ ॥ अह ताण समावडियं, जुज्झं गुँ अवरपबयस्सुवरिं। वेसमण-द्रहमुहाणं, दोण्हं पि उइण्णसेन्नाणं॥ ९४॥ सर-झसर-सत्ति-सब रु-करारुकोन्तेसु खिप्पमाणेसु । चक्केसु पद्दिसेसु य, छन्नं गयणङ्गणं सहसा ॥ ९.५ ॥ रहिया रहिएसु समं. गयमारूढा समं गयत्थेसु । जुञ्झन्ति आसवारा, आसवलगोसु सह सुहुडा ॥ ९६ ॥ खगोण मोगगरेण य. चक्केण य केइ अभिमुहाविडया । पर्रन्ति एक्कमेकं. सामियकज्ज्ज्ञया सहडा ॥ ९.७ ॥ जुज्झन्ताण रणसुहे, चडकपहरोवमेस पहरेस् । तक्खणमेत्तेण कयं, नचन्तकवन्धपेच्छणयं ॥ ९८ ॥ अह रक्खसाण सेन्नं, चकावतं व भामियं सहसा । जक्खभडेस समैत्थं, दिद्रं चिय दहमुहेण रणे ॥ ९९ ॥ दृढचावर्गाहयहत्थेण. तेण विसिद्देसु मुच्चमाणेणं । गरुयपहाराभिहया, जह जक्खभडा कया विमुहा ॥ १०० ॥ न य सो अत्थि रहवरो, जन्खवले गय-तुरङ्ग-पाइको । विसिहेसु जो न भिन्नो, दहवयणकरमामुक्केसु ॥ १०१ ॥ दृरु ठूण समरमज्झे. एज्जन्तं रावणं सवडहुत्तं । तिबो बन्धवनेहो, जन्खनरिन्दस्स उप्पन्नो ॥ १०२ ॥ संवेगसमावन्नो, बाहुबली जह महाहवे पुत्रं । चिन्तेऊण पवत्तो, धिरत्यु संसारवासिम ।। १०३ ॥ अइमाणगिबएणं. विसयविमृद्धेण एरिसं कज्जं। रइयं बन्धुवहत्थं. अकित्तिकरणं च लोगिम्म ॥ १०४ ॥ भो भो दसाणण ! तुमं, मह वयणं सुणसु ताव एयमणो । मा कुणसु पावकम्मं, कएण खणभङ्गरसिरीए ॥ १०५ ॥ अहयं तुमं च रावण !. पुत्ता एक्होयराण बहिणीणं । न य बन्धवाण जुज्जइ, संगामो एक्हमेक्हाणं ॥ १०६ ॥ काऊण जीवधायं, विसयसुहासाऍ तिबलोहिल्ला । वच्चन्ति पुण्णरिहया, पुरिसा बहुवेयणं नरयं ।। १०७ ॥

ख्गी। (९२) कवच धारण करके तैयार खड़े, प्रहरणोंके आवरणसे भलीभांति दिखाई देनेवाले तथा हर्षमें श्राये हुए दोनों सेनाओंके सुभट एक दूसरेके समीप आने लगे। (९३) तगड़ी सेनावाले इन्द्र एवं दशमुख दोनोंका युद्ध गुंजावर पवतके ऊपर शुरू हुआ। (९४) फेंके जानेवाले शर, मुसर (शस्त्रविशेष), शक्ति, सब्बल (शस्त्रविशेष) भयंकर भालोंसे तथा चक्र एवं पिट्टसोंसे (शस्त्र विशेष) सारा आकाशरूपी श्राँगन छा गया। (९४) रथी रथियोंके साथ, गजारूढ़ गजारूढ़ोंके साथ तथा घुड़सवार घुड़सवारोंके साथ—इस तरह सब सुभट युद्ध करने लगे। (९६) अपने मालिकके कार्यमें खद्यत कई युभट सामने धाकर एक दूसरेका तलवार, मुद्गर व चक्रसे वध करने लगे। (९७) विजलीकी तरह प्रहार करनेवाले हथियागेंसे जूभनेवालोंने फौरन ही युद्धभूमिको नाचते हुए धड़ोंके काग्ण नाटक-भूमिसा बना दिया। (६८) इसके अनन्तर सहसा अपने सैन्यको चक्रकी भाँति घुमाकर दशमुख उसे रणभूमिमें यन्त-सुभटोंके समन्न ले आया। (९९) बादमें धनुषको मजबूतीसे हाथमें पकड़े हुए उसके द्वारा फेंके गये बाणोंकी जबरदस्त चोटसे घायल यन्त-योद्धा मानो लड़ाईसे विमुख कर दिये गये। (१००) यन्तसैन्यमें ऐसा कोई भी रथी, गजारूढ़, घुड़सवार या पैदल नहीं था जो दशवदनके हस्तायसे छोड़े गये बाणोंसे न्त न हुआ हो। (१०१)

युद्धभूमिमें रावणको समन्त आते हुए देखकर यन्तराजको तीन्न वन्धुप्रेम उत्पन्न हुआ। (१०२) पूर्वकालमें जिस प्रकार बाहुबिलको महायुद्धमें वैराग्य हुआ था उसी प्रकार वह सोचने लगा कि संसारवासको धिकार है। (१०३) मानसे अत्यन्त गर्वित तथा विषयमें विमृद् मैं बन्धुजनोंके वधके लिए तथा लोकमें अकीर्त्तिकर कार्य कर रहा हूँ। (१०४) ऐसा सोचकर वह कहने लगा कि, हे दशानन! तुम ध्यान लगाकर मेरा कहना सुनो — न्त्रणभंगुर लक्ष्मीके लिए तुम पापकर्म मत करो। (१०४) हे रावण! मैं और तुम—हम दोनों सगी बहनोंके पुत्र हैं, अतः भाइयोंका एक दूसरेके साथ लड़ना योग्य नहीं है। (१०६) अत्यन्त लम्पट और पुण्यहीन पुरुष विषय-सुखकी आशासे जीवका वध करके अत्यन्त वेदनापूर्ण नरकमें जाते हैं। (१०७) अज्ञानी पुरुष एक दिनके

१. गुझयर-प्रत्य०।

भोत्तृण एगदिवसं, रज्जं संवच्छरं हवइ पावं । दोरस्स कारणट्टं, नासन्ति मणी अविन्नाणा ॥ १०८ ॥ तं सुयस रागदोसं. निययं दावेहि बन्धविसणेहं । मा विसयभोगतिसिओ, पहरस नियएस अङ्गेस ॥ १०९ ॥ सोऊण वयणमेयं, दसाणणो भणइ अइबलुम्मत्तो । धम्मसवणस्स कालो, वेसमण ! न होइ संगामे ॥ ११० ॥ खगास्स हवस मगो. किं वा बहुएहि भासियबेहिं ? । अहवा कुणस पणामं, न य सरणं अत्थि तुज्झ 🖙 ॥ १११ ॥ भणइ तओ वेसमणो, दसाणणं रणमुहे सवडहुत्तं । आसन्नमरणभावो, वद्दसि एयाइँ जंपन्तो ॥ ११२ ॥ बन्धवनेहेण मए, निवारिओ जं सि महुरवयणेहिं। तं मुणसि अतीगाढं, भीओ जक्खाहिवो मज्झं ॥ ११३ ॥ जइ ताव बलसमुत्थं, अत्थि तुमं कदिणद्प्पमाहप्पं। ता पहरस् पढमयरं, दहमुह ! मा णे चिरावेहि ॥ ११४ ॥ अह भणइ रक्खिसन्दो, संगामे पढमिरउभडस्धैवरिं । सबाउहकयसङ्गा, एत्तिय न वहन्ति मे हत्था ॥ ११५ ॥ रुद्दो जक्लाहिवई, तस्यवरिं वरिसिओ सरसर्गृहं । किरणपसरन्तिनवहो, नज्जइ मज्झिद्दिओ सूरो ॥ ११६ ॥ वेसमणकरिवमुकं, सरनिवहं अद्भचनद्वाणेहिं। छिन्देऊण दहमुहो, गयणे सरमण्डवं कुणइ॥ ११७॥ आयण्णपूरिएहिं, सुणिसियनाणेहि धणुविमुक्केहिं । चावं दहा विरिक्कं, रहो य संचुण्णिओ नवरं ॥ ११८ ॥ अन्नं रहं विरुग्गो, चावं घेत्तण सरवरसर्णहं । उक्कत्तइ दहवयणो, कवयं धणयस्स देहत्थं ॥ ११९ ॥ अह रावणेण समरे, जमदण्डसमेण भिण्डिमालेण । वच्छत्थलम्मि पहओ धणओ मुच्छं समणुपत्तो ॥ १२० ॥ दर् ठूण तं विसत्रं, जनखबले कलुणकन्दियपलाबो । उप्पत्नो चिय सहसा, परितोसो रनखसभडाणं ॥ १२१ ॥ ताव य भिचेहि रणे, वेसमणो गेण्हिऊण हक्खुतो । सपुरिससेजारूढो, जक्खपुर पाविओ सिग्धं ॥ १२२ ॥ दह्वयणो वि य समरे. भग्गं नाऊण जक्तसामन्तं । जयसद्दत्रकरुयरुरवेण अहिणन्दिओ सहसा ॥ १२३ ॥

राज्यके उपभोगके लिये सालभर तक पाप करते हैं श्रीर इस तरह मानो डोरीके लिए मणिका नाश करते हैं। (१०८) अतः राग-द्वेषका त्याग कर तुम श्रपना बन्धुस्नेह दिखलात्रो और विषयभोगमें तृषित तुम अपने ही अंगों पर प्रहार मत करो। (१०९) वैश्रमणका ऐसा कथन सनकर अपने अतिवलसे उन्मत्त रावणने कहा कि हे वैश्रमण ! संप्राममें धर्म सुननेका समय नहीं होता। (११०) बहुत कहनेसे क्या? या तो तुम मेरी तलवारकी धारमें आओ, अथवा मुझे प्रणाम करो। तुम्हारे लिए दूसरी कोई शरण नहीं है। (१६१) इस पर वैश्रमणने रावणसे कहा कि तुम्हारे ऐसे कथनसे मालूम होता है कि रणमें तुम्हारा मरण आसन्न ही है। (११२) बन्धुस्नेह्वश मधुर शब्दोंसे मैंने तुम्हें रोका, इससे तुम ऐसा मानने लगे हो कि यह यूचराज मुमसे बहुत हो डर गया है। (११३) यदि तुम्हें अपने बलसे उत्पन्न बड़ा भारी घमण्ड हो आया है तो, हे दशमुखं! तुम सर्वप्रथम प्रहार करो, देर मत लगाओ। (११४) इस पर राचसेन्द्र रावणने कहा कि युद्धमें शत्र-सभटके उपर सर्वप्रथम, सभी तरहके आयुधोंके साथ जिसने दोस्ती की है ऐसे मेरे हाथ नहीं चलते। (११५) ऐसा सनकर रुष्ट यत्ताधिपति वैश्रमण उस पर सैकड़ों बाणोंकी वर्षा करने लगा। उस समय वह आकाशके बीच अवस्थित तथा चारो ओर फैलनेवाली किरणोंके समृहसे युक्त सूर्य जैसा प्रतीत होताथा।(११६) वैश्रमणके द्वारा छोड़े गये बाणोंके समृहको अर्धचन्द्र-बाणोंके द्वारा छिन्न-भिन्न करके रावणने आकाशमें बाणोंका एक मण्डप-सा तान दिया। (११७) कान तक खेंचे हुए धनुषसे छोड़े गये अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे — वैश्रमणने रावणके धनुषके दो टुकड़े कर दिये तथा रथ भी चूर्ण-विचूर्ण वर दिया। (११८) दूसरे रथ पर चढ़कर तथा धनुष ग्रहण करके रावणने सैकड़ों बाणोंसे धनदके शरीर पर पहने हुए कवचको तोड़ डाला। (११९) इसके पश्चात् रावणने युद्धमें यमके दण्डके जैसे भिन्दिपाल नामक शस्त्रसे वन्नस्थल पर प्रहार किया, जिससे धनद मूर्छित हो गया। (१२०) उसे बेहोश देखकर सहसा यत्तसैन्यमें करूण क्रन्दनकी आवाज उत्पन्न हुई और राज्ञस योद्धाओं में आनन्द छा गया। (१२१) इसके बाद वैश्रमणको उठाकर भृत्य युद्धभूमिसे ले गये। पुरुषोंसे युक्त शय्या पर ब्रारुढ़ वह जल्दी ही यन्तपुरमें पहुँचा दिया गया। (१२२) युद्धमें यन्नसामन्त भग्न हुआ है ऐसा जानकर 'जय' शब्द तथा बाणोंकी कलकल ध्वनिसे दशवदनका सहसा अभिनन्दन किया गया। (१२३)

धणओ वि जक्खराया. कयपरिकम्मो तिगिच्छएस पुणो । ठविओ सभावरूवो, बल-विरियसमुज्जलसिरीओ ॥ १२४ ॥ चिन्तेइ तो मणेणं हा ! कट्टं विसयरागमृढेणं । बहुवेयणावगाढं, दुक्लं चिय एरिसं पत्तं ॥ १२५ ॥ कल्लाणबन्धवो मे. दसाणणो जेण रणमुहनिहेण । बद्धो वि मोइओ हं, सिग्धं गिहवासपासेसु ॥ १२६ ॥ मुणियपरमत्थसारो, पबज्जं गेण्हिकण वेसमणो । आराहियतवनियमो, पत्तो अयरामरं ठाणं ॥ १२७ ॥ अह तस्स तं विचित्तं, उवणीयं धणयसन्तियं दिवं । मणिरयणपज्जलन्तं, पूप्कविमाणं मणभिरामं ॥ १२८ ॥ वरमन्ति-सय-परोहिय-बन्धवनणविविहपरियणाइण्णो । आरुहइ वरविमाणं, दसाणणो रिद्धिसंपन्नो ॥ १२९ ॥ वरहार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरो । ऊसियसियायवत्तो. चामरधुबन्तधयमालो ॥ १३०॥ नामेण कुम्भयण्णो. सहोयरो तस्स गयवराह्न हो । बीओ वि रहवरत्थी. बिहीसणो पङ्कयदलच्छो ॥ १३१ ॥ सीहो सरहो य तहा. मारीई गयणविज्जनामो य । वज्जो य वज्जमज्झो. वज्जक्लो चेव होइ बुहो ॥ १३२ ॥ सुय सारणो सुनयणो, मओ य तह एवमाइया बहुवे । विज्ञाहरसामन्ता, सविभवपरिवारिया मिलिया ॥ १३३ ॥ सो एरिसबलसहिओ, उप्पद्दओ उययसामलं गयणं । वच्च इ य दाहिणदिसं, लङ्कानयरीसवडहत्तो ॥ १३४ ॥ अह पेच्छिऊण पृहइं आरामुज्जाण-काणणसिमद्धं । पुच्छइ दसाणणो चिय, विणयं काऊण य सुमार्छि ॥ १३५ ॥ दीसन्ति पवओवरि, सरियाकूलेसु गाम-नयरेसु । पडिया सङ्खदलनिभा, मेहा इव सरयकालम्म ॥ १३६ ॥ सिद्धे नमंसिऊणं, भणइ सुमाली दसाणणं सुणसु । वच्छय ! न होन्ति एए, पडिया मेहा धरणिवट्टे ।। १३७ ।। धवलब्भसंत्रिगासा. विरइयपायार-गोउराडोवा । दीसन्ति पुत्त ! एए, जिणालया रयणविच्छुरिया ॥ १३८ ॥ दसमो भरहाहिवई, हरिसेणो नाम आसि चक्कहरो । तेण इमे भुवणयले. जिणालया कारिया बहवे ॥ १३९ ॥

चिकित्सकोंके द्वारा उपचार किये जानेके बाद यत्तराज धनद भी अपने असल बल, वीर्य तथा समुज्ज्वल शोभायुक्त रूपमें आ गया। (१२४) वह मनमें सोचने लगा कि श्रक्षसोस है! विषयोंकी आसक्तिके कारण मूल मैंने अत्यन्त वेदनासे पिरपूर्ण ऐसा दुःख प्राप्त किया है। (१२५) दशानन मेरा कल्याणकारी बन्धु है जिसने युद्धके बहाने मुझे बद्ध होने पर भी गृह्वासके बन्धनोंसे शीघ ही मुक्त कर दिया। (१२६) इस प्रकार परमार्थ वस्तुका सार जानकर वैश्रमणने प्रक्रज्या अंगीकार की और तप एवं नियमकी आराधना करके अजरामर स्थान प्राप्त किया। (१२७)

इसके पश्चात् धनदके पास जो दिव्य, मिण एवं रत्नोंसे देवोप्यमान तथा मनोहर पुष्पक विमान- था वह उसके (रावणके) पास लाया गया। (१२८) उत्तम मंत्री, पुत्र, पुरोहित, बान्धवजन तथा अनेकविध नौकर-चाकरोंसे घिरा हुआ ऋद्धिसम्पन्न दशानन उस उत्तम विमान पर चढ़ा। (१२९) उत्तम हार, कटक, कुण्डल, मुकुट तथा अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाला, सफेद ल्लत्र धारण करनेवाला तथा चामर डुलानेसे जिसकी ध्वजपंक्ति हिल रही है ऐसा कुम्भकर्ण नामका उसका भाई गजवग्के उपर आरूढ़ हुआ। पंकजके पत्रके समान विशाल नेत्रींवाला दूसरा भाई विभीषण रथके उपर सवार हुआ। (१३०-१३१) सिंह, शरम, मारीचि, गगनविद्युत, वन्न, वन्नमध्य, वन्नाच, ग्रुक, सारण, सुनयन एवं मय तथा दूसरे बहुतसे विद्याधर सामन्त त्रपने वैभव एवं परिवारके साथ इकट्टे हुए। (१३२-१३३) ऐसे सैन्यके साथ वह जलके समान नीलवर्णवाले आकाशमें उड़ा और लंकानगरोके सम्मुख दिच्चण दिशाको ओर प्रयाण किया। (१३४) मार्गमें बाग्न-बगीचे और वनोंसे समृद्ध पृथ्वीको देखकर रावणने सुमालोसे विनयपूर्वक पूछा कि इस पर्वत पर आई हुई निद्योंके किनारों पर बसे हुए गाँव व शहरोंमें शंलके समृहके-से तथा शरकालीन बादलोंके-से पड़े हुए क्या दिखाई पड़ते हैं ? (१३४-१३६) सिद्धोंको नमस्कार करके सुमालीने दशाननसे कहा कि, हे वत्स! तुम सुनो, ये पृथ्वीतल पर गिरे हुए बादल नहीं हैं। (१३७) हे पुत्र! ये जो सफेद बादल जैसे, प्राकार एवं गोपुर आदिके निर्माणसे सजाये गये तथा रत्नोंके कारण देवीप्यमान दिखाई देते हैं, वे तो जिनमन्दिर हैं। (१३८) हरिषेण नामका भरतचेत्रका अधिपति और दसवाँ चक्रवर्ती पहले

एयाण नमोक्कारं, करेहि दहमुह ! विसुद्धभावेणं । कलिकल्लसपावरहिओ, होहिसि नत्थेत्थ संदेहो ॥ १४० ॥ निम्निज्ण चेह्यहरे, पुच्छइ हरिसेणसन्तियं चरियं । केण निम्तिण पह् ! कया इमे जिणवराययणा? ॥ १४१ ॥ सत्थ-ऽत्थ-नयविहिन्नू , भणइ सुमाली मणोहरिगराए । दहमुह ! एगग्गमणो, सुणेहि जह जिणहरुप्पत्तो ॥ १४२ ॥ हिस्थेणचिक्कचरितम् :—

अस्थि भरहद्भवासे, किम्पिलपुरे मणोभिरमणिज्ञे । सीहद्भओ ति नामं, राया बहुपणयसामन्तो ॥ १४३ ॥ तस्साऽऽसि महादेवी, वप्पा नामेण रूवगुणकित्या । तीए सुओ कुमारो, हिरसेणो लक्क्यणेवेओ ॥ १४४ ॥ अह अन्नया कयाई, वप्पाए जिणरहो रयणि चत्ते । काराविओ य नयरे, चेइहरे धम्मसीलाए ॥ १४५ ॥ अन्ना वि तस्स महिला, लच्छी नामेण रूवसंपन्ना । मिच्छत्तमोहियमई, पिंडणीया जिणवरमयिम ॥ १४६ ॥ सा भणइ एस पढमो, बम्भरहो भमउ नयरमज्झिम । अंद्वाहियमिहमाए, पिरिहण्डउ जिणरहो पच्छा ॥ १४० ॥ सुणिऊण वयणमेयं, वज्जेण व तांडिया सिरे वप्पा । अह सा कुणइ पइन्नं, तुक्खमहासोगसंतत्ता ॥ १४८ ॥ जइ पढमिजणरहो वि हु, भिमही नयरे सुसङ्घपिरिकण्णो । ता होही आहारो, नियमा पुण अणसणं मज्झ ॥ १४९ ॥ कमलदलसिसनयणं, रोवन्ती पेच्छिजण हिरसेणो । पुच्छइ ससंभमिहओ, अम्मो ! किं रुयसि दुक्खता !॥ १५२ ॥ जिणवररहाइभमणं, परिकहियं तस्स एव जणणीए । चिन्तेजण पवत्तो, सोगमहासंकडे पिंडओ ॥ १५१ ॥ माया पिया य दोण्णि वि, लोगम्मि महागुरू इमे भिणया । न य ताण जणविरुद्धं, करेमि पीडा सुथेवं पि ॥ १५२ ॥ न य दर् ट्रण समत्थो, जैणणी बहुदुक्ख-सोगसंतत्ता । मोत्तूण निययभवणं, रण्णं पविसामि जणरहियं ॥ १५३ ॥

# हरिषेण चक्रवर्तीका वृत्तान्त:---

भरताई में काम्पिल्यपुर नामका एक मनोहर नगर है। उसमें श्रनेक सामन्त जिसको प्रणाम करते हैं ऐसा सिंहध्वज नामका एक राजा था। (१४३) उसकी रूप एवं गुणसे युक्त वप्रा नामकी पटरानी थी। उससे युभ छन्नणोंसे युक्त हरिषेण नामका कुमार हुआ। (१४४) एक बार धर्मशील वप्राने चैत्यगृहसे युक्त उस नगरमें जिनेश्वरदेवके लिये रत्नोंसे खचित एक रथ बनवाया। (१४४) उसकी रूपवती एक दूसरी भार्याका नाम छक्ष्मी था। उसकी मित मिथ्यात्वसे मोहित थी तथा वह जिनवर-मतकी विरोधी थी। (१४६) उसने कहा कि आठ दिनोंके उत्सवकी मिहमा होनेसे आगे नगरमें ब्रह्मरथ घूमे, बादमें उसके पीछे जिनरथ घूमे। (१४७) यह सुनकर मानों सिरपर वस्र गिरा हो इस तरह दुःख एवं अत्यन्त शोकसे सन्तप्त उसने प्रतिज्ञा की कि यदि सुसंघसे घरा हुआ जिनरथ ही नगरमें आगे-आगे भ्रमण करेगा तव तो मैं आहार करूँगी, अन्यथा मेरा अनशन निश्चित है। (१४५-१४९) कमलदलके समान नेत्रोंवाली उसे रोती देखकर मनमें घबराया हुआ हिरिषेण पूछने छगा कि माँ. तुम दुःखसे पीड़ित होकर क्यों रोती हो? (१५०) इसपर माताने जिनवरके रथ आदिके परिभ्रमणके बारेमें उसे कहा। यह सुनकर शोकरूपी महासंकटमें फँसा हुआ वह सोचने छगा कि माता श्रीर पिता ये दोनों छोकमें सबसे अधिक बड़े कहे गये हैं। लोकविकद्ध ऐसी तिनक भी पीड़ा में उन्हें नहीं पहुँचा सकता। (१५१-१४२) दुःख

हुआ है। उसने पृथ्वीपर अनेक ऐसे जिनचैत्य बनवाये हैं। (१३९) हे दशमुख! तुम विशुद्ध भावके साथ इन्हें नमस्कार करो। इससे तुम कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले मिलन पापसे रिहत हो सकोगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। (१४०) चैत्यगृहोंको वन्दन करके रावण हरिपेणका चित्त पूछने लगा, कि हे प्रभो! उसने क्यों जिनवरोंके ये चैत्य बनवाये। (१४१) शास्त्रोंके अर्थ तथा नीतिके जानकार सुमालीने मनोहर वाणीमें कहा कि, हे दशमुख! इन जिनमन्दिरोंका निर्माण जिस तरह हुन्ना है उसके बारेमें तुम ध्यान लगाकर सुनो। (१४२)

१. नंदीसरमहिमाए-मु॰। २. जणणि बहुदुक्खसोगसंतत्तं-प्रत्य॰।

अह निग्गओ पुराओ, रयणीए जणपसुत्तसमयिम । पविसरइ महारण्णं, घणतरुवर-सावयाइण्णं ॥ १५४ ॥ तथ्य परिहिण्डमाणो, दिट्ठो चिय तावसेहि हरिसेणो । दिन्नासणोविवट्ठो, फल-मूलाई कयाहारो ॥ १५५ ॥ चम्पापुरोण राया, तइया जणमेजओ पहियिकत्ती । काल्मिरन्देण तया, रुद्धो चिय साहणसमग्गो ॥ १५६ ॥ जणमेजओ वि राया, नयराओ निग्गओ बल्सिमद्धो । अह जुज्झिउं पवत्तो, कालेण समं सवडहुत्तो ॥ १५० ॥ जाव य वट्टइ जुज्झै, ताव सुरुङ्गाण पुबरइयाए । भज्जा से नागवई, दुिह्याएँ समं गया रण्णं ॥ १५८ ॥ तं चिय तावसिनल्यं, नागवई पुबमेव संपत्ता । चिट्टइ दुिश्याएँ समं, काल्क्सलेवं विहारन्ती ॥ १५९ ॥ दर्ट्रण य हरिसेणं, कन्ना सा लल्यजोबणापुण्णा । पुलयन्ती न यू तिष्पइ, बिद्धा कुगुमाउहसरेहिं ॥ १६० ॥ जणणीण सा कुमारी, भणिया संभरसु पुबवयणाई । चक्कहरस्स वरतण्य, होहिसि महिला तुमं बाले ! ॥ १६१ ॥ तं पेच्छिजण सो वि हु, हरिसेणो मयणवाणभिन्नक्रो । चिन्तेइ इमा मुद्धा, होही य क्या महं घरिणी ? ॥ १६२ ॥ नेहाणुरागरत्तं, कन्नं नाऊण तावसगणेहिं । निद्धांडओ कुमारो, हरिसेणो आसमपयाओ ॥ १६३ ॥ हरिसेणो व हुतीए, कन्नाए रूव-जोबण-गुण्गोहं । सरमाणो चिय निद्दं, न लहइ र्राचेदियं चेव ॥ १६४ ॥ न य आसणेन सयणे, न य गामे न य पुरे मणभिरामे । न य उज्जाणवरहरे, लहइ धइं तीऍ विरहम्मि ॥ १६५ ॥ एवं विचन्तयन्तो, हरिसेणो जइ लभामि तं कन्नं । तो सयलभरहवासं, मुत्तं चिय नित्थ संदेहो ॥ १६६ ॥ गामेसु पट्टणेसु य, सरियाकूलेसु पबयग्गेसु । जिणवरघराइँ तो हं, सिग्यं चिय कारइस्सामि ॥ १६७ ॥ तच्चित तग्गयमणो, गामा उऽगर-नगरमण्डयं वसुहं । परिहिण्डन्तो कमसो, सिन्धुणदं पाविओ नयरं ॥ १६८ ॥

एवं शोकसे अत्यन्त सन्तप्त माताको भी मैं देखनेमें श्रसमर्थ हूँ। अतः अपना भवन छोड़कर निर्जन वनमें मैं प्रवेश करूँगा। (१५३) ऐसा सोचकर लोग जब सोये हुए थे तब रातमें वह नगरसे बाहर निकला और घने पेड़ों तथा जङ्गली जानवरोंसे न्याप्त एक बड़े भारी जंगलमें प्रवेश किया। (१५४) वहाँ घृमते हुए उसे तापसोंने देखा। आसन देनेपर वह उसपर बैठा और फल, मृल आदिका आहार किया। (१५५)

उस समय चम्पापुरीमें, जनमेजय नामका एक राजा रहता था, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैळी हुई थी। उसे अपने सैन्यके साथ काल नामक राजाने घेर ळिया! (१४६) सैन्यसे समृद्ध जनमेजय राजा भी नगरसे बाहर निकला और कालके साथ आमने-सामने होकर लड़ने लगा! (१५७) इधर जब युद्ध हो रहा था उससे पहलेसे तैयार की हुई सुरंगके द्वारा उसकी पत्नी नागमती अपनी लड़कीके साथ बाहर निकलकर जंगलमें चली गई और उसी तापस आश्रममें पहले ही पहुँच गई। वहाँ वह अपनी लड़कीके साथ समय गुजारने लगी। (१५८-१५९) हरिषेणको देखकर कुसुमायुध कामदेवके बाणोंसे बीधी हुई वह सुन्दर एवं यौवनसे युक्त लड़की पुलकित हुई। उसे हरिषेणको देखकर कुसुमायुध कामदेवके बाणोंसे बीधी हुई वह सुन्दर एवं यौवनसे युक्त लड़की पुलकित हुई। उसे हरिषेणको देखकर कुसुमायुध कामदेवके बाणोंसे बीधी हुई वह सुन्दर एवं यौवनसे युक्त लड़की पुलकित हुई। उसे हरिषेणको देखकर निहीं होती थी। (१६०) माताने उस कुमारीसे कहा कि, हे बाले! सुन्दर रारीरवाली तू चकधरकी पत्नी बनेगी ऐसे पूर्वके बचन तू याद कर। (१६१) उस कन्याको देखकर मदनके बाणसे खण्डित रारीरवाला वह हरिषेण भी सोचने लगा कि यह युद्ध कुलवाली कब मेरी गृहिणी बनेगी १ (१६२) रनेहानुरागसे अनुरक्त उस कन्याको जानकर तापसोंने कुमार हरिषेणको आश्रमसे बाहर निकाल दिया। (१६३) हरिषेण भी उस कन्याके रूप एवं गुणोंको रातदिन याद करता हुआ नींद नहीं लेता था। (१६४) उसके विरहके कारण आसन या शयनमें, गाँव या सुन्दर नगरमें, अथवा सुन्दर और आकर्षक उद्यानमें उसे चैन नहीं पढ़ती थी। (१६४) हरिषेण ऐसा सोचता था कि यदि मैं उस कन्याको प्राप्त कहँ तो समय भरतक्षेत्रका उपभोग कर सकूँगा, इसमें सन्देह नहीं है। (१६६) तब तो मैं गाँवोंमें, नगरोंमें, निदयोंके किनारों पर, पर्वतींके सिखरों पर अविलम्ब ही जिनमन्दिरोंका निर्माण कराऊँगा। (१६७) उस कन्यामें जिसका मन लगा है ऐसा वह विविध गाँवों और मकानोंसे शोभित वसुधा पर परिश्रमण करता हुआ कमशः सिन्धुनद नामक नगरमें आ पहुँच। (१६६)

१ कया य मह — प्रत्यः । २ गुणेहिं — मुः । ३ SSगरिविवहमंडियं — मुः ।

तह्या उ निमायाओ, उज्जाणवरिम्म नयरजुवईओ । पेच्छन्ति वरकुमारं, हरिसेणं अणिमिसच्छीओ ॥ १६९ ॥ ताव य गओ वि रुद्दे।, पहाविओ अभिमुहो वरतण्णां । पगलन्तदाणसिल्लो, सल्लियघोलन्तभमरउलो ॥ १७० ॥ दर् ट्रण य तं एन्तं, मत्तमहागयवरं गुलुगुलेन्तं । भयविहल्विम्भलाओ, पल्यन्तिऽह सयलजुवईओ ॥ १७१ ॥ दर् ट्रण य हरिसेणो, जुवइजणं गयभएण विल्वन्तं । कलुणिहयओ महप्पा, तस्स सयासं समल्लीणो ॥ १७२ ॥ नाऊण गयं खुहियं, नयरजणो धाविओ दवदवाए । अह पेच्छिउं पयत्तो, राया वि हु भवणसिहरत्थो ॥ १७२ ॥ तो भणइ कुज्जरवरं, कि ते जुवईसु तुज्झ अवरद्धं । ए ! एहि सवब्हुत्तो, मज्झ तुमं मा चिरावेहि ॥ १७४ ॥ मोत्तूण जुवहवग्गं, हत्थी चल्चवलगमणपरिहत्थो । अह तस्स सवडहुत्तो, पहाविओ आयरुप्पच्छो ॥ १७५ ॥ परियरदिशेवगृहो, हिस्सेणो विज्जुविलिसएण तेओ । दन्ते दाऊण पयं, चित्रओ हंसो ब लीलए ॥ १७५ ॥ मण-नयणमोहणिहं, बहुविहकरणिहि सत्थिदिहां । चलचलणपीणपेल्लग-करयलअप्पालणिहं च ॥ १७० ॥ बलदप्पभगपसरं, काऊण खलन्तिसिहिलप्यगमणं । गेण्हइ गयं महप्पा, नागं पिव निविसं काउं ॥ १७८ ॥ कण्णे घेतूण तओ, आरूहो गयवरं अतिमहन्तं । भणइ य सुहोवएसं, जह पुण एयं न कारेसि ॥ १७८ ॥ अह पुरवरं पविद्दो, नर-नारिसएसु तत्थ दीसन्तो । पत्तो नरिन्दभवणं, कुसुमाउहरूवसंटाणो ॥ १८० ॥ पासायतल्रत्थो चिय, राया दर्टूण गयवरारूहं । चिन्तेह कोइ एसो, उत्तमपुरिसो न संदेहो ॥ १८२ ॥ तो नरवइणा दित्रं, सयमेगं तस्स वरकुमारीणं । वीवाहमङ्गलं सो, कुणइ पहिट्टो महिङ्कीओ ॥ १८२ ॥ तेहि समं विसयसुहं, भुज्जन्तो सुरवरो ब सुरलोए । तत्थऽच्छइ हरिसेणो, तह विय मयणावली सरइ ॥ १८३ ॥

उसी समय बाहर निकली हुई उस नगरकी युवितयाँ उद्यानमें अनिमेप लोचनोंसे कुमार हरिपंगको देखने लगीं। (१६९) उस समय एक कृद्ध हाथी उन सुन्दिरयोंकी ओर दौड़ा। उस हाथीका मदजल भर रहा था तथा मौजसे घूमते हुए भौरोंसे वह ज्याप्त था। (१७०) 'गुड्गुड्' आवाज करते हुए उस बड़े मदोन्मत्त हाथीको आते देख भयसे विकल एवं विह्नल वे सभी युवतियाँ भागने लगीं। (१७१) हाथीके भयसे विलाप करती हुई उन युवतियांको देखकर करुणासे व्याप्त हृद्यवाला वह महात्मा हरिपेण उनके पास गया। (१७२) जुन्ध हाथीके बारेमें सुनकर नगरजन भी तेजीके साथ दौड़ पड़े—उनमें भी भगदड़ मच गई। इधर महलके ऊपरसे राजा भी देखने लगा। (१७३) उधर कमारने हाथीसे कहा कि इन युवतियोंने तेरा क्या श्रपराध किया है ? मेरे सामने आ, देर मत लगा। (१७४) इस पर चंचल और गमनमें कुशुल तथा आकारमें भयंकर वह हाथी उन युवतियोंको छोड़कर उसके सामने दौड़ा। (१७४) मजबूर्तासे कमर कसकर हरिपेण विजलीकी चमककी तरह उस हाथी के दाँतों पर पैर रखकर हंसकी भाँति सरलतासे उसपर चढ़ गया। (१७६) शास्त्रोंमें निर्दिष्ट मन एवं आँखोंकी अनेकविध सम्मोहन शक्ति द्वारा तथा चंचल पैरोंसे खुब लितयाकर और हाथों द्वारा खूब पीटकर उस हाथीके बलका घमण्ड चूर कर दिया। बादमें स्वलित होनेसे पैरांकी ढीली गतिवाले उस हाथीको सर्पकी भाँति निर्विष करके उसने कावमें कर लिया। (१७७-१७८) इसके पश्चात् कान पकड़कर उस बड़े हाथी पर वह सवार हो गया और श्रच्छा उपदेश देने लगा कि अब फिर ऐसा मत करना। (१७९) उसके बाद उसने नगरमें प्रवेश किया। कामदेवके समान रूप एवं आकृतिवाला तथा सैकड़ों नर-नारियों द्वारा दर्शन किया जाता वह राजभवनके पास आ पहुँचा। (१८०) महलके ऊपर खड़ा हुआ राजा हाथी पर सवार उसे देखकर सोचने लगा कि यह कोई उत्तम पुरुष है, इसमें सन्देह नहीं। (१८१) ऐसा सोचकर ऋत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न उस राजाने प्रसन्न होकर एक सौ उत्तम कुमारियाँ <mark>डसे दीं और उनका विवाहमंगल किया। (१८२) देवछोकमें</mark> देवकी भाँति उनके साथ विषयसुखका उपभोग करता **हुआ** हरिषेण यद्यपि वहाँ रहा, फिर भी मदनावलीको तो वह याद करता ही रहा। (१८३)

१. वणम्म-प्रत्य ।

अह तत्थ रयणिसमए, सयणिज्ञे महिरहे सुहपसुत्तो । हिरञो वेगवईए, विज्ञाहरवरजुवाणीए ॥ १८४ ॥ निहासवयिम्म दिद्वा, मिहला तो बन्धिकण घणमुट्टिं। आयामिय सो पुच्छइ, किं व निमित्तं मए हरिसि ! ॥ १८५ ॥ सा भणइ सुणसु नरवर !, नयरं सूरोदयं ति नामेणं । विज्ञाहराण राया, इन्द्रधणू तत्थ परिवसइ ॥ १८६ ॥ भज्ञा से सिरिकन्ता, जयचन्दा तीऍ कुच्छिसंभ्या । सा पुरिसवेसिणी पहु ! अवमन्नइ पिउमयं निच्चं ॥ १८७ ॥ को वो पडिम्म लिहिओ, तीऍ भए दिसिओ नरविन्दो । सयलिम्म भरहवासे, न कोइ मणवल्लहो नाओ ॥ १८८ ॥ अह तुज्झ निययरूवं, पडए लिहिकण दिरिसयं तीए । मयणसरपूरियङ्गी, सहसा आयल्लयं पत्ता ॥ १८९ ॥ एएण सह विसिट्टे, नइ न य भुञ्जामि कामभोगे हं । मरिणज्ञं होहि सिही, नियमो पुण अन्नपुरिसस्स ॥ १९० ॥ तीऍ पुरओ पइण्णा, आरुहिया दुकरा मए सामि ! । नइ तं नाऽऽणेमि लहुं, तो नलणसिहं पविस्से हं ॥ १९१ ॥ तुज्झ पसाएण पहृ !, करेमि नीयस्स पालणं एिंट । पूरेमि चिय सहसा, महापइना अविग्वेणं ॥ १९२ ॥ सूरोदयम्म नगरे, नेऊण निवेइओ निरन्दस्स । वत्तं पाणिग्गहणं, कन्नाऍ समं कुमारस्स ॥ १९३ ॥ संपुण्णवरपह्ना, वेगवई पूइया य विहवेणं । उण्णयमाणा य पुणो, नाया नसभाइणी लोए ॥ १९४ ॥ वैत्ताए मेहुणयदुवे, रुद्धा सोऊण तीऍ कल्लाणं । विज्ञाहराऽइचण्डा, गङ्गाहर-महिहरा नामं ॥ १९५ ॥ भडचच्छयरेण महया, हय-गयसन्नद्ध-बद्धध्यचिन्धा । जुज्झस्स कारणट्टं, पत्ता सूरोदयं नयरं ॥ १९६ ॥ सोऊण य हिरसेणो, सत्तुभु आगए बलसमिद्धे । विज्ञाहरेहि सहिओ, विणिग्गओ अहिमुहो तुरियं ॥ १९८ ॥ सोऊण य हिरसेणो, सत्तुभु आगए बलसमिद्धे । विज्ञाहरेहि सहिओ, विणिग्गओ अहिमुहो तुरियं ॥ १९८ ॥ आविड्यं चिय जुज्झं, बहुपहरपडन्ततूरसहालं । निवडन्तगय-तुरङ्गं, नचन्तकवन्धपेच्छणयं ॥ १९८ ॥

एक बार रातके समय अत्यन्त मूल्यशन शय्यापर वह सुखपूर्वक सोया हुआ था। उस समय वेगवती नामकी एक विद्याधर युवतीने उसका अपहरण किया। (१८४) नींद उद्दर्नेपर उसने उस विद्याधर स्त्रीको देखा। इसपर मजबूत सुद्री बाँधकर और उसकी ओर तानकर उसने पूछा कि किसलिए तुम मेरा अपहरणकर रही हो ? (१८५) इसपर उसने कहा कि हे नरवर! तुम सुनो। सूर्योदय नामका एक नगर हैं। उसमें इन्द्रधनु नामका विद्याधरोंका एक राजा रहता है। (१८६) उसकी भार्याका नाम श्रीकान्ता है। उसकी कुच्चिसे उत्पन्न जयचन्द्रा नामकी एक कन्या है। हे प्रभो! पुरुषका द्वेष करनेवाछी वह सदैव अपने पिताका अपमान करती है। (१८७) सम्पूर्ण भरतचेत्रमें जितने राजा थे उन सबका चित्रपटपर चित्र खींचकर मैंने उसे दिखाया, परन्तु उसके मनको कोई भी पसन्द न आया। (१८८) पर तुम्हारा रूप पटपर चित्रित करके जैसे ही मैंने उसे दिखाया वैसे ही वह मदनके बाणसे बींध गई और बेचैनी महसूस करने छगी। (१८९) उसने कहा कि यदि मैं इसके साथ विशिष्ट काम भोगोंका उपभोग न कर सकूँ तो मेरा अग्निमें मरण होगा। मुक्ते अन्य पुरुषकी बाधा है। (१९०) हे स्वामो! मैंने उसके सामने दुष्कर प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं जल्दी ही उसे न छा सकूँ तो आगकी छपटोंमें मैं प्रवेश करूँगी। (१९१) हे प्रभो! आपके प्रसादसे अब मैं अपने जीवनकी रचा करूँगी और निर्विद्य रूपसे में अपनी महाप्रतिज्ञा एकदम पूर्णकर सकूँगी। (१९२) सूर्योदय नगरमें ले जाकर राजाके सम्मुख उसे उपस्थित किया गया। बादमें उस कन्याके साथ कुमारका पाणिष्रहण हुआ। (१९२) पूर्णप्रतिज्ञ वेगवतीका भी वैभवप्रदान द्वारा सम्मान किया गया। ऊँचा मान पाकर वह भी छोकमें यशस्विनी हुई। (१९४)

हसके (जयचन्द्राके) विवाहके बारेमें सुनकर उसके फूफे के अत्यन्त कोधी गंगाधर एवं महीधर नामके दो विद्याधर छड़के रुष्ट हो गये। (१९१) वे बड़ी भारी सुभट-सेनाके साथ तथा हाथी एवं घोड़ोंके समृहके उत्तर बाँधी गई ध्वजान्नोंके चिह्नसे युक्त हो युद्धके छिए सूर्योद्यनगरके पास आ पहुँचे। (१९६) शत्रुओंके बछवान सुभटोंका आगमन सुनकर विद्याधरोंके साथ हरिषेण भी उनका सामना करनेके लिए जल्दी ही बाहर निकछा। (१९७) अनेक विध शाक्षोंकी टकराहट तथा युद्धवाद्योंके कारण कोछाहछयुक्त, हाथी और घोड़े जिसमें गिर रहे हैं तथा नाचते हुए भड़ोंके कारण नाटककी

१. पिययरं निच्हं--प्रत्य॰ । २. तीसे-प्रत्य॰ ।

न य हस्थी न य जोहो, न य तुरओ अस्थि जो परबलिम । हिरसेणेण रणमुहे, जो य न विद्धो वरसरेहिं ॥ १९९ ॥ दट्ट्रण निययसेन्नं, भयविहलविसंथुलं समरमज्झे । भगगा पलाइया ते, गङ्गाहर-मिहहरा दो वि ॥ २०० ॥ पुज्जोदयिम जाओ, चोद्दसरयणाहिवो भरहनाहो । दसमो य चक्कवटी, हिरसेणो नाम विक्खाओ ॥ २०१ ॥ भुझन्तो च्चिय सयलं, रज्जं चिन्तेइ तग्गयमणो सो । मयणावलीऍ रहिओ, मन्नइ सुन्नं व तइलोक्नं ॥ २०२ ॥ तावसकुलासमप्यं, हिरसेणो सह बलेण संपत्तो । दिट्टो य वणयरेहिं, कुसुमफलाउण्णहत्थेहिं ॥ २०३ ॥ जणमेजएण दिन्ना, भयं धरन्तेण सा परमकन्ना । नागवईए वि तओ, वीवाहिवही कओ रम्मो ॥ २०४ ॥ मयणावलीऍ सिहओ, बत्तीससहस्सपिथवाइण्णो । पत्तो किम्पिलपुरं, थुबन्तो मङ्गलसप्हिं ॥ २०५ ॥ दिट्टा य निययजणणी, रइयं चिय चलणवन्दणं तीए । वष्पा दट्ट्रण सुयं, न माइ नियपस अङ्गस ॥ २०६ ॥ दिणयरसिरसावयवा, किम्पिलपुरे कया रयणचित्ता । हिरसेणेण जिणरहा, वष्पाए भामिया बहवे ॥ २०७ ॥ समणाण सावयाण य, जाया वि हु संपया परमिरद्धी । जिणसासणे पवन्नो, लोगो धम्मुज्जयमईओ ॥ २०८ ॥ तेण इमे धरणियले, जिणालया कारिया धवलतुङ्गा । बहुगाम-नगर-पट्टण-नइसंगम-पवयग्गेसु ॥ २०८ ॥ रज्जं काऊण चिरं, भोत्ण सुरयसंगमे भोए । पिडवन्नो जिणदिक्सं, मलरिङओ सिवसुहं पत्तो ॥ २१० ॥

### भुवनालङ्कारहस्ती

एयं हरिसेणकहं, सोऊण दसाणणो परमतुद्दो । सिद्धाण नमोकारं, काऊण य पत्थिओ सहसा ॥ २११ ॥ अवइण्णो दहवयणो, सिग्घं सम्मेयपवयनियम्बं । अह सुणइ गुरुगभीरं, सहं पसरन्तवित्थारं ॥ २१२ ॥

भाँति प्रेत्तणीय ऐसा वह युद्ध था। (१९८) शत्रुसैन्यमें ऐसा कोई हाथी, योद्धा या घोड़ा नहीं था जिसे युद्धभूमिमें हरिषेणने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे घायल न किया हो। (१९९) युद्धमें भयसे विकल और न्याकुल अपने सैन्यको देखकर गंगाधर छौर महीधर दोनां नाहिम्मत हो गये और भाग खड़े हुए। (२००)

पुण्यका उदय होने पर चौदह रत्नोंका स्वामी तथा समग्र भरतच्चेत्रका नाथ हरिषेण दसवं चक्रवर्ती रूपसे विख्यात हुआ। (२०१) सम्पूर्ण राज्यका उपभोग करने पर भी मदनाविशों आसक्त मनवाला वह, उसके अभावमें तीनों लोकोंको झून्य मानता था। (२०२) अत्व हरिषेण सेनाके साथ उस तापस-आश्रममें आ पहुँचा। मार्गमें पुष्प एवं फल्रसे परिपूर्ण हाथोंवाले वनचरोंने उसके दर्शन किये। (२०३) भयभीत जनमेजयने वह सुन्दर कन्या उसे दी। बादमें नागमतीने भी उनकी सुभग विवाहविधि सम्पन्न की। (२०४) बत्तीस हजार राजाओंसे घरा हुआ तथा सैकड़ों मंगलगीतोंसे स्तृत वह मदनाविश्वके साथ काम्पिल्यपुरमें आ पहुँचा! (२०५) वहाँ उसने अपनी माताके दर्शन किये और उसके पैरोंमें वन्दन किया। अपने पुत्रको देखकर वन्ना हर्षवश अपने अंगोंमें समाती नहीं थी। (२०६) हरिषेणने काम्पिल्यपुरमें सूर्य सहश अवयववाले तथा रत्नोंसे चित्र विचित्र प्रतीत होनेवाले बहुतसे जिनस्थ बनवाये। वन्नाने उन्हें नगरमें चुमाया। (२०७) श्रमण एवं श्रावकोंको उत्कृष्ट ऋदि प्राप्त हुई तथा धर्ममें प्रयत्नशील और बुद्धिशाली लोगोंने जैनधर्म अंगीकार किया। (२०५) उसी हिरषेणने पृथ्वी परके प्राप्त, नगर, पत्तन एवं निद्योंके संगम-स्थानोंपर तथा पर्वतोंके शिखरोंके ऊपर ये सफेद और ऊचे जिनालय बनवाये हैं। (२०९) चिरकाल तक राज्य करनेके पश्चात् सुख-भोगोंका त्यागकर उसने जैनदीचा श्रंगीकार की। बादमें कर्ममलसे रहित उसने शिवसुख (मोच्न) प्राप्त किया। (२१०)

भुवनालंकार नामक हाथी पर रावणका आधिपत्य-वर्णन :----

हरिषेणकी यह कथा सुनकर अत्यन्त हर्षित दशाननने सिद्धोंको नमस्कार करके एकदम आगे प्रस्थान किया। (२११) शीघ ही रावण सम्मेतशिखर पर्वतकी ढाल पर उतरा। वहाँ उसने चारों ओर फैली हुई एक अत्यन्त गम्भीर ध्वनि सुनी। परिपुच्छइ दहवयणो, सद्दो कस्सेस १ कस्स व १ कि वा १ । सामिय ! गयस्स सद्दो, एसो भिणयं पहत्थेणं ॥ २१३ ॥ अह गयवरं पहत्थो, दावेइ दसाणणस्स रण्णिम । घणिनवहनीलिन दं, अञ्चणकुलसेलसच्छायं ॥ २१४ ॥ सत्तुस्सेहं नवहत्थ आययं दस य परियरा पुण्णं । सुपदृष्टियसबङ्गं, महुपिङ्गललोयणं तुङ्गं ॥ २१५ ॥ घण-पोण-वियडकुम्भं, दोहकरं पउमवण्णसमतालुं । सियदन्त पिङ्गलनखं, गण्डयलुब्भिन्नमयलेहं ॥ २१६ ॥ दर्ट्रण गयवरं सो, पुष्पविमाणाउ तुरियवेगेणं । अवइण्णो दहवयणो, तस्स समीवं समलीणो ॥ २१० ॥ काऊण सङ्क्ष्मद्दं, घोरं उत्तासणं वणयराणं । आयारइ मत्तगयं ए ! एहि महं सवडहुत्तो ॥ २१८ ॥ सोऊण सङ्क्ष्मद्दं, दर्ट्रण दसाणणं समासन्ने । मणपवणतुरियवेगो, संपत्तो अभिमुहो हत्थी ॥ २१० ॥ अह मुयइ उत्तरिज्ञं, गयपुरओ सललियं धरणिवट्टे । तस्स परिहत्थदच्छो, दन्तच्छोहं कुणइ हत्थी ॥ २२० ॥ जाव य मही निसण्णो, दन्तग्गविदारियं कुणइ वत्थं । ताव रयणासवसुओ, करेहि कुम्भत्थलं हणइ ॥ २२१ ॥ पविसरइ गत्तवियरं, पुणरिव पासेसु मग्गओ पुरओ । चलचवलमोहणेहं, चङ्गाल्दो ब परिभमइ ॥ २२२ ॥ ववगयदप्पुच्छाहं, हिंथ काऊण दहमुहो रण्णे । उप्पइऊण सललियं, गयस्स खन्धं समाह्रदो ॥ २२२ ॥ यवर्यराहणिनिम्तं, खेयरवसहेहि परमपीईए । पडुपडहतूरपउरो कओ पमोओ अइमहन्तो ॥ २२४ ॥ घत्तूण गयवरिन्दं भुवणालंकारनामधेयं सो । चिन्तोइ मणेण महं सिद्धं चिय तिहुयणं सथलं ॥ २२५ ॥ वसिऊण तत्थ रयणो, पडिबुद्धो दहमुहो सुहासीणो । अत्थाणमण्डवन्थो, भडसहिओ गयकहासत्तो ॥ २२६ ॥ ताव य नहङ्गणेणं. समागओ खेयरो पवणवेगो । पहरणजज्ञित्यत्य तं चेव सहं समिछीणो ॥ २२० ॥

(२९२) इस पर दशवदनने पूछा कि यह ध्विन किसकी है और कहाँसे आ रही है ? रावणके मामा प्रहस्तने कहा कि हे स्वामी! यह हाथीकी चिंघाड़ हैं। (२१३) इसके बाद प्रहस्तने अरण्यमें रावणको वह हाथी दिखलाया। सात हाथ ऊँचे, नौ हाथ लम्बे, दस हाथ परिकरवाले, भरे हुए काले बादलांके समृह जैसे, कुलपर्वत अंजनिगिरिकीसी कान्तिवाले, घने मोटे और भयंकर कुम्भस्थलवाले, लम्बी सूँढवाले, पद्मके वर्णके समान तालुप्रदेशवाले, सकेद दाँत तथा पीले नखवाले और गण्डस्थलमेंसे चूनेवाले मदको रेखासे युक्त उस हाथीको देखकर रावण पुष्पक विमानसे जल्दीसे नीचे उतरा और उसके समीप गया। (२१४-२१७) वहाँ वनचर प्राणियोंको अत्यन्त त्रास देनेवाली घोर शंखध्विन करके उसने उस मस्त हाथीको लल्कारा कि अरे, मेरे पास तो तू आ! (२१८) शंखकी आवाज सुनकर तथा समीपमें दशाननको देखकर मन एवं पवनकी भाँ ति तीन्न गतिवाला वह हाथी उसके सम्मुख आ पहुँचा। (२१९) इसके पश्चात् निवुण एवं कार्यकुशल रावणने सहज भावसे उस हाथीके सामने पृथ्वी पर अपना उत्तरीय वस्न छोड़ा। हाथी दाँतसे उसे चोट करने लगा। (२२०) वह पृथ्वी पर बैठकर अपने दातोंके अप्रभागसे जवतक उस वस्नको चीरता है तब तक तो रत्नश्रवाका पुत्र रावण अपने हाथोंसे उसके गण्डस्थलको मारने लगा। (२२०) मारको पीड़ासे व्याकुल वह गड्ढमें सरकने लगा तो उसे आगेपीछे रावण ही रावण दिखाई देने लगा। वशीकरण मंत्रों द्वारा अस्थिर किया गया वह चक्रके ऊपर आरूद्धकी भाँति छूमने लगा। (२२२) इस युद्धमें हाथोको दर्प एवं उत्साह रहित बनाकर रावण कृदकर आसानीसे उसके कन्चे पर सवार हो गया। (२२३) इस प्रकार हाथीको कान्नुमें लानेके कारण आनन्दमें आये हुए खेचर राजाओंने उत्तम नगारे तथा दूसरे वाशोंसे युक्त बड़ा भारी उत्सव मनाया। (२२४) हाथियोंमें इन्द्र जैसे उस भुवनालंकार नामक उत्तम हाथीको प्राप्त कर वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने सारे तीनों लोक जीत लिये हैं। (२२५)

रावण द्वारा यमविजय-

वहाँ रात रहकर प्रातः जगने पर सभामण्डपमें श्रारामसे बैठा हुआ रावण सुभटोंके साथ हाथीकी कहानी कहनेमें जब लीन था तब आकाशमार्गसे शक्रोंके कारण देदीप्यमान शरीरवाला पवनवेग नामका एक विद्याधर वहाँ श्राया और

काऊण सिरपणार्म. उवविद्री दहमुहस्स आसन्ने । अह साहिउं पयत्तो, पायालपुराउ निमामणं ॥ २२८ ॥ रिक्खरया-८८इचरया. कुलकमपरिवाडियागयं नयरं । पत्ता य गहणहेउं. किकिन्धि जमभडस्यवरिं ॥ २२९ ॥ सोऊण परवलं सो समागयं निगगओ जमो सिग्धं । अह जुज्झिउं पवत्तो, समच्छरो वाणरेहि समं ॥ २३० ॥ बह्रभडजीयन्तयरे, महाहवे एरिसे समावडिए । गहिओ चिय रिक्लरओ, आइचरएण समसहिओ ॥ २३१ ॥ काराविया य निरया, जमेण वेयरणिमाइया बहुवे । हण-दहुण-पयण-मारण-छिन्दुण-भिज्जन्तकम्मन्ता ॥ २३२ ॥ समरे विनिज्जिया जे. वाणरसहडा समत्तपरिवारा । ते तत्थ दुक्खमरणं, नरप्सु कया कयन्तेण ॥ २३३ ॥ दृष्टं जमस्स चरियं, तो हं सबायरेण तूरन्तो । एत्थाऽऽगओ नराहिव!, रिक्लरया-ऽऽइचरयभिचो ॥ २३४ ॥ एयं ते परिकहियं, वाणरकेऊण सन्तियं वयण । ताण पहु ! दुक्खमोक्खं, करेहि परिवारुणं सिग्वं ॥ २३५ ॥ वणभङ्गसमादेसं दाऊणं तस्स द्यप्रिसस्स । रयणासवस्स पूत्तो. किकिन्धि तो गओ सिग्धं ॥ २३६ ॥ विद्धं सिया य नरया, उच्छिन्ना नरयवालया तुरियं । गन्तुं कहेन्ति सबं, जमस्स तो दहमुहागमणं ॥ २३७ ॥ सोऊण रावणं सो. समागयं निम्गओ जमो सिग्घं । रह-गय-तुरङ्गसहिओ, भडचडयरनिवहमज्झत्थो ॥ २३८ ॥ पढमं चिय आवडिओ, आडोवो नाम जमभडो तुरियं । पत्तो अग्गिमखन्धं, विहीसणो तस्स संगामे ॥ २३९ ॥ मुञ्चइ आडोवभडो. आउहसत्थं विहीसणस्यवरिं। रयणासवस्स पुत्तो, सरेहि सबं निवारेइ॥ २४०॥ सुनिसियबाणेहि रणे. बलपरिमुक्केहि तेण आडोवो । अवसारिओ य दूरं. कुगओ विव मत्तहत्थीणं ॥ २४१ ॥ दृष्टण पलायन्तं, आडोवं उद्विओ जमो कुद्धो । चउरङ्गबलसमग्गो, रक्खससेन्नस्स आवृहिओ ॥ २४२ ॥ रुद्धो रहो रहेणं. आलग्गो गयवरो सह गएणं । तुरएण सह तुरङ्गो. पाइक्रो सह प्रयक्षेणं ॥ २४३ ॥

उसी सभामें उतरा। (२२६-२२७) सिरसे प्रणाम करके वह दशमुख़के समीप हाजिर हुआ। बादमें वह पातालपुरसे निकलनेका कारण कहने लगा। (२२८) कुलकी क्रम-परम्परासे प्राप्त अपने नगर किष्किन्धाको लेनेके लिए ऋचरजा और आदित्यरजाने सुभटोंके साथ यमके उत्तर आक्रमण किया है। (२२६) शत्रुसैन्यका आगमन सुनकर यम भी शीघ ही निकल पड़ा और ईर्ष्यावश वह वन्दरोंके साथ युद्ध करने लगा। (२३०) बहुतसे सुभटोंके जीवनका अन्त करनेवाले ऐसे महायुद्धमें आदित्यरजाके साथ ऋचरजा भी पकड़ लिया गया। (२३०) जिसमें पीटना, जलाना, पकाना, मारना तथा छेदन-भेदन आदि कर्म किये जाते हैं, ऐसे वैतरणी आदि बहुतसे नरक यमने बनवाये है। (२३२) जो बानर सुभट उस लड़ाईमें हार गये थे, उन सबको परिवारके साथ उन नरकों सुःखपूर्ण मरणके लिये यमने डाल दिया है। (२३३) हे राजन! यमका ऐसा आचरण देखकर ऋचरजा और आदित्यरजाका भृत्य में जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी यहाँ आया हूँ। (२३४) हे प्रभो! वानरकेतुने जो कुछ कहा था वह मैंने आपसे निवेदन किया। शीघ्र ही दुःखसे मुक्त करके उनकी आप रच्चा करें। (२३४) घावोंको मिटानेके लिये उस दूतको योग्य आदेश देकर रक्षश्रवाके पुत्र रावणने किष्किन्धिके उपर शीघ्र ही धावा बोल दिया। (२३६) उसने वहाँ पहुँचते ही नरक तोड़ फोड़ डाले और नरकपालोंको उखाड़ फंका। उन सबने जल्दी ही जाकर यमसे दशमुखके आगमनकी बात कही। (२३७)

रावणका आगमन सुनकर सुभटों के सैन्यसमूहके बीच स्थित वह यम रथ, हाथी एवं घोड़ों के साथ शीघ ही बाहर निकला। (२३८) सर्वप्रथम यमका आटोप नामका सुभट जल्दी-जल्दी आया। संप्राममें विभीषण उसकी अवसेना के पास पहुँचा। (२३६) सुभट आटोप विभीषण के ऊपर जो-जो आयुध एवं शस्त्र छोड़ता था, रत्नश्रवाका पुत्र उन सबका बाणोंसे प्रतीकार करता था। (२४०) युद्धमें विभीषण द्वारा बलपूर्वक फंके गये श्रत्यन्त तीक्ष्ण वाणोंसे, मदोन्मत्त हाथियों द्वारा दूर भगाये गये दुष्ट हाथीकी तरह, वह दूर भगा दिया गया। (२४१) आटोपको भागते देख कुद्ध यम उठ खड़ा हुआ और चतुरंगिणी सेना के साथ उसने राज्ञससैन्यके ऊपर धावा बोल दिया। (२४२) रथसे रथ भिड़ गये तथा हाथीसे हाथी, घोड़ेसे घोड़ा और पैदलके साथ पैदल जुट गये। (२४३) एक ज्ञणमें तो योद्धाओं के शक्तों के प्रहारों से

जाव य खणन्तरेकं, ताव य सुहडेहि सत्थपहरेहिं । गय-तुरएहिं भूमी, रुद्धा पवडन्त-पिडएहिं ॥ २४४ ॥ एयारिसिम्म जुज्झे, बट्टनते सुहडजीयिवच्छक्के । अह पेक्षिऊण सेन्नं, दहमुहहुत्तो जमो पत्तो ॥ २४५ ॥ दट्टूण समासन्नं, एज्जन्तं जमभडं समाविडओ । रयणासवस्स पुत्तो, तेण समं जुज्झिउं पत्तो ॥ २४६ ॥ तो जुज्झिऊण सुइरं, चडकसिरसोवमेहि पहरेहिं । विरहो कओ कयन्तो, सरवरघायाहओ रुद्धो ॥ २४० ॥ सुच्छानिमीलियच्छो, वेतूण सएण परियणसमग्गो । नीओ इन्दसयासं, रहनेउरचक्कवालपुरं ॥ २४८ ॥ पिडबुद्धो कयविणओ, भणइ सुरिन्दं पृह् ! निसामेहि । जं तं किक्किन्धिपुरे, जमलीलिविलिसंयं रह्यं ॥ २४९ ॥ एउं जमस्स कुडं व तूसह, अहवा वि य जीवणं हरह सबं । अत्रं च कुणह दण्डं, न करेमि जमत्तणं अहयं ॥२५०॥ वेसमणलोगपालो, जेण जिओ साहिओ य मत्तगओ । अहमवि तेण रणसुहे, विमुहो चिय सरवरेहि कओ ॥२५१॥ एयं जमस्स वयणं, सुणिऊण सुराहियो रणारग्मं । कुबन्तो चिय सबं, मन्तीहि निवारिओ सिग्धं ॥ २५२ ॥ भणिओ इन्देण जमो, बच्च तुमं पुरवरं सुरगीयं । अत्थसु वीसत्थमणो, मोत्तूण भयं रिउमडाणं ॥ २५३ ॥ इन्दो वि निययभवणे, सबिरिरी-जुवइसहगओ भोए । भुज्जन्तो परमगुणो, न गणइ कालं पि वच्चन्तं ॥ २५४ ॥ अह रावणो वि पत्तो, आइच्चरयस्स देह किक्कन्थी । रिक्सरयस्स वि दिन्नं, रिक्खपुरं महुगिरिस्सुविर्ह ॥ २५५ ॥ रिक्सरया-ऽऽइच्चरया, ठविऊण कुलगएसु नयरेसु । पुष्पविमाणारूढो, उप्पइओ दहमुहो गयणं ॥ २५६ ॥ वच्च लक्कामिमुहो, खेयरभडचडघरेण महुणां । पेच्छन्तो लवणजलं, उम्मिसहस्साउलं भीमं ॥ २५७ ॥ भीम-झस-मयर-कच्छह—अन्नोन्नावडियविलुलियावत्तं । आवत्तविदुरुमाहय—निल्हरियदिलियसङ्कुउलं ॥ २५८ ॥

कटकर नीचे गिरनेवाले हाथी एवं घोड़ोंसे युद्धभूमि छा गई। (२४४) योद्धाओं के जीवनका नाश करानेवाला ऐसा युद्ध जब हो रहा था तब सेनाको पेरता हुआ यम दशमुखके पास आ पहुँचा। (२४४) पासमें आते हुए सुभट यमको देखकर रक्षश्रवाका पुत्र रावण उसके समझ युद्ध करनेके लिए उपस्थित हुआ। (२४६) बादमें बिजलीकी तरह चमकदार शक्तोंसे चिरकाल तक युद्ध करके उसने कुद्ध यमको उत्तम वाणोंके प्रहारसे घायल करके रथश्रष्ट कर दिया। (२४७) मूच्छांके कारण बन्द आँखोंवाले उसे समझ परिवारके साथ इन्द्रके पास रथनपुर (चकवालपुर) में ले गये। (२४८) होशमें आने पर इसने सुरेन्द्रसे विनयपूर्वक कहा कि हे प्रभो! किष्किनिधपुरमें मैंने जो यमलीला की है उसके बारेमें आप सुनें। (२४९) आप चाहे खूव गुग्से में हों या प्रसन्न हों, अथवा मेरा सारा जीवन हो ले लें, श्रथवा दूसरा कोई भी दण्ड दें, पर अब मैं यमत्व (अर्थात् यमका कार्य) नहीं करूँगा। (२५०) जिसने लोकपाल वेश्रमणको पराजित किया और जिसने मत्त हाथीको काबूमें किया उसीने मुझे अपने बाणों द्वारा युद्धसे विमुख बनाया है। (२५१) यमका ऐसा कथन सुनकर इन्द्रने चारों छोरसे धावा बोलनेका निश्चय किया, पर मंत्रियोंने उसे शीघ्र ही रोका। (२५२) इस पर इन्द्रने यमसे कहा कि तुम सुरोद्गीत नामके उत्तम नगरमें जाओ और शत्रुके सुभटोंके भयका त्याग करके नि:शंकमना होकर रहो। (२५३) इधर इन्द्र भी अपने भवनमें सम्पूर्ण शोभासम्पन्न युवतियोंके साथ अत्युत्तम भोगोंका उपभोग करता हुआ काल कैसे बीतता है, इसकी भी परवाह नहीं करता था। (२४४)

विजयप्राप्त रावणने आदित्यरजाको किष्किन्धि नगरी दी, तथा ऋत्तरजाको मधुगिरिके ऊपर बसा हुआ रित्तपुर दिया। (२४५) इस प्रकार ऋत्तरजाको और आदित्यरजाको कुछपरम्परासे प्राप्त नगरों में अधिष्ठित करके रावण पुष्पक-विमानमें चढ़कर आकाशमें उड़ा। (२४६) खेचर सुभटों के बड़े भारी समुदायके साथ हजारों छहरों वाळे भयंकर छवण-समुद्रको देखते हुए उसने छंकाकी ओर प्रथान किया। (२४७) भयंकर मत्त्य, मगरमच्छ तथा कछुओं के एक दूसरे पर गिरनेसे अस्थिर भवरवाछा, गोछाकार विद्रुमकी चोट खानेसे कटे हुए और पीसे गये शंखों के ज्याप्त, शंख-समूह एवं सीपके संपुटों के विच्छिन्न होनेसे जिनके प्रान्तमाग शोभित हो रहे हैं, ऐसी तरंगों वाछा, पवनकी छहरों से आहत निवयों के मुहानों के पासके किनारों में सरे हुए जल वाछा, किनारे पर बसे हुए इंस तथा सारस पिंच्योंकी विष्टाके कारण अवरुद्ध तट-मार्ग वाला,

सङ्क उलिसिप्पिसंपुड-विहडियपेरन्तचिचयतरङ्गं । सतरङ्गमारुयाहय-सरियामुहभरियकूलयलं ॥ २५९॥ कुरुयल्हंससारस—कलमलभरनणियरुद्धतडमग्गं । तडमग्गरयणबहुविह्—किरणुज्जोवियदुरुप्पयरं ॥ २६०॥ पयरन्तविसयमोत्तिय-धविरुयघणफेणपुञ्जपु ञ्जइयं । पुञ्जइयदिवपायव-कुसुमसमाइण्णदिण्णचं ॥ २६१॥ दिणाचणं व रेहइ, महल्लहलन्तवीइसंघट्टं। संघट्टजलाऊरिय, सबत्तो गुलगुलायन्तं॥ २६२॥ एयारिसं समुद्दं, नियमाणो जोयणाइँ बहुयाइं। बोलेऊणं पेच्छइ. लङ्कानयरिं तिकुडस्थं ॥ २६३॥ सा माणसोत्तरेण व. पायारवरेण संपरिक्खिता। वरकञ्चणामएणं. हुयवहमिव पज्जलन्तेणं ॥ २६४॥ तुङ्गेहि देउलेहि य, नाणामणि-स्यणभित्तिकलिएहिं। गयणमिव मिलिउकामा, सिसकन्तिमणालथवलेहिं॥ २६५॥ पायार-तोरणेसु य, अविरलउसवियवेजयन्ताहै । वाहरइ व बोलन्ते. पवणाहयपल्लवकरेहि ॥ २६६ ॥ पुक्लरिणि-दीहियासु य, आरामुज्जाण-काणण-वणेहिं । पासाय-सभा-चेइय-घरेहि अहिययररमणिज्जा ॥ २६७ ॥ अगरुय-तुरुक्क-चन्द्रण-कप्पूरा-ऽगरुपुगन्धगन्धेणं । वासेइ समन्ताओ, दिसाउ उवभोगैनीएणं ॥ २६८ ॥ वचन्ता वि हु तुरियं, देवा दट्ठूण तं महानयरिं । अचन्तयरमणिज्ञं, सहसा मोत्तुं न चाएन्ति ॥ २६९ ॥ किं जंपिएण बहुणा ?, सा नयरी सयलजीवलोगिम । विक्लाया गुणकलिया, इन्दर्सर ५ मरावई चेव ॥ २७० ॥ दर्दूण समासन्ने, समागयं दहमुहं बलसमगां । सबो वि नायरजणो, विणिग्गओ अभियुहो सिग्घं ॥ २७१ ॥ केइत्थ खेयरभडा, हय-गय-रहवर-विमाणमारूढा । खर-करभ-केसरीसु य, संपेल्लप्पेल्ल कुणमाणा ॥ २७२ ॥ वरहार-कडय-केउर-कडिसुत्तय-मउड-कुण्डलाभरणा । कुङ्कुमकयङ्गराया, चीणंसुयपट्टपरिहाणा ॥ २७३ ॥ मारीई सुय-सारण-हत्थ-पहत्था य तिसिर-घूमक्खा । कुम्भ-निसुम्भ-विहीसण, अन्ने य सुसेणमाईया ॥ २७४ ॥

तट मार्गमें पड़े हुए रक्नोंसे निकलनेवाली किरणोंसे प्रकाशित विशाल प्रदेशवाला, बिखरे हुए निर्मल मोतियोंके कारण और भी सफेद प्रतीत होनेवाली घनी फेनके ढेरसे भरपूर, फैले हुए दिन्य वृत्तोंके पुष्पांसे भलीमाँति अर्चित, हिलने-डुलनेवाली बड़ी-बड़ी तरंगें जिसमें टकरा रही हैं, ऐसा टकराते हुए जलसे पीड़ित-सा तथा चारों ओरसे गर्जना करनेवाला वह समुद्र मानो पूजा कर रहा हो ऐसा शोभित हो रहा था। (२६५-२५५) पुष्पक विमान द्वारा मुसाफरी करनेवाले उसने बहुतसे योजन तक ऐसे समुद्रको पार करके त्रिकूट शिखर पर स्थित लंकानगरी देखी। (२६३) वह प्रज्वलित श्राम्न सरीखे उत्तम सोनेके बने हुए किलेसे मानुषोत्तर पर्वतको भाँति घिरी हुई थी। (२६४) नाना प्रकारके मणि एवं रक्नोंसे युक्त दीवारवाले तथा चन्द्रकान्तमणि एवं मुणालके समान सफेद और ऊँचे देवमन्दिरोंके कारण वह मानो आकाशसे मिलना चाहती थी। (२६४) किलेके तोरणोंमें श्रविरल (पास-पास) बाँधी हुई ऊँची-ऊँची ध्वजाओंसे तथा प्रवनसे श्राहत पल्लवरूपी हाथोंसे उपरसे उल्लंघन करनेवालोंको मानो वह आह्वान करती थी। (२६६) सरोवर और बावड़ियोंसे तथा बारा-बगीचे व वन-उपवनों सौर प्रासाद, सभा एवं चैत्यगृहोंसे वह अत्यन्त रमणीय प्रतीत होती थी। (२६०) श्रगुरु, तुरुष्क, चन्दन एवं कपूरकी उपभोगके लिये बनाई गई सुगन्धीकी गन्धसे चारों श्रोर दिशाएँ सुवासित हो रही थीं। (२६०) बहुत कहनेसे क्या १ गुणोंसे युक्त तथा इन्द्रकी अमरावती नगरी सरीखी वह नगरी समप्र जीवलोकमें विख्यात थी। (२००)

समम सैन्यके साथ दशमुलको समीपमें आया जान सभी नगर जन उसकी अगवानीके लिए शीघ ही बाहर निकले। (२७१) कोई विद्याधर सुभट घोड़े, हाथी, रथ एवं उत्तम विमान पर आरूद हो तथा दूसरे गघे, ऊँट एवं सिंह पर सवार हो एक दूसरेको पेरते थे या ऊपर उछालते थे। (२७२) उत्तम हार, कड़ा, बाजूबन्द, करधौनी, मुकुट एवं कुएडल आदि आभरणोंसे युक्त, कुंकुमका अंगराग किये हुए और चीनांशुकके वस्त पहने हुए मारीचि, शुक एवं सारण मंत्री,

१. षष्टंत जला-प्रत्य • । २. भोगजणिएणं-मु • ।

एएहि य अन्नेहि य, भडेहि परिवारिओ समन्तेणं । अइरेहइ दहवयणो इन्दो इव लोगपालेहिं ॥ २७५ ॥ नायरवहूहि सिग्धं, दहमुहदरिसणमणाहि अइरेयं । संसारिउं गवक्सा, रुद्धा चिय वयणकमलेहिं ॥ २७६ ॥ अन्ना अन्नं पेछड्ड, करेण मा ठाहि मग्गओ तुरियं । ताए वि सा भणिजाइ, किं मज्क्त न कोउयं बहिणे ? ॥२७०॥ मा थणहरेण पेछुसु, दहमुहद्दिरसणमणाऽसि अइचवले ! तीए वि य सा भणिया, मा रुग्भ गवक्सवं एयं ॥२७८॥ भणइ सही ! धिम्मछं, अवसारसु मज्झ नयणमग्गाओ । तीए वि य सा भणिया, न य पेच्छिस अन्तरं विउलं ॥२७९॥ नायरवहूहि एवं, दसाणणं तत्थ पेच्छमाणीहिं । हलगोलमुहलसद्दा, भवणगवक्सा कया सबे ॥ २८०॥ बहुतूरनिणाएणं, कयकोउयमङ्गलो विमाणत्थो । लङ्कापुरी पविट्टो, दहवयणो इन्दसमिवभवो ॥ २८१॥ पुरनारि-बहुजणेणं, दिन्नासीसो थुईहि थुबन्तो । पहसरह निययभवणं, थम्भसहस्साउलं तुङ्गं ॥ २८२॥ कणयमयभित्तिचित्तं, मरगयलम्बन्तमोत्तिओऊलं । मन्दाणिलपरिधुम्मर-धवलपडागाचलकरग्गं ॥ २८३॥ सेसा वि य सामन्ता, अहिद्विया अत्तणो सगेहेसु । देवा व देवलोगे, भुञ्जन्ति जहिच्छिए भोगे ॥ २८४॥ गुरु-बन्धु-सयण-परियण-सुयसहिओ पीवराऍ लच्छीए । भुञ्जइ लङ्कानयरी, दहवयणो पणयसामन्तो ॥ २८५॥

विविहसंपयजायमेहत्त्वा, पणयसत्तुगणा भयवेम्भला । सुक्रयकम्मफलोययसंगमे, विमलकित्ति दिसासु वियम्भिया ॥ २८६ ॥

॥ इय पडमचरिए दहमुहपुरिपवेसो नाम श्रष्टमो उद्देसो समत्तो ॥

हृष्ट-प्रहृष्ट त्रिशिर एवं धूम नामके पुत्र, कुम्भकर्ण, नियुम्भ, विभीषण तथा दूसरे सुषेण आदि—इन तथा इतर दूसरे भटों द्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ रावण लोकपालोंसे घिरे हुए इन्द्रकी मौति अत्यन्त शोभित हो रहा था। (२७५) रावणके दर्शनके छिये समुत्मुक मनवाली नगरकी स्त्रियाँ शीघ्र ही गवाचोंके पास आई। उस समय वे गवाच मानो वदनकमलसे अवरुद्ध हो गये। (२७६) उस समय एक स्त्री दूसरीको हाथसे दवाने लगी और कहने लगी कि ठहरो मत, जल्दी चलो। इस पर वह दूसरी स्त्री भी कहती थी कि वहन, क्या मुमे भी देखनेका कौतुक नहीं है ? (२७७) 'हे अतिचपछे! तम्हें रावणके दर्शनका मन हुआ हो, तो भी अपने स्तनोंके भारसे मुझे मत दवाओ'—ऐसा कहने पर उसने भी उसे कहा कि 'इस गवाज्ञको रोको मत।'( २৩८) कोई दूसरी कहती कि, 'हे सखी! तुम अपने केशपाशको मेरी आँखोंके मार्गसे तनिक हटाओ। इस पर उसने कहा कि, 'इतनी बड़ी जगह बीचमें तो है। क्या वह नहीं दीखती ?' (२७९) इस प्रकार दशाननकी दर्शनार्थी नगरिस्त्रयोंने सभी गवान्नोंको हल्लेगुल्लेकी आवाज्यसे भर दिया। (२८०) अनेकविध वान्नोंके निनाद द्वारा जिसका कौतुकमंगल किया गया है ऐसे इन्द्रके समान वैभवशाली दशवदनने विमानमें बैठे बैठे लंकापुरीमें प्रवेश किया। (२८१) नगरकी स्त्रियों और वधुजनों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ तथा म्तुतियों द्वारा प्रशंसित उस रावणने अपने हजारों खम्भोंसे व्याप्त और ऊँचे भवनमें प्रवेश किया। (२८२) वह भवन स्वर्णमय दीवारोंसे शोभित था। मरकत मणियोंमें लटकते हुए मोतियोंसे वह व्याप्त था। मन्द मन्द पवनसे शनैः शनैः हिलती हुई सफेद ध्वजाके कारण उसका अग्रभाग चंचल प्रतीत होता था। (२८३) बादमें जिस प्रकार देव स्वर्गलोकमें यथेच्छ भोगोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार बाक्नीके सामन्त भी अपने अपने घरोंमें जाकर यथेष्ट सुखोपभोग करने छगे। (२८४) सामन्तों द्वारा प्रणुत दशवदन गुरुजन, बन्धुजन, स्वजन, परिजन एवं पुत्रोंके साथ अत्यन्त ऐश्वर्यके साथ लंकानगरीका उपभोग करने लगा। (२८५) विविध सम्पत्तियोंकी प्राप्तिसे महत्त्वशीला, शत्रुसमृहके भुक जानेसे भयके कारण विद्वल ऐमी उसकी विमल कीर्ति पुण्यकर्मके कलके उदयके साथ ही दिशाओं में प्रकाशित हो गई - फैल गई। ( २-६ )

॥ पद्मचरितमें दशमुखका नगर-प्रवेश नामका आठवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ ॥

१. महब्बया-परय०।

# ९. वालिणिव्वाणगमणाहियारी

### बालिसुमीवौ

एत्थन्तरिम्म सेणिय !, आइचरयस्स इन्द्रमालीए । गब्भिम्म समुप्पन्नो, वाली बलिविरियसंपन्नो ॥ १ ॥ ह्विण परमह्नवो, विज्ञाण कलाण गुणसयावासो । सम्मत्तभावियमई, अणन्नसिरसो वसुमईए ॥ २ ॥ चउसागरपेरन्तं, जम्बुद्दीवं पयाहिणं काउं । निमऊण जिणहराइं, किकिन्धिपुरं पुणो एइ ॥ ३ ॥ जाओ अणुक्रमेणं, सुग्गीवो तस्सऽणुत्तरो भाया । अन्ना वि निययविहणी, सिरिप्पमा चेव उप्पन्ना ॥ ४ ॥ रिक्खपुरे वि य तह्या, रिक्खरयसुया महन्तगुणकित्या । नल-नीलनामधेया, हरिकन्ताए समुप्पन्ना ॥ ५ ॥ आइचरओ वि तया, असासयं जाणिऊण मणुयत्तं । वाली ठवेइ रज्जे, जुवरज्ञे चेव सुग्गीवं ॥ ६ ॥ हय-गय-रह-जुवईओ विच्छड्ड ऊण बन्धविसणेहं । पबइओ खायजसो, पासे मुणिविगयमोहस्स ॥ ७ ॥ देहे वि निरवेक्खो, काऊण तवं अणेयविरिसाइं । कम्मट्टनिट्टियट्टो, अबाबाहं समणुपत्तो ॥ ८ ॥ एत्थन्तरिम सहसा, सहोयरी रावणस्स चन्दणहा । खरदूसणेण सहसा, दियह व सहावगादस्स ॥ ९ ॥ एत्थन्तरिम सहसा, सहोयरी रावणस्स चन्दणहा । खरदूसणेण सहसा, दिट्टा मेघप्पमपुएणं ॥ १० ॥ जाव चिय दहवयणो, विवरोक्खो आवलीऍ धूयाए । तणुकञ्चकारणत्थं, वीवाहिविहीनिओगंणं ॥ ११ ॥ ताव खरदूसणेणं, अणुरागसमोत्थरन्तिहयएणं । विज्ञावलेण हिरया, चन्दणहा चन्दसरिसमुही ॥ १२ ॥ ताव खरदूसणेणं, अणुरागसमोत्थरन्तिहयएणं । विज्ञावलेण हिरया, चन्दणहा चन्दसरिसमुही ॥ १२ ॥

# ९. वालीका निर्वाण

#### वाली-सुमीवका सामान्य जीवनवृत्तान्त----

श्री गौतम गणधर महाराजा श्रेणिकको सम्बोधित करके कहते हैं कि, हे श्रेणिक, इस बीच आदित्यरजाको इन्द्रमाली नामकी पत्नीके गर्भसे बल एवं वीर्यसम्पन्न वाली उत्पन्न हुआ। (१) वह रूपकी दृष्टिसे अत्यन्त सुरूप था, विद्या, कला एवं सैकड़ों गुणोंका वह आवास था, उसकी बुद्धि सम्यक्त्वसे युक्त थी। धरातल पर उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था। (२) पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दिल्लण इन चार दिशाओं में आये हुए सागर पर्यन्त फैले हुए जम्बूद्धोपकी प्रदिल्ला करके और उसमें आये हुए जिनचैत्योंको वन्दन करके वह पुनः किष्किन्धिपुरमें लौट आया। (३) उसके पश्चात् उसका छोटा भाई सुमीब हुआ। श्रीप्रभा नामकी उसकी अपनी एक दूसरी बहन भी हुई। (४) उस समय ऋत्तपुरमें ऋत्तरजाकी हिरकान्तासे उत्पन्न और बड़े-बड़े गुणोंसे युक्त नलनीला नामकी पुत्रो थी। (५)

जिसका यश विख्यात है ऐसे आदित्यरजाने मनुष्य-जन्मको अशाश्वत जान वालीको राज्य पर अधिष्ठित करके तथा सुमीवको युवराजपद देकर और घोड़े, हाथी, रथ व युवितयोंका तथा बन्धुजनोंके स्नेहका परित्याग करके विगतमोह नामक मुनिके पास दीचा अंगोकार की। (६-७) श्रपने शरीरमें भी आसिक्तरहित उसने अनेक वर्षों तक तप करके और ज्ञानावरणादि आठो कमोंको नाश करके अव्याबाध मोच्च-सुख प्राप्त किया। (५) इधर राज्यकी उत्तम लक्ष्मीका उपभोग करते हुए और सुखमें लीन वाली राजाके महीने और वर्ष दिनकी भांति व्यतीत होने लगे (९)

#### खरदूषणका चन्द्रनखाके साथ विवाह---

इस बीच मेघप्रभके पुत्र खरदूषणने सहसा रावणकी बहन चन्द्रनखाको देखा। (१०) जब रावण अपनी आवस्त्री नामकी छड़कीकी विवाह विधिमें संख्या रहनेके कारण अनुपश्थित था तब अनुरागवश उञ्जलते हुए हृदयवाले खरदूषणने विद्याके बळसे चन्द्रमाके समान मुखवाली चन्द्रनखाका अपहरण किया। (११-१२) पहले न देखा हो ऐसा और शत्रुके छिद्रकी

१--सिरिं--प्रत्य॰।

किं कुबन्तिह सूरा, सामन्ता भाणुकण्णमाईया ?। जत्थ रिउछिद्द्धाई, अदिद्वपुनो हरइ कर्न्न ॥ १३ ॥ अह रावणी वि तइया, वत्तं सुणिउण जागओ रहो । धेतूण चन्दहासं, तस्स वहत्थं अह पयदो ॥ १४ ॥ चल्णेसु पणिमऊणं, ताव य मन्दोयरी भणइ कन्तं । अन्नस्स होइ अरिहा, कन्ना लोगिहुई एसा ॥ १५ ॥ विज्ञाहराण सामिय !, भिच्चाणं तस्स चोद्दस सहस्सा । बलदण्पगिवयाणं, रणकण्डू उबहन्ताणं ॥ १६ ॥ जुज्झिम्म समाविहए, अवस्स दुहो तुमे निहन्ति । भत्तारिम्म विवन्ने, होही विधवा विगयसोहा ॥ १७ ॥ आइचरयस्स सुयं, चन्दोयरखेयरं विवाडेउं। तुज्झ कुलवंसिनलए, पायालपुरे परिवसइ ॥ १८ ॥ सत्तुभडाण रणमुहे, भयमुबेयं न जामि निमिसं पि । तुज्झ वयणेण सुन्दरि!, नविर ठिओ सासयसहावो ॥ १९ ॥ अह अन्नया कयाई, चन्दोयरपत्थिविम्म कालगए । महिला तस्स ऽणुराहा, सयणिवहूणा भमइ रण्णे ॥ २० ॥ अह गुरुभरसीणङ्गी, मणिकन्तमहीहरस्स कडयिमा । सा दारयं पस्या, नामेण विराहियकुमारं ॥ २१ ॥ गब्भिट्टियस्स जस्स उ, कओ विरोहो सयारिउजणेणं । तेणं विराहिओ सो, भण्णइ धणभोगपरिहीणो ॥ २२ ॥ परिविद्विओ कुमारो, जाओ बल-रूव-जोबणापुण्णो । परिभमइ सयलवसुहं, अइसयदेसेसु रम्मेसु ॥ २३ ॥

# रावणस्य वालिना सह युद्धम्--

अह रावणेण तइया, वाल्जिनिरिन्दस्स पेसिओ दूओ । गन्तूणं किकिन्धि, वालिसहं पत्थिओ सहसा ॥ २४ ॥ काऊण सिरपणामं, दूओ अह भणइ वाणराहिवई । निसुणेहि मज्झ वयणं, जं भणियं निययसामीणं ॥ २५ ॥

षातमें रहनेवाला जहाँ कन्याका अपहरण करे वहाँ देव, सामन्त तथा भानुकर्ण द्यादि करें भी क्या ? (१३) तब यह वृत्तान्त सुनकर गुरसेमें श्राया हुआ रावण लौटा श्रीर चन्द्रहास नामकी तलवार लेकर उसके वधके लिये प्रवृत्त हुआ। (१४) तब मन्दोदरीने चरणोंमें प्रणाम करके अपने स्वामोसे कहा कि यह लोककी रूढ़ि है कि कन्या दूसरेके लिए होती है। (१५) बल एवं दर्पसे गर्वित श्रीर लड़ाईकी खुजली जिन्हें हो रही है ऐसे चौदह हजार विद्याधर भृत्योंका वह खरदूषण स्वामी है। (१६) युद्ध होने पर उस दुष्टको तुम अवश्य मारोगे और पतिकी मृत्यु होने पर वह चन्द्रनला शोभाहीन विधवा हो जायगी। (१७) श्रादित्यरजाके पुत्र चन्द्रोद्र खेवरको हरा कर तुम्हारे कुल एवं वंशके निलय पातालपुरमें वह रहता है। (१८) इस प्रकार मन्दोद्रीके कहने पर रावणने कहा कि, हे सुन्दरी! मैं यद्यपि युद्धक्तेत्रमें शत्रुके सुभटोंका तिक भी भय या उद्देग नहीं जानता, किर भी तेरे कहनेसे मैं श्रपने स्वभावमें श्राता हूँ—शान्त रहता हूँ। (१९)

#### विराधितका जनम---

बादमें किसी समय चन्द्रोदर राजाका निधन होने पर स्वजनसे वियुक्त उसकी अनुराधा नामकी स्त्री अरण्यमें घूमती थी। (२०) गर्भके भारसे चीण अंगवाळी उसने मणिकान्त राजाके शिविरमें विराधितकुमार नामके पुत्रको जन्म दिया। (२१) जिसके गर्भमें रहने पर शत्रुओंने सदा विरोध किया था, अतः धन एवं भोगसे विहीन वह विराधित नामसे कहा जाने लगा। (२२) बड़ा होने पर बल, रूप एवं यौवनसे परिपूर्ण वह कुमार समग्र पृथ्वी पर आये हुए अत्यन्त रमणीय देशोंमें घूमने लगा। (२३)

## बाली और रावणका युद्ध-

उस समय रावणने वाली राजाके पास अपना दूत भेजा। किष्किन्धिमें पहुंचकर वह वालीके पास सहसा उपस्थित हुआ। (२४) सिरसे प्रणाम करके दूत कहने लगा कि, हे वानराधिपति! तुम मेरे वचन, जो कि मेरे स्वामीके कहे हुए हैं, सुनो। (२५) तुम उत्तम कुलमें पैदा हुए हो, उत्तम शक्तिसे युक्त हो तथा विनयसे सम्पन्न हो। अतः अत्यन्त प्रेमपूर्वक उत्तमकुळसंभूओ, उत्तमिविरिओ सि विणयसंपन्नो । उत्तमपीईऍ तुमं, भणइ लहुं एहि दहवयणो ॥ २६ ॥ रिक्लरया-SSइच्चरया, किकिन्धिमहापुरे निययरज्ञे । ठिवया मए सणाहा, जिणिऊण जमं रणमुहिम्म ॥ २० ॥ अन्नं पि एव भणियं, कुणह पणामं सिरीऍ जह कज्ञं । एवं च निययविहणी, सिरिप्पमं देहि मे सिग्धं ॥ २८ ॥ अह भणइ पवक्षनाहो, मज्झ सिरं मउड-कुण्डलाडोवं । मोत्तूण जिणविरन्दं, न पडइ चल्णोसु अन्नस्स ॥ २९ ॥ वाल्वियणावसाणे, दूओ पिंडभणइ निट्टुरं वयणं । तस्स पणामेण विणा, न य जीयं न य तुमे रज्ञं ॥ ३० ॥ दूयवयणेण रुद्दे), वग्धविरुम्बी भहो भणइ एवं । किं सो गहेण गहिओ, उल्लवह दसाणणो एवं १ ॥ ३१ ॥ रे दूय! किं न याणिस, वाल्विक्ट्यी सुनिट्टुरं वयणं । भण्डह विरुम्बगूढं, अहव पणामं कुणह गन्तुं ॥ ३२ ॥ दूष्ट्ण वि पिंडभणिओ, वग्धविरुम्बी सुनिट्टुरं वयणं । भण्डह विरुम्बगूढं, अहव पणामं कुणह गन्तुं ॥ ३३ ॥ दुष्ट्याद्दिम्बङ्गो, वग्धविरुम्बी असि नियच्छेउं । पहरन्तो चिय रुद्धो, दूयस्स सयं हरिवईणं ॥ ३४ ॥ दुष्ट्याद्दिम्बङ्गो, वग्धविरुम्बी असि नियच्छेउं । पहरन्तो चिय रुद्धो, दूयस्स सयं हरिवईणं ॥ ३४ ॥ फरुसवयणेहि गाढं, जाहे निक्भच्छिओ गओ दूओ । सबं जहाणुभूयं, रक्ससनाहस्स साहेह ॥ ३६ ॥ सरुसवयणेहि गाढं, जाहे निक्भच्छिओ गओ दूओ । सबं जहाणुभूयं, रक्ससनाहस्स साहेह ॥ ३६ ॥ सक्ससन्दर्स रवं, वाली सोऊण अभिमुहो चिलओ । कइसुहडसमाइण्णो, रणरसतण्हालुओ वीरो ॥ ३८ ॥ सक्ससन्दर्स रवं, वाली सोऊण अभिमुहो चिलओ । कइसुहडसमाइण्णो, रणरसतण्हालुओ वीरो ॥ ३८ ॥ कहमणह वाणरिन्दो, संगामे रावणं बरुसमगं । करयल्यायाभिहयं, करेमि सैयलं कुलं चुण्णं ॥ ३० ॥ अह भणइ वाणरिन्दो, संगामे रावणं बरुसमगं । करयल्यायाभिहयं, करेमि सैयलं कुलं चुण्णं ॥ ४० ॥

रावणने तुमसे कहा है कि तुम जल्दी आश्रो। (२६) युद्धत्तेत्रमें यमको जीतकर मैंने अपने राज्यकी किष्किन्धि नगरीमें श्रृह्मरजा श्रीर आदित्यरजाको राज्यपद्पर अधिष्ठित किया था। (२७) उन्होंने श्रीर भी कहा है कि यदि तुम्हें छक्ष्मीसे प्रयोजन है तो श्राकर प्रणाम करो और अपनी श्रीप्रभा नामकी वहन मुझे जल्दी ही दो। (२८)

इसपर बानरोंके स्वामी वालीने कहा कि मुकुट श्रौर कुण्डलोंसे युक्त मेरा सिर जिनवरेन्द्रको छोड़कर अन्य किसीके चरणोंमें नहीं गिरता। (२९) इस प्रकार वालीके कहनेपर दूतने कठोर बचन कहे कि उनके पैरोंमें प्रणाम किये बिना न तो तुम्हारा जीवन श्रौर न तुम्हारा राज्य ही सम्भव हैं। (३०) दूतके ऐसे कथनसे रुष्ट व्याघविलम्बी नामका सुभट इस प्रकार कहने लगा—'क्या वह दशानन किसी प्रहसे गृहीत हैं कि ऐसा अंडबंड बोलता हैं ? (३१) हे दूत ! बल एवं दर्पसे गिर्वित, धीर और जिसका यश निःशंक होकर सम्पूर्ण पृथ्वीतलपर परिश्रमण करता है ऐसे वालीको क्या तुम नहीं पहचानते ?' (३२) दूतने भी व्याघविलम्बीको अति कठोर शब्दोंसे प्रत्युक्तर देते हुए कहा कि विलम्बके पीछे जो बात लिपी हुई है उसे तुम कोसो, श्रथवा जाकरके प्रणाम करो। (३३) दूतके ऐसे दुर्वचनसे संतप्त अंगवाला वाघविलम्बी तलवार खींचकर जैसे ही दूतपर प्रहार करनेके लिये उद्यत हुआ बैसे ही वानरपितने उसे रोक। कि यह दूत तो नौकर है जो दूसरेके कहेके अनुसार बोलनेवाला है। वस्तुतः यह तो प्रतिघोष जैसा है। इसे मारकर क्या करोगे? (३४-३५) कठोर वचनों द्वारा अत्यन्त तिरस्कृत होनेपर वह दूत वहाँसे लौट आया और जो कुछ वहाँ अनुभव हुआ था वह सब राक्तसनाथ रावणको कह सुनाया। (३६)

बालीका कथन सुनकर रावण सैन्यके साथ सज्ज हुआ और उसपर आक्रमण करनेके लिए तुरन्त श्राकाशमार्गसे निकल पड़ा। (३७) राचसोंके युद्धवाद्यों की ध्विन सुनकर युद्धरसकी तृष्णासे व्याकुल वह वीर वाली वानर सुभटोंके साथ उसका सामना करनेको चला। (३८) कोधाप्रिसे जलते हुए वालीको मंत्री यह कहकर शान्त करने लगे कि अनेक सुभटोंके जीवनका अन्त करनेवाला यह युद्ध तुम अकारण मत करो। (३९) इसपर वानरेन्द्र वालीने कहा कि संप्राममें समय सैन्यके साथ रावण तथा उसके समस्त कुलको मैं अपने करतलके आधातसे पीटकर चूर-चूर कर सकता हूँ। (४०) किन्तु अपने

१. सबलं इमं चुण्णं-प्रत्य ।

काउग्ग पावकम्मं, एरिसयं भोगकारणद्वाए । नरय-तिरिएसु दुक्खं, भोत्तवं दीहकालम्म ॥ ४१ ॥ पुढं मए पदत्रा, आरूढा साहुसित्रयासम्म । मोत्तूण निणविरन्दं, अत्रस्स थुई न कायवा ॥ ४२ ॥ न करेमि समयभक्तं, न य नीविवराहणं महाजुज्झं । गिण्हामि निणुहिट्टं, प्वज्ञं सक्तपिरहीणं ॥ ४३ ॥ वरनारिश्णयडोवरि, जे हत्थाऽलिक्नणुज्जया मज्झं । ते न य करेनित एत्तिय, अत्रस्स सिरक्जलिपणामं ॥ ४४ ॥ सह्विकण तओ, सुग्गीवं भणइ वच्छ ! निसुणेहि । तस्स करेहि पणामं, मा वा रज्जे मए ठिवओ ॥ ४५ ॥ ठिवऊण कुलाधारं, सुग्गीवं उज्झिऊण गिहवासं । निक्खन्तो चिय वाली, पासे मुणिगयणचन्दस्स ॥ ४६ ॥ सुद्धेकभावितरओ, संनम-तव-नियमगिहयपरमत्थो । अत्रोत्रज्ञोगजुत्तो, कम्मक्खयनिज्ञरद्वाए ॥ ४० ॥ चारित्त-नाण-दंसण-निम्मलसम्मत्तमोहपरिमुक्को । विहर् मुणिवरसिहओ, गामा-ऽऽगरमण्डियं वसुहं ॥ ४८ ॥ सुज्जेइ पाणनिमित्तं, पाणे धारेइ धम्मकरणत्थं । धम्मो मोक्लस्स कए, अज्जेइ सया अपरितन्तो ॥ ४९ ॥ सुज्जेइ पाणनिमित्तं, पाणे धारेइ धम्मकरणत्थं । धम्मो मोक्लस्स कए, अज्जेइ सया अपरितन्तो ॥ ४९ ॥ सुज्जेव कृत्रं, सिरिप्पमं देइ रक्लसिन्दस्स । किकिन्धिमहानयरे, करेइ रज्जं गुणसिमिद्धं ॥ ५० ॥ विज्ञाहरमणुयाणं, कन्नाओ रूवनोव णधरीओ । अक्रमिय विक्रमेणं, परिणेइ दसाणणो ताओ ॥ ५१ ॥ तिचालोए नयरे, निचालोयस्स खेयरिन्दस्स । रयणाविल ति दुहिया, सिरिदेवीगव्मसंभ्या ॥ ५२ ॥ तीए विवाहहेउं, पुप्पविमाणद्वियस्स गयणयले । वचन्तस्स निरुद्धं, नाणं अट्टावयस्सुनरिं ॥ ५३ ॥ दर्ट्रण अवचन्तं, पुप्पविमाणं तओ परमरुहो । पुच्छइ रक्लसनाहो, मारीइ ! किमेरिसं नायं ! ॥ ५४ ॥

भोगके लिये ऐसा पाप-कर्म करनेसे नरक एवं तिर्यंच गितमें दीर्घकाल पर्यन्त दुःख भोगना पड़ता है। (४९) पहले एक साधुके पास मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जिनवरेन्द्रको छोड़कर मैं किसी अन्यकी स्तृति नहीं कहँगा। (४२) मैं अपनी प्रतिज्ञाका भंग भी नहीं कहँगा। और जीवोंका नाश करनेवाला महायुद्ध भी नहीं कहँगा, अतः मैं तो जिनेश्वर भगवान द्वारा उपिदृष्ट सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रहित प्रअज्या अंगीकार करता हूँ। (४३) मेरे जो हाथ उत्तम स्त्रियोंके स्तनतटके उपर आलिंगन करनेमें उत्सुक रहते थे उनसे ही अब मैं जो आसक्ति नहीं रखते उन्हें सिरपर अंजलि धारण करके प्रणाम करता हूँ। (४४) इसके प्रधान सुप्रीवको बुलाकर उसने कहा कि हे वत्स! मैंने तुन्हें राज्यपर स्थापित किया है। अब तुम उसे (रावणको) प्रणाम करो या नहीं यह तुन्हारी इच्छाकी बात है। (४४) अपने कुलके आधारहूप सुप्रीवको राज्यपर स्थापित करके और गृह्वासका त्याग करके वालीने गगनचन्द्र नामक मुनिके पास दीचा अंगीकार की। (४६)

एकमात्र शुद्ध भावमें निरत, संयम, तप एवं नियम द्वारा परमार्थका ज्ञाता, कर्मके च्चय एवं निर्जराके लिए चित्तवृत्तिनिरोधरूप विभिन्न प्रकारके योगसे युक्त, चिरत्र, ज्ञान, दर्शन एवं निर्मेठ सम्यक्त्वसे सम्पन्न तथा मोहसे विमुक्त वह वाली मुनिवरके साथ श्राम समूहसे व्याप्त पृथ्वो पर परिश्रमण करने लगा। (४७.४२) वह प्राणोंकी रचाके लिए भोजन करता था, धर्माचारके लिए प्राणोंको धारण करता था और निर्विण्ण हुए बिना मोच्चके लिए सर्वदा धर्मका उपार्जन करता था। (४९)

रावणका अष्टापद-गमन तथा वाली मुनि द्वारा पराभव---

सुप्रीवने श्रीप्रभा नामकी कन्या राच्चसेन्द्र रावणको दी और महानगरी किष्किन्धिमें सुख, सदाचार श्रादि गुणोंसे समृद्ध ऐसा राज्य करने लगा। (५०) वलपूर्वक आक्रमण करके विद्याधर एवं मनुष्योंकी रूप व यौवनसे युक्त कन्याओं के साथ दशाननने विवाह किया। (४१) नित्यालोक नामक नगरमें खेचरेन्द्र नित्यालोकको तथा श्रीदेवीके गर्भसे उत्पन्न रत्नावली नामकी लड़की थी। (४२) उसके साथ विवाहके निमित्त पुष्पकविमानमें बैठकर आकाश मार्गसे जाते हुए रावणका विमान अष्टापदके उपर रुक गया। (५३) जाते हुए विमानको इस प्रकार स्थगित देखकर अत्यन्त रुष्ट्र राच्चसनाथ पूछने लगा कि मारीचि, ऐसा क्यों हुआ ? (५४) इस पर मारीचिने कहा कि, हे नाथ! सूर्यकी ओर अभिमुख

अह साहिउं पथत्तो, मारीई को वि नाह! मुणिवसहो । तप्पइ तवं सुघोरं, सूराभिमुहो महासत्तो ॥ ५५ ॥ रावणस्य अष्टापदे अवतरणम्—

एयस्स पभावेणं, जाणविमाणं न जाइ परहुत्तं । अवयरह नमोकारं, करेह मुणि पावमहणस्स ॥ ५६ ॥ ओयारियं विमाणं, पेच्छइ कविलासपद्यं रम्मं । दूरुत्रयसिहरोहं, मेहं पिव सामलायारं ॥ ५७ ॥ घणनिवह-तरुणतरुवर-कुसुमालिनिलीणगुमुगुमायारं । निज्झरवहन्तिनम्मल-सिललीहप्फुसियवरकड्यं ॥ ५८ ॥ कडयतडिकिन्नरोरग-गन्धव्तुग्गीयमहुरिनग्धोसं । मय-मिहस-सरह-केसिर-वराह-रुरु-गयउलाइण्णं ॥ ५९ ॥ सिहरकरिनयरिनग्गय—नाणाविहरयणमणहरालोम्नां । जिणभवणकणयिनिम्मय—उद्यासेन्तं दस दिसाओ ॥ ६० ॥ अवइण्णो दहवयणो, अह पेच्छइ साहवं तिहं वाली । झाणपइिष्टयभावं, आयावन्तं सिलावहे ॥ ६१ ॥ विस्थिण्णविउलवच्छं, तविसिरिभिर्यं पलम्बभुयजुयलं । अचिलयझाणारुहं, मेरं पिव निचलं धीरं ॥ ६२ ॥ संभिरिय पुववेरं, भिउडि काऊण फरुसवयणेहिं । अह भणिऊण पवत्तो, दहवयणो मुणिवरं सहसा ॥ ६३ ॥ अइसुन्दरं कयं ते, तवचरणं मुणिवरेण होऊणं । पुवावराहजणिए, जेण विमाणं निरुद्धं मे सबं ॥ ६४ ॥ कत्तो पद्यज्ञा ते?, कत्तो तवसंजमो मुचिण्णो वि? । जं वहिस राग-दोसं, तेण विहत्थं तुमे सबं ॥ ६४ ॥ किजिण घोररूवं , रुद्दो संभिरिय सबिविज्ञाओ । अह पद्यस्स हेट्टा, भूमी मेत्तुं चिय पविद्दो ॥ ६७ ॥ हक्खुविऊण पयत्तो, भुयासु सबायरेण उपिच्छो । रोसाणलरत्तच्छो, खरमुहररवं पकुवन्तो ॥ ६८ ॥ हक्खुविऊण पयत्तो, भुयासु सबायरेण उपिच्छो । रोसाणलरत्तच्छो, खरमुहररवं पकुवन्तो ॥ ६८ ॥

होकर कोई महाशक्तिशाली मुनिवर अत्यन्त घोर तप कर रहा है। (५४) उसके प्रभावसे यह विमान आगे नहीं जा रहा है। अतः नोचे उतरो और पापका नाश करनेवाले मुनिको नमस्कार करो। (५६)

विमानको नीचे उतारकर उसने सुन्दर, बहुत ऊँचे शिखरोंके समूहसे युक्त तथा वादल सरीखे श्याम वर्णवाले कैलास पर्वतको देखा। (५७) वह सघन एवं तरुण वृत्तराजिके पुष्पोंमें लोन भौरोंकी गुंजारसे व्याप्त था, बहते हुए मरनोंके निर्मेल पानीके समूहसे उसका सुन्दर मध्य भाग स्पृष्ट था; उसका मूल भाग किन्नर, नाग एवं गन्धवोंके सुमधुर संगीतके निर्घोषसे युक्त था; हिरन, भैसे, गैंडे, सिंह, सूत्रर, रुरु (मृगविशेष) व हाथीके समूहोंसे वह व्याप्त था; शिखरक्षी हाथोंके समूह मेंसे बाहर निकले हुए अनेक प्रकारके रत्नोंके मनोहर आलोकसे वह आलोकित था तथा दसों दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले स्वर्णविनिर्मित जिनमन्दिरोंसे वह युक्त था। (४८-६०) ऐसे कैलास पर्वत पर रावण उत्तरा। वहाँ पर उसने ध्यानभावमें स्थित तथा एक गोल शिला पर सूर्यकी धूपमें शरीरको तपाते हुए वालीको देखा। (६१) उसका वन्नःस्थल बड़ा और विशाल था, तपकी शोभासे वह पूर्ण था, उसकी दोनों भुजाएँ लटक रही थीं, वह निश्चल ध्यानमें आक्त था और मेरुकी भाँति वह अडिग और धीर था। (६२) पहलेका वैर याद करके दशवदन भाँहें तानकर मुनिवर वालीको एकदम कठोर वचन कहने लगा कि मुनि होकरके भी पहलेके अपराधसे उत्पन्न रोषवश जो यह मेरा विमान तूने रोक रखा है यह बहुत ही सुन्दर किया! (६३-४) तेरी प्रव्रज्या कहाँ गई? सम्यग् आचरित तेरा संयम और तप कहाँ गया ? चूँकि तू राग एवं द्वेष धारण किये हुए है, अतः तेरा सब कुछ विनष्ट हो गया। (६५) मैं तेरा घमण्ड और इस पर्वतको भी तेरे ही सामने चकनाचूर करता हूँ। सबको जड़मूलसे उखाड़कर समुद्रमें जल्दी ही फेंकता हूँ। (६६)

इस प्रकार कहकर श्रौर सर्व विद्याओंको यादकर रुष्ट रावणने भयंकर रूप धारण किया। बादमें जमीन तोड़कर बह पर्वतके नीचे प्रविष्ट हुआ। (६७) रोषरूपी अग्निसे लाल लाल आँखेवाला तथा कठोर एवं तुमुल कोलाहल करता हुआ वह गुस्सेमें श्राकर पूरे बलके साथ अपनी भुजाओंसे उसे उखाड़ने लगा। (६८) पृथ्वीसे वेष्टित उस पर्वतको

१. वालि-प्रत्य ।

आकिम्प्यमिहिवेदं, विहिडियद्दसिन्धवन्धणामूलं । अह पवयं सिरोविर, भुयासु दूरं समुद्धरइ ॥ ६९ ॥ लम्बन्तदीहिविसहर—भीउद्दुयविविहसावय—विहर्मं । तडपडणखुभियिनिज्झर—चलन्तघणसिहरसंघायं ॥ ७० ॥ सरपवणरेणुपसिय—गयणयलोच्छ्ड्यदसिदसायमं । जायं तम-ऽन्धयारं, तिहयं अट्ठावउद्धरणे ॥ ७१ ॥ उबेछा सिल्लिनिही, विवरीयं चिय वहन्ति सिरयाओ । निग्धायपडन्तरवं, उक्का-ऽसिणगिब्भणं भुवणं ॥ ७२ ॥ विज्ञाहरा वि भीया, असि-स्वेडय-कप्प-तोमरिविहत्थं । किं किं १ ति उछवन्ता, उप्पद्दया नहयलं तुरिया ॥ ७३ ॥ परमावहीप भगवं, वाली नाऊण गिरिवरुद्धरणं । अणुकम्पं पित्वन्नो, भरहकयाणं जिणहराणं ॥ ७४ ॥ एयाण रक्खणद्दं, करेमि न य जीवियबयिनिमित्तं । मोत्तूण राग-दोसं, पवयणवच्छछभावेण ॥ ७५ ॥ एव मुणिऊण तेणं, चलणङ्कुद्देण पीलियं सिहरं । जह दहमुहो निविद्दो, गुरुभरभारोणयसरीरो ॥ ७६ ॥ ववगयजीयसेणं, रओ कओ जेण तत्थ अद्द्योरो । तेणं चिय जियलोप, विक्खाओ रावणो नामं ॥ ७८ ॥ सोऊण मुहरवं तं, मृदा सन्निज्झऊण रणस्रा । किं किं १ ति उछवन्ता, भमन्ति पासेसु चलवेगा ॥ ७९ ॥ मुणितवगुणेण सहसा, दुन्दुहिसद्दो नहे पवित्थरिओ । पिडया य कुसुमवुट्टी, सुरमुका गयणमग्गाओ ॥ ८० ॥ मुणितवगुणेण सहसा, दुन्दुहिसद्दो नहे पवित्थरिओ । पिडया य कुसुमवुट्टी, सुरमुका गयणमग्गाओ ॥ ८० ॥ सार्य गओ पणामं, दसाणणो मुणिवरं समावेउं। थोऊण समादत्तो, तव-नियमवलं पसंसन्तो ॥ ८२ ॥ सिग्धं गओ पणामं, दसाणणो मुणिवरं समावेउं। थोऊण समादत्तो, तव-नियमवलं पसंसन्तो ॥ ८२ ॥

हिलाकर, मूलमेंसे हो उसके मजबूत जोड़ोंको विच्छिन्न करके तथा सिर पर उसे धारणा करके भुजान्नों द्वारा वह उसे दूर तक उठा ले गया। (६९) उस पर्वत पर बड़े-बड़े साँप लटक रहे थे, अनेक प्रकारके पशु एवं पत्ती भयवश इधर-उधर भाग रहे थे, किनारोंके गिरनेसे मरने शुन्य हो उठे थे और शिलरोंके समूह बादलोंकी तरह चल-से रहे थे। (७०) उस समय अष्टापदके उठानेके कारण तेज पवनमें मिली धूलके फैलनेसे आकाश आच्छादित हो गया तथा सभी दिशाओं में अन्धकार ज्याप्त हो गया। (७१) समुद्र अपना किनारा लाँवकर चारों ओर फैल गया, निद्याँ उल्टी बहने लगीं, बिजलोंके गिरनेका भयंकर शब्द होने लगा और पृथ्वीमें भीतरसे उथल-पुथल मच गई। (७२) तलवार, ढाल, कल्प (शक्त विशेष) एवं बाण हाथों मेंसे गिरनेसे विद्याधर भी भयभीत हो गये। 'यह क्या हुआ ? यह क्या हुआ ?' ऐसा बोलते हुए वे आकाशमें जल्दी उड़े। (७३)

परमाविधिज्ञानसे पर्वतका ऊपर उठाना जानकर भरत चक्रवर्तीकृत जिनमन्दिरोंकी रच्चाके लिये भगवान् बालीको दया आई। (७४) 'राग-द्वेषका त्याग करके जिनोपदेश परके वात्सल्यभावके कारण, न कि अपने जीवनके हेतु, मैं इनकी रच्चा करता हूँ ऐसा सोचकर उसने अपने पैरके अंगूठेसे शिखरको ऐसा दबाया कि अत्यन्त भारके कारण झुके हुए शरीरवाला वह दशमुख बैठ गया। (७५-७६) उसके मुकुटके मोती विखर गये, सिर भुक गया, सब झंग अत्यन्त ढीले पड़ गये और उस समय उत्पन्न पसीनेके समृहसे पानी का प्रवाह बह चला। (७७) जीवनकी आशा नष्ट होनेसे उसने उस समय जो अति भयंकर आवाज की उससे वह जीवलोकमें रावणके नामसे विख्यात हुआ। (७५) मुँहमेंसे निकली हुई उस आवाजको सुनकर मृद सुभट कवच धारण करके 'क्या है ? क्या है ?' ऐसा बोलते हुए तेजीके साथ अगल-बगल घृमने लगे। (७९)

उस समय अचानक मुनिके तपके प्रभावसे आकाशमें दुन्दुभिका शब्द फैल गया और आकाश मार्गमेंसे देवताओं द्वारा मुक्त पुक्पोंकी वृष्टि होने लगी। (५०) जब श्वनादरके साथ वाळीने अपना अंगूठा अविल्यन शिथिल किया तब पर्वतका त्याग करके दशमुख बाहर निकला। (५१) शीघ्र ही आकर रावणने प्रणाम किया और मुनिवरसे समायाचना करके तप एवं नियमके बलकी प्रशंसा करता हुआ वह उनकी स्तुति करने लगा कि जिनवरेन्द्रको छोड़कर दूसरेको प्रणाम न करनेकी जो तुम्हारी प्रतिक्वा है उसकी वजहसे यह अतुल बल प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं सममता हूँ। (५२-५३) हे धीरपुरुष !

मोचूण निणविरन्दं, अन्नस्स न पणिमओ तुमं नं से । तस्सेयं बलमउलं, दिद्वं निय पायडं अम्हे ॥ ८३ ॥ स्रवेण य सीलेण य, बलमाहप्पेण धीरपुरिस ! तुमे । सिरसो न होइ अन्नो, सयले वि य माणुसे लोए ॥ ८४ ॥ अवकारिस्स मह तुमे, दत्तं निय नीवियं न संदेहो । तह बि य खलो अलज्जो, विसयविरागं न गच्छामि ॥ ८५ ॥ धन्ना ते सप्पुरिसा, जे तरुणचे गया विरागचं । मोचूण सन्तविहवं, निस्सङ्गा चेव पबइया ॥ ८६ ॥ एवं थोऊण मुणी, दसाणणो निणहरं समझीणो । निययजुवईहि सिहओ, रएइ पूर्य अइमहन्तं ॥ ८७ ॥ तो चन्दहासअसिणा, उक्कचेऊण निययबाहं सो । ण्हारुमयतन्तिनिवहं, वाएइ सिवब्भमं वीणं ॥ ८८ ॥ थोऊण समाढचो, पुण्णपवित्तक्खरेहि निर्णयन्दं । सत्तसरसंपउचं, गीयं च निवेसियं विहिणा ॥ ८९ ॥

#### अष्टापदस्थजिनस्तुतिः —

मोहन्ध्यारितिमरं, केणेयं नासियं चिरपरूढं। केवलकरेसु दूरं, नमामि तं उसभिनणभाणुं॥ ९०॥ अनियं पि संभवनिणं, नमामि अभिनन्दणं सुमइनाहं। पउमप्पहं सुपासं, पणओ हं सिसपभं भयवं॥ ९१॥ थोसामि पुष्फदन्तं, दन्तं नेणिन्दियारिसंघायं। सिवमग्गदेसणयरं, सीयलसामिं पणिमओ हं॥ ९२॥ सेयंसिन्णविरन्दं, इन्दर्संमाणिन्दियं च वसुपुज्ञं। विमलं अणन्त धम्मं, अणन्नमणसो पणिवयामि॥ ९३॥ सिन्तं कुन्यु अरिनणं, मिल्लं मुणिसुवयं निमं नेमिं। पणमामि पास वीरं भवनिग्गमकारणद्वाए॥ ९४॥ ने य भविस्सिन्तं निणा, अणगारा गणहरा तवसिमद्धा। ते वि हु नमामि सबे, वाया-मण-कायनोएसु॥ ९५॥ गायन्तस्स निण्युइं, धरणो नाऊण अवहिवसएण। अह निग्गओ तुरन्तो, अट्टावयपवयं पत्तो॥ ९६॥

ह्मप्त, शील एवं बलकी महत्तामें तुन्हारे सदृश कोई भी पुरुष इस मुज्यलोकमें नहीं है। (८४) अपकार करनेवाले सुमको तुमने जीवनदान दिया है, इसमें सन्देह नहीं है; फिर भी दुष्ट और निर्लज में विषयों रागभाव का परित्याग नहीं करता। (८४) वे सत्पुरुष धन्य हैं जो तरुणावस्थामें ही विरक्त हुए और अपने वर्तमान वैभवका त्याग करके निःसंग हो प्रव्रजित हुए। (८६) इस प्रकार मुनिकी स्तृति करके दशानन श्रपनी युवती स्त्रियों के साथ जिनमन्दिरमें गया और वहाँ बड़ी भारी पूजा रची। (८०) इसके पश्चात् चन्द्रहास नामकी तलवारके द्वारा श्रपनी भुजा काटकर और उसकी शिराश्रोंसे वीणाके तार जोड़कर उसने भक्तिभावसे पूर्ण हो वीणा बजाई। (८८) इसके पश्चात् ग्रुभ एवं पवित्र अचरोंसे वह जिनचन्द्रकी स्तृति करने लगा और सातों स्वरोंका जिसमें उपयोग किया गया है ऐसा गीत विधिपूर्वक गाने लगा कि चिरकालसे उत्पन्न मोहरूपी अन्धकारको जिसने केवल ज्ञानरूपी किरणोंसे सर्वदा नष्ट किया है ऐसे उस ऋषभ जिनरूपी सूर्यको मैं नमस्कार करता हूँ। (९९०) अजित, सम्भव जिनेश्वर, श्रमिनन्दन तथा मुमितनाथको प्रणाम करता हूँ। पद्मप्रभ, मुपार्श्व तथा भगवान् शिष्मभ (चन्द्रप्रभ) को मैं वन्दन करता हूँ। (९१) इन्द्रियरूपी शत्रुसमूहका दमन करनेवाले पुष्पदन्तकी मैं स्तृति करता हूँ। शिव-मार्गका उपदेश देनेवाले शीतल स्वामीको में वन्दन करता हूं। (९२) जिनवरोंमें इन्द्रतुल्य श्रेयांसको, इन्द्रों को आनन्द देनेवाले वासुपूज्य स्वामीको तथा विमल, अनन्त श्रीर धर्मको अनन्य मनसे प्रणाम करता हूँ। (९३) शान्ति, श्रुंथ, श्रर जिनेश्वर, मल्लि, मुनिसुश्रतस्वामी, निम, निम, पार्श्व तथा महावीरस्वामीको जन्मके चक्रमेंसे बाहर निकलनेके लिए प्रणाम करता हूँ। (६४) भविष्यमें जो जिन, अनगार, गणधर और तपसे समृद्ध तपस्वी होंगे उन सबको मैं मन, वचन एवं काय इन तीनों प्रकारके योगसे नमस्कार करता हूँ। (९४)

धरणेन्द्रसे शक्तिकी प्राप्ति और स्वदेशगमन-

इस प्रकार रावण जब स्तुति कर रहा था तब अवधिज्ञानसे जानकर धरऐन्द्र फौरन अपने स्थानसे निकला और

१. मुणि दहबयणो-प्रत्य । २. जिणइंदं-प्रत्य । ३. जेणं चिय नासियं-प्रत्य । ४. सयाणंदियं-मु ।

काऊण महापूर्य, वन्दित्ता निणवरं पयत्तेणं। अह पेच्छइ दहवयणं, गायन्तं पक्कयदरुच्छं॥ ९७॥ तो भणइ नागराया, सुपुरिस! अइसाहसं ववसियं ते। निणभत्तिरायमउछं, मेरं पिव निच्चछं हिययं॥ ९८॥ तुंडो तुहं दसाणणं, निणभत्तिपरायणस्स होऊणं। वत्युं मणस्स इहं, नं मगमि तं पणावेमि॥ ९९॥ छक्काहिवेण सुणिउं, धरणो फणमणिमऊहदिप्पन्तो। भणिओ किं न य छद्धं, निणवन्दणभत्तिराएणं १॥ १००॥ अहिययरं परितुद्दो, धरणिन्दो भणइ गिण्हसु पसत्था। सत्ती अमोहविन्नया, ना कुणइ वसे सुरगणा वि॥ १०१॥ अह रावणेण सत्ती, गिह्या अहिउञ्जिऊं सिरपणामं। धरणो विनिणविरन्दं, थोऊण गओ निययठाणं॥ १०२॥ अद्यावयसेलोविर, मासं गमिऊण तत्थ दहवयणो। अणुचिरउं पच्छितं, वालिमुणिन्दं खमावेइ॥ १०३॥ निणहरपयाहिणं सो, काऊण दसाणणो तिपरिवारे। पत्तो निययपुरवरं, थुवन्तो मेंक्कलसएसु ॥ १०४॥ स्वाणाणलेण कम्मं, दहिऊण पुराकयं निरवसेसं। अक्लयमयरुमणहरं, वाली सिवसासयं पत्तो॥ १०५॥ एवंविहं वालिविचेट्टियं जे, दिणाणि सवाणि सुणन्ति तुद्व।

एवविह वालिवचिष्ट्रयं जं, दिणाणि संबाणि सुणन्ति तुद्धाः। काऊण कम्मक्खयदुक्खमोक्खं, ते जन्ति ठाणं विमलं कमेणं ॥ १०६ ॥ ॥ इय पडमचरिए वालिनिव्वाणगमणो नाम नवमो उहेसो समत्तो ॥

# १०. दहम्रहसुरगीवपत्थाण-सहस्सिकरणअणरण्णपव्वज्जाविहाणं

एयं ते परिकहियं, मगहाहिव ! जं पुरा समणुवत्तं । निसुणेहि एगमणसो, भणामि जं अन्नसंबन्धं ॥ १ ॥

अध्यापदपर आ पहुँचा। (९६) बड़ी भारी पूजा करके तथा आदरपूर्वक जिनवरोंको वन्दन करके उसने कमलदलके समान नेत्रोंवाले रावणको गाते हुए देखा। (९७) इसके बाद नागराज धरणेन्द्रने कहा—'हे सुपुरुष! तुमने यह एक बहुत बड़ा साहस किया है। जिनेश्वरके ऊपर तुम्हारा भक्तिराग अतुल है और तुम्हारा हृदय मेरु पर्वतको भाँति अबिचल है। (९८) हे दशानन! तुम जिनवरकी भक्तिमें निरत हो, इसलिए मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे मनमें जो इष्ट वस्तु हो वह माँगो। मैं उसे हाज़िर करता हूं। (९९) फणोंमें स्थित मणियोंमेंसे निकलनेवाली किरणोंसे देदीप्यमान धरणेन्द्रका ऐसा कथन सुनकर लङ्काधिप रावणने कहा कि जिनेश्वरदेवके वन्दनसे तथा उनमें जो भक्तिराग है उससे मुझे क्या नहीं मिला? अर्थात् सब कुछ मिला है। (१००) इस उत्तरसे और भी अधिक प्रसन्न होकर धरणेन्द्रने कहा कि जिससे देवगण भी वशमें किये जा सकते हैं ऐसी अमोघविजया शक्ति तुम प्रहण करो। (१०१) इसके पश्चात् सिरसे प्रणाम करके रावणने वह शक्ति प्रहण की। उधर धरणेन्द्र भी जिनवरेन्द्रकी स्तुति करके अपने स्थानपर चला गया। (१०२)

उस अध्टापद पर्वतके उपर एक मास व्यतीत करके और प्रायिश्चत्त करके मुनीन्द्र वालीसे रावणने समायाचना की। (१०३) चैत्यकी प्रदिश्चणा करके शतशः मंगलोंसे ग्तुति करता हुआ दशानन सपरिवार अपने नगरमें श्रा पहुँचा। (१०४) इधर वालीने भी ध्यानरूपी अग्निसे पहलेके किये हुए कर्मोंको समूल जलाकर असत, निर्मल, मनोहर और शाश्वत सुखरूप मोत्तपद प्राप्त किया। (१०५) इस प्रकार वालीके सुचरितको जो तुष्ट होकर सब दिन सुनते हैं ने कर्मका स्रय करके तथा दृ:खसे मुक्त हो कमशः विमल मोत्तस्थान प्राप्त करते हैं। (१०६)

। पद्मचरितमें वालीकी निर्वाणपाप्ति नामक नवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# १०. दशमुख और सुग्रीवका प्रस्थान तथा सहस्रकिरण एवं अनरण्यकी प्रवज्या

गौतम गणधर श्रेणिक राजासे कहते हैं कि हे मगथाधिप ! पुराकालमें जो घटनाएँ घटी थीं, उनका वर्णन मैंने किया। दूसरी घटनाओं के बारेमें अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम एकचित्त होकर सुनो। (१)

१—तुट्ठो य तुह—प्रत्य॰ । २—मंगलसएहिं—प्रत्य॰ ।

जरुणसिह खेयर सुया, जोइपुरे सिरिमई ऍ देवीए। ताराहिव सिरिस मुही, तारा नामेण वरकन्ना॥ २॥ चकक्क खेयर सुओ, पेच्छइ सो अन्नया परिभमन्तो। नामेण साहसगई, दुंदो अहिल सह परिणेउं॥ ३॥ मयणसर सिल्ल यन्नो, चिन्तिन्तो तीऍ दंसणोवायं। पेसेइ निययदृए, उवरोविर मगण द्वाए॥ ४॥ सुगीवो वि क इवरो, तं कन्नं मिगऊण आढतो। चिन्तेइ जमल हियओ, जल्ण सिहो कस्स देमि १ ति॥ ५॥ जल्ण सिहोण मुणिवरो, विणयं काऊण पुच्छिओ भयवं!। कस्सेसा वरकन्ना, होहो महिला १ परिक हेहि॥ ६॥ अह भण इम्णिवरिन्दो, चकक्क सुओ न चेव परमाऊ। होही चिराउसो पुण, सुगीवो वाण राहिवई॥ ७॥ दीवं वसहं च गयं, परमिनिमित्ताईँ विन्न सेऊणं। सुगीविस्स वरतणु दत्ता कयमङ्गल विहाणा॥ ८॥ परिणेऊण सुतारा, सुगीवो उत्तमं विसयसोवस्वं। मुझइ पसन्न हियओ, इन्दो इव देवलोगिम्म॥ ९॥ एवं कमेण तीए, पुत्ता जाया सुरू वलायणणा। पढमो य अङ्गयभडो, बीओ य भवे जयाणन्दो॥ १०॥ न य मुयइ साहसगई, अणुवन्धं तीऍ कारण द्वाए। चिन्तेइ उवायसए, दुक्लियमणसो विगयल जो॥ ११॥ कइया ऽरिवन्द सिरसं, तीऍ मुहं विष्फुरन्तिविन्वोई। चुम्बीहामि कयस्थो १ पाडलकुसुमं महुयरो व॥ १२॥ रावण विन्ते वस्त स्वर्था एवं, संभिरिया तत्थ अइवला विज्ञा। स्वपित्वत्तणकरी, साहेइ हिमालयगुहाए॥ १३॥ रावण विन्ते वस्त स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्था । १३॥ रावण विन्ते स्वर्था स्वर्था स्वर्था सहस्त । १३॥ रावण विन्वजयः

एत्थन्तरे पुरीए, दहवयणो निग्गओ बलुम्मत्तो । दीवन्तरवत्थवे, जिणइ तओ खेयरे सबे ॥ १४ ॥ संझायार सुवेलो, कञ्चणपुण्णो अओहणो चेव । पल्हाय-हंसदीवाइया उ सबे कया सवसा ॥ १५ ॥

इधर दु:खित मनवाले और निर्लंज साहसगितने पीछा न छोड़ा। उसकी प्राप्तिके लिए वह सैकड़ों उपाय सोचने लगा। (११) 'कव मैं उसके अरिवन्दिके समान मुखका तथा चपल श्रीर विम्बके समान लाल-लाल होठका, गुलाबके फूलका भौरा जिस तरह चुम्बन करता है उस तरह, चुम्बन करके कृतार्थ होऊँगा' इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसे रूपपिवर्तनकरी नामकी श्रत्यन्त शक्तिशाली विद्याका स्मरण हो आया। हिमाचलकी गुफामें जाकर वह उसकी साधना करने लगा। (१२-१३)

इस बीच बलसे उन्मत्त दशवदन श्रपनी नगरीमेंसे श्राक्रमणके लिए बाहर निकला और दूसरे द्वीपोंमें रहनेवाले सब खेचरोंको जीत लिया। (१४) सन्ध्याकार, सुवेल, कांचन पूर्ण, अयोघन, प्रह्लाद एवं हंस द्वीप आदि सब उसने श्रपने वशमें कर लिए। (१५) इस प्रकार विजय करते हुए उस सुन्दर मनवाले दशवदनने बहुतसे सामन्त और बड़ी भारी

ज्योतिपुरमें ज्वलनशिख नामक खेचरकी श्रीमती नामकी पत्नीसे उत्पन्न और चन्द्रके समान मुखवाली तारा नामकी एक सुन्दर कन्या थी। (२) चक्रांक विद्याधरके साहसगित नामके दुष्ट पुत्रने परिश्रमण करते हुए एक बार उसे देखा। उसके साथ शादी करनेकी उसे अभिलापा हुई। (३) मदनके बाणोंसे विद्ध शरीरवाला वह उसके दर्शनका उपाय सोचता हुआ उसकी मँगनीके लिये बार बार श्रपना दूत भेजने लगा। (४) इधर किपवर सुप्रीव भी उस कन्याकी मँगनी करने लगा। इस पर दुविधामें पड़ा हुआ ज्वलनशिख चिन्तामें पड़ गया कि मैं किसे दूँ ? (५) ज्वलनशिखने एक मुनिसे विनयपूर्वक पूछा कि, हे भगवन ! यह मेरी सुन्दर पुत्री किसकी पत्नी बनेगी, यह आप मुक्तसे कहें ? (६) इस पर उस मुनिवरने कहा कि चक्रांक विद्याधरके पुत्रकी आयु श्रिधक नहीं है, जबिक वानराधिपित सुप्रीव चिरायु होगा। (७) दीपक, श्रुषभ और हाथी आदि उत्तम निमित्तोंको देखकर वैवाहिक मंगलविधि द्वारा उसने वह सुन्दर कन्या सुप्रीवको दी। (५) सुताराके साथ शादी करके प्रसन्न हृदयवाला सुप्रीव देवलोकमें इन्द्रकी भाँति उत्तम विषय-सुखोंका उपभोग करने लगा। (९) इस प्रकार उससे कमशः सुरूप एवं लावण्ययुक्त पुत्र हुए। उनमें पहला श्रंगदभट था और दूसरा जयानन्द था। (१०)

१. तुर्ठो-- प्रत्य ।

एवं चिय दहवयणो, पायालंकारपुरवरसमीवे । आवासिओ सुमणसो, पभ्यसामन्तखन्धारो ॥ १६ ॥ खरदूसणो वि एत्तो, सुणिऊण दसाणणं पुरवराओ । अह निग्नाओ तुरन्तो, पेच्छइ रयणग्धदाणेणं ॥ १० ॥ तेण वि ससंभमं सो, गाढं सम्माण-दाणविहवेणं । पिडपूइओ सिणेहं, समयं चिय चन्दणक्खाए ॥ १८ ॥ चोइस साहस्सीओ, मणरूवियारियाण जोहाणं । दावेइ तक्खणं चिय, रक्खसनाहस्स परितुद्धो ॥ १९ ॥ विज्ञाहरो हिडिम्बो, हेहय डिम्बो य वियड तिजडो य । हय माकोडो सुजडो, उक्को किकिन्धिनामो य ॥ २० ॥ तिउरामुहो य हेमो, बालो कोलावसुन्दरो चेव । एए अन्ने वि बहू, विज्ञाहरपिथवा सूरा ॥ २१ ॥ अक्स्वोहिणीसहस्सं, जायं सुहडाण कुलपसूयाणं । बलदप्पगिवयाणं, रणरसकण्डू वहन्ताणं ॥ २२ ॥ कुम्भ निसुम्भ बिहीसण इन्दइ अह मेहवाहणाईया । साहोणा सयलंभडा, कयाइ पासं न मुञ्चन्ति ॥ २२ ॥ उपपना रयणवरा, बहुगुणसंघायधारिणो दिवा । देवसहस्सेणं चिय, रिक्खज्जइ एक्कमेकेणं ॥ २४ ॥ इन्द्रोपिर प्रस्थानम्— सियछत्त-चामरुद्ध्य—धय-विजयपडाय-वेजयन्तीहिं । पुष्फिविमाणारूढो, इन्दस्सुविरं अह पयद्दो ॥ २५ ॥

सियछत्त-चामरुद्धुय—धय-विजयपदाय-वेजयन्तीहिं । पुण्फिवमाणारूढो, इन्दस्सुविरं अह पयद्दो ॥ २५ ॥ गय-रह-विमाण-वाहण-वमान्ततुरङ्ग-चडुलपाइकं । चिलयं दसाणणवलं, उच्छायन्तं गयणमम्मं ॥ २६ ॥ वचन्तस्स कमेणं, अत्थं चिय दिणयरो समलीणो । विञ्झइरिपवरसिहरे, सिविरिनवेसो कओ तत्थ ॥ २० ॥ विज्ञावलेण रहओ, सयणा-ऽऽसणविविहषरियणावासो । गिमऊण तत्थ रितं, मङ्गलतूरेहि पिडबुद्धो ॥ २८ ॥ आहरणभूसियङ्गो, अह पुणरिव उज्जओ य गयणेणं । वचन्तो चिय पेच्छइ, विमलजलं नम्मयं विउलं ॥ २९ ॥ करश्यइ सैसलिलयपवहा, कन्थइ वरसरिवसुक्कसमवेगा । कत्थइ वियडावत्ता, कल्लोलुच्छिलयजलनिवहा ॥ ३० ॥

सेनाके साथ पातालालंकारपुरके समीप डेरा डाला। (१६) उधर खरदूषण भी दशाननका आगमन सुनकर फौरन ही अपने उत्तम नगरमेंसे वाहर निकला और रत्नोंका पूजोपहार प्रदान किया। (१७) उसने भी तत्काल ही सम्मान एवं सम्पत्तिके दानसे अपनी चन्द्रनला बहनके साथ उसकी भी अत्यन्त रनेहपूर्वक पूजा की। (१८) उस खरदूषणने भी परितुष्ट होकर तत्काल ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले चौदह हजार योद्धा राज्ञसनाथ रावणको भेंटमें दिये। (१९) विद्याधर हिडिम्ब हेह्य, डिम्ब, विकट, त्रिजट, ह्य, माकोट, सुजट, उत्क, किष्किन्धि, त्रिपुर, आमुख, हेम, बाल, कोल, वसुन्धर—ये तथा इनके अतिरिक्त दूसरे विद्याधर राजा और बल एवं गर्वसे दर्पित तथा युद्ध रसकी खाज जिन्हें हो रही है ऐसे उत्तम कुलमें उत्पन्न सुभटोंसे हजारों अज्ञोंहिणी सेना तैयार हो गई। (२०-२२) कुम्भ, निशुम्भ, विभीषण, इन्द्रजीत तथा मेघवाहन आदि सब सुभट खाधीन थे। वे कभी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। (२३) उस समय अनेक गुणोंको धारण करनेवाले दिव्य रत्न उत्पन्न हुए। उनमेंसे प्रत्येक रत्न हजार हजार देवोंसे रिज्ञत था। (२४)

श्वेत छत्र, चामर, ऊँचे उड़ती हुई ध्वजाओं और विजयपताकाओं से युक्त हो वह रावण इन्द्र पर झाक्रमण करनेके लिए पुष्पकिवमानमें आरूढ हुआ। (२४) गज, रथ, विमान, वाहन, हिनहिनाते हुए घोड़े तथा चपल पैदल सैनिकोंसे युक्त रावणकी सेना गगनमार्गको छाती हुई चल पड़ी। (२६) क्रमशः थे आगे प्रयाण कर रहे थे कि बीचमें सूर्यास्त हो गया; अतः उन्होंने विन्ध्यगिरिके एक उत्तम शिखर पर पड़ाव डाला। (२७) अपनी विद्याके बलसे उसने शयन, भोजन तथा परिजनोंके विविध आवास बनवाये। वहाँ रात बीतने पर मंगल वाद्योंसे वह सुबहके समय जगा। (२८) आभरणसे शोभित शरीरवाले तथा पुनः उद्यत रावणने आकाशमार्गसे जाते समय निर्मल जलवाली विशाल नर्मदा नदी देखी। (२९) उसमें वहीं पर सुललित प्रवाह वह रहा था, कहीं पर बन्धनरहित उत्तम सरोवरकी भाँति वह समवेग थी, कहीं पर उसमें भगंकर भवर थे, कहीं पर उछलती हुई तरंगोंसे युक्त जलसमूह था, कहीं पर

१. गोवालसुंदरो—प्रायः । २. अझावासुज्जभो—सुः । ३. विमलजला नम्मया विउला—सुः । ४. सुसलिलपवहा—सुः ।

कत्थइ मयरकराहय—दूर्समुच्छिलियमच्छिवच्छोहा । कत्थइ तरङ्गरङ्गन्तफेणपरिविष्ट्रियावयवा ॥ ३१ ॥ कत्थइ पवणाघुम्मिय—तरुकुसुमिलरन्तिपञ्जरतरङ्गा । कत्थइ उभयतडिट्टय-सारसकलहंसिनिग्धोसा ॥ ३२ ॥ जलकीडा —

एयारिसगुणकलियं, पवरनई दहमुहो समोइण्णो । अह मज्जिउं पवत्तो, विमलजले, पवरलीलाए ॥ ३३ ॥ ताव य उत्तरपासे, नईऍ माहेसरे महानयरे । राया सहस्सिकरणो, पढमयरं सिललरइसत्तो ॥ ३४ ॥ जुवइसहस्सेण समं, कील्इ नइउदयमज्झयारिम । उभयतडिट्टयसाहण—सामन्तुग्चुट्टजयसद्दो ॥ ३५ ॥ विविहजलजन्तिवरइय—निरुद्धजलभिरयकूलतीराष्ट्र । सोहन्ति रमन्तीओ, सहस्सिकरणस्स महिलाओ ॥ ३६ ॥ एका तत्थ वरतण्र, थणयुयलं अंगुएण छायन्ती । अवहरियउत्तरिज्ञा, सहस ि जले अह निवुड्डा ॥ ३० ॥ ईसामिसेण कुविया, उदयं वेत्रूण कोमलकरेसु । कन्तस्स हिरिसयमणा, धत्तइ वच्छत्थलाभोए ॥ ३८ ॥ इन्दीवरदलनयणा, वेतुं इन्दीवरं हणइ अन्ना । अन्नाऍ सा वि तुरियं आहम्मइ सहसवत्तेहिं ॥ ३९ ॥ अन्ना दट्टूण उरे, नहक्त्ययं बालचन्दसंठाणं । अवहरियउत्तरिज्ञा, छाएइ थणं करयलेणं ॥ ४० ॥ काएत्थ पणयकुविया, मोणं परिगिण्हिजण वरजुवई । तोसं पुण उवणीया, दइएण सिरप्पणामेणं ॥ ४१ ॥ जाव पसाएइ पिया, एका रोसं गया तओ अन्ना । कहकह वि कोवभङ्गो, कओ नरिन्देण जुवईणं ॥ ४२ ॥ धरथायह्रुण-पेल्लण-करपरिहत्थुच्छलन्तसिललाओ । वञ्चण-वलण-निवुडुण—सएसु कीलन्ति जुवईओ ॥ ४३ ॥ धरथायहुण-पेल्लण-करपरिहत्थुच्छलन्तसिललाओ । वञ्चण-वलण-निवुडुण—सएसु कीलन्ति जुवईओ ॥ ४३ ॥

मगरमच्छके हाथसे आहत और इसीलिए दूर फेंके गये मत्स्यसे वह विश्वन्ध प्रतीत होती थी, कहीं पर इधर उधर चलनेवाली लहरोंसे उत्पन्न फेनके कारण वह आकर्षक अवयववाली लगती थी, कहीं कहीं पर पवनकी हिलोरोंसे वृज्ञोंके जो फुल गिरते थे उससे उसकी तरंगे चित्र-विचित्र वर्णवाली हो गई थीं, कहीं कहीं उसके दोनों तटोंके ऊपर स्थित सारस एवं कलहंसकी ध्वनि हो रही थी। (३०-३२) ऐसे गुणोंसे युक्त उस उत्तम नदीमें दशमुख उतरा और अत्यन्त लीलापूर्वक निर्मल जलमें इबकी लगाने लगा। (३३)

#### सहस्रकिरणकी जलकीडा

उस समय नदीमें उपरकी श्रोर महानगरी माहिष्मतीका राजा सहस्रिकरण जलकीड़ामें श्रासक्त हो पहले ही से एक हजार युवितयोंके साथ नदीके जलकी ममधारमें कीड़ा कर रहा था और दोनों तटों पर स्थित सैन्य एवं सामन्त 'जय जय' शब्दका उद्घोष कर रहे थे। (३४-३५) अनेक प्रकारके बने हुए जलयंत्रोंसे जलका निरोध करनेसे किनारों तक भरी हुई नदीमें कीड़ा करती हुई सहस्रिकरणकी स्त्रियाँ शोभित हो रही थीं। (३६) वहां पर वस्त्रसे अपने दोनों स्तनोंको ढाँकनेवाली एक सुन्दर स्त्रीने उत्तरीयके छीने जानेसे एकदम जलमें डुबकी लगाई और ईच्या के बहाने कुपित वह श्रपने कोमल हाथोंमें जल भरके मनमें आनिन्दत हो अपने पितके वत्तस्थल पर फेंकने लगी। (३७-३८) इन्दोवर (नीलकमल) के दलके समान नेत्रोंवाली एक दूसरी स्त्रीने इन्दोवर लेकर एक और स्त्रीको मारा। उस दूसरी स्त्रीने भी फ्रौरन ही सहस्रदल कमलसे उसे पीटा। (३९) छाती पर बाल चन्द्रकी सी श्राकृतिवाले नखत्त्रको देखकर उत्तरीय छीने जानेपर दूसरी स्त्री हथेलियोंसे स्त्रन ढाँकती थी। (४०) वहाँ पर कोई प्रणयकुपिता सुन्दर स्त्री मौन धारण करके खड़ी थी। सिरसे प्रमाण करके पितने उसे पुनः सन्तुष्ट किया। (४१) एक प्रियाको प्रसन्न करता है, तब तक दूसरी स्त्रियाँ रुष्ट हो गई। किसी तरह राजाने उन युवितयोंका कोप दूर किया। (४२) वत्त्रस्थलकी ओर खींचकर दबाई जातीं तथा हाथोंसे पानी उछालनेवाली युवितयाँ

१. कलिया पवरनई-- मु॰। २. ईसावसेण - मु॰।

ध्यङ्गपरिभोगलगं, कुङ्कुमधोवन्तिपञ्चरारुणियं। जायं खणेण सिललं, जुवईहि तिहं रमन्तीहि ॥ ४४ ॥ एवं रिमजण निवो, जलजन्तिविस्त्रिण् कुण् उद्ण । वियडे नईण् पुलिणे, लीलाकयभूसणिनओगो ॥ ४५ ॥ त्राव चिण दहवयणो, ण्हाउत्तिण्णो सियम्बरिनयत्थो । ठावेइ कणयपीढे, पिडमाओ जिणविरन्दाणं ॥ ४६ ॥ वरवालुयापुलीणे, धिरयवियाणय-पडायरमणिज्ञे । काऊण महापूयं, संथुणइ जिणिन्दपिडमाओ ॥ ४७ ॥ तस्स थुणन्तस्स तओ, नइपूरसमोत्थया हिया पूया । रुद्दो लङ्काहिवई, भणइह कि एरिसं जायं १ ॥ ४८ ॥ एयं अयालसिललं, भणइ गवेसेह पेसिया पुरिसा । गन्तूण पिडनियत्ता, जं दिद्दं तं निवेदेन्ति ॥ ४९ ॥ अह नाह को वि पुरिसो, जुवइसमग्गो नईण् पुलिणत्थो । अच्छइ लीलायन्तो, सुरो ब मन्दाइणीसिलले ॥ ५० ॥ तेणेयं नइसिललं, रुद्धं जलजन्तसंपओगेणं । रिमजण पुणो भुकं, वहइ पह उन्भडावत्तं ॥ ५१ ॥ बहुतूर्जयालोयण—सद्दं सोऊण परमरुद्देणं । वीसिज्या य सुहडा, तस्स वहत्था बलसमग्गा ॥ ५२ ॥ तो पेसिऊण सुहडे, पुणरिव पूया करित्तु पिडमाणं । संथुणइ एगमणसो, दहवयणो मङ्कलसएहिं ॥ ५३ ॥ दशमुखस्य सहस्रकिरणेन साह युद्धम्— सन्नद्धबद्धकवया, विज्ञाहरपत्थिवा गयणमग्गे । दट्टूण सहस्रकिरणो, ओइण्णो नइपुलीणाओ ॥ ५४ ॥ सोऊण कलयलखं, माहेसरनयरसन्तिया सुहडा । सन्निज्ञऊण तुरियं, सहस्तिकरणं समल्लीणा ॥ ५४ ॥ अह जुन्झिउं पवत्ता, निसायरा भूमिगोयरेहि समं । चक्र-ऽसि-सत्ति-तोमर-मोग्गरनिवहं विमुञ्चन्ता ॥ ५६ ॥

प्रवंचना, वक्रता और ड्बकी स्नादि सैकड़ों तरहसे कीड़ा कर रही थीं। (४३) वहाँ खेलती हुई युवतियोंके शरीर पर भोगके लिए लगाये गए कुंकुमके घुलनेसे नदीका जल चणभरमें लाल-पीला हो गया। (४४)

रह-गय-तुरङ्गद्पिय-अन्नोन्नाविष्यचङ्गरुपाइका । जुज्झिन्त सवडहुत्ता, नामं गोत्तं च सावेन्ता ॥ ५० ॥

# रावणको सेनाके साथ सहस्रकिरणका युद्ध

इस प्रकार कीड़ा करनेके पश्चात् जलयंत्रों द्वारा छोड़े गये पानीके कारण खुले हुए नदीके कछारमें जैसे ही वह आनन्दके साथ आभूषण पहननेमें संलग्न हुआ, वैसे ही उधर रावणने भी स्नान करके खेत वस्न धारण किये और जिनेश्वरदेवको प्रतिमाओंकी सोनेके सिंहासन पर प्रतिष्ठा को। (४५-४६) पताकाओंसे रमणीय मण्डपवाले वाल्के सुन्दर पुलिनप्रदेशमें जिनप्रतिमाओंकी पूजा करके वह स्तुति करने लगा। (४७) जब लंगिधपित स्तुति कर रहा था, तब नदीकी बाढ़से उसकी पूजा विनष्ट हो गई। इस पर वह कुपित हुआ और कहने लगा कि ऐसा क्यों हुआ ? (४८) उसने कहा कि असमयमें यह जल कहाँ से आया ? अतः जाकर तलाश करो। तलाश करनेके लिए भेजे गये पुरुष जाकर लौट आये और जो कुछ उन्होंने देखा था वह निवेदन किया कि हे नाथ, मन्दाकिनी नदीके जलमें कीड़ा करनेवाले देवकी भाँति इस नमीदा नदीमें लीला करनेवाला कोई पुरुष युवतियोंके साथ किनारे पर खड़ा है। (४९-४०) उसीने इस नदीका पानी जलयंत्रोंका उपयोग करके रोक रखा था। हे प्रभो! कीड़ा करनेके पश्चात् भयंकर मँवरोंवाला यह जल छोड़ दिया है। (५१) अनेकिय वाद्यों एवं जयघोषकी ध्विन सुनकर अत्यन्त कोधमें आये हुए रावणने उसके वधके लिए सेनाके साथ सुभटोंको बिदा किया। (४२) उन सुभटोंको भेजकर रावण पुनः पूजा करनेके लिए सैनड़ों मंगल गीतोंसे उन प्रतिमाओंकी स्तुति करने लगा। (४३)

सज्ज और कवच बाँ घे हुए विद्याधर पार्थिवोंको आकाशमार्गमें देखकर सहस्रकिरण नदीके किनारे परसे नीचे उतरा। (५४) सेनाकी कलकल ध्वनिको सुनकर माहेश्वरनगरके सुभट जल्दीसे तैयार होकर सहस्रकिरणके पास जमा हुए। (५५) चक्र, तल्वार, तोमर एवं मुद्गरोंकी मड़ी लगानेवाले राच्चस पृथ्वी पर चलनेवाले लोगोंके साथ युद्ध करने खेगे। (६६) रथ, हाथी, घोड़े तथा दर्पयुक्त एवं चपल पैदल सैनिक एक दूसरेके उत्पर गिरते पड़ते और अपने अपने नाम

रक्लसभडेहि भगां, निययं द्र्ट्रण साहणं समरे । रहो सहस्सिकरणो, आउहिनवहेण पज्जिलो ॥ ५८ ॥ वाहेइ रहवरं सो, रक्लससेन्नस्स अहिमुहं तुरीओ । मुखन्तो सरविरसं, धारानिवहं व नवमेहो ॥ ५९ ॥ गरुयपहाराभिह्यं, निवडन्तगइन्द-तुरय-पाइकं । विज्ञाहराण सेन्नं, जोयणमेत्तं समोसिरियं ॥ ६० ॥ पिडहारेणऽन्स्लाए, निययवले समरद्भियसरीरो । आरूढो दहवयणो, मुवणालङ्कारमत्तगयं ॥ ६१ ॥ एवं द्र्ट्रण रणे, दसाणणं आउहाणि मुखन्तं । बहुसमरलद्धविजओ, सहस्सिकरणो ठिओ पुरओ ॥ ६२ ॥ दोण्डं पि समाविहए, जुज्झे वहुसत्थघायसंपाए । विरहो सहस्सिकरणो, कओ लणद्धेण संगामे ॥ ६३ ॥ मोत्तृण रहवरं सो, आरूढो गयवरं गिरिसरिच्छं । मुखइ सुनिसियवाणे, दहमुहसन्नहणभेयकरे ॥ ६४ ॥ सिक्साहि ताव रावण !, धणुवेयं निययपुरविरं गन्तुं । ताहे मए समाणं, जुज्झसु ता अविहओ होउं ॥ ६५ ॥ रत्तारुणसबङ्गो, दहवयणो किंद्रुजण सरिनवहं । मुखइ चलग्गहत्थो, सहस्सिकरणस्य देहिम्म ॥ ६६ ॥ जाव य सहस्सिकरणो, पहारवसवेम्भलो जिणयमोहो । ताव य रक्लसवइणा, गहिओ रणमज्झयारिम्म ॥ ६७ ॥ आह बन्धिजण नीओ, निययावासं सिवब्भममणेहिं । विज्ञाहरेहिं दिद्दो, सहस्सिकरणो महासत्तो ॥ ६८ ॥ ताव चिय दिवसयरो, अत्थाओ विगयकिरणसंवाओ । गयणं समोत्थरन्तो, वहल्तमो विद्वुओ सहसा ॥ ६९ ॥ सिस्यरजोणहाधवले, रणभग्गुच्छाहजणियकम्मन्ते । अक्लयदेहाणं चिय, निहाएँ सुहं गया रयणी ॥ ७० ॥ सह उग्गमम्म सूरे, सामन्तत्थाणिमज्झयारत्थो । अच्छइ लङ्काहिवई, ताव चिय मुणिवरो पत्तो ॥ ०१ ॥ दर्ट्रण समणसीहं, सिग्धं अब्सुट्टिओ क्यपणामो । दिन्नासणोविहिद्रो, साह तवलच्छरसंपन्नो ॥ ७२ ॥

सहस्रकिरण और अनरण्य द्वारा प्रवज्या-अंगीकार---

इधर सूर्योदय होनेपर लंकाधिपति रावण जब सामन्तसमूदके बीच स्थित था तब एक मुनिवर वहाँ आ पहुँचे। (७१) श्रमणोंमें सिंहके समान उस मुनिवरको देखकर वह एकदम खड़ा हो गया। वन्दन किये जानेके पश्चात् दिये हुए आसनपर

एवं गोत्र कहते हुए आमने-सामने युद्ध करने लगे। (४७) युद्धभूमिमें रात्तस योद्धाओं द्वारा अपने सैन्यका भंग देख कर रुष्ट सहस्रकिरण आयुधसमृहके साथ चमकने लगा। (४८) वह फौरन ही अपना उत्तम रथ राज्ञससैन्यके सम्मुख लिवा छे गया और नये बादलांकी भाँति मुसलधार बाणवर्षा करने लगा। (५९) भीपण प्रहारोंसे पीटी गई और इसीलिए गिरती पड़ती बिद्याधरोंकी गज, अश्व एवं पैदल सेना एक योजन तक पीछे हटी। (६०) प्रतिहारीके द्वारा अपने सैन्यकी कथा सुनकर युद्धसे सन्तप्त रारीरवाला रावण भुवनालंकार नामके मदोन्मत्त हाथी पर सवार हुआ। (६१) इस प्रकार रणमें आयुध छोड़ते हुए रावणको देखकर अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाला सहस्रकिरण उसके सम्मुख आया। (६२) अनेकविध शस्त्रोंका घात-प्रतिघात जिसमें किया जाता है ऐसे युद्धमें वे दोनों एक दूसरेके सम्मुख उपस्थित हुए। उस संप्राममें आधे चणमें ही सहस्रकिरण रथसे च्यत कर दिया गया। (६३) रथको छोड़कर वह पर्वत जैसे उत्तम हाथी पर सवार हुआ और रावणके कवचका भेद करनेवाले तीचण बाण छोड़ने लगा। (६४) उसने कहा कि, हे रावण! अपने नगरमें जाकर तुम धनुवंद सीख आओ। फिर मेरे साथ सावधान होकर युद्ध करना। (६४) यह सुनकर रक्तके समान लाल शरीरवाला रावण अपने चपल हाथोंसे सहस्रकिरणके शरीर पर खींचकर बाणसमूह फेंकने लगा। (६६) प्रहारसे विद्वल सहस्रकिरण ज्यों ही बेहोरा हुआ, राज्ञसपित रावणने उसे युद्धज्ञेत्रमें ही पकड़ लिया। (६७) उसे बाँधकर वह अपने आवासमें लाया। वहाँ विस्मययुक्त मनवाछे विद्याधरोंने महासत्त्वशाली सहस्रिकरणको देखा। (६८) उसी समय किरणसमृहसे रहित सर्य अस्त हुआ और आकाशको आच्छादित करनेवाला गहरा अन्धकार एक दम बढ़ गया। (६९) चन्द्रमाकी चाँदनीसे सफेद तथा युद्धके बन्द हो जानेसे तज्जन्य कर्मका जिसमें अन्त आया है ऐसी रात अन्नत शरीरवाड़ोंने सखपूर्वक सोकर व्यतीत की। (७०)

ओणिमयउत्तिमङ्गो, पुच्छइ लङ्काहिवो मुणिविरिन्दं। केणेव कारणेणं, भयवं! जेणाऽऽगओ एत्थं?॥ ७३॥ भणइ तओ मुणिवसहो, कुल-बल-विरियाइवण्णणं काउं। माहेसरनयरवई, राया हं आसि सयबाहू ॥ ७४॥ पुत्तं सहस्सिकरणं, रज्जे ठिवऊण जायसंवेगो। मोक्खल्थं पबइओ, जिणवरधम्मुज्जयमईओ ॥ ७५॥ बद्धं सहस्सिकरणं, सोऊणिमहागओ तुह सगासं। मुञ्चसु इमं सुयं में रावण! मा कुणसु वक्तेवं॥ ७६॥ तो भणइ रक्सिसिन्दो, पूया पिडमाण विरइया महई। सा नद्दपूरेण हया, एयस्स विचेष्टियगुणेहिं॥ ७०॥ पूयाहरणिनिमित्ते, बद्धो य विमाणिओ इमो सुहडो। तुज्झ वयणेण साहव! मुच्चइ नत्थेत्थ संदेहो॥ ७८॥ दहमुहवयणेण तओ, सहस्सिकरणो खणेण पिरमुको। अह पेच्छइ मुणिवसभं, पणमइ य पयाहिणं काउं॥ ७९॥ मणिओ य रावणेणं, अज्जपभूइं तुमं महं भाया। मन्दोदरीऍ भइणी, सयंपभा ते पणामेमि॥ ८०॥ तो भणइ सहसिकरणो, न य मच्चू कोइ जाणइ विवेगं। सरए व घणायारो, नासइ देहो न संदेहो॥ ८१॥ जइ नाम हवइ सारो, इमेसु भोगेसु अइतुरन्तेसु। तो न य गहिया होन्ती, पबज्जा मज्झ ताएणं॥ ८२॥ ठिवऊण निययरज्जे, पुत्तं आपुच्छिऊण दहवयणं। निस्सङ्गो पबइओ, सहस्सिकरणो पिउसयासे॥ ८३॥ संभिरियं चिय वयणं, जं तं अणरण्णमित्तसामक्सं। भणियं अईयकाले, तं एयं परिफुढं जायं॥ ८४॥ संभिरियं चिय वयणं, जं तं अणरण्णमित्तसामक्सं। मणियं अईयकाले, तं एयं परिफुढं जायं॥ ८४॥ संपेसिओ य पुरिसो, साकेयपुराहिवस्स गन्तूणं। साहइ जिणवरविहियं, सहस्सिकरणस्स पबज्जं॥ ८६॥ संपेसिओ य पुरिसो, साकेयपुराहिवस्स गन्तूणं। साहइ जिणवरविहियं, सहस्सिकरणस्स पबज्जं॥ ८६॥ सुणिऊण पवरदिक्सं, सहस्सिकरणस्स जिणयसंवेगो। अणरण्णो पबइओ, पुत्तं ठिवऊण रज्जम्म॥ ८०॥

वपरूपी ठक्ष्मीसे सम्पन्न वह साधु बैठे। (७२) बादमें ठंकाके राजा रावणने सिर मुकाकर उन मुनिवरसे पूछा कि, हे भग्वन ! किस कारण आपका यहाँ पर आगमन हुआ है ? (७३) मुनियोंमें वृपभके समान उन मुनिन अपने कुछ, बछ एवं वीय आदिका वर्णन करके कहा कि मैं माहेश्वर नगरका स्वामी और शतवाहु नामका राजा था। (७४) वैराग्य उत्पन्न होनेपर अपने पुत्र सहस्रकिरणको राजगदीपर बिठाकर जिनवरके धर्ममें उद्युक्त मितवाले मैंने मोच्च प्राप्तिके लिए प्रव्रज्ञा अंगीकार की है। (७५) सहस्रकिरण केंद्र किया गया है ऐसा सुनकर में यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे रावण् ! तुम मेरे इस पुत्रको छोड़ दो और इसमें देर मत करो। (७६) इसपर राचसेन्द्र रावणने कहा कि मैंने प्रतिमाओंकी बड़ी भारी पूजा रची थी। इसकी दुखेष्टाके फलस्वरूप वह नदीकी बादसे नष्ट हो गई। (७७) पूजाके विनाशके कारण ही यह सुभट पकड़ा गया है और इस तरह अपमानित हुआ है। हे मुनिवर! इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपके आदेशके अनुसार में इसे छोड़ता हूँ। (७५) तब रावण की आज्ञासे चणभरमें सहस्रकिरण मुक्त किया गया। बादमें मुनि-वृषभको देखकर उसने प्रदक्षिण करके बन्दन किया। (७९) रावणने कहा कि आजसे तुम मेरे भाई हुए हो। मन्दोदरीकी बहन स्वयम्प्रभा में तुन्हें देता हूँ। (८०) इसपर सहस्रकिरणने कहा कि मृत्यु कब होगी यह कोई निश्चयपूर्वक नहीं जानता। इसमें सन्देह नहीं कि शरकालीन बादलके आकारकी भाँति यह देह विनष्ट हो जाती है। (८१) अत्यन्त खराब परिणामवाले इन मोगोंमें यदि कोई सार होता तो मेरे पिताजीने प्रव्रक्ष्या न ली होती। (८२) रावणसे पूल्रकर सहस्रकिरणने पुत्रको अपनी गादीपर बिठा कर निःसंग हो पिताके पास दीचा ली। (८३)

पूर्व कालमें अनरण्य नामक मित्रके समज्ञ जो वचन कहे थे वे उसे याद आये। वे अब अत्यन्त स्पष्ट हो गये। (८४) उसने कहा था कि हे नराधिप, मैं जब सर्वप्रथम जैनी दीज्ञा लूँगा तब तुम्हें निश्चित ही समाचार भिजवाऊँगा। (८५) उसने आदमी भेजा। उसने साकेतपुरके स्वामी अनरण्यके पास जाकर सहस्रकिरणकी जिनवर द्वारा उपदिष्ट दीज्ञाके बारेमें कहा। (८६) सहस्रकिरणकी उत्तम दीज्ञाके बारेमें सुनकर वैराग्य आनेपर अनरण्यने भी राज्यपर पुत्रको स्थापित करके प्रक्रक्या ली। (८०)

एवं सहस्सिकरणस्स विचेष्टियं जे, बीयं सुणन्ति अणरण्णनराहिवस्स । ते उत्तमेसु भवणेसु सुरोवगाढा, देवा भवन्ति विमलोयरकन्तिजुत्ता ॥ ८८ ॥

॥ इय पडमचरिए दहमुह-सुग्गीवपत्थाण-सहस्पिकरण-अणरण्णपव्यज्ञाविहाणो नाम दसमो उद्देसओ समत्तो ॥

# ११ मरुयजण्णविद्धंसण-जणवयाणुरागाहियारो

अह रावणो निरन्दो, जे जे पुहईयलिम्म विक्लाया । ते ते निणिऊण वसे, ठवेइ विज्ञावलसमग्गो ॥ १ ॥ सबे काऊण वसे, मिहवाले विविद्धदेससंभूए । रह-गय-तुरङ्ग-वाहण-पभ्यजोहाउलाडोवे ॥ २ ॥ कारेइ निणहराणं, समारणं जुण्ण-भग्ग-पिडयाणं । पूया य बहुवियप्पा, विरएइ निणिन्दपिडमाणं ॥ ३ ॥ निणवरपिडकुट्टा पुण, विद्धंसइ पूर्यई य समणवरे । एवं परिहिण्डमाणो, पुबिदिसं पित्थिओ नवरं ॥ ४ ॥ अह पत्तो नरवसहो, तेण सुओ रायपुरवरे नयरे । लोइयसत्थत्थरओ, उवउत्तो नन्नकम्मन्ते ॥ ५ ॥ यक्कोत्पितः —

सुणिऊण जन्नवयणं, पुच्छइ मगहाहिवो सुणिपसत्थं । जन्नस्स ससुप्पत्ती, कहेहि भयवं! परिफुडं मे ॥ ६ ॥ अह भाणिउं पयत्तो, अणयारो सुमहुराऍ वाणीए । आसि अओज्झाहिवई, इक्लागुकुङभवो राया ॥ ७ ॥ नामेण महासत्तो, अनिओ भज्जा य तस्स सुरकन्ता । पुत्तो य वसुकुमारो, गुरुसेवाउज्जयमईओ ॥ ८ ॥

इस प्रकार जो लोग एक सहस्रकिरणका तथा दूसरा अनरण्य राजाका चरित सुनते हैं वे उत्तम देवलोकमें सुखसे सम्पन्न तथा निर्मेळ एवं उदार कान्तिसे युक्त देव होते हैं। (८८)

। पद्मचरितमें 'दशमुख एवं सुम्रीवका प्रस्थान तथा सहरूकिरण एवं अनरण्यकी प्रवज्याका विघान' नामक दसवाँ उद्देश समाप्त हुआ।

# ११. मरुतके यज्ञका विध्वंस तथा जनपदोंका रावणके प्रति अनुराग

इस धरातल पर जो जो विख्यात राजा थे उन्हें जीतकर विद्या एवं बलशाली रावणने अपने वशमें कर लिया। (१) रथ, हाथी, घोड़े तथा दूसरे वाहन एवं योद्धाओं के बहुतसे दलों के आडम्बरसे युक्त और विविध देशों में उत्पन्न सब राजाओं को वशमें करके उसने जी जीशी एवं गिरे हुए जिनमन्दिरों का जी जी जी हार करवाया तथा जिनेश्वरदेवों की प्रतिमाश्चों की अने क प्रकारसे पूजा की। (२-३) जिनवरके प्रति जो कुद्ध थे उनका उसने नाश किया और मुनिवरण्यों की पूजा की। इस प्रकारसे राजा रावणने पूर्विदशाकी ओर प्रयाण किया। (४) वहाँ पहुँचकर उस नरश्रेष्ठ रावणने मुना कि राजपुर नगरमें वहाँ का राजा को किकशास्त्र एवं उसके अर्थ में रत है तथा यक्षकर्म से उच्चक रहता है। (४)

यज्ञकी उत्पत्तिकी कथा--नारद-पर्वत संविवाद--

'यह' शब्द सुनकर मगधनरेशने मुनियोंमें उत्तम ऐसे गौतम गणधरसे पूछा कि, हे भगवन ! यहकी उत्पत्तिके बारेमें आप मुझे विशद रूपसे कहें। (६) यह सुनकर अनगार गौतम स्वामीने मधुरवाणीमें कहा कि इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न और अत्यन्त शक्तिशाळी अजित नामका राजा अयोध्याका अधिपति था। उसकी भार्याका नाम सुरकान्ता था और गुरुकी सेवामें जिसका मन लगा रहता था ऐसा वसुकुमार नामका पुत्र था। (७-८) गुरुका नाम चीरकदम्ब और उसकी उत्तम

१. यरमतिजुता-प्रत्यः।

स्वीरकयम्बो ति गुरू, सिथमई हवइ तस्स वरमहिला । पुत्तो वि हु पबयओ, नारयविष्पो हवइ सीसो ॥ ९ ॥ अह अन्नया कयाई, सत्थं आरण्णयं वणुद्देसे । कुणइ तओ अज्झयणं, सीससमग्गो उवज्झाओ ॥ १० ॥ अह बम्भणस्स पुरओ, आगासत्थेण तेण साहृणं । जीवाण दयद्वाए, भणियं अणुकृष्पजुत्तेणं ॥ ११ ॥ चउसु वि जीवेसु सया एको वि हु नरगभाविओ भणिओ । सुणिउम्रण उवज्झाओ, खीरकयम्बो तओ भीओ ॥ १२ ॥ वीसिज्जया सहाया, निययघरं तो लहुं समिलीणा । भणिओ सिथमईए, पुत्त ! पिया ते न एत्थाऽऽओ ॥ १३ ॥ तेणं तीए सिट्टं, एही ताओ अवस्स दिवसन्ते । तहंसणुसुयमणा, अच्छइ मग्गं पलोयन्ती ॥ १४ ॥ अत्थमिओ चिय स्रो, तह वि घरं नागओ उवज्झाओ । सोगभरपीडियङ्गी, सिथमई मुच्छिया पित्या ॥ १५ ॥ आसन्था भणइ तओ, हा ! कट्टं मन्दभागभ्रेजाए । किं मारिओ सि दइओ !, एगागी कं दिसं पत्ती ! ॥ १६ ॥ अरुणुगमे पयद्दो, पबयओ तुरुगवेसणद्वाए । पेच्छइ नईतड्थं, पियरं समणाण मज्झिम् ॥ १८ ॥ अरुणुगमे पयद्दो, पबयओ गुरुगवेसणद्वाए । प्रेच्छइ नईतड्थं, पियरं समणाण मज्झिम् ॥ १८ ॥ अह नारओ वि तह्या, गुरुपत्ति दुक्खियं सुणेऊणं । आगन्तूण पणामं, करेइ संथावणं तीए ॥ २० ॥ तह्या जियारिराया, पबइओ वसुयं ठिवय रज्जे । आगासिनम्मलयरं, फिल्हम्यं आसणं दिवं ॥ २१ ॥ पबयय-नारयाणं, तच्वथिनस्वणी कहा जाया । अह नारएण भणियं, दुविहो धम्मो जिणक्खाओ ॥ २२ ॥ पदममिहंसा सचं, अदत्तपरिवज्जणं च बर्ब्भं च । सवपरिगाहिवरई, महबया होन्ति पञ्च हमे ॥ २३ ॥ पदममिहंसा सचं, अदत्तपरिवज्जणं च बर्ब्भं च । सवपरिगाहिवरई, महबया होन्ति पञ्च हमे ॥ २३ ॥

एक बार पर्वत और नारदके बीच तत्त्व एवं उसके अर्थका निरूपण करनेवाला वार्तालाप हो रहा था। उस समय नारदने कहा कि जिनवर द्वारा उपिदृष्ट धर्म दो प्रकारका है। (२३) उनमेंसे प्रथम जो साधुका धर्म है उसमें अहिंसा, सत्य, अवृत्तपरिवर्जन (अचौर्य), ब्रह्मचर्य और सर्व प्रकारके परिग्रहका त्याग (अपरिग्रह) ये पाँच महाव्रत आते हैं। (२३)

भार्योका नाम स्वस्तिमती था। पर्वतक नामका उसका अपना पुत्र तथा नारद नामक ब्राह्मण—ये दो उसके शिष्य थे। (९) एक दिन अपने समग्र शिष्योंके साथ उपाध्याय वनप्रदेशमें आरण्यक शास्त्रका अध्ययन कर रहे थे! (१०) उस समय आकाशमें श्थित एक दयालु साधुने जीवों पर अनुकम्पा करनेके छिए कहा। (११) उसने कहा कि तुम चारों प्राणियों में एक नरक गामी है। यह सुनकर उपाध्याय चीरकदम्ब भयभीत हो गया। (१२) इसने शिष्योंको अपने अपने घर भेज दिया। जल्दी ही आये हुए पुत्रको स्वस्तिमतीने पूछा कि रे पुत्र, तेरे पिता यहाँ क्यों नहीं आये? (१३) उससे तब उसने कहा कि सम्ध्याके समय पिताजी अवश्य आएँगे। इस पर अपने पतिके दर्शनके छिए उत्सुक मनवाछी वह उसका मार्ग देखती रही। (१४) सूर्योस्त होने पर भी उपाध्याय जब घर पर न आये, तब शोकके भारसे पीड़ित स्वस्तिमती मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। (१४) होशमें आनेपर वह कहने लगी कि 'अक्सोस है! मुक्त मन्दभाग्याको मारकर, प्रिय, तुम एकाकी किस तरफ चले गये हो? क्या तीज वैराग्य उत्पन्न होनेसे सब प्रकारकी आसक्तिओंसे मुक्त होकर प्रवच्या की है ?'—इस प्रकार विलाप करती हुई उस दु:खी मनवाली स्वस्तिमतीकी रात बीती। (१६-१७) अरुणोद्गम होने पर पर्वतक अपने पिताको खोज करने लगा। उसने नदीके तट पर अमणोंके बीच अपने पिताको देखा। (१८) पिताने निर्मन्थ दीचा अंगीकार की है ऐसा देखकर उसने अपनी माता से कहा। यह सुनकर स्वस्तिमती अत्यन्त खिन्न और दु:खी हो गई। (१९) तब अपने गुरुकी पत्नी दु:खित है ऐसा सुनकर नारद आया और प्रणाम करके उसे धैर्य बँधाने छना। (२०) उधर जितारिराजाने राज्यके उपर अपने वसु नामक पुत्रको स्थापित करके दीचा छे छी। वसु राजाका आसन आकाशसे भी अत्यन्त निर्मल, स्कटिकमय तथा दिव्य था। (२१)

१. रावणस्स-प्रत्य । २. पिईए-मु ।

सेसा अणुबयधरा, गिहिधम्मपरा हवन्ति जे मणुया। पुँचाइमेयजुत्ता, अतिहिविभागे य जन्ने य॥ २४॥ एतो अजेसु जन्नो, कायबो नारओ भणइ एवं। ते पुण अजा अविज्ञा, जवाइयंकूरपरिमुका ॥ २५॥ तो पबएण भणियं, वुच्चन्ति अजा पस् न संदेहो । ते मारिकण कीरइ, जन्नो एसा भवइ दिक्सा ॥ २६ ॥ तो नारएण भणिओ, पबयओ मा तुमं अलियवादी । होऊण जासि नरयं, दुक्ससहस्साण आवासं ॥ २०॥ भणइ तओ पबयओ, अश्यि वस् अम्ह एत्थ मज्झरथो । एगगुरुगहियविज्ञो, तस्स य वयणं पमाणं मे ॥ २८ ॥ अह पबएण य लहुं, माया वीसिज्ञिया वसुसयासं । भणइ पहुं! पक्सवायं, पुत्तस्स महं करेज्ञासि ॥ २०॥ अह उम्पयम्मि सूरे, पबयओ नारओ य जणसहिया। पत्ता निरन्दभवणं, जत्थऽच्छइ वसुमहाराया॥ ३०॥ भणिओ य नारएणं, वसुराया सच्चवाइणो तुम्हे। जं गुरुजणोवइटं, तं चिय वयणं भणेज्ञाहि॥ ३१॥ जइ वीहिया अविज्ञा, वुच्चन्ति अजा पस् गुरुवइट्टा। एयाणं इक्कयरं, भणाहि सच्चेण सत्तो सि॥ ३२॥ एवं च भणियमेत्ते, फलिहामयआसणेण समसहिओ । धर्ण वस् पविट्टो, असच्चवाई सहामज्झे ॥ ३४॥ एवं च भणियमेत्ते, फलिहामयआसणेण समसहिओ । धर्ण वस् पविट्टो, असच्चवाई सहामज्झे ॥ ३४॥ पुढवी जा सत्तिम्या, महातमा घोरवेयणाउत्ता। तत्थेव य उववन्नो, हिंसावयणाल्यपलावी ॥ ३५॥ पिद्धि ! ति अलियवाई, पवयय-वस् जणेण उख्रुटं। पत्तो चिय सम्माणं, तत्थेव य नारओ विउलं ॥ ३६॥ पावो वि ह पवयओ, जणधिकारेण दूमियसरीरो । काऊण कुच्छियतवं, मरिऊणं रक्ससो जाओ ॥ ३७॥ पावो वि ह पवयओ, जणधिकारेण दूमियसरीरो । काऊण कुच्छियतवं, मरिऊणं रक्ससो जाओ ॥ ३७॥

बाक्षीके जो मनुष्य होते हैं वे अणुव्रतको धारण करनेवाले, गृहस्थधर्ममें रत, पुत्र आदिके भेदसे युक्त तथा अतिथिसंविभाग एवं यज्ञपरायण होते हैं। (२४) नारदने आगे चलकर ऐसा कहा कि 'अज' द्वारा यज्ञ करना चाहिए और वे 'अज' हैं जनन शक्तिसे रिहत तथा छिलकेसे रिहत जो श्रादि। (२४) इस पर पर्वतने कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि अज पशुको हीं कहते हैं। उन्हें मारकर यज्ञ किया जाता है और यही दोचा होती है। (२६) तब नारदने कहा कि हे पर्वतक! तुम श्रसत्यभाषी मत बनो। ऐसा कहकर हजारों दुःखोंके आवासरूप नरकमें तुम जाश्रोगे। (२७) इस पर पर्वतकने कहाकि समान गुरुसे विद्या प्रहण करने वाला वसु है। वह इस बारेमें हमारा मध्यस्थ बने। उसका बचन मेरे लिये प्रमाणभूत है। (२८)

इसके पश्चात् पर्वतने शीघ ही अपनी माताको वसु राजाके पास भेजा । वहाँ जाकर उसने कहा कि, हे राजन ! मेरे पुत्रका आप पत्तपात करें। (२९) दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर पर्वत और नारद जहाँ वसु महाराजा थे उस राजभवनमें लोगोंके साथ आ पहुँचे। (३०) नारद ने कहा कि, हे वसुराजा ! तुम सत्यवादी हो ! गुरुजीने जैसा उपदेश दिया था वैसा ही कथन तुम करना। (३१) गुरुजीके द्वारा उपदिष्ट श्रजका श्रथं श्रंकुरजननमें असमर्थ ऐसे जौ या पशु इनमेंसे कोई एक है। तुम सत्यवादी हो, अतः सचसच वहो। (३२) इसपर वसु राजाने कहा कि पर्वतने यथार्थ कहा है। नारदका कथन असत्य है। मेंने गुरुजीके पाससे वैसा अथं कभी नहीं सुना। (३३) ज्यों हो उसने ऐसा कहा, त्यों ही वह वसु राजा स्फटिकमय आसनके साथ पृथ्वीमें समा गया श्रीर सभाके बीच श्रसत्यवादी सिद्ध हुआ। (३४) हिंसाका कथन करनेवाला और असत्यप्रलापी वह घोर वेदनासे युक्त तथा महान्धकारसे पूर्ण जो सातवाँ नरक है उसमें उत्पन्न हुआ। (३५)

'शूठे पर्वत और वसुको धिकार है, धिकार है'—ऐसी छोगोंने उद्घोषणा की। वहीं राजसभामें नारदने विपुछ सम्मान प्राप्त किया। (३६) छोगोंके धिकारसे पीड़ित शरीरवाछा पापी पर्वत भी कुत्सित तप करके मरनेके पश्चात् राज्ञस हुआ। (३७) अपने पूर्व जन्मका तथा छोगोंके श्रसद्य धिकार वचन का स्मरण करके घेरवश प्रतिवचनाके छिए उसने ब्राह्मणरूप

१. युत्ताइ-प्रत्य•।

सरिऊण पुवजम्मं, जैणवयधिकारदूसहं वयणं । वेरपिंडउञ्चणत्थे, बम्भणरूवं तओ कुणइ ॥ ३८ ॥ बहुकण्ठसुत्तधारी, छत्त-कमण्डलु-गिणित्तियाहृत्थो । चिन्तेइ अलियसत्थं, हिंसाधम्मेण संजुत्तं ॥ ३९ ॥ सोऊण तं कुसत्थं, पिंडवुद्धा तावसा य विष्पा य । तस्स वयणेण जन्नं, करेन्ति बहुजन्तुसंबाहं ॥ ४० ॥ गोमेहनामधेए, जन्ने पायाविया सुरा हवइ । भणइ अगम्मागमणं, कायवं नित्थ दोसो त्थ ॥ ४१ ॥ पिइमेह-माइमेहे, रायसुए आसमेह-पसुमेहे । एएसु मारियबा, सएसु नामेसु जे जीवा ॥ ४२ ॥ जीवा मारेयबा, आसवपाणं च होइ कायवं । मंसं च लाइयवं, जन्नस्स विही हवइ एसा ॥ ४३ ॥ एवं विमोहयन्तो, भणइ जणं रक्ससो महापावो । तिविहं च परिगाहिओ, तस्सुवएसो अभविएहिं ॥ ४४ ॥ हिंसाजन्नं तु इमं, सेणिय ! जे परिहरन्ति भवियज्ञणा । ते जन्ति देवलोगं, जिणवरधम्मुज्जयमईया ॥ ४५ ॥ ताव चिय दहवयणो, रायपुरं पत्थिओ जणसिमद्धं । मरुओ त्ति नाम राया, जत्थ उच्छइ जन्नवाद्धथो ॥ ४६ ॥ जन्नारम्भं सुणिऊण बम्भणा तत्थ आगया बहवे । पसवो य विविहरूवा, बद्धा अच्छन्ति दीणमुहा ॥ ४७ ॥ गयणेण वच्चमाणो, पेच्छइ तं नारओ जणसमूहं । परमकुतूहलुभावो, तं चिय नयरं समोइण्णो ॥ ४८ ॥

#### नारदस्वरूपम्-

पुच्छइ मगहाहिवई, भयवं! को नारओ ? सुओ कस्स ? । के व गुणा से अहिया ? कहेहि मे को उयं गुरुयं ॥ ४९ ॥ भणइ तओ गणनाहो, विष्पो नामेण अत्थि बम्भरुई । महिला से वरकुम्मी, सा गुरुभारा समणुजाया ॥ ५० ॥

लोगोंसे समृद्ध राजपुरका मरुत नामका राजा जिस यज्ञवाटमें स्थित था वहाँ श्रानेके लिये दशवदनने प्रस्थान किया। (४६) यज्ञके बारेमें सुनकर वहाँ बहुतसे ब्राह्मण आये हुए थे श्रीर जिनके मुँह परसे दीनता टपक रही थी ऐसे बहुत प्रकारके पशु वहाँ बाचे हुए थे। (४७) श्राकाशमागसे जाते हुए नारदने उस जनसमृहको देखा, अतः अत्यन्त कुत्रहूलवश वह उस नगरमें उतरा। (४८)

### नारदका जीवनवृत्तान्त---

मगधराज श्रेणिक गौतम गणधरसे पूछते हैं कि, हे भगवन ! यह नारद कौन है ? किसका पुत्र है ? कौन-कौन गुणोंसे वह विशिष्ट है ? मुझे इसके बारेमें जाननेका बड़ा भारी कौतुक हो रहा है, अतः आप कहें। (४६) इस पर गणनाथ गौतमने कहा कि ब्रह्मरुचि नामका एक ब्राह्मण था। उसकी प्रतीका नाम वरकूमी था। वह सगभी हुई। (४०)

धारण किया। (३८) गलेमें अनेक सूत्रोंको धारण करनेवाला वह हाथमें छत्र-कमण्डलु-रुद्राज्ञमाला धारण करके हिंसाधर्मसे युक्त मूठे शास्त्रके बारेमें सोचने लगा। (३९) उस कुशास्त्रको सुनकर प्रतिबोधित तापस और ब्राह्मण उसके उपदेशके अनुसार अनेक जन्तुओं का जिसमें नाश किया जाता है ऐसा यह करने लगे। (४०) गोमेध नामक यह्नमें सुरा पिलाई जाती है और अगम्यागमन (परस्त्रोसेवन) करना चाहिए और इसमें दोष नहीं है ऐसा वह कहने लगा। (४१) पिल्रमेध, माल्रमेध, राजसूय, अध्रमेध, पशुमेध, इन इन यह्नोंमें यह के नामसे सूचित पिता, माता आदि जीव मारने चाहिए। (४२) उन यह्नोंमें जीवोंकी हत्या करनी चाहिए, मद्यपान करना चाहिए और मांस खाना चाहिए। यह्नकी यह तो विधि है। (४३) इस प्रकारसे लोगोंको मूढ़ करता हुआ वह महापापी राज्ञस उपदेश देता था। अभव्य जीवोंने उसका उपदेश मन-वचन-कायासे अंगीकार किया। (४४) गौतम गणधर कहते हैं कि हे श्रेणिक! भव्य और जिनवरके धर्मसे उज्ज्वल बुद्धिवाले जो जीव हिंसामय यह्नका परित्याग करते हैं वे देवलोकमें उत्पन्न होते हैं। (४५)

१. जणिक्कारेण दूसहं-मुः। २. गम्मं-प्रत्यः।

कारुन्तरेण केणइ, विहरन्ता साहवो तमुद्देसं। पत्ता तावसिनरुष्यं, तेहि य परिवारिया तुरियं॥ ५१॥ दिन्नासणोविद्या, साहू पेच्छिन्ति तत्थ बम्भरुई। महिला य तस्स कुम्मी, गुरुभारा पीणथणजुयला॥ ५२॥ अह साहवेण भिण्यं, संसारसहावनाणियच्छेणं। हा! कट्टं कह नीवा, नच्चाविज्ञन्ति कम्मेसु ?॥ ५३॥ चहऊण बम्धवनणं, गिहवासं चेव धम्मबुद्धीए। गिहओ तावसधम्मो, तह वि य सङ्गं न छड्डेइ॥ ५४॥ नह छिद्धुऊण भत्तं, पुणरिव लोगोन भुझइ अभक्सं। तह छिद्धुऊण कम्मं, न करेन्ति नई अकरिणज्ञं॥ ५५॥ चइऊण महिल्यं नो, पुणरिव सेवेह लिङ्गरूवेणं। सो पावमोहियमई, दीहं अज्ञेह संसारं॥ ५६॥ सोऊण समणवयणं, पिड्बुद्धो तक्स्लेणण बम्भरुई। निणदिक्सं पिडवन्नो, सबं सङ्गं पयहिऊणं॥ ५०॥ कुम्मी वि सुणिय धम्मं, मोत्तृण कुदिष्टि निणसुदमईया। अह दारयं पस्या, दसमे मासे अरण्णिमा॥ ५८॥ संभरिय साहवयणं, असासयं नाणिऊण मणुयत्तं। संवेगसमावन्ना, कुम्मी चिन्तेह हियण्णं॥ ५८॥ एणे समुद्दमज्झे, नलेणे गिरिसिहर-कन्दरत्थं वा। रक्सिन्त पयत्तेणं, पुरिसं निययाइँ कम्माइं॥ ६०॥ गिह्याउद्देहि नइ वि हु, रिक्खिज्ञ पञ्चरोयरत्थो वि। तह वि हु मरइ निरुत्तं, पुरिसो संपित्थिए काले॥ ६२॥ एवं सा परमत्थं, मुणिऊण विमुच्च बाल्यं रण्णे। आणत्था लोगपुरं, गन्तुं अज्ञाएँ पासिम्म॥ ६२॥ अह इन्दमालिणीए, पबद्या तिबनायसंनेगा। काऊण समाढत्ता, तवचरणं तमगयमईया॥ ६३॥ अह सो वि तत्थ बालो, आगासत्थिहि नम्भयगणेहिं। दट्टूण य अवहरिओ, पुत्तो इन पालिओ नेउ॥ ६४॥ सत्थाणि सिक्सवेउं, दिन्ना आगासगामिणी विज्ञा। संपुण्णनोवणो सो, नाओ निणसासणुज्जुनो॥ ६५॥

डधर उस बालकको आकाशमें स्थित जुम्भक नामक देवोंके समूहोंने देखा। उसे देखकर के नीचे आये और छे जाकर पुत्रकी भाँति उसका पाउन करने उने। (६४) उसे शास्त्र सिखलाये और आकाशमामिनी विद्या दी। सम्पूर्ण यौवनमें आया हुआ वह जिनशासनका उद्योत करनेवाला हुआ। (६५) अपनी माताको देखकर और श्रंग-प्रत्यंग के चिह्नोंसे उसे

कुछ समयके पश्चात् उस प्रदेशमें विद्यार करते हुए साधु उस तापसके आवासमें आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने विश्राम किया। (५१) आसन दिये जाने पर साधु बैठे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मरुचिको तथा गर्भवती व मोटे मोटे स्तनोंवाडी उसकी स्त्री कृमीको देखा। (५२) इसके पश्चात् संसारके स्वभावको यथार्थ रूपसे जाननेवाछे एक साधुने कहा कि, अफ्सोस है! किस प्रकार जीव कर्मोंसे नचाये जाते हैं? (५३) बन्धुजन तथा गृहवासको छोड़कर धर्मजुद्धिसे तापसधर्म श्रंगीकार किया, फिर भी आसक्ति नहीं छुन्ती। (५४) जिस प्रकार भदयको छोड़कर लोग पुनः अभदय नहीं खाते, उसी प्रकार कर्मका परित्याग करके यति अकरणीय कर्म नहीं करते। (५४) स्त्रीका त्याग करके जो लिंगधारी (वेशधारी साधु) पुनः स्त्रीका उपभोग करता है वह पापसे मोहित मितवाला दीर्घ संसार उपार्जित करता है। (५६) साधुका ऐसा उपदेश सुनकर ब्रह्मरुचि तत्काल प्रतिबोधित हुआ। सब प्रकारके संगका परित्याग करके उसने जिनदीं चा श्रंगीकार की। (४७) कुर्मी भी धर्मका श्रवण करके मिथ्यादृष्टिका त्यागकर जिनोपदिष्ट धर्ममें श्रद्धालु वनी। बादमें दसवें महीनेमें उसने श्ररण्यमें पुत्रको जन्म दिया। (४०) साधुके उपदेशको याद करके और मानवजन्मको श्रशाश्वत जानकर वैराग्ययुक्त कुर्मी मनमें ऐसा विचारने लगी कि अरएयमें, समुद्रके बीच, आगमें और पर्वतके शिखर या कन्दरामें रहे हुए पुरवकी रचा उसके श्रपने कर्म प्रयत्तपूर्वक करते हैं। (५९-६०) भले ही राखधारियों के द्वारा रिजत हो श्रथवा पिजरे में बंद हो तथापि काल प्राप्त होने पर मनुष्ट्य अवश्य ही मरता है। (६१) ऐसा परमार्थ सोचकर भगवान्की आज्ञामें थित उसने बालकको श्ररण्यमें छोड़ दिया और स्वयं लोकपुर नामके नगरमें आर्थाके पास गई। (६२) वहाँ तीन्न वैराग्यवाली उसने इन्द्रमालिनी आर्थाके पास दीचा छो। अपनी गुरुणीमें श्रद्धा रखनेवाली वह तपश्चर्यों करने लगी। (६३)

१. पावेइ-प्रत्य ।

दहूण निययजणणी, परिणाया अङ्गमङ्गचिन्धेहिं । तुद्दो रूएइ धम्मं, उत्तमचारित्त-सम्मत्तं ॥ ६६ ॥ कन्दप्प-कुक्कुयरई, निच्चं गन्धव-करूहतिहिच्छो । पुज्जो य नरवईणं, हिण्डइ पुहवी जहिच्छाए ॥ ६० ॥ देवेहि रिक्लओ जं, देवर्गई देविविब्समुह्मवो । देविरिसि ति पयासो, जाओ चिय नारओ लोए ॥ ६८ ॥ गयणेण वच्चमाणो, जणनिवहं पेच्छिज्जण अवइण्णो । भणइ मरुयं निरन्दं, िकं कर्ज्ञं ते समादत्तं ? ॥ ६९ ॥ पसवो वि बहुवियप्पा, बद्धा अच्छन्ति केण कर्ज्ञणं ? । केणेव कारणेणं, इहागया बम्भणा बहवे ? ॥ ७० ॥ संवत्तएण भणिओ, विप्पेणं किं न याणसे जन्नं । मरुयनिरन्देण क्यं, परलोयत्थे महाधम्मं ? ॥ ७१ ॥ जो चउमुहेण पुत्नं, उवइट्टो वेयसत्थनिष्फण्णो । जन्नो महाग्णो वि हु, कायद्यो तीसु वण्णेसु ॥ ७२ ॥ काज्ज्य वेदिमज्झे, मन्तेसु पस् हवन्ति हन्तवा । देवा य तिष्पियद्या, सोमाईया पयत्तेणं ॥ ७३ ॥ एसो धुवो त्ति धम्मो, जोएण य पायडो कओ लोए । इन्दिय-मणाभिरामं, देइ फलं देवलोगिम्म ॥ ७४ ॥

### श्रार्षवेदसम्मता यज्ञाः —

सुणिऊण वयणमेयं, भणइ तओ नारओ मइपगब्भो । आरिसवेयाणुमयं, कहेमि जन्नं निसामेहि ॥ ७५ ॥ वेइसरीरल्लीणो, मणजरुणो नाणघयसुपज्जिरुओ । कम्मतरुसमुप्पन्नं, मरुसिमहासंचयं डहइ ॥ ७६ ॥ कोहो माणो माया, रोभो रागो य दोस-मोहो य । पसवा हवन्ति एए, हन्तवा इन्दिएहि समं ॥ ७७ ॥ सच्चं स्वमा अहिंसा, दायवा दिक्सणा सुपज्जत्ता । दंसण-चरित्त-संजम-बम्भाईया इमे देवा ॥ ७८ ॥ एसो जिणेहि भणिओ, जन्नो तच्चत्थवेयनिहिंद्टो । जोगविसेसेण कओ, देइ फरुं परमनिवाणं ॥ ७९ ॥

आकाशमार्ग से जाता हुआ वह लोगों के मुण्डको देखकर नीचे उतरा। उसने मरुत् राजासे पूछा कि तुमने यह कौनसा कार्य शुरू किया है ? (६९) अनेक प्रकारके पशु तुमने यहाँ पर क्यों बाँध रखे हैं और किसलिये ये बहुतसे ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। (७०) यज्ञका संचालन करनेवाले ब्राह्मणने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मरुत् राजाने परलोक के लिये महान् धर्मप्रदायी ऐसा यह यज्ञ शुरू किया है। (७१) चतुर्मुख ब्रह्माने जिसका उपदेश दिया है ऐसा वेदशास्त्रमें से निष्पन्न तथा महान् पुण्यजनक यज्ञ ब्राह्मण, चत्रिय एवं वैश्य इन तीन वर्णोंको करना चाहिए। (७२) बीचमें वेदिका बनाकर और मंत्रपूर्वक पशुओंको मारकर उनका हवन करना चाहिए। इससे देव तम होते हैं। अतः जिसमें सोमपान किया जाता है ऐसे यज्ञ याग प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए। (७३) यह शाश्यत धर्म है। योग द्वारा यह लोकमें प्रकट हुआ है। यह इन्द्रिय एवं मनको आनन्द देनेवाला है और मरने पर देवलोकका फल देता है। (७४)

ऐसा कथन मुनकर प्रज्ञाशाली नारदने कहा कि द्यार्षवेदोंसे अनुमत जो यज्ञ है उसके बारेमें मैं वहता हूँ। तुम उसे ध्यानपूर्वक मुनो। (७५) शरीररूपी वेदिकामें ज्ञानरूपी घीसे अत्यन्त प्रज्वित मनरूपी अग्नि कर्मरूपी वृत्तसे उत्पन्न मलरूपी काष्ठके समृहको जलाती है। (७६) क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और मोह—ये पशु हैं। इन्द्रियोंके साथ इनका वध करना चाहिए। (७७) सत्य, चमा, अहिंसा, मुयोग्य दिचणाका दान, सम्यग्दर्शन, चारित्र, संयम और ब्रह्मचर्य द्यादि देव हैं। (७८) सच्चे वेदोंमें निर्दिष्ट यह यज्ञ जिनेश्वर भगवानोंने कहा है। विशेष मनः प्रणिधानपूर्वक यदि यह किया जाय तो उत्तम निर्वाणरूप फल देता है। (७९) और लोही, चरबी एवं मांसके रसमें

पहचानकर तुष्ट उसने उत्तम चारित्र तथा सम्यक्त्व धर्म अंगीकार किया। (६६) सर्वशः भाँडकी भाँति हास्य-विनोद एवं अंगचेष्टा करनेमें अनुरक्त, गीतवाद्य व कल्रहप्रिय तथा राजाओं द्वारा पूजित वह इच्छानुसार पृथ्वी पर विचरण करता था। (६७) चूँकि देवोंने उसकी रह्मा की थी, देवलोकमें उसकी गित थी और देवोंके वैभवका वह कथन करनेवाला था, अतः वह नारद लोकमें देविंके नामसे प्रख्यात हुआ। (६८)

यज्ञ--- आर्ष और अनार्ष---

जे पुण करेन्ति जन्नं, अणारिसं अल्यिवेयनिष्फण्णं । मारेऊण पसुगणे, रुहिर-वसा-मंसरसलोला ॥ ८० ॥ ते पावकम्मकारी, वाहा विव निह्या निरणुकम्पा । मिरऊण जन्ति निरयं, अज्ञेन्ति य दीहसंसारं ॥ ८१ ॥ जं नारएण भणिया, सबे वि य बम्भणा परमरुहा । पहणेऊण पयत्ता, दृढमुट्टि-करप्पहारेहिं ॥ ८२ ॥ ते नारओ वि विष्पे, भुयवल-अइचडुल्पण्टिपहरेहिं । वारेइ पययमणसो, संसयपरमं समणुपत्तो ॥ ८३ ॥ बह्वेहि वेढिऊणं, गहिओ कर-चरण-अङ्गमङ्गेसु । पक्षी व पञ्चरत्थो, अवसीयइ नारओ धणियं ॥ ८४ ॥ एयन्तरिम पत्तो, दूओ दृहवयणसन्तिओ तत्थ । अह पेच्छइ हम्मन्तं, विष्पेहि य नारयं दोणं ॥ ८५ ॥ गहियं विष्पेहि तिहं, दृर्पूणं नारयं पमृण्हिं । गन्तुं कहेइ दूओ, जन्निओगं दृहमुहस्स ॥ ८६ ॥ जस्स सयासं सामिय !, विसिज्जओ हं तए निरन्दस्स । तस्स बहुवम्भणेहिं, हम्मन्तो नारओ दिृहो ॥ ८७ ॥ तत्थाऽऽउलं निरन्दं, नाऊण भउद्दुयसरीरोहं । एत्थागओ नराहिव, तुज्झं जाणावणद्वाए ॥ ८८ ॥ स्ट्रो लङ्काहिवई, सुहडे पेसेइ साहणसमग्गे । गन्तूण तेहि सहसा, परिमुक्को नारओ विष्पो ॥ ८९ ॥ हणिऊण बम्भणगणे, भग्गो जन्नो य मेल्लिया पसवो । भिणया य सुत्तकण्ठा, जह पुण एयं न कारेह ॥ ९० ॥ अह नारओ वि एतो, बम्भणकरकिटणगाहपरिमुक्को । उप्पइऊणं सहसा, पेच्छइ लङ्काहिवं तुद्दो ॥ ९१ ॥ कल्लाणं होउ तुमं, विउलं मा हणसु बम्भणे पावे ! पियजीविए वराए, भमन्तु पुहई जिहच्छाए ॥ ९२ ॥ तापसविप्रयोहत्पत्तिः —

निसुणेहि ताव सुपुरिस !, उप्पत्ती तावसाण एगमणो । उसभजिणस्स भगवओ, पबज्जादेसयालम्मि ॥ ९३ ॥

लुब्ध जो मनुष्य पशुओंको मारकर श्रनार्ष एवं झुठे वेदोंमेंसे निष्पन्न यज्ञ करते हैं वे पाप-कर्म करनेवाले तथा शिकारीकी भाँति निर्देय एवं अनुकम्पाझून्य मर करके नरकमें जाते हैं और दीर्घसंसार उपार्जन करते हैं । (८०-८१)

इस प्रकार नारदके कहने पर सब बाह्मण अत्यन्त रुष्ट हो गये और मजबूत सुठ्ठी व हाथके प्रहारोंसे उसे मारने छगे। (८२) मनसे सावधान नारदने भी अपने जीवनके बारेमें अत्यन्त संशय उत्पन्न होने पर अपनी भुजाओंके सामर्थ्यसे तथा खूब स्फुर्तीके साथ किये जानेवाले पादप्रहारोंसे उन ब्राह्मणोंको रोका। (८३) किन्तु बहुतसे ब्राह्मणोंने उसे घेरकर हाथ पैर तथा अन्यान्य अंगोंसे पकड़ लिया। पिजरेमें बन्द पत्तीकी तरह वह नारद अत्यन्त दु:खी हुआ। (८४)

इस बीच दशवदन द्वारा भेजा गया दूत वहाँ आ पहुँचा। एसने ब्राह्मणों द्वारा पीटे जाते और दीन नारदकों देखा। (८५) बहुतसे ब्राह्मणों द्वारा पकड़े हुए नारदको वहाँ देखकर वह दूत वापस गया और दशमुखसे यहका समाचार कहने छगा कि, हे स्वामी! आपने जिस राजाके पास मुक्ते भेजा था उसके समच ही बहुतसे ब्राह्मणों द्वारा पीटे जाते नारदको मैंने देखा। (८६-८७) हे राजन! वहाँ राजाको आकुछ देखकर भयभीत शरीरवाला मैं आपको जतानेके छिये यहाँ पर वापस आया हूँ। (८८) यह सुनकर रुष्ट लंकाधिपित रावणने सैन्यके साथ सुभट भेजे। वहाँ सहसा पहुँचकर उन्होंने ब्राह्मण नारदको मुक्त किया। (८९) ब्राह्मणोंको मार-पीटकर उन्होंने यहको तो इको दिया, पशुओंको छोड़ दिया और यह्मोपवीतधारी ब्राह्मणोंसे कहा कि ऐसा किर मत करना। (९०)

इसके पश्चात् ब्राह्मणोंके हाथोंकी मजबूत पकड़मेंसे मुक्त नारद भी तुष्ट होकर एकदम उड़ा और छंकाधिप रावणसे मिछा (९१) वहाँ आशीर्वाद देते हुए उसने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, पापी ब्राह्मणोंको बहुत मत मारना। जिनको अपना जीवन प्रिय है ऐसे उन वेचारोंको इच्छानुसार पृथ्वी पर घुमने देना। (९२)

#### तापसोंकी उत्पत्तिका वर्णन---

हे सत्पुरुष ! तापसोंकी उत्पत्तिके बारेमें ध्यान लगाकर तुम सुनो । भगवान् ऋषभ जिनेश्वरने जिस समय प्रवज्या

चत्तारि सहस्साइं, मरीइसहियाण नरविरन्दाणं । घेत्तूण जिणसयासे, पबज्जा पिडिनियत्ताइं ॥ ९४ ॥ तण्हा-छुहािकरुन्ता, आरण्णं पिविसिज्ण दीणसुहा । तरुवरफरासणा ते, ताबसपासिण्डणो जाया ॥ ९५ ॥ एवं ते पुहइतले, मोहेन्ता जणवर्यं कुसत्थेसु । जाया तावसिविष्पा, विज्ञं पिव विश्वया बहवे ॥ ९६ ॥ तित्थयरेसु वि न कर्यं, धम्मेक्कमणं जणं निरवसेसं । किं पुण दसाणण तुमे, कीरइ जिणसासणमतीयं ।॥ ९७ ॥ सिल्थयरेसु वि न कर्यं, धम्मेक्कमणं जणं निरवसेसं । किं पुण दसाणण तुमे, कीरइ जिणसासणमतीयं ।॥ ९७ ॥ सिल्था पायमेयं, उसभिज्ञणं पणिमिज्जण दहवयणो । वारेइ सुत्तकण्ठे, हम्मन्ते रक्खसभडेहिं ॥ ९८ ॥ मरुओ वि नरविरन्दो, अञ्जलिमउलं करेवि नियसीसे । पणमइ लङ्काहिवई, भिच्चो हं तुज्झ साहीणो ॥ ९९ ॥ कणयप्पमा कुमारी, दिन्ना मरुएण रक्खसिन्दस्स । परिणीया चन्द्मुही, जोबण-लायण्णपिडपुण्णा ॥ १०० ॥ रममाणस्स रइगुणे, तीए संवच्छरस्स उप्पन्ना । दुहिया विचित्तरूवा, कयिचत्ता नाम नामेणं ॥ १०१ ॥ पुहईयलिम सुहडा, जे सूरा दिप्पया बलसिमद्धा । ते ते ठावेइ वसे, दसाणणो अत्तणो सबे ॥ १०२ ॥

### जनपदानुरागवर्णनम् —

गयणेण वश्वमाणो, गामा-ऽऽगर-नगर-षष्टणसमिद्धं । पेच्छइ य मज्झदेसं, काणण-वणमण्डियं रम्मं ॥ १०३ ॥ अवइण्णो दहवयणो, नयरब्भासे ठिओ जणवएणं । नर-नारीहि सहिरसं, पेच्छिज्जइ कोउहल्लेणं ॥ १०४ ॥ मरगयमऊहसामो, वियसियवरकमलसिरससुहसोहो । वित्थिण्णविउल्वच्छो, पीणुन्नयदीहबाहुजुओ ॥ १०५ ॥

इस पृथ्वीतल पर जो जो शूर्वीर, घमण्डी और बलशाली सुभट थे उन सबको दशाननने अपने बसमें कर लिया। (१०२) एक बार आकाश मार्गसे जाते हुए उसने गाँव, आकर, नगर एवं पत्तनोंसे समृद्ध तथा बाग्र-वगीचोंसे रम्य मध्यदेश देखा। (१०३) दशँवदन नीचे उतरा और उस जनपदके नगरके समीप आ ठहरा। स्त्री एवं पुरुष सब उसे आनन्द और कुतृहलके साथ देखने लगे। (१०४) मरकतमणिकी किरणोंके समान श्याम वर्णवाले, विकसित उत्तम कमलके समान शोभायुक्त मुखवाले, विशाल एवं मोटी छातीवाले, मोटो, ऊँची और लम्बी दो भुजाओंवाले, हाथकी पकड़में आ सके ऐसी तथा सिंहको कमरके समान पतली कमरवाले, हाथीकी सूँदके समान जाँघवाले, उत्तम कछुएके समान सुन्दर

छी उस समय उनके पास मरीचि सहित दूसरे चार हजार राजाओं ने दी जा छो थी, किन्तु उसमें टिक न सकने के कारण वे वापस छोट गये। (९३-९४) भूख एवं प्याससे पोड़ित तथा दीनवदन वे जंगछमें प्रवेश करके वृत्तों के फल खाने छगे और इस तरह वि तापस-पाखण्डी हुए। (९४) इस प्रकार धरातल पर कुशाकों में होगों को मोहित करनेवाले वे तापस और बाह्मण हुए। उन्होंने बहुतसी विद्याओं का विकास किया। (९६) हे दशानन! तीर्थ कर भी सब लोगों को धर्ममें एकचित्त नहीं कर सके हैं, तो क्या तुम सबको जिन शासनमें श्रद्धा रखनेवाला बना सकोगे ? (९७) तापसांकी यह बात सुनकर दशवदनने ऋषभ जिनेश्वरको प्रणाम किया और राज्ञस मटों द्वारा पीटे जाते बाह्मणोंको रोका। (९८) राजा मरुतने भी अपने सिर पर हाथ जोड़ कर लंकाधिपको प्रणाम किया और कहा कि मैं आपका खाशीन एक शृत्य हूँ। (९९) बाद में मरुतने कनकप्रभा नामकी अपनी लड़की राज्ञसेन्द्रको दी। चन्द्रके समान मुखवाली तथा यौवन एवं लावण्यसे परिपूर्ण इस कन्याका विवाह मंगल सम्पन्न हुआ। (१००) उसके साथ कामविलास करते हुए उसको एक सालके बाद कृतिचत्ता नामकी एक विचित्र रूपवाली कन्या हुई। (१०१)

<sup>9.</sup> पाखण्ड शब्द मूलमें एक अच्छे अर्थमें प्रयुक्त होता था। अशोकके समयमें बौद्धेतर सम्प्रदायको 'पाखण्ड' कहते थे। अशोकके शासनलेखों परसे ज्ञात होता है कि ऐसे सम्प्रदायके अनुयायीको उसकी ओरसे दान आदि भी दिये गये हैं। र्जन स्ट्रोंमें भी जैनेतर सम्प्रदायों के लिए 'पासण्डी' शब्दका प्रयोग हुआ है। कालान्तरमें अपनेसे बिरोधी सम्प्रदायके क्रिए इसका उपयोग होने लगा और समय बौतने पर तो संस्कृत एवं लोकमाषाओं में भी 'पाखण्डी' का अर्थ धर्मका ढोंग करनेवाला, बदमाश, बुटचा हो गया।

करयल[य]गिज्झमज्झो, सीहकडी हिरथहत्थसिरसोरू । कुम्मवरचारुचरणो, वत्तीससुलक्खणसमग्गो ॥ १०६ ॥ सिरिवच्छभूसियङ्गो, सबालङ्कारसुक्रयनेवच्छो । इन्दो ब मिहङ्कीओ, दिट्टो लोएण दहवयणो ॥ १०० ॥ तं मोत्तूण पुरवरं, अत्रं देसं गओ सह बलेणं । तत्थ वि निरन्द-पुर-जणवएण अहिणन्दिओ मुइओ ॥ १०८ ॥ जं जं वच्चइ देसं, सो सो वि य सग्गसिन्नहो होइ । धण-धन्न-रयणपुण्णो, दुन्भिक्त-भयाइपरिमुको ॥ १०९ ॥ पुण्णेण परिग्गहिया, ते देसा पुबजम्मसुक्रएणं । सिरि-कित्ति-लच्छिनिलओ, दहन्यणो जेस संचरइ ॥ ११० ॥

#### प्राष्ट्रकालः —

ववगयसिसिर-निदाहे, गङ्गातीरिट्टयस्स रमिणुज्जे । गज्जन्तमेहमुहलो, संपत्तो पाउसो कालो ॥ १११ ॥ धवल्वलायाधयवड—विज्जुलयाकणयवन्धकच्छा य । इन्दाउहकयभूसा, झरन्तनवसिल्लदाणोहा ॥ ११२ ॥ अञ्जणिगिरिसच्छाया, घणहत्थी पाहुडं व सुरवइणा । संपेसिया पभूया, रक्खसनाहस्स अइगुरुया ॥ ११३ ॥ अन्धारियं समत्थं, गयणं रिवयरपणट्टगहचकं । तडयडसमुट्टियरवं, धारासरिभन्नभुवणयलं ॥ ११४ ॥ धारासरिभन्नङ्गो, कन्ता सिर्ऊण मुच्छओ पहिओ । पुणरिव आसिसओ चिय, तीए सुहसंगमासाए ॥ ११४ ॥ अहिणवकयम्बगन्धं, अग्धाएऊण मूदमणिहयया । जे अमुणियपरमत्था, भमन्ति तत्थेव पहियगणा ॥ ११६ ॥ दद्दुर-मऊर-जल्हर—सहो वप्पीहयाण एयत्थं । पारद्धं पिव तालं, वारणलीलासहावेणं ॥ ११० ॥ सुद्दु वि उक्कण्युलया, पहिया जलफिलहरुद्धपयमगा । कन्तासमागममणा, पंखारिहया विस्रेन्ति ॥ ११८ ॥ हरियतणसामलङ्को, महिवलया सिल्लवत्थपरिहाणी । वरकुडयकुसुमदन्ती, हसइ ब दसाणणागमणे ॥ ११९ ॥

पैरवाले, बत्तीस सुरुत्तणोंसे व्याप्त, श्रीवरससे शोभित शरीरवाले, सब श्रालं कारोंसे विभूषित तथा सुन्दर वस्त्र धारण किए हुए और इन्द्रकी भाँति अत्यन्त ऐश्वर्यसम्पन्न उस रावणको लोगोंने देखा। (१०५-७) उस नगरको लोइकर वह सैन्यके साथ दूसरे देशमें गया। वहाँ पर भी राजा तथा नगरिनवासी लोगोंने प्रसन्नतापूर्वक उसका अभिवादन किया। (१०८) वह जिस जिस देशमें जाता था वह धन, धान्य एवं रह्नोंसे पिरपूर्ण तथा दुर्मिन्न, भय आदि से मुक्त हो स्वर्गतुल्य वन जाता था। (१०५) श्रो, कीर्ति एवं लक्ष्मीका आवास रूप रावण जिन जिन देशों में संचार करता था वे देश, पूर्व जन्ममें किये हुए पुण्यसे, अपने अधीन कर लेता था। (११०)

शीतकाल एवं प्रीष्म-ऋतुके बीतनेपर जब रावण गंगाके रमणीय तीर पर स्थित था तब गरजते हुए बादलोंके कारण मुखरित वर्षाकाल आया। (१११) सफेद बगुले रूपी ध्वज-पताकाओं से युक्त, विग्रुल्लता रूपी सोनेकी किटमेखला पहने हुए, इन्द्रधनुषसे शोभित, नवीन पानी रूपी मदका समूह जिसमें से कर रहा है ऐसे तथा श्रंजनगिरिके समान कान्तिवाले श्रोर अत्यन्त भारी बादलरूपी बहुत-से हाथी सुरपतिने भेंटके तौरपर मानो राज्यसनाथ रावणके पास भेजे। (११९-३) बादलोंके छा जानेसे सारा आकाश श्रंधकारसे व्याप्त हो गया। सूर्यकी किरणें तथा श्रह-नज्ञोंके समूह ओमल हो गये। बिजलीकी कौंधसे तइतड़की आवाज आती थी और धारा रूपी बाणसे पृथ्वीकी सतह छिन्न-भिन्न हो रही थी। (११४) वर्षाकी धारा रूपी बाणसे व्यथित शरीरवाला पथिक पुरुष अपनी पत्नीका स्मरण करके मूर्च्छित हो गया। बादमें उसके साथ सुख-समागमकी आशासे किसी तरह उसने ढाढ़स बाँधा। (११४) कदम्ब वृज्ञकी ताजी ताजी गन्ध सूँघकर मन एवं हृदयसे मृद् जो पथिकगण वास्तविक परिस्थित नहीं जानते वे वहीं कदम्बके आसपास चक्कर लगाते हैं। (११६) मिट्टीके दृहोंके ऊपर एकत्रित होकर हाथीकी लीला हो रही हो उसमें मेंडक, मोर और बादलोंके शब्द मानो ताल दे रहे थे। (११७) कान्ताके साथ समागमके लिए जिन पथिकोंका मन अत्यन्त बेताब है वे जलभरी खाईसे गमन मार्ग रुद्ध होनेपर पंख न होनेके कारण खेद प्रकट करते थे। (११८) दशाननके आगमनपर हरी हरी घासके कारण श्रम श्रंगवाली, पानी रूपी वन्न पहने हुई, कुटज युक्तके पुष्पोंके समान श्रुप्त द्वातेंवाली तथा लजाशीला प्रथ्वी रूपी लखना मानो

एवं सुहेण गमिओ, पाउसकालो महन्तघणवन्द्रो । पणयारिपक्खजणवय—सएसु अहिणन्दमाणस्स ॥ १२०॥ एवं पुण्णफलोदएण पुरिसा पावन्ति तुङ्गं सिरिं, कित्तीछन्नसमन्ध्रमेइणितला भमारिपक्खासया । दिवाणं रयणाण होन्ति निलया लोगस्स पुज्जा नरा, पच्छा ते विमलाणुभावचरिया पावन्ति सिद्धालयं ॥ १२१॥ ॥ इय पडमचरिए मरुयजन्नविद्धंसणो जणवयासुरागो नाम एकादसमो उद्देसो समत्तो ॥

# १२. वेयड्डगमण-इन्दबंधण-लंकापवेसणाहियारो

रावणपुत्रोमनोरमायाः परिणयनम् :--

एत्तो लङ्काहिवई, समयं मन्तीहि संपहारेइ। कस्स इमा दायबा, दुिहया मे जोबणापुण्णा॥ १॥ मन्तीहि वि सो भणिओ, महुराहिवई विसुद्धकुल्वंसो। हिरवाहणो त्ति नामं, तस्स य पुत्तो महुकुमारो॥ २॥ सो लक्खणोववेओ, जोबण-वल-विरिय-सत्तिसंपन्नो। तस्सेसा वरकन्ना, दिज्जइ एवंमणो अम्हं॥ ३॥ अह भणइ रक्खिसिन्दो, हिरवाहणनन्दणो महुकुमारो। सूरो विणयगुणधरो, लोगस्स य वल्लहो अहियं॥ ४॥ हिरिवाहणो वि पुत्तं, घेत्तूण दसाणणं समल्लीणो। पिरतुहो नरवसभो, दृद्धं तं सुन्दरायारं॥ ५॥ हिरिवाहणस्स मन्ती, भणइ तओ इय पहु! निसामेहि। एयस्स सूलर्थणं, दिन्नं असुरेण तुद्देणं॥ ६॥ अह जोयणाण संखा, दोण्णि सहस्साणि दोण्णि य सयाणि। गन्तूण सूलर्थणं, पुणरिव य तिहं समिल्लयइ॥ ७॥ दिन्ना वरकल्लाणी, मणोरमा तस्स महुनरिन्दस्स। वत्तं पाणिग्गहणं, अणन्नसिरसं वसुमईए॥ ८॥

हँस रही थी ! (११९) नंवाए गए शत्रुपत्तके सैकड़ों जनपदों द्वारा श्राभनिन्दित रावणने बड़े बड़े बादल-समूहोंसे व्याप्त वर्षाकाल इस प्रकार सुखपूर्वक व्यतीत किया। (१२०) इस प्रकार पुण्योदयके फलस्वरूप पुरुष उन्नत शोभा प्राप्त करते हैं। समस्त भूतलमें उनकी कीर्ति छा जाती है और शत्रुपत्तकी सब आशाएँ चूर्ण-विचूर्ण हो जाती हैं। ये दिव्य रत्नोंके आवास हैं और लोगोंके पूज्य होते हैं। बादमें विमल भाव एवं चरित्रवाले वे मोत्त प्राप्त करते हैं।

। पद्मचरितमें 'मरुतके यज्ञका विनाश' तथा 'जनपदका अनुराग' नामका ग्यारहवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ ।

# १२. रावणका वैताळ्यगमन, इन्द्रबन्धन और लंकाप्रवेश

इधर लंकाधिपति रावण अपने मंत्रियोंके साथ विचार-विनिमय करने लगा कि यौवनसे परिपूर्ण मेरी यह लक्की किसे देनी चाहिए? (१) इस पर मंत्रियोंने उससे कहा हरिवाहन नामके मथुराके राजाका कुल झौर वंश उत्तम है। उसका पुत्र मधुकुमार है। (२) वह उत्तम लच्याोंसे युक्त तथा यौवन, वल, वीर्य और शक्तिसे सम्पन्न है। उसे यह उत्तम कन्या देनी चाहिए, ऐसा हमारा झिमशाय है। (३) इस पर राज्ञसेन्द्रने कहा कि हरिवाहनका पुत्र मधुकुमार शूर एवं विनय गुणको धारण करनेवाला है तथा लोगोंको बहुत श्रिय है। (४) हरिवाहन भी अपने पुत्रको लेकर दशाननके पास आया। उस सुन्दर आकृतिवाले मधुकुमारको देखकर मनुष्योंमें वृषभके समान उत्तम रावण सन्तुष्ट हुआ। (५) तब हरिवाहनको मंत्रियोंने इस प्रकार कहा—हे प्रभो! आप सुनें। तुष्ट असुर रावणने इस मधुकुमारको एक शूलरक्न दिया है। (६) दो हजार और दो सौ योजन पर्यन्त यह शूलरक्न जाकर पुनः जहाँ से छोड़ा था वहीं वापस आ जाता है। (७) पश्चात् हरिवाहनके पुत्र मधु राजाको उत्तम कल्याणोंके करनेवाली मनोरमा दी। उनका पाणिप्रहण-समारोह पृथ्वीपर अद्वितीय था। (८)

मधुकुमारपृवंभवः शूलरस्रोत्पत्तिश्र —

एयन्तरिम पुच्छइ, गणनाहं सेणिओ कयपणामो । दिश्रं तिसुलरयणं, केण निमित्तेण असुरेणं ! ॥ ९ ॥ तो भणइ इन्दर्भ्र्इ, उप्पत्ती सुणसु स्लरयणस्स । धायइसण्डेरवण्, सयदारपुरे दुवे मित्ता ॥ १० ॥ एको तथ हवह पभवो, सुमित्तनामो तओ भवे वीओ । एगगुरुसित्तयासे, सिक्खिन्त कलागमं सयलं ॥ ११ ॥ जाओ रज्जाहिवई, तत्थ सुमित्तो गुणेहि पिडपुण्णो । पभवो वि तेण मित्तो, अप्पसित्चे कओ ताहे ॥ १२ ॥ अह अन्नया कयाई, रण्णं तुरण्ण पेसिओ सिण्यं । गिहुओ सुमित्तराया, भिल्लिंद अणज्ञसीलेहिं ॥ १३ ॥ मिच्छाहिवेण दिन्ना, वणमाला तत्थ निरंग्दरस । परिणेकण नियतो, स्यदारपुरं अह पविद्रो ॥ १४ ॥ दृष्टुण मित्तभज्ञं, पभवो कुसुमाउदस्य बाणेहिं । विद्वो असत्थदेहो, खणेण आयल्वयं पतो ॥ १५ ॥ दुक्खस्परियक्तं, पभवे दृष्टुण पुच्छइ सुमित्ते । दुक्खस्य समुप्तती, कहेिंद् जा ते पणासेमि ॥ १६ ॥ अह अणइ तत्थ पभवो, वेज्जनिरन्दाण मित्तपुरिसाणं । आहाणओ य लोण्, एयाण फुडं कहेयवं ॥ १७ ॥ निमक्रण तस्स चल्णे, पभवो परिकद्द दुक्खउप्ततो । दृष्टुण तुज्झ महिलं, सामिय आयल्वयं पतो ॥ १८ ॥ स्रिणकण वयणमेयं, भणइ सुमित्तो निसासु वणमालं । वच्च तुमं वीसत्या, पभवसयासं पसन्नसुही ॥ १० ॥ गामसहस्सं सुन्दरि, देमि तुमं जह करेिह मित्तहियं । जइ तं नेच्छिस भद्दे! घोरं ते निग्गहं काई ॥ २० ॥ भाणकण वयणमेयं, वणमाला परिथया समपओसे । पत्त पभवागारं, तेण य सा पुच्छिया सहसा ॥ २१ ॥ कासि तुमं वरसुन्दरि केण व कज्जण आगया एत्थं । तीण् वि तस्स सिट्टं, निययं वीवाहमाईयं ॥ २२ ॥ वट्ट जातुल्लवो, नाणं तावाऽऽगओ तिहं राया । पच्छनरूक्वभरी, चिट्ट भवणन्तरिनुक्को ॥ २३ ॥ वट्ट जातुल्लवो, नाणं तावाऽऽगओ तिहं राया । पच्छनरूक्वभरी, चिट्ट भवणन्तरिनिज्जको ॥ २३ ॥

इसके पश्चात् श्रेणिकने प्रणाम करके गणनाथ गौतमसे पूछा कि असुर रावणने त्रिशूलरत्न क्यों दिया था ? (९) इस पर इन्द्रभूति गौतमने कहा कि इस शूलरक्षकी उत्पत्तिके बारे में तुम सुनो । धातकी खण्डके ऐरावत क्षेत्रमें आये हुए शतद्वारपुर नामक नगरमें दो मित्र रहते थे। (१०) उनमेंसे एकका नाम प्रभव और दूसरेका नाम सुमित्र था। वे दोनों एक ही गुरुके पास सब कलाओं तथा शास्त्रोंका अभ्यास करते थे। (११) गुणोंसे परिपूर्ण सुमित्र उस नगर में राजा हुआ। उसने अपने मित्र प्रभवको अपने जैसा ही राजा बनाया। (१२) एक दिन सुमित्र राजाको घोड़ा जंगलमें तेजीसे खींच ले गया। वहाँ अनार्य श्राचरणवाले भीलोंने उसे पकड़ लिया। (१३) वहाँ म्लेच्छ राजाने अपनी कन्या वनमाला राजाको दी। उसके साथ शादी करके वह लौटा श्रौर शतद्वारनगरमें दाखिल हुआ। (१४) अपने मित्रकी पत्नीको देखकर कामदेवके बाणोंसे बीधा हुआ और अखस्थ शरीरवाला प्रभव एकदम बेचैन हो गया। (१५) दु:खके भारसे पीड़ित शरीरवाले प्रभवको देखकर सुमित्रने पूछा कि दु खकी उत्पत्तिका कारण तुम मुक्तसे कहो, जिससे मैं तुम्हारा वह दु:खकारण दूर करूँ। (१६) इस पर प्रभवने कहा कि लोगोंमें ऐसी किंवदन्ती है कि वैद्य, राजा एवं मित्र पुरुपोंको साफ साफ कहना चाहिए। (१७) उसके चरणोंमें नमन करके प्रभव अपने दुःखकी उत्पत्तिका कारण कहने छगा कि, हे स्वामी ! तुम्हारी पत्नीको देखकर में बेचैन हो उठा हूँ। (१८) प्रभवका ऐसा कथन सुनकर रात्रिके समय सुमित्रने वनमालासे कहा कि, हे प्रसन्नमुखी! तुम विश्वस्त होकर प्रभवके पास जाओ। (१६) हे सुन्दरी! यदि तू मेरे मित्रका हित करेगी तो मैं तुमे एक हजार गाँव दूँगा और, हे भद्रे! यदि तू उसे नहीं चाहेगी तो मैं तुमे कठोर दण्ड दूँगा। (२०) ऐसा कथन सुनकर वनमाला चल पड़ी और सध्याके समय प्रभवके आवासमें त्रा पहुँची। उसने उससे सहसा पूछा कि, हे सुन्दरी! तुम कौन हो ? श्रौर। किसलिए यहाँ पर आई हो ? उसने भी प्रभवसे अपने विवाह आदिके बारेमें कहा। (२१-२२) उन दोनोंका इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था कि वहाँ गुप्तवेशधारी सुमित्र राजा आया श्रीर मकानमें छिपकर बैठ गया। (२३)

तो जाणिऊण पभवो, वणमाला पेसिया सुमित्तेणं । संवेगसमावन्नो, पिडवहहुत्तं विसक्तेइ ॥ २४ ॥ हा ! कट्टं चिय पावो, सुमित्तमहिलाहिलासकयिहियओ । नूणं वज्जसरीरो, हिमं व जो हं न य विलीणो ॥ २५ ॥ किं वा जीवेण महं, अयसकलंकुरूभडेण लोयिम्म ! स्वग्गेण निययसीसं, लुणामि सिग्धं अचारित्तो ॥ २६ ॥ आयिष्टुऊण स्वग्गं, नीलुप्पलसिन्नहं कयं कण्ठे । परिणायचेट्टिएणं, सहसा धरिओ सुमित्तेणं ॥ २० ॥ रागेण व दोसेण व, जे पुरिसा अप्पयं विवायन्ति । ते पावमोहियपई, भमन्ति संसारकन्तारे ॥ २८ ॥ स्वग्गं कराउ हिर्यं, सो य सुमित्तेण उवसमं नीओ । दोण्णि व करेन्ति रक्जं, अवियण्हमणा बहुं कालं ॥ २० ॥ अह अन्नया कयाई, पबज्जं गिण्हिऊण कालगओ । ईसाणकप्पवासी, सुमित्तराया समुप्पन्नो ॥ ३० ॥ च्हऊण विमाणाओ, माहविदेवीऍ गर्बभसंभूओ । हिरवाहणस्स पुत्तो, जाओ एसो महुकुमारो ॥ ३१ ॥ मिच्छत्तमोहियमई, पभवो मरिऊण भिय संसारे । विस्सावसुस्स पुत्तो, जोइमईए सिही जाओ ॥ ३२ ॥ अविहिवसएण मित्तं, नाऊण पुराकयं च उवयारं । महुरायस्स य गन्तुं, तिस्लरयणं पणामेइ ॥ ३४ ॥ एयं ते परिकहियं, चिर्यं महुपत्थिवस्स निस्सेसं । जो पढइ सुणइ सेणिय! सो पुण्णफलं समज्जेइ ॥ ३५ ॥ लङ्काहिवो वि पुर्हेई, जिणिऊणऽद्वारसेसु विरसेसु । जिणचेइयप्यत्थं, अट्टावयपवयं पत्तो ॥ ३६ ॥ काऊण जिणहराणं, पूर्यं कुसुमेहि जल्य-थल्एहिं । वन्दइ पहटुमणसो, दहवयणो परिथवसमगो॥ ३० ॥

लंकाका राजा रावण भी अठारह वर्षोंमें पृथ्वीको जीतकर जिनचैत्योंकी पूजाके निमित्त अष्टापद पर्वत पर आ पहुँचा। (३६) जल एवं स्थलमें उत्पन्न होनेवाले फूलोंसे जिनचैत्योंकी पूजा करके प्रहृष्ट मनवाला रावण दूसरे राजाश्रोंके साथ वन्दन करने लगा। (३७) इस बीच इन्द्रके द्वारा लोकपालके पद पर अधिष्ठित नलकूबर दुर्लेघपुर नामके नगरमें

इधर सुमित्रने वनमालाको भेजा है ऐसा जानकर प्रभवको वैराग्य हो आया। उसने वनमालाको वापस भेज दिया। (२४) वह पश्चात्ताप करने लगा कि, अक्षसोस है! मैं पापी हूँ कि मैंने सुमित्रकी पत्नोके लिए मनमें अभिलाष की। सचमुच ही मेरा शरीर वज्र का बना हुआ है, अन्यथा मैं वरक्षकी भाँति पिघल वयों न गया? अथवा लोकमें अपयशरूपी कलंकके कारण भयंकर ऐसे जीनेसे क्या कायदा? अचारित्रशील मैं अपना सिर तलवारसे जल्दी ही छड़ा दूँ। (२५-६) नीलोत्पलके जैसी तलवार खींचकर ज्योंही उसने गले पर खी, त्योंही प्रभवकी चेष्टाको जाननेवाले सुमित्रने वह पकड़ ली। (२७) राग किंवा द्वेषवश जो पुरुष अपनी हत्या करते हैं वे पापसे विमोहित बुद्धिवाले संसारक्ष्पी अरण्यमें भटका करते हैं। (२८) हाथमेंसे तलवार लेकर सुमित्रने उसे शान्त किया। बादमें दोनोंने निर्विष्ठमनसे बहुत काल तक राज्य किया। (२९)

इसके बाद कभी प्रव्रज्या अंगोकार करके काछ करने पर सुमित्र राजा ईशान नामक देवलोकमें उत्पन्न हुआ। (३०) विमानसे च्युत होकर वह माधवीदेवीके गर्भसे उत्पन्न और हरिवाहनका यह मधुकुमार पुत्र हुआ है। (३१) मिथ्यात्वसे मोहित बुद्धिवाला प्रभव मरकर और संसारमें परिश्रमण करके विश्वावसुका शिखी नामका देदी व्यमान पुत्र हुआ। (३२) श्रावकधर्मका पालन करके और उसीमें निदानपूर्वक मरकर वह महान ऋद्धिवाला चमरकुमार नामका भवनाधिपति हुआ। (३३) श्रावधिक्षान द्वारा मित्रको तथा पहलेके किये हुए उसके उपकारको जानकर वह मधुराजाके पास गया श्रौर त्रिशूलरक्न प्रदान किया। (३४) गौतमस्वामी कहते। हैं कि, हे श्रेणिक! इस प्रकार मधुनरेशका समग्र चरित मैंने तुमसे कहा। जो इसे पढ़ता है या सुनता है यह पुण्यफल प्राप्त करता है। (३५)

१. वरकुमारी-प्रत्य । २. पुहर्द-प्रत्य ।

एस्थन्तरिम्म जो सो, ठिवओ इन्देण लोगपालते । नलकुब्बरो ति नामं, दुल्रङ्घपुरे परिबसइ ॥ ३८ ॥ नाऊण रावणं सो, अट्टावयपबए समलीणं । पेसेइ तस्स दूयं, रुट्टो नलकुब्बरो राया ॥ ३९ ॥ संपत्तो चिय दूओ, दिट्टो लङ्काहिवो सभामज्ञे । रहओ य सिरपणामो, उविविट्टो आसणे भणइ ॥ ४० ॥ नलकुब्बरेण दूओ, विसिक्जओ देव ! तुज्झ पासिम्म । सो भणइ एह पेच्छइ, दुल्रङ्घपुरि रिवृदुल्रङ्घं ॥ ४१ ॥ भणिओ य रावणेणं, जाव अहं नन्दणे निणहराइं । वन्दणिनिमत्त्देरं, गन्तूग लहुं नियत्तामि ॥ ४२ ॥ ताव तुमं वीसत्थो अच्छसु वरकामिणीसु कीलन्तो । रे दृय ! भणसु गन्तुं, दुल्रङ्घपुरिहंवं एवं ॥ ४२ ॥ मण-पवणचारुवेगो, दूओ गन्तूण सामिसालुस्स । जं रावणेण भणियं, तं सबं साहइ फुड्रथं ॥ ४४ ॥ अह तेण अग्गिपउरो, पायारो जोयणा सयं रइओ । जन्ताणि बहुविहाणि य, रिउभडनीयन्तनासाणि ॥ ४५ ॥ गन्तूण नन्दणवणं, वन्दित्ता चेइयाणि भावेणं । पुणरिव य पिडनियत्तो, दहवयणो निययआवासं ॥ ४६ ॥ सन्नद्ध-कवया, पहत्थपमुहा भडा वलसममा। पेसेइ गहणहेउं, दुल्रङ्घपुरिं दहम्मीवो ॥ ४० ॥ पत्ता पेच्छन्ति पुरिं, समन्तओ जल्णतुङ्गपायारं । जन्तेसु अइदुल्ड्वं, भयजणणं सत्तुसुहडाणं ॥ ४८ ॥ अह वेढियं समत्थं, अलीणा रक्ससा कउच्छाहा । हम्मन्ति वेरिएणं, बहुविहविज्ञापओगेहिं ॥ ४० ॥ मारिज्जन्तिह तओ, रक्षससुहडेहि पेसिओ पुरिसो । गन्तूण सामियं सो, भणइ पह्र मे निसामेहि ॥ ५० ॥ सउद्यन्ता, सबत्तो धगधगन्तजलणेणं । मारिज्जन्ति पहुत्ता, जन्तेसु करालवयणेसु ॥ ५१ ॥ रावणस्य नलङ्कूबरेण सह् युद्धम्:— सोऊण हमं वयणं लङ्कादिवमन्तिणो महपग्रन्ता । निययवलस्वस्वणदे जाव उवायं विचित्तेन्ति ॥ ५२ ॥ सोऊण हमं वयणं लङ्कादिवमन्तिणो महपग्रन्ता । निययवलस्वस्यण्ड जाव उवायं विचित्तेन्ति ॥ ५२ ॥

सोऊण इमं वयणं, लङ्काहिवमन्तिणो मइपगञ्भा । निययबलरक्खण्डे, जाव उवायं विचिन्तेन्ति ॥ ५२ ॥ ताव य उवरम्भाए, दुई नलकुञ्बरस्स महिलाए । संपेसिया य पत्ता, दहमुहनेहाणुरत्ताए ॥ ५३ ॥

रहता था। (३८) अष्टापद पर्वतके ऊपर रावण गया है ऐसा जानकर रुष्ट नलक्रूबर राजाने उसके पास दून भेजा। (३९) दूत वहाँ आ पहुँचा। उसने दरबारमें लंकाधिप रावणको देखा और सिर पर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बादमें आसन ऊपर बैठकर वह कहने लगा कि, हे देव! नलक्रूबरने आपके पास दूत भेजा है। उसने कहा है कि शत्रुके द्वारा जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता ऐसे इस दुर्लघपुरमें आकर तुम मुमे मिलो। (४०-४१) इस पर रावणने कहा कि मैं नन्दनवनमें आये हुए जिनचेत्योंके बन्दनार्थ जाकर शीघ्र ही लौटता हूँ, तबतक तुम विश्वस्त होकर जाओ और उत्तम स्त्रियोंमें कीड़ा करो। हे दूत! तुम जाकर दुर्लघपुरके अधीशको ऐसा कहो! (४२-४३)

मन और वायुके समान चार वेगवाला दूत अपने स्वामीके पास गया और रावणने जो कुळ कहा था उसे स्पष्ट रूपसे कह सुनाया। (४४) इस पर उसने अग्निसे न्याप्त सौ योजन विस्तृत क़िलेकी दोवार बनवाई तथा शबुओं के योद्धाओं के जीवनका नाश करनेवाले अनेक प्रकारके यंत्र स्थापित किये (४५) नन्दनवनमें जाकर और वहाँ चैत्यों को भावपूर्वक वन्दन करके रावण अपने आवासमें लौट आया। (४६) बादमें शक्षोंसे लैस तथा कवच पहने हुए प्रहस्त आदि सुभटों को सैन्यके साथ दुर्ल धपुरी छिन लेनेके लिए भेजा। (४७) वहाँ पहुँचने पर उन्होंने जलते हुए ऊँचे किलेसे घरी हुई नगरी तथा शबुओं के सुभटों में भय पैदा करनेवाले अत्यन्त दुर्ल ध्य यंत्र देखे। (४८) उत्साहित राचसों ने उसे चारों ओरसे घेर लिया। अनेक प्रकारको विद्याओं के प्रयोगसे शबु द्वारा वे मारे जाने लगे। (४९) मार खाते हुए राचस सुभटों ने एक आदमी रावणके पास भेजा। उसने जाकर अपने खामीसे कहा कि, हे प्रभो! आप मेरी बात सुनें। (५०) चारों ओर धग्ध्य करती हुई आगके कारण उस नगरमें प्रवेश करनेवाले सब जल मरते हैं और कराल मुखबाले यं अंके द्वारा बहुतसे मारे जाते हैं (५१) दृतका एसा कथन सुनकर लंकाधिपके अत्यन्त बुद्धिशाली मंत्री अपने सैन्यको रचाके लिए उपाय सोचने लगे। (४२)

इस बीच दशमुखके स्नेहमें अनुरक्त नलकूबरकी उपरंभा नामकी पन्नीने रावणके पास एक दूती भेजी और वह

काऊण सिरपणामं, एगन्ते भणइ रावणं दृई । जेण निमित्तेण पहू!, विसिज्जिया तं निसामेहि ॥ ५४ ॥ नलकुक्वरस्स महिला, उवरम्भा, नाम अत्थि विक्खाया । ताए विसिज्जिया वि हु, नामेणं चित्तमाला हं ॥ ५५ ॥ सा तुज्झ दिरसगुस्सुय-हियया चिन्तेइ पेमसंबद्धा । निक्भरगुणाणुरत्ता, कुणसु पसायं दिरसणेणं ॥ ५६ ॥ ठइऊण दो वि कण्णे, रयणासवनन्दणो भणइ एवं । वेसं परमहिलं पिय, न रूवमन्तं पि पेच्छेमि ॥ ५७ ॥ इह-परलोयविरुद्धं, परदारं विज्ञयवयं निचं । उिच्छिमोयणं पिव, नरेण दढसीलजुत्तेणं ॥ ५८ ॥ नाऊण दूइकज्ञं, भणिओ मन्तीहि तत्य कुसर्वेहि । अलियमिव भासियवं, अप्पहियं परिगणन्तेहि ॥ ५० ॥ तुष्ठा कयाइ महिला, सामिय! भेयं करेज्ञ नयरस्स । सम्मागिदृत्वपसरा, सञ्भावपरायणा होइ ॥ ६० ॥ भणिऊण एवमेयं, दृई वि विसिज्जिया दहमुहेणं । गन्तूण सामिणीए, साइइ संदेसयं सबं ॥ ६१ ॥ सुणिऊण य उवरस्भा, वयगं दूईलॅ निगाया तुरिया । पत्ता दसाणगाइगं, तत्थ पविष्ठा सुहासीणा ॥ ६२ ॥ भणिया य दहमुहेणं, भदे कि एत्य रहसुहं रण्णे? । न य होइ माणियवं, दृलङ्कपुरं पमोत्तृणं ॥ ६२ ॥ सोऊणं उवरस्भा, तं वयणं महुर-मम्मणुलावं । देइ मयणाउरा सा, विज्ञा आसालिया तस्स ॥ ६४ ॥ सोऊणं उवरस्भा, तं वयणं महुर-मम्मणुलावं । देह मयणाउरा सा, विज्ञा आसालिया तस्स ॥ ६५ ॥ सोऊण रावणं सो, समागयं नासियं च पायार । अहिमाणेण य राया, विणिगाओ कुक्वरो सहसा ॥ ६५ ॥ सोऊण रावणं सो, समागयं नासियं च पायार । सहमाणेण य राया, विणिगाओ कुक्वरो सहसा ॥ ६६ ॥ सह जुज्झिउं पवत्तो, समयं चिय रक्लसेहि संगामे । सर-सत्ति-कोन्तं-तोमर-उभओविलएपन्तसंघाए ॥ ६७ ॥ अह जुज्झिउं पवत्तो, समयं चिय रक्लसेहि संगामे । सर-सत्ति-कोन्तं-तोमर-उभओविलएपन्तसंघाए ॥ ६७ ॥ अह दारणिम जुज्झे, वहन्ते सुइडजीवनासयरे । गहिओ विहीसणेणं, नलकुङ्गरपिथो समरे ॥ ६८ ॥

आ भी पहुँची। (५३) सिरसे प्रणाम करनेके पश्चात् दूतीने रावणसे एकान्तमं कहा कि, हे प्रभो ! जिस कारण मैं यहाँ भेजी गई हूँ उसे आप ध्यातपूर्वक सुनें। (५४) नलकूबरकी उपरम्भाके नामसे एक विख्यात पत्नी है। उसने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम चित्रमाला है। (५५) तुम्हारे साथ प्रेमसे सम्बद्ध वह हृदयसे तुम्हारे दर्शनके लिए उत्सुक है। तुम्हारे गुगोंमें वह अत्यन्त अनुरक्त है, अतः दर्शन देकर उस पर छपा कीजिए। (५६) दोनों कानोंको ढँककर रत्नश्रवाके पुत्र रावणने कहा कि वेश्या और दूसरेकी स्त्री रूपमती होने पर भी में उसको इच्छा नहीं रखता। (५७) हृदशीलयुक्त मनुख्यके लिये उच्छिष्ट भोजनकी भाँति दूसरेकी स्त्रीको अपनाना इस लोक और परलोकके विरुद्ध होता है। उसकेलिए तो परदार विरमणवत ही सर्वदा पालनीय होता है। (५८)

दूतीके कार्यके बारेमें जानकर कुशल मंत्रियोंने कहा कि आत्महितका विचार करनेवालेको झूठ भी बोलना चाहिए। (५९) हे स्वामी! सन्तुष्ट स्त्री भी शायद नगरका भेद कर सके, क्योंकि खूब सम्मान देनेसे वह सद्भावपरायण होती है। (६०) दशमुखने 'भले ऐसा ही हो' ऐसा कहकर दूतीको बिदा किया। श्रपनी मालकिनके पास जाकर उसने सारा सन्देश कह सुनाया। (६१) दूतीका वचन सुनकर उपरम्भा जल्दी ही निकल पड़ी। वह दशाननके आवासके पास पहुँची और उसमें प्रवेश करके सुखासन पर बैठी। (६२) दशमुख रावणने उसे कहा कि, भद्रे! इस जंगलमें रितसुख कैसे मनाया जा सकता है ? दुर्लघपुरको छोड़कर वह नहीं मनाया जा सकता। (६३) मधुर एवं कामजनक वचन सुनकर कामातुर उस उपरम्भाने रावणको आशालिका नामकी विद्या दी। (६४) उस विद्याको प्राप्त करके रावणने सदलवल दुर्लघपुरके पास जाकर किछे पर कन्जा जमा लिया। (६४) रावणने आकर किछेको तहसनहस कर दिया है ऐसा सुनकर नलकूबर राजा अभिमानके साथ एकदम वाहर निकला और दोनों ओरसे फेंके जानेवाले बाण, शक्ति, भाले और मुद्रशेंसे युक्त रणभूमिमें राज्ञसोंके साथ युद्ध करने छगा। (६६-६७) सुभटोंके प्राणोंका नाश करनेवाले उस दारुण युद्धमें विभीषणने नलकूबर राजाको युद्धभूमि पर ही पकड़ लिया। (६८) लंकाधिप रावणने उपरम्भासे कहा कि भद्रे! तुमने

वेसा परमहिला विव न रूवमंता वि परथेमि—मु॰। २. कोन्त-मोग्गर उभभो—मु॰।

लङ्काहिवेण भणिया, उवरम्भा मह तुमं गुरू भद्दे!। जो देसि बलसिमद्धं, विज्ञं आसालियं नाम ॥ ६९ ॥ उत्तमकुलसंभूया, जाया वि य सुन्दरीऍ गब्भिम्म । कासद्धयस्स दुहिया, सीलं रक्लिन्तया होहि ॥ ७० ॥ अज्ज वि तुज्झ पिययमो, जीवइ भद्दे! सुरूव-लायण्णो । एएण सह विसिट्टे, भुञ्जसु भोए चिरं कालं ॥ ७१ ॥ संपूह्जण मुक्को, राया नलकुक्चरो दहमुहेणं। अमुणियदोसविभाओ, भुञ्जइ भोगे समं तीए ॥ ७२ ॥ रावणस्य इन्द्रेण समं युद्धम्—

जिणिऊण समरमज्झे, दुल्रङ्घपुराहिवं सह बलेणं। पत्तो वेयह्विगिरिं, दहवयणो इन्दिवसयिम्म ॥ ७३ ॥ सुणिऊण तत्थ इन्द्रो, समागयं रावणं समुासन्ने। रिवुयणकज्ञारम्भं, पुच्छइ पियरं सहस्सारं॥ ७४ ॥ तो भणइ सहस्सारो, पुत्तय एसो बलेण संपन्नो। विज्ञासहस्सधारी, एएण समं वरं सन्धी॥ ७५ ॥ दबेण साहणेण व, जाव यं सत्त् समो व अहिओ वा। नाऊण देस-यालं, ताव यं सन्धी करेयबा॥ ७६ ॥ पुबपुरिसेहि भिणयं, विल्यहि समं न कीरइ विवाओ। होइ महायासयरो, तं पुण कज्ञं न साहेइ॥ ७७ ॥ तं चेव जाणमाणो, पुत्तय! मा मुज्झ निययकज्ञम्म। एयस्स देहि कन्नं, जइ इच्छिस अत्तणो रज्ञं॥ ७७ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, इन्द्रो दहरोसपरिगयसरीरो। अह भाणिउं पवत्तो, सहेण नहं व फोडन्तो॥ ७० ॥ वज्झस्स य दायबा, कन्ना कह ताय! भासियं दीणं?। माणुन्नयगरुयाणं, न होइ एयारिसं कम्मं॥ ८० ॥ छज्जइ मरणं पि रणे, उत्तमपुरिसाण धीरहिययाणं। न य परपणामर्जाणयं, रज्ञं पि करेइ निवाणं॥ ८१ ॥ एवं भणिऊण सक्को, सिग्धं सन्नाहमण्डवं लीणो। सन्निज्ञउं पयत्तो, समयं चिय लोगपालेहि॥ ८२ ॥

मुझे बलसे समृद्ध आशालिका नामकी विद्या दी थो, इस कारण तुम मेरो गुरु हो। (६९) तुम उत्तम कुलमं उत्पन्न हुई हो। सुन्दरीकी कूखसे तुम पैदा हुई हो और आकाशध्यजकी तुम पुत्री हो, अतः तुम्हें अपने शीलकी रत्ता करनी चाहिए। (७०) भद्रे! श्रव भी सुन्दर रूप और लावण्यसे युक्त तुम्हरा प्रियतम जीवित है, स्रतः उसके साथ तुम चिरकाल पर्यन्त विशिष्ट भोगोंका उपभोग करो। (७१) रावणने यथोचित सत्कार करके राजा नलकूबरको छोड़ दिया। रावणके साथके परिचयजन्य दोषको न जानता हुआ वह उस उपरम्भाके साथ भोग भोगने लगा। (७२)

### इन्द्रके साथ युद्ध---

इस प्रकार दुर्लघपुरके राजाको युद्धमें जीतकर रात्रण सैन्यके साथ वैताह्यगिरिमें आये हुए इन्द्रके देशमें आ पहुँचा। (७३) उस प्रदेशमें रात्रणका आगमन हुआ है ऐसा सुनकर इन्द्र अपने पिता सहस्रारसे शत्रुको छक्ष्यमें रखकर किये जानेवाले कार्यकी तैयारीके बारेमें पूछने लगा। (७४) इस पर सहस्रारने कहा कि, हे तात! यह बलसे सम्पन्न तथा हजारों विद्याओंको धारण करनेवाला है। अतः इसके साथ तो सन्धि कर लेना ही उत्तम है। (७५) यदि शत्रु तुल्य बलवाला अथवा अधिक हो तो देश-कालका विचार करके द्रव्य और दूसरी साधन-सामग्री देकर उसके साथ सन्धि कर लेनी चाहिए। (७६) पुरखोंने कहा है कि बलवानके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। उसके साथका विवाद अत्यन्त दु:खदायी होता है और उससे अपना कार्य भी सिद्ध नहीं होता। (७७) हे पुत्र! तू तो उसे जानता ही है, अतः अपने कार्यमें अमाद न कर। यदि तू अपना राज्य सुरित्त रखना चाहता है तो उसे अपनी लड़की दे हे। (७८)

यह सुनकर जिसके शरीरमें श्रत्यन्त रोप व्याप्त हो गया है ऐसा इन्द्र शब्दसे मानो आकाश फोड़ना चाहता हो इस तरह कहने लगा कि पिताजी! जो वध्य है उसे मैं कन्या दूँ ऐसा दीनवचन आपने क्यों कहा? खामिमानसे जो उन्नत एवं गुरु हैं उनका कार्य ऐसा नहीं होता। (७९-८०) धीर हृदयवाले उत्तम पुरुषोंके लिए युद्धमें मर जाना बेहतर है, परन्तु शत्रुको प्रणाम करनेसे मिलनेवाला सुख-चैन और राज्य नहीं चाहिए। ऐसा कहकर इन्द्र शीघ्र हो आयुधशालामें

१. य सक्त्रस होइ सममहिओ-मुः। २. वयणं-प्रत्यः।

अत्रो रहं विलम्मइ, ऊसियधयदण्डमेण्डणाडोचं। अत्रो चलन्तचमरं, लङ्घ तुरयं फुरुफुरन्तं॥ ८३॥ सन्नाह-सिरचाणं, अत्रो वाहरइ लहु पराणेह । धणु-सत्ति-खम्म-सबल—अत्रोत्नाहबणारावं॥ ८४॥ सन्नज्ञिकण इन्दो, समयं चिय लोगपालचक्केणं। एरावणमारूढो, विणिमाओ निययनयराओ॥ ८५॥ पडुपडह-मेरिपउरं, काहल-वरसङ्क्ष्याहिरसद्दालं। रिसऊण समाढत्तं, तूरं घणसद्दिन्घोसं॥ ८६॥ सोऊण तूरसद्दं, रक्खससेत्रं पि आयरुप्पित्थं। सन्नज्ञिउं पयत्तं, हय-गय-रह-तुरय-पाइकं॥ ८७॥ सर-सत्ति-चक-तोमर-असि-मोम्परगहियपहरणावरणं। तक्खणमेत्तेण कयं, रणपिरहत्थं तओ सबं॥ ८८॥ विसमाहयतूरवं, तुरङ्गवम्मन्त-चडुलपाइकं। रक्खसवलं महन्तं, अब्भिष्टं इन्दसुहडाणं॥ ८९॥ सुरवइभडेहि एत्तो, फिल्हिसिलाकुन्तसित्पहरेहिं। रक्खसवललंस पमुहं, भग्गं विवडन्तगय-तुरयं॥ ९०॥ दट्टूण निययसेत्रं, भज्जन्तं सुरभडेहि संगामे। सबाउहकयजोगा, आवडिया रक्खसा ताणं॥ ९१॥ बज्जो य चज्जवेगो, हत्थ-पहत्थो तहेव मारीई। सुर-सारणो य जढरो, गयणुज्जलमाइया सुहडा॥ ९२॥ सन्नद्ध-कवया, दढरोसुज्जल्यदप्पमाहप्पा। तह जुज्ज्ञिउं पवत्ता, जह इन्दबलं समोसिरयं॥ ९३॥ दट्टूण सेत्रपमुहं, भज्जन्तं रक्खसेहि संगामे। इन्दसुहडा विताणं, समुद्धिया सहिरसुच्छाहा॥ ९४॥ वणमाली तिडिपिक्नो, जलियक्को अदिपज्ञरो चेव। जलहरमाई एए, जुज्जन्ति समं निसयरेहिं॥ ९५॥ हय-जाण-वहियजोहं, दट्टूण कइद्धओ महिन्दसुओ। उद्धाइओ य सहसा, पसन्निकती रणपयण्डो॥ ९६॥ अह माल्यन्तुत्तो, सिरिमाली सरसयाईं मुञ्चन्तो। पविसरइ सुराणीए, रण्णे जह वणदवो दित्तो॥ ९७॥

गया और लोकपालोंके साथ श्रम्भ-राक्षोंसे लैस होने लगा। (८१-८२) कोई ऊपर उठे हुए ध्वजदण्डसे मण्डित रथ पर चढ़ा, दूसरा जिसकी कलगी हिल रही है, ऐसे काँपते हुए घोड़े पर सवार हुआ। दूसरा कोई कवच और शिरकाण धारण करके कहता था कि शत्रुको जल्दी हाजिर करो। धनुष, शक्ति, खड्ग तथा बर्छेसे लैस वे एक-दूसरेको ललकार रहे थे। (८३-४) तैयार होकर ऐरावत हाथी पर सवार इन्द्र लोकपालोंके समूहके साथ अपने नगरमेंसे बाहर निकला। (८५) बड़े बड़े नगाड़े और भेरियोंसे ज्याप्त, काहल एवं उत्तम शंखोंके बजनेसे गम्भीर शब्दवाले तथा बादलकी गर्जनाकी भाँति निर्घोष करनेवाले युद्धवाद्य बजने लगे। (८६)

युद्धवाद्योंकी आवाज सुनकर अशान्त श्रीर त्रस्त घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सैनिकोंबाली राज्ञससेना भी तैयारी करने लगी। (५७) उसने फौरन ही बाए, शक्ति, चक्र, तोमर, तलवार और मुद्गर धारण करके तथा शक्कोंसे लैस हो रणके योग्य सब तैयारी की। (५८) रणवाद्योंके बजनेसे भयंकर आवाज करती हुई, क्र्दते हुए घोड़ों तथा चंचल पैदल सैनिकोंसे युक्त बड़ी भारी राज्ञस सेना इन्द्रके सुभटोंके साथ भिड़ गई। (५९) स्फटिक शिलाओं, बाण एवं शक्ति द्वारा प्रहार करनेवाले इन्द्रके सुभटोंने गिरते हुए हाथी और घोड़ेवाले राज्ञससैन्यके अग्रिम भागको तहस-नहस कर डाला। (९०) संप्राममें देवोंके सुभटों द्वारा अपने सैन्यका विनाश देखकर उसकी रज्ञाके लिए सब प्रकारके आयुधोंसे सज्ज राज्ञस आ पहुँचे। (९१) कवच पहने हुए तथा अत्यंत रोषके कारण रोषसे गौरवशाली आत्मावाले वक्र, वक्रवेग, हस्त, प्रहस्त, मारीचि, शुक्क, सारण, जठर तथा गगनोज्ञवल श्रादि सुभट ऐसा युद्ध करने लगे कि इन्द्रकी सेना पीछे हट गई। (९२-९३) युद्धमें राज्ञसों द्वारा अपने अग्रिम सैन्यका भंग देखकर इन्द्रके सुभट हर्ष और उत्साहके साथ रज्ञाके लिए खड़े हुए। (९४) घनमाली, तडित्यिङ्ग, ज्वलिताज्ञ, अद्रिपंजर तथा जलधर आदि सुभट निशाचरोंके साथ भिड़ गये। (६५) घोड़े रथ एवं योद्धाओंके विनाशको देखकर युद्ध करनेमें भयंकर महेन्द्रपुत्र किष्धज प्रसन्नकीर्ति सहसा उठ खड़ा हुआ। (९६) इस पर सैकड़ों बाणोंको छोड़ते हुए मालवन्तके पुत्र श्रीमालीने जंगलमें प्रदीप्त दावाग्निकी माँति देवसेनामें प्रवेश किया। (९७)

१. मंडलाडोवं--प्रत्य०।

सिहि-केसरिदण्डो वि य. उम्मो कणयप्पभाइया सुहडा । जुज्झन्ति तेहि समयं, सिरिमालि-पसन्निकत्तीहि ॥ ९८ ॥ सिरिमालीण रणमुहे, एयाण भडाण अद्भयन्देहिं । छित्राइँ पर्डान्त महिं, सिराइँ जह पद्भयाई व ॥ ९९ ॥ दट्ट्रण मारिया ते. भिच्चा सयमेव उद्दिओ इन्दो । धरिओ य अल्लियन्तो. पुत्तेण तओ जयन्तेणं ॥ १०० ॥ अच्छ पहु ! वीसत्थओ, जावेए रणमुहे विवाडेमि । नक्खेण जं विलुप्पद्द, तन्थ य परसूण किं कर्जां ! ॥ १०१ ॥ सिरिमालि-जयन्ताणं. आवडियं दारुणं महाजुज्झं । विविहाउहसंघट्टं. उद्दन्तफुलिङ्गजालोहं ॥ १०२ ॥ सिरिमालीण सहिरसं, चावं आयिष्ट्रिकण कणएणं । विरहो कओ जयन्तो, मुच्छावसवेग्भलो जाओ ॥ १०३ ॥ आसासिऊण समरे, तत्थ जयन्तेण परमरुद्देणं । पहओ थणन्तरोवरि, सिरिमालि गयप्पहारेणं ॥ १०४ ॥ दर्ठूण विगयजीयं, सिरिमालिं इन्दई रणमुहम्मि । वाहेऊण रहवरं, अभिमुहिह्ओ जयन्तस्स ॥ १०५ ॥ रावणपुत्तेण रणे, सुरिन्दपुत्तो सरेहि निब्भिन्नो । रुहिरारुणियसरीरो, गिरि व जह गेरुयालिद्धो ॥ १०६ ॥ दट्ट्रण तं जयन्तं. पुत्तं सरघायरुहिरविच्छड्कं। उद्धाइओ य सहसा, इन्दो एरावणारूढो ॥ १०७ ॥ ढकारवेण महया, वियडघडा-रह-तुरङ्ग-पाइकं। वेढेइ इन्ड्सेन्नं, समन्तओ इन्ड्ड्नुमारं॥ १०८॥ आलोइऊण पुत्तं. वेढिजान्तं रणे सुरबलेणं। लङ्काहिवो पयद्दो, इन्दाभिमुदो रहवरत्थो॥ १०९॥ इन्दरस लोगपाला. आविडिया रक्खसा य रणसूरा । मुखन्ता सरविरसं, परोप्परं दारुणामिरसा ॥ ११० ॥ असि-कणय-चक्र-तोमर-मोग्गर-करवाल-कोन्त-सलेहिं। पहरन्ति एक्रमेक्रं, अदिन्नपट्टी रणे सहडा ॥ १११ ॥ हण हण हण त्ति कत्थइ, कत्थइ खण खण खणन्ति खग्गाइं । तड तड तड ति कत्थइ, सद्दो सरभिन्नदेहाणं ।। ११२ ॥ हत्थी हत्थीण समं, आलगो रहवरी सह रहेणं। तुरएण सह तुरङ्गो, पाइको सह पयत्थेणं॥ ११३॥

शिखी, केसरी, दण्ड, उप्र, तथा कनकप्रभ आदि सुभट श्रीमालो तथा प्रसन्नकीर्ति आदिके साथ जूमने लगे। (९८) युद्धत्तेत्रमें श्रीमालोने इन सुभटोंके सिर अर्द्धचन्द्र नामक बाणोंके प्रहारसे पंकजकी भाँति तोड़कर जमीन पर लुढ़का दिये। (९९) इन सेवकोंका मरण देखकर स्वयं इन्द्र उठ खड़ा हुआ। तब उसके पुत्र जयन्तने पासमें जाकर उसे रोका कि, हे प्रभो! जबतक मैं इन्हें युद्धमें धराशायो करता हूँ तबतक आप विश्वस्त होकर ठहरो। जो नाखूनसे काटा जा सकता है वहाँ कुल्हाड़ीका क्या प्रयोजन ? (१००-१०१)

श्रीमाली एवं जयन्त इन दोनोंके बीच दारुण महायुद्ध होने लगा। विविध प्रकारके आयुधोंकी टकराहटके कारण वहाँ उठती हुई चिनगारियोंका जाल-सा लग गया। (१०२) श्रीमालीने गुस्सेमें धनुष्यको खींचकर बाण छोड़ा। उससे जयन्त रथसे च्युत कर दिया गया। मूच्छांके कारण वह विद्वल हो गया। (१०२) होशमें आने पर अत्यन्त कोधमें आये हुए जयन्तने उस युद्धमें श्रीमालीको छातीके बीच गदाके प्रहारसे आधात किया। (१०४) श्रीमालीको मरा जान इन्द्रजित युद्धत्तेत्रमें रथ लेकर आया और जयन्तके सामने उपस्थित हुआ। (१०५) रावणके पुत्र इन्द्रजितने सुरेन्द्रके पुत्र जयन्तको बाणोंसे ऐसा तो जर्जरित कर दिया कि गेरुसे युक्त पर्वतको भाँति उसका शरीर रुधिरसे लाल-लाल हो गया। (१०६) बाणोंके आधातसे रक्त-प्रावित अपने पुत्रको देखकर ऐरावत हाथीके ऊपर आरूढ़ इन्द्र सहसा दौड़ा। (१०७) नगाइंके बड़े भारी आवाजके साथ बादलोंकी विरहत घटाके सरीखी रथ, घोड़े और पैदल सैनिकोंसे युक्त इन्द्रकी सेनाने इन्द्रजित-कुमारको चारों ओरसे घेर लिया। (१०८) देवताओंके सैन्यके द्वारा अपने पुत्रको युद्धमें घिरा देखकर उत्तम रथके ऊपर स्थित रावण इन्द्रके सम्मुख उपस्थित हुआ। (१०९) इधर इन्द्रके लोकपाल आये तो उधर लड़नेमें बहादुर राज्ञस भी आ डटे। कोधयुक्त वे सब एक-दूसरेके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। (११०) तलवार, बाण, चक्र, तोमर, मुद्धर, खुखरी, बर्छी तथा भालोंसे वे सुभट उस युद्धमें पीठ दिखाये बिना एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। (१११) 'मारो, मारो, मारो' इस प्रकार सैनिक चिह्ना रहे थे। 'खन खन खन खन' इस प्रकार तलवार खनखना रही थीं। बाणोंसे विद्य शरीरमेंसे 'तब्द तब्द' ऐसा शब्द निकल रहा था। (११२) हाथियोंके साथ हाथी, रथके साथ रथ, घोड़ेके साथ घोड़े और पैदलके

सीसगहिएकमेका, सामियसम्माणरुद्धमाहप्पा। जुज्झिन्त समरसूरा, कायरपुरिसा परायन्ति ॥ ११४॥ जुज्झन्ताण सहरिसं, अन्नोन्नाविडयसत्थवायम्गी । पज्जलइ सबओ चिय, जणयन्तो सहडसंतावं ॥ ११५ ॥ पडपडह-भेरि-काहरू-गयगज्जिय-तुरयहिंसियरवेणं । न सुणन्ति एक्समेकं. उल्लावं कण्णविडयं पि ॥ ११६ ॥ खमा-सर-सत्ति-तोमर-पहया लोलन्ति केइ महिवट्टे । पडिउट्टियं करेन्ता, अवरे हिण्डन्ति वरजोहा ॥ ११७ ॥ तक्लणमेत्तकत्तिय-निवडियसिररुहिरदिन्नचिका । विसमाहयत्ररवे, नचन्ति कवन्धसंघाया ॥ ११८ ॥ एयारिसम्मि जुज्हो, निवडन्ते सहडसत्थसंघाए । लङ्काहिवेग भणिओ, अह एत्तो सारही समई ॥ ११९ ॥ वाहेहि रहवरं मे, तुरियं इन्दस्स अहिमुहं समरे । किं मारिएहि कीरइ, अन्नेहि अतुल्लविरिएहिं ? ॥ १२० ॥ गुण-हृ्वअसामन्नं, इन्दत्तं जं इमेण आढत्तं। फेडिमि सबमेयं, गबं विज्ञावलुप्पन्नं॥ १२१॥ एवभणिएण सिम्धं, सारहिणा धय-वडायकयसोहो । मग-पवणसरिसवेगो, इन्दाभिमुहो रहो छुढो ॥ १२२ ॥ दट्ट्रण रावणं ते, ए.जन्तं सुरभडा भउिबमा। अह नासिउं पयत्ता, लङ्घन्ता चेव अन्नोन्नं ॥ १२३॥ भगां दट्ट्रण बलं, इन्दो एरावणद्विओ कुद्धो । मुझन्तो सरबरिसं, रक्खसनाहस्स अल्लीणो ॥ १२४ ॥ तं रावणो वि एन्तं, सरवरिसं निययबाणपहरेहि । सिग्धं दुहा विरिक्षं, करेह धगुबेयचछहत्थो ॥ १२५ ॥ घेत्रण तो सरोसं, अग्गेयं पहरणं सुरिन्देणं । लङ्काहिवस्स उवरिं, विसिज्जियं जङणपज्जलियं ॥ १२६ ॥ आरोलियं समत्यं, घणतातुग्हवियरकख़साणीयं। अह रावणेण सिग्धं, वारुणसत्थेण विज्झवियं॥ १२७॥ इन्देण पुणरिव लहुं, विसर्ज्ञियं तामसं महासत्थं । तं रावणो वि सिग्वं, उज्जोयत्थेण नासेइ ॥ १२८ ॥ जमदण्डसरिसह्रवा, नायसरा फणमणीस पज्जलिया । लङ्काहिवेण मुका, संयठं बन्धन्ति स्रसेहं ॥ १२९ ॥

साथ पैदल भिड़ गये। (११३) एक-दूसरेके सिर लेकर और इस तरह अपने-अपने स्वामियांसे सम्मान और शाबार्शा प्राप्त करनेवाले रणश्र सैनिक तो युद्ध कर रहे थे, जब कि कायर पुरुष भाग जाते थे। (११४) गुस्सेमें आकर लड़नेवाले योद्धा एक-दूसरे पर जो शस्त्र फेंकते थे उनके टकरानेसे उत्पन्न होनेवाली और सुभटोंको जलानेवालो आग चारों ओर जल रही थी। (११५) बड़े-बड़े नगाड़े, ढोल ओर काहल जैसे वाद्य तथा हाथियोंकी चिंघाड़ और घोड़ोंकी हिनहिनाहटके मारे कानमें पड़े हुए शब्द भी एक-दूसरेको सुनाई नहीं पड़ते थे। (११६) खड्ग, बाण, शक्ति एवं तोमरके प्रहारसे कई योद्धा जमीन पर लोट पड़ते थे और दूसरे अच्छे लड़ाकू उठ करके चलने लगते थे। (११७) उसी चण काटनेसे नीचे गिरे हुइ मस्तकके रक्तसे लियटे हुए घड़ोंके समृह आरोह-अवरोहके साथ बजाये जानेवाले वाद्यांकी ध्वनिमें नाचते थे। (११८)

जब इस प्रकार युद्ध हो रहा था और सुभटों द्वारा फेंके गये शस्त्र-समूह गिर रहे थे तब लङ्काधिपित रावणने सारथी सुमितसे कहा कि युद्धभूमिमें मेरा रथ तुम जल्दी ही इन्द्रके सम्मुख ले जाआ। असमान बलवाले दूसरे योद्धाओं को मारकर क्या करूँ ? (११९-२:) इसने गुण और रूपकी दृष्टिसे अयोग्य ऐसा जो इन्द्रत्व प्राप्त किया है उसे तथा विद्या एवं वलसे उत्पन्न गर्व—इन सबकों में नष्ट करता हूँ । (१२१) इस प्रकार कहनेपर सारथी ध्वज एवं पताकाओं से शोभित तथा मन और पवनके जैसा वेगवाला रथ इन्द्रके सम्मुख ले गया। (१२२) रावणको आते देख भयसे उद्विग्न देव-सुभट एक दूसरेके ऊपर गिरते-पड़ते भागने लगे। (१२३) अपने सैन्यका विनाश देखकर गुस्से में श्राया हुश्चा इन्द्र वाणोंकी वर्षा करता हुआ रावणके पास श्वा पहुँचा। (१२४) धनुष्यके वेगके कारण चंचल हाथवाले रावणने उस श्वाती हुई शर वर्षाके अपने वाणोंके प्रहारोंसे शीघ ही दुकड़े-दुकड़ेकर डाले। (१२५) तब सुरेन्द्रने रोषपूर्वक श्वागसे जलते हुए आग्नेय शस्त्रको उठाकर लंकाके राजा रावणपर छोड़ा। (१२६) अत्यन्त आकुलित समस्त राच्चससैन्यको एकत्रित करके रावणने शीघ ही वारण शस्त्रसे उस आग्नेय-शस्त्रको बुक्ता दिया। (१२७) फिर इन्द्रने फौरन ही तामस नामका महाशस्त्र फेंका। रावणने उचीत नामक शस्त्रके द्वारा उसका भी तत्काल नाश कर डाला। (१२५) बादमें लंकेश रावणने यमके दण्डके समान रूपवाले तथा फणोंमें लगे हुए मणियोंसे प्रज्वलित नाग-वाण केंके। उन्होंने समग्न देव-सेनाको बाँघ छिया। (१२५) नागोंके द्वारा

दहुण निययसेनं, बद्धं नाएहिं विगयसुहचेद्धं । गरुडस्थेण सुरवई, भुयङ्गपासे पणासेद्द ॥ १३०॥ लङ्काहिचो सुरिन्दं, दहुणं नागपासपरिमुकं। आरुइइ तक्खणं चिय, भुवणालङ्कारमत्तगयं॥ १३१॥ सक्को वि गयवरिन्दे, चिडओ एरावणे गिरिसरिच्छे । जुज्झइ दसाणणेणं, समयं हत्थी वि हत्थीणं॥ १३२॥ दोण्णि वि महागइन्दा, आविडया किंदणदृष्पमाहप्पा। उत्तुङ्गमुसलदन्ता, उप्पाइयपवया चेव॥ १३३॥ दोण्णि वि छुहन्ति घाए, दन्तेमु करेसु पुरिसगत्तेमु । गज्जन्ति गुलगुलेन्ति य, मेश इव पाउसे काले ॥ १३४॥ पगलन्तदाणसलिला, महुयरगुञ्जन्तवद्भपरिवेदा। चवलपरिहत्थदच्छा, जुज्झिन्ति रणे महाहत्थी॥ १३५॥ जाव य जुज्झिन्ति गया, ताव चिय दहमुहेण सुरनाहो । अभिलङ्किजण गिर्झो, हत्थारोहं विवाडेउ ॥ १३६॥ दिवंसुएण बद्धो, निययगहन्दं च वलइउं सिग्दं। ववगयदप्पुच्छाहो, चन्दो इव राहुगहणिम्म ॥ १३०॥ घेत्तृण पुणो मुक्को, इन्दसुओ इन्दईण संगामे । किं वा तुसेसु कीरइ, तन्दुलसारिम्म संगहिए?॥ १३८॥ घेत्तृण सुराहिवई, दसाणणो निययसाहणसमग्गो। लङ्काहिमुहो चिलओ, छायन्तो अभ्वरं विउलं ॥ १३०॥ दहुण समासन्ने, लङ्कापुरिजणवओ परियणो य। आगन्तूण अभिमुहो, अहिणन्दइ मङ्गलसएसु॥ १४१॥ किस्यसियायवत्तो, सुल्लियधुवन्तचामराजुयलो। लङ्कापुरिं पिवृहो, देवावसिं व देविन्दो॥ १४२॥ संपत्तो निययघरं, नाणाविहमणिमऊहपज्जलियं। जयसद्दुग्धुहरवो, पुष्पविमाणाउ अवइण्णो॥ १४२॥ सन्नद्ध-बद्ध-कवया जिणिऊण सत्तू, आणामिया य बहवे वरसूमिपाला।

पुबज्जिएण विमलेण सुहोदएण, लङ्काहिवो रमइ तत्थ सुहावगाढो ॥ १४४ ॥ ॥ इह पउमचरिए वेयङ्गमण-इंदबन्धण्-लङ्कापवेसणो नाम वारसमो उहेसछो समत्तो ॥

बद्ध और उस कारण सुखपूर्वक चेष्टा करना असम्भव हो गया है ऐसे अपने सैन्यको देखकर सुरपितने गरुड़ाम्न द्वारा सर्पों के बन्धनका नाश किया। (१३०) नागपाशसे विमुक्त सुरेन्द्रको देखकर रावण फौरन हो भुवनालङ्कार नामके अपने मत्त हाथीपर सवार हुआ। (१३१) इन्द्र भी पर्वत सरीखे उत्तम ऐरावत हाथीपर चढ़ा और इस तरह हाथोके साथ हाथीको भिड़ाकर रावणके साथ लड़ने लगा। (१३२) भयंकर दर्पसे गौरवशाली, मुसलके जैसे बड़े-बड़े दाँतवाले श्रीर उखाड़े हुए पर्वतके जैसे वे दोनों महागजेन्द्र एक दूसरेसे भिड़ गये। (१३३) दोनों दाँतोंपर, सूढ़ोंपर तथा पुरुष-गात्रांपर चोट लगाते थे और वर्षाकालीन बादलोंकी भाँ ति गर्जना करते थे। (१३४) जिनमेंसे मदका पानी भर रहा है और घेरा लगाकर मारे जिनपर गूँज रहे हैं तथा चपल एवं निपुण दाँतोंवाले वे दोनों हाथी युद्धमें जूभ रहे थे। (१३५) जिस समय वे हाथी लड़ रहे थे उस समय उपरसे लाँघकर और महावतको गिराकर रावणने इन्द्रको पकड़ लिया। (१३५) दिव्य वस्नसे आगृत्त और राहुसे प्रस्त चन्द्रकी भाँति दर्प एवं उत्साहसे शून्य इन्द्रने अपने हाथीको शीघ्र ही लौटा लिया। (१३७) संप्राममें इन्द्रजितने इन्द्रसुत जयन्तको पकड़कर फिर छोड़ दिया। सारक्ष्य चावल ले लेनेक पश्चान् भूसेसे क्या प्रयोजन ? (१३८) इधर इन्द्रकी हाथी, घोड़े श्रीर पैरल्फ्य सारी सेना तितरिवतर होकर भागी और वैताल्यगिरिके पास आ पहुँची। (१३९) रावणका लंका-प्रवेश—

देवेन्द्र इन्द्रको पकड़कर अपनी सेनाके साथ रावण विशाल आकाशको छाता हुआ लंकाकी स्रोर चला। (१४०) लंकानगरीके निवासी और परिजन रावणको समीपमें आते देख सामने गये और सैकड़ों मंगलाचारोंसे उसका अभिनन्दन करने लगे। (१४१) श्वेत लग्न घरे हुए और दो सुन्दर चँवर डुलाए जाते रावणने देवसभामें प्रवेश करनेवाले इन्द्रकी भाँति लंकापुरीमें प्रवेश किया। (१४२) पुष्पकविमानमेंसे नीचे उतरा हुआ स्रोर 'जय-जय' शब्दोंसे उद्घोषित रावणने नानाविध मणियोंमेंसे निकलनेवाली किरणोंसे प्रविलत स्रपने महलमें प्रवेश किया। (१४३) कवचधारी शत्रुओंको जीतकर और बहुतसे स्रच्छे-अच्छे राजास्रोंको झुकाकर पूर्वार्जित विमल पुण्योद्यके प्रभावसे सुखमें छीन लंकानरेश रावण वहाँ आनन्दकीड़ा करने लगा। (१४४)। पदमचिरतमें वैताल्यगमन, इन्द्रवन्धन तथा लंकाप्रवेश नाम वारहवाँ उद्देश समाप्त हुआ।

### १३. इन्दनिश्वाणगमणाहियारो

एतो इन्दस्स भडा, पुरओ काऊण तं सहस्सारं। पत्ता रावणभवणं, पिंडहारिनवेइओ दिद्यो ॥ १ ॥ काऊण सिरपणामं, उविवद्यो आसणे समासन्ने। तो भणइ सहस्सारो, दहवयणं आयरतरेणं॥ २ ॥ नो तुज्झ पुरिसयारो, निबंडिओ विक्रमो पयावो य । मुञ्चसु न किंचि कर्ज्ञं, इमेण इन्देण रुद्धेणं॥ ३ ॥ भणइ तओ दहवयणो, नइ मह लक्षाएँ कज्जवकयारं। फेडेहि अपिरतन्तो, दियहे दियहे निययकालं॥ १ ॥ संमज्जिओवलित्ता, काऊण मही इमाएँ नयरीए। कुसुमेहि अच्चियवा, सुरिहसुगन्धेहि दिबेहि॥ ५ ॥ एयारिसे निओगे, अज्जपभूइं महं नइ करेहि। मुञ्चामि तओ इन्दं, कत्तो पुण अन्नभेदेणं?॥ ६ ॥ गं रावणेण भणिओ, सलोगपालो तओ सहस्सारो । इन्दस्स मोयणहे, अह इच्छइ सबमेयं तु॥ ० ॥ लङ्काहिवेण मुक्को, इन्दो वरदाण-माण-विभवेणं। सम्माणिऊण भणिओ, अज्जपभूइं महं भाया॥ ८ ॥ मुञ्जसु वेयङ्गुगिरिं, रहनेउरचक्कवालनयरत्थो । इन्दिय-मणाभिरामं, अणुहवसु सुहं नहिच्छाए॥ ९ ॥ भणिऊण एवमेयं, सहस्सारो सुरवईण संजुत्तो । पत्तो सलोगपालो, रहनेउरचक्कवालपुरं॥ १० ॥ निययभवणं पविद्वो, सक्को विज्ञाहरेहि थुबन्तो । सेसा वि लोगपाला, सपुराइँ गया सपरिवारा॥ ११ ॥

इन्द्रस्य वैराग्यम्-

इन्दो उिबग्गमणो, न य भवणे आसणे धिइं कुणइ। न य कुसुमवरुज्ञाणे, पउमसरे नेव रमणिज्ञे ॥ १२ ॥ इन्तासु न देइ मणं, इन्दो चिन्तावरो जिणाययणं। गन्तूण पर्णामऊण स, इच्छइ भङ्गं विचिन्तेन्तो ॥ १२॥ धिद्धी! अहो! अकज्ञं, किं कीरइ खेयराण रिद्धीए। विज्ञु व चञ्चलाए, इन्दाउहलेहसरिसाए?॥ १४॥ ताओ चिय विज्ञाओ, ते य भडा ते य गय-तुरङ्गा य। तिणसरिसं व भुयवलं, जायं पुण्णावसाणम्म ॥ १५॥

### १३. इन्द्रका निर्वाणगमन

इधर सहस्नारको आगे करके प्रतिहार द्वारा निवेदित इन्द्रके सुभट रावणके महलमें आ पहुँचे। (१) शिरसे प्रणाम करके समीपवर्ती आसनके ऊपर सहस्नार बैठा। बादमें वह अत्यन्त आदरपूर्वक रावणसे कहने लगा कि तुम्हारा जो पौरुष, विक्रम एवं प्रताप है वह सिद्ध हुआ है। अब इस इन्द्रको बन्धनमें रखनेका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। (२०३) इसपर रावणने कहा कि, यदि मेरी लंकामेंसे प्रतिदिन नियत समयपर खिन्न हुए बिना कूड़ा-करकट दूर करे, इस नगरीकी जमीन बुहारकर लीपपोत दे और सुगन्धित दिव्य पुष्पों द्वारा इसकी पूजा करे—इस प्रकारका मेरा आदेश है। यदि वह आजसे उसका पालन करे तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, दूसरी तरहसे उसकी मुक्ति कैसे सम्भव है ? (४-६) रावणने जो कुछ कहा वह सब लोकपालोंके साथ सहस्नारने इन्द्रकी मुक्तिके लिये मंजूर किया। (७) रावणने इन्द्रको छोड़ दिया। वरदान, सम्मान एवं वैभवसे उसका सम्मान करके कहा कि आजसे तुम मेरे भाई हो। (६) रथनू पुर-चक्रवाल नगरमें रहकर वैताल्यागिरका उपभोग करो तथा इन्द्रिय एवं मनको अच्छे लगनेवाले सुखका यथेच्छ अनुभव करो। (९) 'ऐसा ही हो' ऐसा कहकर सुरपित इन्द्र और लोकपालोंके साथ सहस्नार रथनू पुरचक्रवालपुरमें आ पहुँचा। (१०)

बिद्याधरोंके द्वारा स्तुत इन्द्रने अपने भवनमें प्रवेश किया। दूसरे लोकपाल भी परिवारके साथ अपने अपने नगरको चले गये। (११) खिक्र मनवाले इन्द्रको अपने भवनमें, सिंद्दासनके ऊपर, पुष्पोंसे छाये हुए उत्तम विमानमें और रमणीय पद्मसरोवरमें कहींपर भी शान्ति नहीं मिलती थी। (१२) चिन्तापरायण इन्द्रका अपनी पिल्लगोंमें भी मन नहीं लगता था। वह जिनचैत्यमें जाकर और वन्दन करके अपनी पराजयके बारेमें सोचने लगा कि इस अकार्यके लिए मुक्ते धिकार है। बिजलीकी भाँति चंचल और इन्द्रधनुष्यकी रेखाकी भाँति चणिक खेचरोंकी इस ऋदिको लेकर मैं क्या कहाँ ? (१३-१४) चे ही विद्याएँ थीं, वे ही सुभट तथा हाथी-घोड़े थे तथा वैसा ही भुजवल था, फिर भी पुण्य समाप्त होनेपर वे सब

वेरियनिहेण मज्झं, जाओ लङ्काहिवो परमवन्धू। निस्सारसुद्दासत्तो, जेणं पडिबोहिओ इहाँ ॥ १६ ॥ इन्दिय-मणाभिरामं, सबं सुहसंगमं पयहिऊण । गिण्हामि पावमहणी, पबज्जा जिणवरमयम्मि ॥ १७ ॥ एयम्मि देसयाले, साहू निवाणसंगमो नामं। तं चेव जिणाययणं, अवहण्णो गयणमग्गाओ ॥ १८ ॥ दहुण मुणिवरिन्दं, सको अब्सुद्दिओ सपरितोसो । ओणमियउत्तमङ्गो, वन्दइ परमेण भावेण ॥ १९ ॥ साहू वि जहायारं, काऊण जिणिन्दचन्दपिडमाणं । दिन्नासणोविविद्दो, तवतेयसिरीऍ दिप्पन्तो ॥ २० ॥ इन्द्रस्य पूर्वभवचरितम्—

पुणरिव निमऊण मुँणी, पुच्छइ सिक्को परेण विष्णाएणं । सामिय ! फहेिह मज्झं, पुष्ठभवं जं जहावत्तं ॥ २१ ॥ अह साहिउं पवत्तो, साह तं पुष्ठजम्मसंबन्धं । कह वि भमन्तेण तुमे, रुद्धा वि हु माणुसो जाई ॥ २२ ॥ नयरे सिहिपुरिनामे, दालिह्कुरुम्म तत्थ उप्पन्ना । दुिह्या अरुक्खणगुणा, वाहीसयपीडियसरीरा ॥ २३ ॥ माया पिया य तीए, कारुगया दो वि कम्मजोएणं । कहकह वि जीविया सा, रोगुच्छिट्टेण भत्तेणं ॥ २४ ॥ फुडियकर-पायजुयरा, लुक्खसरीरा कुवत्थपरिहाणा । परिभमइ दुक्खियमणा, भेसिज्जन्ती जणवएणं ॥ २५ ॥ कम्मपरिनिज्जराए, कारुं काऊण तत्थ उववन्ना । किपुरिसस्स मिहिल्या, नामेणं खीरधार ति ॥ २६ ॥ तत्तो चुया समाणी, रयणपुरे धारिणीएँ, गञ्भिम । गोमुहकुडिम्बयसुओ, सहस्सभाओ समुप्पन्नो ॥ २७ ॥ सम्मत्तं पिडवन्नो, सहस्सभाओ अणुष्वयसमग्गो । कारुं काऊण तओ, मुक्कविमाणे समुप्पन्नो ॥ २८ ॥ चिवऊण विमाणाओ, पुक्छे रयणसंचए नयरे । गुणवछीए पुत्तो, जाओ चिय मिणरए नयरे ॥ २९ ॥

तिनकेके समान सिद्ध हुए। (१४) शत्रुतुल्य होनेपर भी रावण, जिसने यहाँ इन निःसार सुखोंमें आसक्त मुझे जगाया है, मेरा परमवन्धु सिद्ध हुन्ना है। (१६) इन्द्रिय एवं मनको सुन्दर प्रतीत होनेवाले सारे सुख-साधनोंको छोड़कर पापका नाश करनेवाली जिनवरके धर्ममें जो प्रव्रज्या है वह मैं श्रंगीकार कहूँ। (१७)

उसी समय निर्वाणसंगम नामके एक साधु गगनमार्गसे उस जिनभवनमें उतरे। (१८) उस मुनिवरको देखकर आनन्दसे युक्त वह शक खड़ा हुआ और मस्तक धुकाकर उत्कृष्ट भावके साथ वन्दन किया। (१९) तपके तेजकी कान्तिसे देदीप्यमान वह मुनि जिनेश्वरदेवकी प्रतिमाओंका अपने आचारके अनुरूप (पूजन) करके दिये हुए आसनपर बैठे। (२०) मुनिको पुनः नमस्कार करके शक्रने अत्यन्त विनयके साथ पूछा कि, हे स्वामी! मेरा जो और जैसा पूर्वभव था उसके बारेमें आप कहें। (२१) इसपर वह साधु उसके पूर्वजन्मके सम्बन्धमें कहने छगे—

# इन्द्रके पूर्वभवोंका वृत्तान्त-

परिश्रमण करते हुए तुने किसी प्रकार मानवजन्म प्राप्त किया। (२२) शिखिपुर नामक नगरमें एक दरिद्र कुलमें छन्नण एवं गुणसे रहित तथा सैकड़ों रोगोंसे पीड़ित एक छड़की उत्पन्न हुई थी। (२३) दुर्भाग्यवश उसके माता-पिता दोनों मर गये। लोगोंका जूठा श्रम खाकर वह किसी तरह जोती रही। (२४) फटे हुए हाथ-पैरोंवाली, रूच शारीर तथा गन्दे व फटे-पुराने वस्न पहनो हुई और लोगोंसे उराई-धमकाई जाती वह मनमें दुःखित होकर इधर-उधर भटकती रहती थी। (२५) कर्मकी निर्जरावश मरनेके पश्चात् वह किंपुरुषको स्त्री चीरधाराके नामसे वहाँ उत्पन्न हुई। (२६) वहाँसे च्युत होनेपर रत्नपुरमें धारिणीके कृषक गोमुखके पुत्र सहस्रभानुके रूपमें उत्पन्न हुई। (२७) सम्यक्तवधारी सहस्रभानुने अणुव्रत अंगीकार किये। वहाँसे मरकर वह शुक्र नामक विमानमें उत्पन्न हुआ। (२८) विमानसे च्युत होकर पूर्वके रत्नसंचय नगरमें मणिरत्नकी पत्नी गुणवल्लीके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ। (२८) उस नन्दिवर्द्धनने राज्य करनेके पश्चात् जिनवरके

१. महणि पव्वज्ञं—प्रत्य । २. मुणि—प्रत्य ।।

अह नन्दिवद्धणो सो, रज्जं काऊण जिणवरेण समं । पबइओ करिय तवं, गेविज्जं उत्तमं पत्तो ॥ ३०॥ अहमिन्दपवरसोक्खं, भोतृण चुओ इहं भरहवासे । मणसुन्दरीऍ जाओ, सहसारसुओ तुमं इन्दो ॥ ३१ ॥ इन्दत्तं पडिवन्नो, मणाभिलासेण गब्भसमयम्मि । इह चक्कवालनयरे, जाओ विज्ञाहराहिवई ॥ ३२ ॥ किं परितप्पसि दीहं, जह संगामे विणिजिओ अहयं ?। एयनिमित्तेण तमं, कम्मकलङ्काउ मुचिहिसि ॥ ३३ ॥ किं न सरिस नं पुबं, की रुन्तेण वि य दुण्णएण कयं । तं सबं फुडवियडं, कहेमि निसुणेहि एगमणो ॥ ३४ ॥ नयरे अरिंजयपुरे, जलगसिहो नाम खेयराहिवई । महिला से वेगवई, दुहिया वि य होइ आहल्ला ॥ ३५ ॥ तीए सयंवरहे, मिलिया विज्ञाहरा बहुवियप्पा। बल-रिद्धिसमुदएणं, तुमं पि पत्तो तिह चेव ॥ ३६ ॥ चन्दावत्तपुरुत्तम-सामी आणन्दमालिणो नामं। गहिओ सयंवराए परभवकम्माणभावेणं ॥ ३७ ॥ परिणेऊण नरिन्दो, तं कत्रं रूत-जोबणापुण्णं। रइसागरोवगाढो, भुञ्जइ भोगे सुरवरो ब ॥ ३८ ॥ तत्तो पभूइ तुह्यं, ईसावसरोसपसरियसरीरो । न य छड्डिस अणुबन्धं, तस्पुवरिं नन्दिमालिस्स ॥ ३९ ॥ अह अन्नया कयाई. संजमकम्मोदएण पडिबुद्धो । निक्लमइ निद्माली, चइऊण परिगाहा-८ऽरम्भं ॥ ४० ॥ विहरन्तो संपत्तो. नदीऍ हंसावलीऍ तीरम्मि । समणसहिओ मङ्ग्पा. दिट्टो य तुमे भमन्तेण ॥ ४१ ॥ ओलिक्खओ य साह, झाणत्थो पबए रहावत्ते। सरियं ते जं वत्तं. आहल्लाकारणं सबं।। ४२ ॥ रुट्टेण तुमे बद्धो, समणो सबेसु चेव अङ्गेसु । तह वि न कम्पइ समणो, मेरू विव वायगुञ्जाहि ॥ ४३ ॥ समणस्स निययभाया, साह् कलाणगुणधरो नामं। दहूण य उवसम्गं, रुद्दो पिंडमं समाणेइ ॥ ४४ ॥ कोवाणलेण सिग्धं, डिहऊण निरूविओ समाणेणं । सबसिरीऍ महरिसी, उवसिमओ तुज्झ महिलाए ॥ ४५ ॥

पास दीचा ली और तप करके उत्तम प्रेवेयक विमानमें उत्पन्न हुआ। (३०) अहमिन्द्रके समान उत्तम सुलका उपभोग करके वहाँसे च्युत होनेपर इसी भरतचेत्रमें मनःसुन्दरीसे उत्पन्न तुम सहस्नारके पुत्र इन्द्र हुए हो। (३१) गर्भसमयमें तुमने जो मनमें अभिलाषा की थी उससे तुमने इन्द्रत्व प्राप्त किया है। इस चक्रवाल नगरमें तुम विद्याधरोंके अधिपति हुए हो। (३२) लड़ाईमें मैं हराया गया, ऐसा दीर्घ कालसे अनुताप तुम क्यों करते हो १ इस निमित्तसे तुम कर्मरूपी कलंकसे मुक्त हो जाओंगे। (३३) खेलखेलमें तुमने पूर्वकालमें जो दुर्नीति की थी वह क्या तुम्हें याद नहीं आ रही १ वह सब मैं स्फुटरूपसे कहता हूँ। तुम बरावर ध्यान देकर सुनो। (३४)

अरिजय नामक नगरमें ज्वलनसिंह नामका एक खेचराधिपित था। उसकी स्नी नेगवती थी तथा अहल्या नामकी एक पुत्री भी थी। (३५) उसके स्वयंवरमें वल एवं ऋद्विसे सम्पन्न अनेक विद्याधर इकट्ठे हुए थे। तुम भी वहाँपर आये थे। (३६) पूर्वजन्मके कर्मके फलरूप उस स्वयंवरा कन्या अहल्याने चन्द्रावर्त नामक उत्तम नगरके त्रानन्दमालिवर नामक स्वामीको अंगीकार किया। (३०) रूप एवं यौवनसे पूर्ण उस कन्याके साथ शादी करके प्रेमके सागरमें लीन वह राजा उत्तम देवकी भाँति भोगोंका उपभोग करने लगा। (३८) तबसे लेकर ईच्यावश जिसके समप्र शरीरमें रोप व्याप्त हो गया है ऐसे तुमने उस नन्दिमालीके उत्तर वैरमाव नहीं छोड़ा। (३९) एक बार संयमजनक कर्मके उदयसे नन्दिमालीको बोध हुआ और परिम्नह एवं आरम्भका त्याग करके उसने दीजा ले ली। (४०) श्रमणोंके साथ विहार करता हुआ वह महात्मा इंसावली नदीके तीरपर आ पहुँचा। घूमते हुए तुमने उसे देखा। (४१) रथावर्त पर्वतके उत्तर ध्यानस्थ उस मुनिको तुमने पहचान लिया। अहल्याके कारण जो कुछ हुआ था वह सब तुम्हें याद हो आया। (४२) क्रोधमें आकर तुमने सभी अंगोंसे उस साधुको बाँध लिया, किर भी गुंजारव करते हुए वायुसे जिस तरह मेरपर्वत कम्पित नहीं होता उसी तरह वह कंपित न हुआ। (४३) श्रमणका अपना भाई और कल्याणगुगधर नामका साधु इस उपसर्गको देखकर कुद्ध हुआ। उसने प्रतिमायोग (ध्यान) पूर्ण किया। (४४) फौरन ही कोपरूपी अग्निसे जलाकर श्रमणने देखा। तुम्हारी पत्नी सर्वशीने उस महर्षिको शान्त किया। (४५) सम्यक्तवयुक्त बुद्धिवाला और दयालु वह श्रमण उस कीको देखकर तत्काल शान्त हो

सम्मत्तभावियमई, तं महिलं पेच्छिउं दयावजो । समणो पसन्नमणसो, जाओ श्विय तक्खणं चेव ॥ ४६ ॥ निम्ममिनरहङ्कारं, जो निन्दइ साहवं दढचिरत्तं । आहणइ सबइ मुद्धो, सो पावइ दीहसंसारं ॥ ४७ ॥ एवं नाऊण तुमे, पुण्णस्स पराभवस्स य विसेसं । धम्मेण नविर द्धिज्जइ, एयं दुक्खासयं सबं ॥ ४८ ॥ सुणिऊण निययचिरयं, सक्को संवेगजायसङ्भावो । पणमइ मुणी निसण्णो, पुणो पुणो मुणियपरमत्थो ॥ ४९ ॥ दाऊणं उवएसं, साहू संपिथओ निययठाणं । इन्दो वि सयलराजे, ठवेई पुत्तं विरियदत्तं ॥ ५० ॥ अन्नोन्नजोगकरणेहि तवोविहाणं, काऊण कम्मकलुसस्स य सक्कनासं ।

अन्नान्ननागकरणाह तवाावहाण, काऊण कम्मकल्लसस्स य सक्कनास । उप्पन्ननाणविमलामलसुद्धैभावो, इन्दो सिवं उवगओ परिनिट्टियट्टो ॥ ५२ ॥ ॥ इय प्रमुचरिए इन्दनिन्वाणगमणो नाम तेग्समो एक्ट्रेसओ समत्तो ॥

### १४. अणंतविरियधम्मकहणाहियारो

अह सो सुरिन्दनाहो, मेरुं गन्तूण चेइयहराइं। थोऊण पडिनियत्तो, आगच्छइ निययलीलाए ॥ १ ॥ घणगुरुगभीरसिरसं, सद्दं सोऊण रावणो खुहिओ। पेच्छइ य पलोयन्तो, कुंकुमवण्णं दिसाचकं ॥ २ ॥ पिरपुच्छइ मारीई, कस्सेसो मेहसिरिसिनिग्धोसो?। किं वा इमं समत्थं, भुवणं रत्तारुणच्छायं?॥ ३ ॥ भणइ तओ मारीई, सुवण्णतुङ्गे अणन्तविरियस्स । लोगा-ऽलोगपगासं, उप्पन्नं केवलं नाणं॥ ४ ॥ जन्ताण साहुमूलं, देवाणं एस तूरनिग्धोसो। मणिमउडिकरणपसरिय—रएण भुवणं पि विच्छुरियं॥ ५ ॥

गया। (४६) ममत्व एवं अहंकार रहित तथा चिरत्रमें दृढ़ ऐसे साधुकी जो मूर्ख निन्दा करते हैं, उन्हें मारते हैं या दुःखी करते हैं वे दीर्घ संसार प्राप्त करते हैं। (४५) इस प्रकार पुण्य एवं पराभवके बोच जो विशेषता है वह तुम जानो। वस्तुतः इस समूचे दुःखका आधार धर्मसे हो नष्ट होता है। (४८)

अपने पूर्वाचरणके बारेमें सुनकर वैराग्यभाव जिसे उत्पन्न हुआ है ऐसे उस इन्द्रने मुनिको वन्द्रन किया और परमार्थपर पुनः पुनः विचार करता हुआ बैठा। (४९) उपदेश देकर साधुने अपने स्थानकी स्रोर प्रस्थान किया। इन्द्रने भी अपने समप्र राज्यपर वीर्यदत्त नामक पुत्रको स्थापित किया। (५०) माता, पिता, स्वजन एवं पित्नयोंकी अनुमित प्राप्त करके इन्द्रने दु:खके विनाशके छिए जिनोपिद्य प्रत्रज्या स्थंगीकार की। (५१) विभिन्न योग एवं करणोंसे तपविधि करके तथा कर्मक्रपी मैछका सर्वनाश करके निर्मछ ज्ञान एवं निष्कछंक व शुद्ध भाववाले और स्रर्थके पारगामी इन्द्रने मोन्न प्राप्त किया। (५२)

। पद्मचरितमें इन्द्रका निर्वाण-गमन नामक तेरहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# १४. अनन्तवीर्यका धर्मोपदेश

एक बार वह सुरेन्द्रनाथ रावण मेरपर्वत पर जाकर श्रीर चैत्यगृहों सतवन करके आरामसे वापस छीट रहा था (१) बादछके समान अतिगम्भीर शब्द सुनकर रावण क्षुब्ध हुआ। चारों तरफ दृष्टि ढाछने पर उसने कुंकुमके सदृश वर्णवाली दिशाएँ देखीं। (२) उसने मारीचिसे पूछा कि मेघके समान यह निर्घोष किसका है ? श्रीर यह समग्र लोक अरुणके समान छाछकान्तिवाछा क्यों हो गया है ? (३) इस पर मारीचिने कहा कि सुवर्णगिरिके ऊपर अनन्तवीर्यको छोक एवं अलोकको प्रकाशित करनेवाछा केवछज्ञान हुआ है जो प्राणियोंके कल्याणके मूळक्ष है। देवोंके वाद्योंका यह निर्घोष है तथा उनके मुकुटोंकी मणियोंमेंसे निकछनेवाछी किरणोंके प्रकाशसे यह विश्व व्याप्त हो गया है। (४-५) उसका

सुणिजण तस्स वयणं, अवइण्णो रावणो जिणयतोसो । वन्दइ सुणिवरवसहं, तिक्खुँत पयाहिणं काउं ॥ ६ ॥ ताव चिय पढमयरं, देवा अभिवन्दिजण उविवृहा । बोओ सुराहिवो इव, तत्थाऽऽसीणो दहसुहो वि ॥ ७ ॥ देव-मणुएसु एत्तो, खेयरवसहेसु आसणस्थेसु । सीसेण तत्थ समणो, जोविहयं पुच्छिओ धम्मं ॥ ८ ॥ तो फुड-वियडपयत्थं, निम्मरु-निउणं सहावमहुरिगरं । किह्जण समाढत्तो, बन्धं मोक्लं च सुणिवसहो ॥ ९ ॥ अष्टुविहकम्मबद्धो, जीवो परिभमइ दीहसंसारं । दुक्खाणि अणुह्वन्तो, उदएणं वेयणिज्ञस्स ॥ १० ॥ जइ कह वि माणुसत्तं, रुभइ य परिनिज्जराएँ कम्माणं । तह वि य न कुणइ धम्मं, रस-फिरसवसाणुगो जीवो ॥ ११ ॥ रत्ता दुट्टा मूढा, जे एत्थ कुणन्ति पावयं कम्मं । ते जन्ति नरयरुगेयं, बहुवेयणसंकु घोरं ॥ १२ ॥ वचन्ति महारम्भा, महाहिगरणा परिमाहमहन्ता । तिबकसायपरिणैया, ते वि य नर्यं पवज्जन्ति ॥ १३ ॥ नरक गति:—

माया-िषइ-गुरु-भाया-भिगणी-पत्ती-सुयं च घाएन्ति । ते चण्डकम्मकारी, वच्चन्ति मेया महानरयं ॥ १४ ॥ मंसरसलुद्धगा वि य, वाउरिया वाह-मच्छवन्धा य । आलीविया वि चोरा, गामा-ऽऽगर-देसघाया य ॥ १५ ॥ जे वि य मारेन्ति पस्, पुरोहिया होमकारगुज्जुता । गुम्माहिवई वि नरा, ते वि य नरगोवगा हुन्ति ॥ १६ ॥ सीह-ऽच्छभल्छ-चित्तय-तन्तुय-तिमि-मयर-मुंसुमारा य । वच्चन्ति ते वि नरयं, जोवाहारा महापावा ॥ १७ ॥ पाडिप्पवग-बलाया, गिद्धा कुरुला य वञ्जला चेव । उरगा महोरगा वि य, सबे ते नरयपहगामी ॥ १८ ॥ एए उ महारम्भा, भणामि एत्तो महाहिगरणा य । जे नरवईण मन्ती, दूया आएसदाया य ॥ १९ ॥

कथन सुनकर आनन्दमें आया हुआ रावण नीचे उतरा श्रीर तीन बार प्रदिश्तणा देकर सुनियोंमें वृषभके समान श्रेष्ठ ऐसे उन सुनिवरको वन्दन किया। (६) तवतक तो वन्दन करके पहले ही देव बैठ गये थे। दूसरे सुरेश अर्थात् इन्द्रके जैसा रावण भी वहाँ जाकर बैठा। (७) वहाँ देव, मनुष्य तथा उत्तम विद्याधरों के श्रासन पर बैठ जाने पर किसी एक शिष्यने श्रमण भगवान्से जीवोंके लिए कल्याणकर धर्मके बारेमें पूछा। (८) तब स्फुट एवं गम्भीर पद तथा अर्थवाली, अत्यन्त निर्मल और श्रत्यन्त मधुर वाणीमें सुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे अनन्तवीय प्रभुने बन्ध एवं मोक्तके बारेमें कहना श्रुरू किया। (९)

आठ प्रकारके कमोंसे बद्ध जीव वेदनीय कर्मके ख्दयके अनुसार दु:खोंका अनुभव करता हुन्ना दीर्घ संसारमें परिश्रमण करता है। (१०) कमोंकी निर्जरावश यिद वह किसी तरह मनुष्यभव प्राप्त करता है तो भी रस एवं स्पर्शके वशीभूत होकर जीव धर्म नहीं करता। (११) इस संसारमें जो दुष्ट एवं मूद् जीव पापकर्म करते हैं वे अत्यन्त वेदनासे भरे हुए घोर नरकछोकमें जाते हैं। (१२) जो हिंसादि महान आरम्भ-समारम्भ करनेवाछे हैं, जो अत्यन्त असंयमी होते हैं, जो बड़ा भारी परिग्रह रखते हैं और जो क्रोधादि तीव्र कषायोंसे युक्त होते हैं वे भी नरकमें जाते हैं। (१३) जो माता, पिता, गुरु, भाई. बहन, पत्नी और पुत्रका घात करते हैं—ऐसे भयंकर कर्म करनेवाछे भी मर करके घोर नरकमें जाते हैं। (१४) मांस एवं रसमें लुब्ध, शिकारी, बहेलिये, मच्छीमार, श्राग छगानेवाछे, चोर, गाँव नगर एवं देशका विनाश करनेवाछे तथा यज्ञके छिए उद्युक्त जो पुरोहित पशुको मारते हैं और जो मनुष्य सेनाके अधिपित होते हैं वे भी नरकमें जानेवाछे होते हैं। (१४-१६) सिंह, रींछ-भाख, चिता तथा तन्तु (जछजन्तु-विशेष), मछछी, मगरमच्छ एवं सुसुमार (मस्य-विशेष) जीवोंका आहार करनेवाछे ऐसे जो महापापी पशु हैं वे भी नरकमें जाते हैं। (१७) पारिप्रवक (पत्ती-विशेष) बगुछे, गीध, कुरुछ (पत्ती-विशेष), वंजुछ (पत्ती-विशेष), सर्प तथा महानाग—ये सभी नरकमार्गके श्रनुगामी हैं। (१८) ये सब महारम्भ श्रर्थात् हिंसादि पापाचार करनेवाछे हैं। अब जो महाधिकरण अर्थात् असंयमी हैं उनके बारेमें कहता हूँ। राजाके जो मंशी, दृत तथा आहाका पाछन करनेवाछे हैं। जो बाण एवं अस्रविद्याके उपाध्याय हैं, जो विष एवं द्यतके प्रयोक्ता

१. त्रिवारा। २. सृताः। ३. वागुरिकाः।

ईसत्थउवज्झाया, विसन्तोगपउञ्जणा अल्प्यिवादी । मरिऊण नित्त निरयं, निरन्दनेमित्तिया ने य ॥ २० ॥ अने वि एवमाई, वायाए अज्ञिणन्ति ने पावं । ते सबे अहिगरणा, हवन्ति नरओवगा मणुया ॥ २१ ॥ चक्कहरा य निरन्दा, मण्डलिया रष्टसामिणो ने य । अने वि एवमाई, बहवे नरओवगा होन्ति ॥ २२ ॥ मण-वयण-कायगुत्तं, निरहंकारं निइन्दियं धोरं । समणं च नो दुगुञ्छइ, सो वि य नरयं समज्जेइ ॥ २३ ॥ एवंविहा य नीवा, नरए बहुवेयणा समुप्पन्ना । छिज्जन्ति य भिज्जन्ति य, करवत्त-ऽसिपत्त-नन्तेसु ॥ २४ ॥ सीहेसु य वम्घेसु य, पक्स्वीसु य लोहतुण्डमाईसु । खज्जन्ति आरसन्ता, पावा पावन्ति दुक्खाइं ॥ २५ ॥ विध्यातिः—

जे पुण नियडीकुडिला, कूडतुला-कूडमाणववहारी । रसभेदिणो य पावा, जे य ठिया करिसणाईसु ॥ २६ ॥ अत्रे वि एवमाई, इन्दियवसगा विमुक्कधम्मधुरा । अट्टज्झाणेण मया, ते वि य गच्छन्ति तिरियगईं ॥ २७ ॥ निच्चं भयद्दुयमणा, असण-तिसा-वेयणापरिगाहिया । अणुहोन्ति तिरियजीवा, तिक्खं दुक्खं निययकालं ॥ २८ ॥ मनुष्यगितः—

गो-महिसि-उष्ट-पसुया, तणचारी एवमाईया बहवे । मिरऊण होन्ति मणुया, मन्दकसाया नरा जे य ॥ २९ ॥ आरिय-अणारिया वि य, कुलेसु अहमुत्तमेसु उववन्ना । अप्पाउया य दीहाउया य जीवा सकम्मेसु ॥ ३० ॥ केएथ अन्ध-बहिरा, मूया खुज्जा य वामणा पङ्कु । धणवन्ता गुणवन्ता, केइ दिरहेण अभिभूया ॥ ३१ ॥ लोभमहागहगिहया, केई पविसन्ति रणमुहं सूरा । अवरे य सायरवरे, वीईसंघट्टकल्लोले ॥ ३२ ॥ केएथ अडविमज्झे, सत्थाहा पविसरन्ति बीहणयं । अन्ने वि करिसणाईवावारसएसु संजुत्ता ॥ ३३ ॥ वेचगितः—

एवं मणुयगईए, सबत्तो जाणिऊण दुऋताइं। सहरागसंजमा वि य, करेन्ति धम्मं बहुवियप्पं ॥ ३४ ॥

हैं, जो श्रमत्यवादी हैं तथा राजाके जो ज्योतिषो हैं वे मर करक नरकमं जाते हैं। (१६-२०) ऐसे ही दूसरे भी जो वचनके पापको नहीं जीतते वे सब अधिकरण (असंयमी) मनुष्य नरकमें जानेवाले होते हैं। (२१) चक्रवर्ती राजा, सामन्त, जो राष्ट्रके अधिपति होते हैं वे तथा ऐसे दूसरे भी बहुतसे नरकगामी होते हैं। (२२) मन, वचन एवं कायाका संयम करनेवाले, निरहंकार, जितेन्द्रिय तथा धीर ऐसे श्रमणकी जो निन्दा करता है वह भी नरक प्राप्त करता है। (२३) अत्यन्त वेदनावाले नरकोंमें उत्पन्न ऐसे जीव करवत, तलवार तथा यंत्रों द्वारा काटे तथा खण्ड खण्ड किये जाते हैं। (२४) सिंह, व्याव्र तथा लोहतुएड आदि पित्रयों द्वारा वे खाये जाते हैं। उस समय चिल्लाते हुए वे पापी दु:ख प्राप्त करते हैं। (२५) जो कपटी और कुटिल होते हैं, जो मूठे तौल और सूठे मापसे व्यवहार करते हैं, जो रसवालो चीजोंमें मिलावट करते हैं, जो खेती आदिमें लगे हुए हैं तथा दूसरे भी ऐसे ही जो इन्द्रियके वशीभूत एवं धर्मधुराका त्याग करनेवाले होते हैं वे भी आर्तध्यानसे मरकर तिर्यंच गितमें जाते हैं। (२६-२७) भयसे पीड़ित मनवाले तथा खाने-पीनेकी वेदनासे व्याकुल पशु-पत्ती द्यादि तिर्यंच जोव नियत काल तक अर्थात् आयुष्यपर्यन्त सदैव तील दु:खका अनुभव करते हैं। (२८) गाय, भैंस तथा ऊट और ऐसे ही दूसरे घास खानेवाले पशु तथा मन्द कवायवाले मनुष्य मर करके मनुष्य होते हैं। (२८) वाल्प आयुष्य प्रथवा दीघे आयुष्यवाले जीव अपने कमेंक अनुसार आर्थ अथवा द्याचे तथा उत्तम अथवा अथम कुलोंमें उत्पन्न होते हैं। (३०) कोई यहाँ पर अन्धे, बिहरे, गूँगो, कुबड़े, बौने, पंगु होते हैं, कोई धनी और गुनी होते हैं तो कोई दारिद्रधसे अभिभूत होते हैं। हम संसारमें कई सार्थवाह बीहड जंगलों प्रवेश करते हैं तो दूसरे सरंगोंके टकरानेसे शब्दायमान समुद्रमें प्रवेश करते हैं। इस संसारमें कई सार्थवाह बीहड जंगलों प्रवेश करते हैं तो दूसरे खेती आदि सैकड़ों व्यापारों जो जुड़े हुए हैं। (३१-३३) इस प्रकार मनुष्यतिमें चारों ओर दुख है ऐसा जानकर सरागासंयमी (गृहस्थ) अनेक प्रकार के प्रवेश करते हैं। (३४) पाँच अणुत्रतसे युक्त

पञ्चाणुवयजुत्ता, केएत्थ अकामनिज्जराए य । एवंविहा मणुस्सा, मरिऊण लहन्ति देवत्तं ॥ ३५ ॥ केएत्थ भवणवासी, वन्तर-जोइसिय-कण्पवासी य । जोगिवसेसेण पुणो, हवन्ति अहमुत्तमा देवा ॥ ३६ ॥ एवं चउप्पयारे, संसारे संसरन्ति कम्मवसा । जीवा मोहपरिणया, तं सिवसोक्खं अपावेन्ता ॥ ३७ ॥ सपात्रकुपात्रं दानं, तत्प्रकाराः, फलं चः—

दाणेण वि रुभइ नरो, सुमाणुसत्तं तहेव देवत्तं। जं देइ संजयाणं, चारित्तविसुद्धसीलाणं॥ ३८॥ जे नाण-संजमरया, अणन्नदिद्दी जिइन्दिया धीरा। ते नाम होन्ति पत्तं, समणा सबुत्तमा लोए॥ ३९॥ सुह-दुक्खेसु य समया, जेसिं माणे तहेव अवमाणे। लाभा-ऽलाभेन्य समा, ते पत्तं साहवो भणिया॥ ४०॥ भावेण य जं दिन्नं, फासुयदाणोसहं मुणिवराणं। तं इन्दियाभिरामं, विउलं पुण्णप्फलं होइ॥ ४१॥ मिच्छिदिद्दीण पुणो, जं दिज्जइ राग-दोसमूदाणं। आरम्भपिरणयाणं, तं चिय अफलं हवइ दाणं॥ ४२॥ कूएकरसजलेणं, अहिसित्ता पायवा बहुवियप्पा। तित्तं च महुर-कडुया, हवन्ति निययाणुभावेणं॥ ४३॥ प्विमह भत्तमेयं, सुसीलवन्ताण सीलरहियाणं। दिन्नं अन्निम भवे, सुहमसुहफलावहं होइ॥ ४४॥ अप्पसिरसाण दाणं, जं दिज्जइ कामभोगतिसियाणं। तं न हु फलं पयच्छइ, धणियं पि हु उज्जमन्ताणं॥ ४५॥ हा! कट्टं चिय क्षेत्रों, कह्यं वेयारिओ कुलिङ्गीहं। कुग्गन्थकत्थप्हिं, उम्मग्गपलोद्देवीवेहिं।॥ ४६॥ उवइट्टं चिय मंसं, जागं काऊण भुञ्जह न दोसो। इन्दियवसाणुगेहिं, परलोगनियत्तचित्तेहिं॥ ४०॥ काऊण धम्मबुद्धी, जे मंसं देन्ति जे य खायन्ति। उभओ वि जन्ति नत्यं, तिवमहावेयणं धोरं॥ ४८॥ जइ वि हु तवं महन्तं, कुणइ य तित्थाभिसेवणं सयलं। मंसं च जो न भुञ्जइ, तं तेण समं न य भवेजा॥ ४९॥

कोई-कोई यहाँ अकामनिर्जरा करते हैं। इस प्रकारके मनुष्य भर करके देवत्व प्राप्त करते हैं। (३५) कई इस देवगितमें भवनवासी होते हैं तो कई व्यंतर ज्योतिष्क तथा कल्पवासी देव होते हैं और अपनी मन वचन कायाकी प्रवृत्ति रूप योग विशेषके अनुसार अधम अथवा उत्तम देव बनते हैं। (३६) इस प्रकार चतुर्विध संसारमें मोहमें परिणत जीव परिश्रमण करते हैं, श्रौर उस शिवसुखको (मोज्ञको) प्राप्त नहीं करते। (३७)

दानसे मनुष्य अच्छा मानवभव प्राप्त करता है तथा जो चारित्र एवं विशुद्ध शीळवाळे संयमीको दान देता है वह देवगित प्राप्त करता है। (३८) जो ज्ञान एवं संयममें रत हैं और जो सत्यदृष्टि, जितेन्द्रिय तथा धीर होते हैं वे ही सर्वोत्तम श्रमण दानके पात्र हैं। (३९) सुख-दुःखमें जो समभाव रखते हैं, जो मान एवं अपमानमें तथा लाभ एवं हानिमें सम रहते हैं, वे ही साधु दानके पात्र कहे गये हैं। (४०) भावपूर्वक जो प्राप्तक दान तथा औषध मुनिवरों को दिया जाता है वह इन्द्रियों के छिए सुन्दर तथा विपुछ पुण्यरूपी फलमें कारणभूत होता है। (४१) किन्तु राग-द्रेवसे मृद तथा हिंसादि आरम्भमें छगे हुए मिथ्यादृष्टियों को जो दान दिया जाता है वह निष्कत जाता है। (४२) जिस प्रकार कुएँ के एक ही स्वादवाछे पानीसे सींचे गये अनेक प्रकारके दृत्त अपने अपने स्वभावके अनुसार तीखे, मीठे अथवा कहुए होते हैं, इसी प्रकार सुन्दर शीळवाळों को तथा शीळरहित जनों को दिया गया भोजन दूसरे भवमें शुभ अथवा अशुभ फळदायी होता है। (४२-४४) अपने ही जैसे कामभोगोंमें तृषित छोगोंको जो दान दिया जाता है वह प्रशंसनीय होने पर भी उसमें उद्यम करनेवाळों को फळ नहीं देता। (४५) अकसोस है कि छशास्रोंका कथन करनेवाळे तथा उन्मार्ग पर फेंके गये मिथ्यात्वी जीवोंने किस तरह छोगोंको ठगा है! (४६) इन्द्रियोंके वशवर्ती तथा परळोकसे जिन्होंने मन हटा छिया है ऐसे लोगोंने उपदेश दिया है कि यज्ञ करके मांस खाओ तो इसमें दोष नहीं है। (४५) धर्म बुद्धिसे जो मांस देते हैं और जो खाते हैं वे दोनों घोर तथा अत्यन्त ती व्रवन्तासे युक्त नरकमें जाते हैं। (४५) यदि कोई बड़ा भारी तप करता है और समग्र तीथोंकी सेवा करता है तो यह, जो मांस नहीं खाता उसकी बराबरी नहीं कर सकता। (४९) कोगोदान, कन्यादान, भूमिदान तथा सुवर्णदान करते हैं वे

गो-इत्थ-मूमिदाणं, सुवण्णदाणं च जे पउझन्ति । ते पावकम्मगरुया, भमन्ति संसारकन्तारे ॥ ५० ॥ बन्धण-ताडण-दमणं, तु होइ गाईण दारुणं दुक्सं । हरु-कुंल्सिसु य पुहई, दारिज्जइ जन्तुसंचायं ॥ ५१ ॥ जो वि हु देइ कुमारी, सो वि हु रागं फरेइ गिद्धि च । रागेण होइ मोहो, मोहेण वि दुमाईगमणं ॥ ५२ ॥ हेमं भयावहं पुण, आरम्भ-परिगाहस्स आमूलं। तम्हा वज्जन्ति मुणी, चतारि इमाणि दाणाणि ॥ ५३ ॥ नाणं अभयपयाणं, फासुयदाणं च भेसजं चेव । एए हवन्ति दाणा, उवइद्वा वीयरागेहिं ॥ ५४ ॥ नाणं उ दिवनाणी, दीहाऊ होइ अभयदाणेणं। आहारेण य भोगं, पावइ दाया न संदेहो ॥ ५५ ॥ लह इ वडवीयं, पहुइयले पायवो हवइ तुक्तो । तह मुणिवराण दाणं, दिन्नं विउलं हवइ पुण्णं ॥ ५७ ॥ जह वब्रुह वडवीयं, पुहइयले पायवो हवइ तुक्तो । तह मुणिवराण दाणं, विन्नं विउलं हवइ पुण्णं ॥ ५० ॥ जह उत्सरम्मि बीयं, खित्तं न य तस्स होइ परिवुद्धी । तह मिच्छत्तमहिल्ए, पत्ते अफलं हवइ दाणं ॥ ५० ॥ सद्धा सत्ती भत्ती, विन्नाणेण य हवेज्ज जं दिन्नं । तं दाणं विहिदिनं, पुण्णफलं होइ नायवं ॥ ६० ॥ सद्धा सत्ती भत्ती, विन्नाणेण य हवेज्ज जं दिनं । तं दाणं विहिदिनं, पुण्णफलं होइ नायवं ॥ ६० ॥ विविहाउहगिहयकरा, सबे देवा कसायसंजुत्ता। कामरइरागवसगा, निच्चयमण्डणामरणा ॥ ६१ ॥ जे एवमाइ देवा, न हु ते दाणस्स होन्ति नेयारो । सयमेव जे न तिण्णा, कह ते तारन्ति अन्नजणं? ॥ ६२ ॥ जइ पहुलेण पक्तू, निज्जइ देसन्तरं सखन्धेणं। तह एएसु वि धम्मो, देवेसु न एत्थ संदेहो ॥ ६३ ॥ जे य पुण वीयरागा, तित्थयरा सबदोसपरिमुका। ते होन्ति नवरि लोए, उत्तमदाणस्स नेयारा॥ ६४ ॥

चशुभ कमों से भारी हो संसारह्णी जंगलमें भटकते हैं। (५०) बन्धन, ताइन तथा दमन जैसा दारुण दुःख गायों को होता है। हलों के फलों से जन्तुओं से ज्याप्त पृथ्वी तो इी-फोड़ी जाती है। (४२) जो कन्या देता है वह भी राग और आसक्ति पैदा करता है। रागसे मोह होता है और मोहसे तो दुर्गतिमें गमन होता है। (५२) सोना तो आरम्भ-परिष्रह्का मूल है। अतः मुनि इन चार दानों का परित्याग करते हैं। (४३) ज्ञान दान, अभयदान, प्राप्तुक अञ्च-जलका दान तथा औषधदान—वीतराग द्वारा उपविष्ठ ये चार दान हैं। (५४) ज्ञानदानसे दिव्य ज्ञानी, अभयदानसे दीर्घ अगुष्ठ्य तथा आहारदानसे दाता भोग प्राप्त करता है इसमें सन्देह नहीं है। (५५) साधुको दवाका दान देनेवाला दिव्य शरीर व निरुप्त अंगोपांग प्राप्त करता है द्वार्थ उत्तम भोगका अनुभव करता है। (५६) जिस प्रकार वरगदका बीज बढ़नेपर पृथ्वी पर विशाल वृज्ञ बनता है उसी प्रकार मुनिवरको दान देनेसे विपुल पुण्य होता है। (५७) जिस प्रकार अच्छो तरह जुते गये खेतमें बहुत बड़ी मात्रामें और अज्जुत दाने पैदा होते हैं उसी प्रकार संयत मुनियोंको दिया गया दान बड़े भारी पुण्यका कारण होता है। (५०) जिस तरह ऊसर जमीनमें बीज बोने पर उसकी अभिवृद्ध नहीं होती, उसी तरह मिध्यात्वसे मिलन पात्रमें दिया गया दान निष्कल जाता है। (५९) श्रद्धापूर्वक, यथाशक्ति, भक्तिभावसे तथा विवेकबुद्धिसे जो दान दिया जाता है वह विधिपूर्वक दिया कहा जाता है और बही पुण्यफलदायी होता है ऐसा समम्मना चाहिए। (६०) विविध प्रकारके आयुध हाथमें धारण करनेवाले, सब देव काम रित एवं रागके वशीभूत तथा सदैव मण्डन व आभूषण धारण करनेवाले होते हैं। (६१) ऐसे ही जो दूसरे देव हैं वे दानको प्रदृण करनेवाले नहीं होते, क्योंकि जो स्वयं पार नहीं पहुँचे हैं वे दूसरे लोगोंको कैसे पार लगायेंगे १ (६०) जिस प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि इन देवोंमें धर्म असन्य है। (६२) जो सब दोोंसे रित वीतराग तीर्थकर होते हैं वे इस लोकमें उत्तम दानके अधिकारी हैं। (६४) श्रासक्ति पार उत्तरे हुए

१. अनुयोगद्वारेषु कुलिसस्थाने कुलियाश्रद्धो दश्यते—''जण्णं हल-कुलियादीहिं खेलाइं उवक्कामिजन्ति'' सूत्र ६७ पत्र ४८-१। ''अधोनिवद्धतिर्यक्तीश्णलोहपृष्टिकं मयिकाल्युतरं काष्ठं तृणादिच्छेदार्यं यत् क्षेत्रे वाह्यते तद् महमण्डलादिप्रसिद्धं कुलिकमुच्यते ।

२. श्रद्धया शक्त्या भक्त्या ।

जे जिणवराण धम्मं, करेन्ति पिंडमाण तिष्णसङ्गाणं । पूयासु य उज्जुत्ता, ते होन्ति सुरा मिहङ्गीया ॥ ६५ ॥ धयवडय पट्टयं वा, धूवं दीवं च जे जिणाययणे ! देन्ति नरा सोममणा, ते वि य देवत्तणमुवेन्ति ॥ ६६ ॥ एवंविहं तु दाणं, दाऊण नरा परंपरसुहाइं । भोतूण देवमणुयत्तणिम पच्छा सिवं जन्ति ॥ ६७ ॥ सुणिऊण भाणुकण्णो, दाणं सयवित्थरं कयपणामो । पुच्छइ अणन्तविरियं, सामिय धम्मं परिकहेहि ॥ ६८ ॥ तो भणइ अणन्तवलो, दुविहो धम्मो जिणेहि उवइहो । सायार निरायारो, सो वि हु बहुपज्जओ होइ ॥ ६९ ॥ धम्मणधर्मः —

हिंसा-ऽलिय-चोरिका-मेहुण-परिग्गहस्स नियत्ती । एयाइं पञ्च मृह्वयाणि समणाण भणियाणि ॥ ७० ॥ इरिया भासा तह एसणा य आयाणमेव निक्खेवो । उचाराई सिमई, पञ्चमिया होइ नायवा ॥ ७१ ॥ मणगुत्ती वयगुत्ती, तहेव कायस्स जा हवइ गुत्ती । एयाउ मुणिवरेणं, निययमिह धारियवाओ ॥ ७२ ॥ कोहो माणो माया, लोभो रागो य दोससंजुत्तो । एए निरुम्भियवा, देहे लीणा महासत्तू ॥ ७३ ॥ अणसणमूणोयरिया, वित्तीसंखेव कायपरिपीडा । रसपरिचागो य तहा, विवित्तसयणासणं चेव ॥ ७४ ॥ पायच्छितं विणओ, वेयावचं तहेव सज्झाओ । झाणं चिय उस्सग्गो, तवो य अब्भिन्तरो एसो ॥ ७५ ॥

जिनवरोंके धर्मको जो प्रमाणरूप मानते हैं और जो उनको पूजामें उद्यमशील रहते हैं वे बड़ी भारी ऋद्भिवाले देव होते हैं। (६५) जो सौम्यमनस्क मनुष्य जिन शासनमें ध्वज एवं पताकाके लिए वस्त्र, धूप तथा दीपका दान देते हैं वे भी देवत्व प्राप्त करते हैं। (६६) इस प्रकारका दान देने से मनुष्य देव एवं मानव भवमें सुखोंकी परम्पराका उपभोग करके बादमें मोचमें जाते हैं। (६७)

इस प्रकार विस्तारके साथ दानके बारेमें सुनकर प्रणत भानुकर्णने अनन्तवीर्यसे निवेदन किया कि, हे स्वामी ! धर्मके बारेमें आप कहें। (६८) इसपर अनन्तवीर्य प्रभुने कहा कि जिनेश्वर भगवानोंने दो प्रकारके धर्मका उपदेश दिया है, सागार और अनगार। इसके भी अनेक भेद हैं। (६६) हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन एवं परिष्रहसे निवृत्ति—ये श्रमणोंके पाँच महान्नत कहे गये हैं। (७०) ईया, भाषा, एपणा, आदान-निन्नेप तथा उत्सर्ग—ये पाँच समितियाँ ज्ञातन्य हैं। (७१) मनोगुप्ति, वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति—ये तीन गुप्तियाँ मुनिवरको अवश्यमेव धारण करनी चाहिए । (७२) कोध, मान, माया, लोभ तथा द्वेषके साथ राग—ये शरीरमें रहनेवाले महाशत्रु हैं, अतः इनका विरोध करना चाहिए। (७३) अनशन, ऊनोदरिता, वृत्तिसंन्तेप, कायक्रेश, रसपरित्याग तथा विविक्तश्य्यासन -ये छः बाह्य तप हैं। (७४) प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सर्ग ये छः श्रभ्यन्तर तप हैं। (७४) जिनवरोंने बारह प्रकारके इस तपका उपदेश

१. सागारः निरगारः।

२. (१) ईर्योसमिति—िकसी भी जन्तुको क्लेश न हो इस प्रकार सावधानीसे चलना। (१) भाषासमिति—सत्य, हितकारी, परिमित एवं सन्देहरिहत बोलना। (३) एषणासमिति—जीवनयात्राके लिए आवश्यक निर्दोष साधनोंको जुटानेमें सावधानीके साथ प्रशृत्ति करना। (४) आदाननिभेपसिति—जस्तुमात्राको भलीभाँति देखकर तथा प्रमार्जित करके लेना या रखना। (५) उत्सर्गसमिति—जन्तुशून्य अदेशमें देखकर एवं प्रमार्जित करके ही अनुपयोगी वस्तुआँको डालना।

३. (१) कायगुप्ति—केने-देने अथवा बैठने-उठने आदिमें विवे क्पूर्वक शारीरिक व्यापारका नियम करना । (२) वचनगुप्ति—बोलनेका प्रसंग उपस्थित होने पर या तो वचनका नियम करना या अवसरोचित मीन धारण करना । (३) मनोगुप्ति—दुष्ट एवं भटे-बुरे मिश्र संकल्पका परित्याग करके शुभ संकल्पका सेवन करना ।

४. जिस तपमें शारीरिक कियाकी प्रधानता होती है वह वाझ तप और जिसमें मानसिक कियाकी प्रधानता होती है वह अभ्यन्तर तप । अभ्यन्तर तपकी पुष्टिमें ही बाझ तपका महत्त्व माना गया है। छः वाह्य तप ये हैं—(१) अनशन—मर्योदित समय तक अथवा जीवनके अन्ततक समी प्रकारके आहारका त्याग करना। (२) ऊनोदरिता—भूकासे कम आहार लेना। (३) वृत्तिसंक्षेप—विविध वस्तुओं की

एसो बारसभेओ, होइ तवो जिणवरेहि उद्दिष्टो । कम्मद्रिनिज्ञरहं, करेन्ति समणा सिमयपावा ॥ ७६ ॥ देहे वि निर्वयक्खा, निरहंकारा जिइन्दिया धीरा । बारसअणुपेक्खासु य, निययं भावेन्ति अप्पाणं ॥ ७७ ॥ वासी-चन्दणसिरसा, मन्नन्ति सुहं तहेव दुक्खं वा । जत्थत्थिमियनिवासी, सीहा इव निव्भया समणा ॥ ७८ ॥ धरणी विव सबसहा, पवणो इव सबसङ्गपरिमुका । गयणं व निम्मलमणा, गम्भीरा सायरं चेव ॥ ७९ ॥ सोमा निसायरं पिव, तेएण दिवायरं व दिप्पन्ता । मेरु ब धीरगरुया, विहगा इव सङ्गपरिहीणा ॥ ८० ॥

दिया है। जिनके पाप शान्त हो गये हैं ऐसे श्रमण कर्मोंकी निर्जरा (च्य) के लिए इसका आचरण करते हैं। (७६) शरीरमें भी श्रनासक्त, निरहंकार, जितेन्द्रय तथा धीर जन बारह अनुप्रेच्नाओं में आत्माकी नित्य भावना करते हैं। (७७) श्रमण वासीचन्दनसदश होने से सुख-दु. खको समान मानते हैं, सूर्यके अस्त होने पर ठहर जाते हैं श्रीर सिंहकी माँति होते हैं। (७८) श्रमण पृथ्वीकी भाँति सब कुछ सहन करनेवाले, पवनकी भाँति सब प्रकारके संग से विमुक्त, श्राकाशकी भाँति निर्मल मनवाले, सागरकी भाँति गम्भीर चन्द्रमाकी भाँति सौम्य, सूर्यकी भाँति तेजसे दीप्त, मेकके भाँति धीरगम्भीर श्रीर पद्मीकी भाँति संगरहित होते हैं। (७९-५०) साधुजन श्राठार हजार प्रकारके शीलके अंगोंको धारण करते हैं। निराकुल लालचको कम करना। (४) रसपरित्याण—घी, दूध, मच, मध, मक्खन आहर विकारजनक रसका त्याण। (५) कायक्लेश—टंड, गरमी तथा विविध आसनों द्वारा शरीरको कष्ट देना। (६) विविक्त श्रायासन—बाधारहित एकान्त स्थानमें रहना।

छः अभ्यन्तर तप ये हैं: (१) प्रायश्चित—धारण किये हुए वर्तमें प्रमादजनित दोषोंका शोधन करना। (२) विनय—ज्ञान आदि सद्गुणोंमें बहुमान करना। (३) वैयाहत्य-योग्य साधनोंको खुटाकर अथवा अपने आपको काममें लगकर गुरुजन आदिकी सेवा-शुश्रूषा करना। (४) स्वाध्याय—ज्ञान प्राप्तिके लिए विविध प्रकारका अभ्यास करना। (५) ध्यान—चित्तके विशेषोंका त्याग करना। (६) उस्सर्ग—अहत्त्व और ममस्वका त्याग करना।

१. अनुप्रेक्षा (अनु + प्रेक्षा) का अर्थ है गहन चिन्तन । तात्त्विक एवं गहन चिन्तनसे राग-द्वेष आदि वृत्तियाँ कक जाती हैं। जिन विषयों का चिन्तन जीवनशुद्धिमें विशेष उपयोगी हो सकता है, ऐसे बारह विषयों को जुनकर उनके विविध चिन्तनको ही वारह अनुप्रेक्षाओं के रूपमें गिनाया है। अनुप्रेक्षाकों भावना भी कहते हैं। ये वारह अनुप्रेक्षाएँ इस प्रकार हैं —

- (१) अनित्यानुप्रेक्षा आसिक कम करनेके लिए शरीर एवं घरवार आदिमें अनित्यत्व एवं अस्थिरत्का चिन्तन करना। (१) अशरणानुप्रेक्षा सिंहके पंजेमें पड़े हुए हिरनकी भाँति आधि, व्याधि एवं उपाधिसे प्रस्त में भी सर्वदाके लिए अशरण हूँ ऐसा चिन्तन करना। (३) संसारानुप्रेक्षा संसारानुप्रेक्षा संसारानुप्रेक्षा संसारानुप्रेक्षा निर्लेपताकी लिए 'यह संसार हर्य-शोक, सुल-दुःख आदि हृन्हांका अधिधान और सचमुच ही कष्टमय हैं ऐसा सोचना। (४) एकत्वानुप्रेक्षा निर्लेपताकी साधनाके लिए 'मैं अकेला ही जन्मता-मरता हूँ तथा अकेला ही अपने किये कर्मों का फल भोगता हूँ, ऐसा चिन्तन करना। (५) अन्यत्वानुप्रेक्षा शरीर एवं वाह्म पदर्थों परसे आसिक दूर करनेके लिए शरीर आदिकी स्थूलता व जहताका तथा आत्माकी स्थूलता व चेतनता आदिका चिन्तन करना। (६) अशुचित्वानुप्रेक्षा—शरीर ही सबसे वहा आसिक का स्थान है, अतः उस परसे आसिक दूर करनेके लिए उसकी अशुचिताका चिन्तन करना। (७) आस्त्रानुप्रेक्षा—हिन्द्रयों के भोगोंकी आसिक्ति घटानेके लिए हिन्द्रय सम्बन्धी रागमेंसे उत्पन्न होनेवाले अनिष्ट परिणामोंका चिन्तन करना। (०) संवरानुप्रेक्षा दुर्श्वतिके हारोंको यन्द करनेके लिए सद्विक्तिक गुणोंका चिन्तन करना। (९) निर्जरानुप्रेक्षा—कर्मके वन्धनोंको नष्ट करनेके विए उसके विविध विपादोंका चिन्तन करना। (१०) लोकानुप्रेक्षा—तत्त्वज्ञानकी विश्वदिके निमित्त विश्वके वास्तविक स्वष्पक्ष चिन्तन करना। (१०) वोधिदुर्लभस्वानुप्रेक्षा—प्राप्त हुए मोक्षमार्गमें अप्रमत्तमावकी साधनाके लिए सोचना कि अनादि संसारके अनन्त दुःख सहते हुए जीवको सम्यग्दष्टि एवं शुद्ध चारित्र पाना दुलंभ है। (१२) धर्मस्वाख्यातत्वापुप्रेक्षा—धर्ममार्गसे च्युत न होने तथा उससे स्थिरता वनाये रखनेके लिए सोचना कि जिससे सब प्राणियोंका कल्याण हो सकता है ऐसे सर्वगुणसम्पन्न धर्मका सत्युरकोंने उपदेश दिशा है, यह कितना वड़ा सोभाग्य है।
- २. वासीचन्दनसदृश—चन्दनके यक्षको कुन्हाइनीसे काटने पर उसमेंसे अधिक सुगन्य तो निकलती ही है, साथ ही काटनेवाली कुल्हाइनिको भी वह सुगन्यित करता है; उसी प्रकार सचा साधक श्रमण भी अनिष्ट करनेवालेके प्रति मधुर दृष्टि ही रखता है और अपकारक एवं उपकारक दोनोंके प्रति हु व या राग बुद्धि न रखकर समान भावसे व्यवहार करता है।
  - ३. शीलके अठारह हजार अंगोंकी गिनती इस प्रकार की जाती है—
    जोए करणे सचा, इन्दिय भोमाइ समणक्ष्मे य । सीलंगसहस्साणं अठारससहस्स णिष्कत्ती ॥ —ओघनिर्युक्ति, गाथा १७७

अद्वारस य सहस्सा, सोलङ्गाणं धरन्ति सप्पुरिसा । चिन्तन्ता परमपयं, विहरन्ति अणाउला समणा ॥ ८१ ॥ उप्पन्नरिद्धि-विह्वा, जिणवरधम्मेण साहवो धीरा । तवसिरिविह्सियङ्गा, अन्भ्रयकम्माणि कुम्रन्ति ॥ ८२ ॥ केप्रथ दियसनाहं, नित्तेयं तक्खणेण कुम्रन्ति । उच्छाइऊण चन्दं, केई मेह ब वरिसन्ति ॥ ८३ ॥ चालन्ति मन्दरिगिरं, नमेण वच्चन्ति पवणसमवेगा । चलणरएण मुणिवरा, पसमन्ति अणेयवाहीओ ॥ ८४ ॥ महु-स्वीर-सिप्पिसविणो, अमयस्सविणो य कोष्ठबुद्धी य । केई पयाणुसारी, अवरे संभिन्नसोया य ॥ ८५ ॥ एवंविहा य समणा, कालं काऊण निययजोगेणं । ठाणाइँ देवलोए, पावन्ति सिवालयं केइ ॥ ८६ ॥ उववन्ना क्यपुण्णा, सोहम्माईसु वरिवमाणेसु । केई हवन्ति इन्दा, सामाणिय अङ्गरक्ला य ॥ ८७ ॥ एवं बहुप्पयारा, अहमुत्तम-मज्झिमा सुरा भणिया । अवरे वि य अहमिन्दा, केइत्थ सिवालयं पत्ता ॥ ८८ ॥

श्रमण परमपद मोत्तका चिन्तन करते हुए विचरते हैं। (-१) जिनवरके धर्मके आचरणके फलस्वरूप आमोसही श्रादि ऋद्धि एवं वैभव जिनमें उत्पन्न हुए हैं ऐसे धोर और तररूपी लहमोसे विभूषित शरीरवाने साधुपुरुष अद्भुत कार्य करते हैं। (-२) तपके प्रभावसे कोई तो सूर्यको तत्त्वण निस्तेज बना देते हैं तो कोई चन्द्रको उछालकर बादलकी भाँति बरसाते हैं। (-३) कोई मेरुपर्वतको चिलत करते हैं, तो पवनके समान वेगवाले कोई आकाशमार्गसे जाते हैं। मुनिवर चरणकी रजसे अनेक स्याधियोंको शान्त करते हैं। (-४) कोई शहद, दूध एवं घृत बहानेवाले होते हैं, कोई अमृतवर्षी होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो एक बार जानने पर फिर कभी नहीं भूलते, कोई दूर दूर तक उड़कर जाने-आनेकी शक्तिवाले होते हैं तो दूसरे कोई शरीरके किसी भी श्रंगसे मुननेकी अथवा एक इन्द्रियसे सब इन्द्रियोंका कार्य लेनेकी चमता रखते हैं। (-५०) ऐसे श्रमण मर करके अपने अपने योगके श्रनुसार देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं और कोई कोई तो शिवधाम मोन्न भी प्राप्त करते हैं। (-६०) इस तरह बहुत प्रकारके अधम, मध्यम तथा उत्तम देव कहे गये हैं। दूसरे अहमिन्द्र होते हैं और कई पुण्यशाली तो यहीं पर मोन्न प्राप्त करते हैं (--)

अर्थात् योग, करण, संज्ञा, इन्द्रिय, प्रध्वीकाय आदि तथा श्रमणवर्म-इस प्रकार शीलके अग्ररह हजार अंगोंकी सिद्धि होती है। एसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है---

यतिधर्म दस प्रकारका है:—(१) क्षमा, (२) मार्दव, (३) आर्जव, (४) मुक्त, (५) तप, (६) संयम, (७) सत्य, (८) शौच, (९) अर्किचनत्व और (१०) ब्रह्मचर्य। ये शील के दस अंग हुए। इन धर्मी ने युक्त यतिको (१) प्रध्वीकाय-समारम्म, (२) अप्कायसमारम्भ, (३) तेजस्काय-समारम्भ, (४) वायुकाय-समारम्भ, (५) वनस्तिकाय-समारम्भ, (६) द्वोन्द्रिय-समारम्भ, (७) त्रीन्द्रिय-समारम्भ, (८) चतुरिन्द्रिय-समारम्भ, (९) पंचेन्द्रिय-समारम्भ, तथा (१०) अजीब-समारम्भ (अजीवर्मे जीवबुद्धि) इन दस समारम्भोंका त्याग करना चाहिए। अतः उपर्युक्त क्षमा आहि दस यतिधर्ममेंने प्रत्येक गुण दस दस प्रकारका होने पर शीलके १०० अंग हुए।

यतिषर्मशुक्त यतना (जयणा) पाँचों इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके करनी पद्मती है, अत: कुल संख्या ५०० (१०० 🗙 ५ = ५००) हुई । यतिषर्मशुक्त यतना द्वारा किया गया इन्द्रियजय आहारसज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञासे रहित होना चाहिए, तथा वह मन, वचन एवं कायासे अङ्गत, अकारित और अननुमोदनहप होनेसे ५००×४×३×३ = १८,००० होता है।

१. वैदिक, बौद एवं र्जन सभी परम्पराशोमें योगजन्य विभूति अथवा लिश्योंका वर्णन आता है। पातंजल योगस्त्रके द्वितीय तथा तृतीय पादमें इसका सिस्तार वर्णन है। इसी प्रकार जैन परम्पराके शास्त्रीमें भी संयमसे प्राप्त होनेवाली अनेक लिश्योंका उल्लेख आता है। उनमें से कितिपय ये हैं—आमोसिंह (सर्शमात्रसे रोगका दूर होना); विप्योसिंह, खेलोसिंह, जल्लोसिंह (शारीरके मूल, देशेक्म आदि मलोंके स्पर्शसे ही रोगका दूर होना); संभिन्नसोय (शारीरके किसी भी भागसे सुन सकना अथवा प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा अन्य इन्द्रियोंका कार्य सम्पन्न होना; सन्त्रीसिंह (सब अवयव औषप्रका कार्य करें), चारण (दूर-दूरतक उदकर जाने-आनेकी शिक्ष ), आसीविस (शाप देनकी शक्ति)। विशेषके किए देखों 'योगशतक' परिशिष्ट ३।

२. प्रैवेयक और अनतर विमानके निवासी देव।

देवविमानानि देवाः तत्सौख्यं च-

अह तत्थ देवलोए, बहुभत्तिविचित्तकन्तिकल्याहं। देवाण विमाणाहं, सूरं पिव पज्जलन्ताहं॥ ८९॥ विज्ञन्दनील-मरगय-वेरुलियविचित्तभत्तिरम्माइं । दढवियडपेढिनिगगय-धम्भसहस्सोहनिवहाइं गय-वसह-सरह-केसरि-वराह-रुरु-चमरकोट्टिमतलाइं । मिउपवणबलाघुम्मिय-नच्चन्तधयग्गहत्थाइं ॥ ९१ ॥ गोसीससरसचन्दण-कालागरुसरहिध्रवगन्धाइं । जलथलयकुसुमबहुविह—कयचणाइं विमाणाइं ॥ ९२ ॥ गन्धवगीय-वाइय-वीणा-वरवंसमहुरसद्दाइं । एयारिसेसु देवा. भुञ्जन्ति महन्तसोक्लाइं॥ ९३॥ रयणमिव निरुवलेवा, मंस-ऽद्विविवज्जिया अणोक्ङ्गा । देवा अगव्भजाया, अणिमिसनयणा सभावेणं ॥ ९४ ॥ समचउरंसद्वाणाः, माणमउड-विचित्तकुण्डलाभरंणा । अमरबहूमज्झगयाः, रमन्ति रइसागरोगाढा ॥ ९५ ॥ तत्थ य सुरवह्याओ, वियसियवरपउमसरिसवयणाओ। नयग-दसणा-ऽहरा-ऽमरुथणज्ञ्यलुब्भिन्नसोहाओ॥ ९६ ॥ रत्तासोगसमुज्जल-कोमलकर-चरण-पिहलसोणीओ । छन्दाणुवत्तणीओ, सहाविम उ-मणहर्रागराओ ॥ ९७ ॥ एयारिसास समयं, देवीस मणोहरं विसयसोक्लं । भुञ्जन्ति निययकालं, देवा धम्माणुभावेणं ॥ ९८ ॥ जे वि य ते अहमिन्दा, गेविजाईस वरविमाणेस । उवसन्तमोहणिजा, सोक्लमणन्तं अणुहवन्ति ॥ ९९ ॥ सिद्धालयम्मि पत्ता, समणा जे सबसङ्ग उम्मुका। ते तत्थ अणन्तसहः, अणन्तकालं अणुहवन्ति ॥ १००॥ सयलिम वि तेलोके, जं होइ नरा-ऽमराण विसयसहं । तं सिद्धाण न अग्वइ, अणन्तकोडीण भागिम ॥ १०१ ॥ देवाण माणुसाण य. जं सोक्खं होइ सयलजियलोए । तं सबं धम्मफलं. जिणवरवसहेहि परिकृहियं ॥ १०२ ॥ देवत्तं इन्दत्तं. अहमिन्दत्तं च जं च सिद्धत्तं। तं सबं मणयभवे. जीवा धम्मेण पावन्ति ॥ १०३ ॥

देवलोकमें देवोंके अनेक प्रकारकी विचित्र शोभासे युक्त तथा सूर्यकी भांति देदीप्यमान विमान होते हैं। (८६) वज, इन्द्रनील, मरकत एवं वैदुर्यकी विचित्र रचनाके कारण रम्य; मजबूत और विशाल पीठिकामेंसे उठे हुए हजारों स्तम्भोंसे समृद्ध; कृत्रिम, हाथी, यूपभ, सिंह, केसरी, वराह, मृग एवं चमरीगायके बने हुए आसनवाले, मृदु पवनके चलनेसे कम्पित और डोलती हुई पताकाओं रूपी अप्रहस्तवाले; रसयुक्त गोशीर्षचन्दन व कालागुरुकी सुगन्धित धूपसे सुरिभित और जल एवं स्थल पर उगनेवाले नानाविध पुष्पोंसे पूजित तथा गन्धवींके गाने बजाने और उत्तम बीगा व बंसीके मधुर शब्दोंसे युक्त वे विमान होते हैं। ऐसे विमानोंमें देव बड़े बड़े सुखोंका उपभोग करते हैं।(९०-९३) रत्नकी भाँ ति अलिप्त, मांस एवं श्रारिथसे रहित, अनवद्य शरीरवाले, गर्भसे पैदा न होनेवाले तथा स्वभावसे निमेषशुन्य आँखोवाले देव होते हैं। (६४) समचतुरस्र संस्थानवाले, मणिमय मुकुट, विचित्र कुण्डल तथा आभूषणोंसे अलंकृत वे देवकन्याओंके बीचमें स्थित हो रतिके सागरमें अवगाहन करके आनन्दानुभव करते हैं। (९५) वहाँ खिले हुए सुन्दर कमलोंके समान मुखवाली, निर्मेल नेत्र दाँत तथा अधरवाली, विकसित दोनों स्तनोंके कारण शोभान्वित, लाल कमलके समान उज्जवल कान्तिवाली, कोमल हाथ-पैरोंसे युक्त तथा मोटे नितम्ब प्रदेशवाली, इच्छानुसार कार्य करनेवाली, स्वभावसे मृदु तथा मनोहर वाणी बोलनेवाली देवियाँ होती हैं। ऐसी देवियोंके साथ देव अपने अपने पुरुषके अनुसार निश्चित समय तक मनोहर विषय-सुखका अनुभव करते हैं। (९६-९८) भैवेयक आदि उत्तम विमानोंमें जिनका मोह उपशान्त हो गया है ऐसे जो अहमिन्द्र होते हैं वे अनन्त सुखका उपभोग करते हैं। (९९) सब प्रकारके संगोंसे उन्मुक्त जो श्रमण सिद्धधाममें पहुँचते हैं वे वहाँ अनन्त कालतक अनन्त सुखका अनुभव करते हैं। (१००) समप्र तीनों लोकोंमें मनुष्य एवं देवींका जो विषयसुख होता है वह सिद्धोंके सुखके अनन्त करोड़वें जितने भागके भी योग्य नहीं है। (१०१) सम्रूर्ण जीवलोकमें देव एवं मनुष्योंको जो सुख होता है वह सब धर्मका ही फड़ है ऐसा उत्तम जिनवरोंने कहा है। (१०२)

जो देवत्व, इन्द्रत्व, अहमिन्द्रत्व तथा सिद्धत्व है वह सब धर्मके कारण जीव मनुष्यभवमें प्राप्त करते हैं। (१०३) जैसे पिन्नयोंका राजा गरुड़ और सब पशुओंका राजा सिंह है वैसे ही संसारी जीवोंका राजा मनुष्य है। वह गुर्णोंके जह पैक्सिणाण गरुडो, राया सीहो य सबपसवाणं। तह माणुसो भवाणं, गुणेहि दूरं समुबह्द ॥ १०४ ॥ एक्को गुणो महन्तो, मणुयभवे जो न होइ अन्नतो। जं जाइ इओ मोक्सं, जीवो कम्मक्सयं काउं॥ १०५ ॥ जह सागरिम्म नट्टं, रयणं न य पेच्छए गवेसन्तो। तह धम्मेण विरिह्ओ, जीवो न य लहइ मणुयभवं ॥ १०६ ॥ एवं केविलिविहियं, धम्मं सोऊण परमसद्धाए। अह भणइ भाणुकण्णो, अणन्तिविरियं पणिमऊणं॥ १०७ ॥ अज्ञ वि न वीयरागो, भयवं! भोगाभिलासिणो अहयं। उग्गं तवोविहाणं, असमस्थो समणधम्मिम ॥ १०८ ॥ तो भणइ अणन्तवलो, गिहत्थधम्मं सुणाहि एगमणो। काऊण जं विमुच्चिस, क्रमेण संसारवासाओ॥ १०९ ॥ सौयार निरायारो, दुविहो धम्मो जिणेहि उवइटो। समणाण निरायारो, होइ गिहत्थाण सायारो॥ ११०॥ श्रावकधर्मः —

कहिओ ते पढमयरं, धम्मो साह्रण महिरसीणं तु । एतो सावयधम्मं, सुणाहि सायारचारित्तं ॥ १११ ॥ पञ्च य अणुबयाइं, तिण्णेव गुणबयाइ भिणयाइं । सिक्त्वावयाणि एत्तो, चत्तारि जिणोवरृष्टाणि ॥ ११२ ॥ धूल्यरं पाणिवर्हं, मूसावायं अद्तदाणं च । परजुवईण निवित्ती, संतोसवयं च पञ्चमयं ॥ ११३ ॥ दिसिविदिसाण य नियमो, अणाधदण्डस्स वज्जणं चेव । उवभोगपरीमाणं, तिण्णेव गुणबया एए ॥ ११४ ॥ सामाइयं च उववासपोसहो अतिहिसंविभागो य । अन्ते समाहिमरणं, सिक्त्वासु वयाइँ चत्तारि ॥ ११५ ॥ राईभोयणविरई, महु-मंस-सुराविवज्जणं भिणयं । पूया-सोलविहाणं, एसो धम्मो गिहत्थाणं ॥ ११६ ॥ एवं सावयधम्मं, काऊण नरा विसुद्धसम्मत्ता । मरिऊण जन्ति सम्मं, सोहम्माईसु कप्पेमु ॥ ११० ॥ देवत्ताओ मणुया, होन्ति पुणो सुरवरा महिङ्कीया । सत्तऽष्ट भन्ने गन्तुं, सिद्धं पावन्ति धुयकम्मा ॥ ११८ ॥

कारण बहुत उन्नत समक्ता जाता है। (१०४) मनुष्यभवमें एक बहुत बड़ा गुण है जो अन्यत्र नहीं होता। वह यह है कि यहींसे कर्मोंका चय करके जीव मोचमें जाता है। (१०५) जैसे सागरमें खोया हुआ रत्न खोजने पर भी हाथ नहीं लगता वैसे ही धर्मसे रहित जीव मानवभव प्राप्त नहीं करता। (१०६)

इस प्रकार केवली भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्मको परम श्रद्धापूर्वक सुनकर भानुकर्णने श्रनन्तवीर्य प्रभुको प्रणाम करके कहा कि, हे भगवन ! भोगाभिलाधो में अब भी रागशून्य नहीं हुआ हूँ। श्रमणधर्ममें करने योग्य उम्र तपिबधि करनेमें में असमर्थ हूँ। (१०७-१०८) इस पर अनन्तवीर्य प्रभुने कहा कि तुम ध्यान लगाकर गृहस्थधर्मके बारेमें सुनो, जिसका आचरण करके तुम संसारके वाससे धीरे धीरे मुक्त हो सकोगे। (१०९) जिनवरोंने सागार और श्रनगार ऐसे दो तरहके धर्मका उपदेश दिया है। श्रमणोंके लिए अनगार-धर्म है, जबिक गृहस्थोंके लिए सागार-धर्म है। (११०) साधु-महर्षियोंका श्रनगार धर्म मैंने तुमसे पहले ही कहा। अब श्रावकके धर्म सागार चारित्रके बारेमें सुनो। (१११)

जिनोपदिष्ट पाँच अणुत्रत, तीन गुणत्रत श्रौर चार शिक्षात्रत इस श्रावकधर्ममें कहे गये हैं। (११२) स्यूलतर प्राणिवध, असत्यवचन, अदत्तादान (चोरी) और परस्नी इनसे नियुत्ति तथा पाँचवाँ सन्तोषत्रत—ये पाँच श्रणुत्रत हैं। (११३) दिशा एवं विदिशाओंका नियमन, अनर्थदण्डका त्याग तथा उपभोगका परिमाण करना—ये ही तीन गुणत्रत हैं। (११४) सामायिक, उपवास-पोषध, श्रातिथिसंविभाग तथा अन्तमें समाधिमरण—ये चार शिक्षात्रत हैं। (११५) रात्रिभोजनका त्याग मधु, मांस एवं मद्यका वर्जन तथा पूजा एवं शीलका आचरण—यह गृहस्थोंका धर्म है। (११६) ऐसे श्रावकधमका आचरण करके विशुद्ध सम्यक्त्ववाले मनुष्य मर करके सौधर्म आदि देवलोकोंमें उत्पन्न होते हैं। (११७) देवत्वसे च्युत होकर वे मनुष्य होते हैं, पुनः वे महर्द्धिक देव होते हैं। इस प्रकार सात-श्राठ जन्म धारण करके तथा कर्मोंका ज्ञय करके वे मोच प्राप्त करते हैं। (११८) मनुष्यत्व प्राप्त करके जो जिनवरोंके धर्म पर श्रद्धा रखते हैं वे नरक एवं तिर्यंच गतिमें

१. पक्षिणाम् । २. सागारः निरगारः ।

लहिऊण माणुसत्तं, जो धम्मं जिणवराण सद्द्र । सो वि हु न दीह्कालं, परिहिण्डइ नर्त्य-तिरिएसु ॥ ११९ ॥ जो पुण सम्मिद्दृद्दी, जिणपूया-विणय-वन्द्वणाभिरओ । सो वि य कमेण पावइ, निवाणमणुत्तरं सोक्सं ॥ १२० ॥ निस्सिक्कयाइएसुं, गुणेसु सहिया य सावया परमा । अभिगयजीवा-ऽजीवा, ते होन्ति मिहिष्दु्ध्या देवा ॥ १२१ ॥ जो कुणइ ससत्तीए, अहमुत्तम-मिज्झमं नरो धम्मं । सो लहइ तारिसाइं, ठाणाइं देवलोगिम्म ॥ १२२ ॥ अह भणइ मुणिवरिन्दो, एत्तो तव-संजमं बहुवियण्पं । जं काऊण मणूसा, अक्खयसोक्त्वं अणुहवन्ति ॥ १२२ ॥ थेवो थेवो वि वरं कायबो नाणसंगहो निययं । सिरियाउ कि न पेच्छह, बिन्दूहि समुद्दभ्याओ । १२४ ॥ एकं पि अह मुहुत्तं, परिवज्जइ जो चउिहहाहारं । मासेण तस्स जायइ, उववासफलं तु सुरलोए ॥ १२५ ॥ दसविरससहस्साऊ, भुञ्जइ जो अन्नदेवयासत्तो । पिलेओवमकोडी पुण, होई ठिई जिणवरतवेणं ॥ १२६ ॥ तत्तो चुओ समाणो, मणुयभवे लहइ उत्तमं भोगं । जह तावसदृहियाए, लद्धं रण्णे वसन्तीए ॥ १२० ॥ भुञ्जइ अणन्तरेणं, दोण्णि य वेलाउ जो निञ्जोगेणं । सो पावइ उववासा, अट्टावीसं तु मासेणं ॥ १२८ ॥ भुञ्जइ अणन्तरेणं, दोण्णि य वेलाउ जो निञ्जोगेणं । सो पावइ उववासा, अट्टावीसं तु मासेणं ॥ १२८ ॥ भुञ्जइ अणन्तरेणं, दोण्णि य वेलाउ जो निञ्जोगेणं । सो पावइ उववासा, अट्टावीसं तु मासेणं ॥ १२८ ॥ भुञ्जइ अणन्तरेणं, दोण्णि य वेलाउ जो निञ्जोगेणं । सो पावइ उववासा, अट्टावीसं तु मासेणं ॥ १२८ ॥ भुञ्जद विद्यस्तिक्तं, आयाओ माणुसम्मि लोगम्मि । उत्तमवंसुव्भूओ, रमइ य रहसागरोगाढो ॥ १३० ॥ एवं मुहुत्तवुद्धुत, उववासे छट्टमट्टमादीए । जो कुणइ जहाथामं, तस्स फलं तारिसं भणियं ॥ १३१ ॥ सो तस्स फलं विउलं, सुरलोए भुञ्जिउं सुचिरकालं । लहिऊण माणुसत्तं, बहुजणसयसामिओ होइ ॥ १३२ ॥ रात्रिभोजनविरहिसत्तरकलं च:—

जो कुणइ अंणत्थिमियं, पुरिसो जिणभत्तिभावियमईओ । सो वरविमाणवासी, रमइ चिरं सुरवह्सहिओ ॥ १३३ ॥

दीर्घकाल पर्यन्त परिश्रमण नहीं करते। (११९) जो सम्यग्दिष्ट जिन पूजा, विनय एवं वन्दनादिमें अभिरत होता है वह भी क्रमशः अनुपम निर्वाणसुख प्राप्त करता है। (१२०) जिनप्रोक्त धर्ममें निःशंकता आदि गुणोंसे युक्त तथा जीव-अजीव आदि तत्त्वोंके जानकार आदि जो उत्तम श्रावक होते हैं वे बड़ी भारी ऋद्भिवाले देव होते हैं। (१२१) जो मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार अधम, मध्यम या उत्तम धर्मका आचरण करता है वह देवलोकमें वैसा ही स्थान प्राप्त करता है। (१२२)

मुनियोंमें इन्द्रके समान उन अनन्तवीर्य प्रभुने श्रागे कहा कि यहाँ नानाविध तप संयमका आचरण करके मनुष्य अचयमुख मोचका अनुभव करते हैं। (१२३) थोड़ा थोड़ा भी सतत ज्ञानसंग्रह करना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते हो कि बूँ दोंको जमा करके ही निद्याँ समुद्र जैसी विशाल हो जाती हैं। (१२४) जो चारों प्रकारके आहारोंका एक मुहूर्तके लिए भी पिरत्याग करता है उसे एक मास पूर्ण होने पर स्वर्गछोकमें एक उपवाससे मिछनेवाछा पुण्यफछ मिलता है। (१२४) अन्य देवमें आसक्त जो मनुष्य दश हजार वर्ष तक स्वर्गमें मुख भोगता है, वही स्थिति जिनवरके द्वारा उपदिष्ट तपके आचरणसे कोटि पल्योपम जितनी हो जाती है। (१२६) वहाँसे च्युत होने पर जंगलमें रहनेवाली तापसकी कन्याने जैसा उत्तम मुख प्राप्त किया वैसा वह मनुष्यभवमें उत्तम मुखोपभोग प्राप्त करता है। (१२७) जो नियमपूर्वक दो मुहूर्त अर्थात् प्रतिदिन दो बार ही भोजन करता है वह एक महीनेमें अट्टाईस उपवासोंका फछ प्राप्त करता है। (१२८) देवकन्याओंके समूहके मध्यमें स्थित, श्री, कीर्ति एवं छक्ष्मीका आवासरूप तथा दिन्य एवं निर्मेछ आभूषणोंसे अरुकृत वह उत्तम कुछमें उपन्न हो तथा मुखरूपी सागरमें निमग्न हो कोड़ा करता है। (१३०) इस प्रकार एक-एक मुहूर्तकी अभिवृद्धि करते-करते जो यथाशक्ति उपवास बेला या तेछा करता है उसका वैसा ही फछ कहा गया है। (१३१) देवछोकमें उसके विपुछ फछका चिरकाल तक उपभोग करके और वहाँ से च्युत होनेपर मनुष्यजन्म प्राप्त करके वह सैकड़ों छोगोंका स्वामी बनता है। (१३२)

१. अनस्तिमितं राश्रिभोजनि रतिरित्यर्थः ।

अणथन्ते दिवसयरे, जो चयइ चउबिहं पि श्राहारं । सो जगजगेन्तसोहे, वसइ विमाणे चिरं कालं ॥ १३४ ॥ तचो चुओ समाणो, उप्पन्नो एत्थ माणुसे लोए । बहुनयर-खेड-कब्बर-रह-गयवरसामिओ होइ ॥ १३५ ॥ पुणरिव जिणवरविहिए, धम्मे काऊण दढयरं चित्तं । आराहियतव-नियमो, कमेण सिवसासयं लहइ ॥ १३६ ॥ जे पुण रयणोसु नरा, भुझन्ति असंजया वयविहूणा । ते नरय-तिरियवासे, हिण्डन्ति अणन्तयं कालं ॥ १३८ ॥ अणुहविऊण य दुक्खं. जइ कह वि लहन्ति माणुसं जम्मं । तत्थ वि होन्ति अणाहा, जे निसिभत्तं न वज्जन्ति ॥ १३८ ॥ महिला य जा न रित, भुझइ आहार-खाण-पाणविहिं । जिणधम्मभावियमई, सा वि य देवत्तणं लहइ ॥ १३९ ॥ तत्थ विमाणिम चिरं, विसयसुहं भुझिउं चुयसमाणी । आयाइ माणुसत्ते, उत्तममहिला सुरूवा य ॥ १४० ॥ तीए हवइ पकामं, कञ्चण-मणि-रयण-रुपय-पवालं । धण-धनं च बहुविहं, जीऍ न भुत्तं वियालिम्म ॥ १४१ ॥ सेज्जाहि सुहनिसण्णा, विज्जिज्ज् चामरेहि विलयाहिं । आभरणभूसियङ्गी, जा निसिभत्तं विवज्जेह ॥ १४२ ॥ चक्कहर-वासुदेवाण होन्ति महिलाउ ललियरूत्राओ । मुझन्ति विसयसोक्सं, जाओ विवज्जन्ति निसिभत्तं ॥ १४२ ॥ बाओ पुण महिलाओ, रित्तं जेमन्ति धम्मरिहयाओ । ताओ वि हु दुक्खाइँ, अणुहोन्ति बहुप्पयाराइं ॥ १४४ ॥ हीणकुलसंभवाओ, धण-धन्न-सुवण्ण-रूवरियाओ । जायन्ति महिलियाओ, जाओ भुझन्ति निसिभत्तं ॥ १४५ ॥ दारिइ-दृह्वाओ, निचं कर-चरणफुट्टकेसीओ । होन्ति इह मिहिलियाओ, जाओ भुझन्ति निसिभत्तं ॥ १४६ ॥ तम्हा वज्जेह इमं, निसिभत्तं जीवधायणं जं च । अलियं अदत्तदाणं, परदारं तह य महुमंसं ॥ १४८ ॥ तम्हा वज्जेह इमं, निसिभत्तं जीवधायणं जं च । अलियं अदत्त्वाणं, परदारं तह य महुमंसं ॥ १४८ ॥

जिनेश्वरकी भक्तिसे युक्त बुद्धिवाला जो पुरुष दिनमें भोजन करता है वह उत्तम विमानका वासी बनकर चिरकाल पर्यन्त देवकन्याओं के साथ रमण करता है। (१३३) सर्यके अस्त न होने पर भी जो चतुर्विध आहारका त्याग करता है। वह देदीप्यमान शोभावाले विमानमें चिरकाल तक निवास करता है। (१३४) वहाँसे च्युत होनेपर इस मनुष्यलोकमें उत्पन्न होकर वह बहुतसे नगर, गाँव एवं छोटे-छोटे नगरोंका तथा रथ एवं उत्तम हाथियोंका स्वामी बनता है। (१३५) जिनवरके द्वारा कहे गये धर्ममें पुनः चित्त अत्यन्त हृढ़ करके जो तप एवं नियमकी आराधना करते हैं वे क्रमशः शाश्वत शिवपद प्राप्त करते हैं। (१३६) जो असंयमी श्रीर प्रतहीन मनुष्य रातमें खाते हैं वे नरक एवं तिर्यंचगतिमें अत्यन्त कालतक परिश्रमण करते हैं। (१३७) दु:खका अनुभव करके किसी तरह यदि मनुष्य-जन्म प्राप्त करने पर भी जो रात्रिभोजनका त्याग नहीं करते वे अनाथ होते हैं। (१३८) जिनधर्ममें दृढ़ बुद्धिवाली जो स्त्री रातमें भोजन नहीं करती और अशन एवं खानपानका नियम करती है वह भी देवत्व प्राप्त करती है। (१३६) वहाँ विमानमें चिरकाल विषयसुखका भोग करके च्युत होनेपर मनुष्यभवमें आती है और उत्तम एवं रूपवती स्त्री होती है। (१४०) जो सायंकालमें भोजन नहीं करती उसे बहुत ही सोना, मणि, रह्न, चाँदी, प्रवाल तथा बहुविध धन-धान्य मिलते हैं। (१४१) जो रात्रिभोजनका त्याग करती है वह रीप्यामें सखपूर्वक आराम करती है, सियाँ उसे चामर ढोलती हैं तथा उसका शरीर आभूषणोंसे अलंकत होता है। (१४२) जो रात्रिभोजनका त्याग करती हैं वे चक्रवर्ती एवं वासुदेवोंकी सुन्दर रूपवाली महिलाएँ होती हैं तथा विषयसखका उपभोग करती हैं। (१४३) जो धर्मरहित स्त्रियाँ रातमें खाती हैं वे निश्चयसे अनेक प्रकारके दु:खोंका अनुभव करती हैं। (१४४) जो सियाँ यहाँ पर रातमें भोजन करती हैं वे हीन कुलमें उत्पन्न होती हैं तथा धन, धान्य, सुवर्ण एवं चाँदीसे रहित होती हैं। (१४५) जो स्त्रियाँ यहाँ पर रात्रिभोजन करती हैं वे सदा दरिद्र और कमनसीब होती हैं तथा उनके हाथ और पैरमें बाल फट निकलते हैं। (१४६) रात्रिभोजनमें निरत यदि कोई अज्ञान एवं धर्मश्रद्धावश नियम करता भी है तो भी वह अल्प फल देनेवाला होता है। (१४७) इसलिए इस रात्रिभोजनका तथा जीवघात, असत्य, चोरी, परदारा तथा मधु-मांसका परित्याग करो। (१४८) अन्य धर्मका त्याग करो तथा जिनशासनमें सर्वदा प्रयत्नशील रहो। तभी सब संगोंसे मुक्त

१. इप्यरहिताः। २. दुर्भगाः।

परिहरह अन्निंदिद्दी, निणसासणउज्जया सया होह । तो सबसङ्गमुका, कमेण मोक्सं पि पाविहह ॥ १४९ ॥ रयणाईँ रयणदीने, नह कोइ नरो लएइ लाहत्थी । तह मणुयभने गिण्हइ, धम्मत्थी नियमरयणाईं ॥ १५० ॥ भणिओ धम्मरनेणं, मुणिणा लंकाहिनो निणमयम्म । एकं पि गिण्ह नियमं, रयणदीने नहा रयणं ॥ १५१ ॥ सुणिजण नयणमेयं, दसाणणो भणइ केनिलं निमउं । भयनं ! असमत्थोऽहं, दुक्करचिरया मुणिनराणं ॥ १५२ ॥ नइ वि हु सुक्रन्वन्ता, परमहिला तो वि हं न पत्थेमि । नियया वि अप्पसण्णा, निलया एयं नयं मज्झ ॥ १५२ ॥ अह्,सो वि भाणुकण्णो, गेण्हइ नियमं मुणि पणिमऊणं । अज्जप्पिर्भ्दं य मए, निणाभिसेओ करेयने ॥ १५४ ॥ पूया य बहुनियप्पा, शुई य सुरुग्गमाइ कायना । एसो अभिग्गहो मे, नानजीनं परिग्गहिओ ॥ १५५ ॥ अन्ने वि बहुनियप्पा, नियमा परिगेण्हिउं ससत्तीए । साहुं निमऊण गया, निययद्वाणाईँ सुरमणुया ॥ १५६ ॥ अह रानणो नि एत्तो, मुणिनसहं पणिमऊण उप्पइओ । सुरनरसमाणनिभनो, लंकानयरिं समणुपत्तो ॥ १५७ ॥

एवं तु कम्मस्स खओवएसे, गेण्हन्ति जीवा गुरुभासियत्थं । काऊण तिवं विमलं च धम्मं, सिद्धालयं जन्ति विसुद्धभावा ॥ १५८ ॥

॥ इय पउमचरिए अणन्तविरियधम्मकहणो नाम चडहसमो उद्देसओ समत्तो॥

## १५. अंजणासुन्दरीवीवाहविहाणाहियारी

तस्स मुणिस्स सयासे, हणुमन्त-बिहीसणेहि सम्मत्तं । गहियं अणन्नसरिसं, काऊण सुनिम्मलं हिययं ॥ १ ॥ तह वि य दूरेण ठियं, हणुमन्तस्स य विसुद्धसम्मत्तं । अन्नाणमारुएणं, न चिरुज्जइ मन्दरो चेव ॥ २ ॥

होकर तुम क्रमसे मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। (१४९) जिस तरह कोई लाभकी इच्छावाला पुरुष रब्नद्वीपमें जाने पर रब्न प्राप्त करता है उसी तरह मनुष्यभवमें धर्मार्थी पुरुष नियमरूपी रब्न प्रहण करता है। (१४०)

इसके पश्चात् धर्मरष मुनिने लंकानरेश से कहा कि जिनधर्ममें रब्रद्वीपमें रब्रके जैसा एक भी नियम तुम धारण करो। (१५१) यह वचन सुनकर केवली भगवानको नमस्कार करके रावणने कहा कि, हे भगवन् ! मुनिवरों के दुष्कर आचारका पालन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। (१५२) रूपवती होने पर भी दूसरेकी स्त्री को और मेरी भी अप्रसन्न हो तो मैं उसकी अभिलाषा नहीं करूँगा। यह मेरा व्रत है। (१५३) इसके ध्वनन्तर उस भानुकर्णने भी मुनिको प्रणाम करके नियम धारण किया कि आजसे मैं जिनाभिषेक स्नात्रपूजा करूँगा। (१४४) सूर्योदय होने पर अनेक प्रकारकी पूजा और स्तुति करूँगा। यह अभिन्नह मैंने जीवनपर्यन्तके लिए धारण किया है। (१५५) अपनी अपनी शक्तिके अनुसार दूसरे भी अनेक प्रकारके नियम धारण करके तथा मुनिवरको नमस्कार करके देव एवं मनुष्य अपने-श्वपने स्थान पर गये। (१५६) इसके पश्चात् देवोंके समान वैभववाला रावण भी मुनिश्रेष्ठको प्रणाम करके उपर उड़ा और लंका नगरीमें आ पहुँचा। (१५७)

इस प्रकार कर्मके चयके लिए दिये गये उपदेशमें जीव गुरु द्वारा भाषित अर्थको प्रहण करते हैं। विशुद्ध भाषवाले वे तीत्र एवं विमल धर्मका आचरण करके सिद्धधाम मोच्चमें जाते हैं। (१५२)

। पद्मचितमें अनन्तवीर्यका धर्मीपदेश नामका चौदहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

## १५. अंजनासुन्दरीका विवाह-विधान

हनुमान एवं विभीषणने अपना हृदय निर्मेछ बनाकर उन्हीं मुनिवर अनन्तवीर्यके पास दूसरे किसीसे जिसकी तुछना न की जा सके ऐसा अद्वितीय सम्यक्त्व अंगीकार किया। (१) फिर भी हनुमानका सम्यक्त्व अज्ञानरूपी हवासे

सुणिज्ञण वयणमेयं, परिपुच्छइ गणहरं मगहराया । भयवं ! को हणुमन्तो, कस्स सुओ कत्थ वत्थहो ॥ ३ ॥ इनुमन्तचरित्रम् —

अह भासिउं पयत्तो, गणाहियो अत्थि भारहे वासे । वेय**हु**ो नाम गिरी, उभओ सेढीसु अइरम्मो ॥ ४ ॥ तत्थाऽऽइचपुरवरं, अत्थि वरुज्ञाण-काणणसिमद्धं । पल्हाओ नाम निवो, तं भुझह खेयरो सूरो ॥ ५ ॥ महिला से कित्तिमई, पुत्तो पवणंजओ त्ति नामेणं । जो सयलजीवलोए, गुणेहि दूरं समुबहह ॥ ६ ॥ दट्ठूण तं कुमारं, जोबण-लायण्ण-कन्तिपिंडपुण्णं । चिन्ता कुणइ नरवई, कुल-वंसुच्छेयपिरभीओ ॥ ७ ॥

### अञ्जनासुन्दरीचरितम —

तावऽच्छउ संबन्धो, सेणिय ! पवणंजयस्स जो भणिओ । तस्स महिलाएँ एत्तो, सुणसुप्पत्ती पवक्खामि ॥ ८ ॥ भारहविरसन्ते खल्ल, दाहिणपासिम्म सायरासन्ने । दन्ती नाम महिहरो, ऊसियवरसिहरसंघाओ ॥ ९ ॥ तत्थ पुरं विक्खायं, महिन्दनयरं कयं महिन्देणं । वरभवण-तुङ्गतोरण-अट्टालय-वियलपायारं ॥ १० ॥ अह हिययसुन्दरीए, महिन्दभज्ञाएँ पवरपुत्ताणं । जायं सयं कमेणं, अरिन्दमाई सुरूवाणं ॥ ११ ॥ भइणी ताण कणिद्या, वरअञ्जणसुन्दिरं ति नामेणं । रूवाणि रूविणीणं, होऊण व होज्ञ निम्मविया ॥ १२ ॥ सा अन्नया कयाई, कीलन्ती तेन्दुएण वरभवणे । नवजोबणचिञ्चइया, सहसा दिद्या महिन्देणं ॥ १३ ॥ सहाविया य मन्ती, कयविणया आसणेसु उविवद्या । भणिया य साहह फुढं, कस्स इमा देमि कन्ना हं ॥ १४ ॥ मइसायरेण भणिओ, महिन्दिवज्ञाहरो पणिमऊणं । लङ्काहिवस्स दिज्ञइ, एस कुमारी गुणब्भिहया ॥ १५ ॥ अहवा दिज्ञइ कन्ना, दहमुहपुत्ताण रूवमन्ताणं । घणवाहिणन्दईणं, विज्ञा-बल्गवियमईणं ॥ १६ ॥

विचिलित न होनेवाछे मेरकी भाँति श्रत्यन्त स्थिर था। (२) ऐसा कथन सुनकर गणधर गौतमसे मगधनरेश श्रेणिकने पूछा कि, हे भगवन ! यह हनुमान कौन है ? किसका पुत्र है ? श्रीर कहाँ रहता है ? (३)

इसपर गणाधिप गौतमने कहा कि भरतत्तेत्रमें दोनों तरफकी श्रेणियोंसे अतिरम्य ऐसा वैताट्य नामका पर्वत है। (४) वहाँ उत्तम बाग-बरीचोंसे समृद्ध आदित्यपुर नामका नगर है। प्रह्लाद नामक शुर्वीर खेचर उसका उपभोग करता था। (५) उसकी कीर्तिमती नामकी पत्नी और पवनंजय नामका पुत्र था, जो सारे जीवलोकमें अपने गुणोंके कारण सर्वश्रेष्ठ था। (६) यौवन, लावएय एवं कान्तिसे परिपूर्ण उस कुमारको देखकर कुल एवं वंशके उच्छेदके कारण भयभीत राजा चिन्ता करने लगा। (७) अस्तु,

हे श्रेणिक ! पवनंजयका जो वृत्तान्त कहा वह यहीं रहे । अब उसीकी क्षोकी उत्पत्तिके बारेमें अब मैं कहता हूँ । उसे तुम सुनो । (८) भारवर्षके छोरपर दिज्ञणिदशामें सागरके समीप ऊँचे और उत्तम शिखरों के समूहवाला दन्ती नामका एक पर्वत आया है। (९) वहाँ महेन्द्रने उत्तम भवन, ऊँचे तोरण, अट्टालिकाओं तथा विशाल परकोटेवाला महेन्द्रनगर नामका प्रसिद्ध नगर निर्मित किया । (१०) इसके पश्चात् महेन्द्रकी भार्यो हृदयसुन्दरीसे अरिन्दम आदि सुन्दर और उत्तम सौ पुत्र क्रमशः हुए । (११) उनकी अंजनासुन्दरी नामकी छोटी बहन थी । वह मानो रूपवितयों के रूपको एकत्रित करके निर्मित की गई थी ! (१२) नवयौवनसे मण्डित वह एक बार कभी अपने उत्तम भवनमें गेंदसे खेल रही थी कि सहसा महेन्द्रने उसे देखा । (१३) उसने मंत्रियोंको बुलाया । विनय प्रदर्शित करके वे आसन पर बैठे । फिर राजाने कहा कि आप स्पष्ट रूपसे कहें कि मैं यह कन्या किसे दूँ ? (१४) महेन्द्र विद्याधरको प्रणाम करके मितसागरने कहा कि गुणोंसे विशिष्ट यह कुमारी लंकाधिप रावणको सीजिए । (१५) अथवा रावणके सुन्दर रूपवाले तथा विद्या एवं बलसे गर्वित मितवाले मेघवाहन या इन्द्रजित आदि पुत्रोंको छड़की दी जाय । (१६) ऐसा कथन सुनकर सुमितने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि रावणको यह कन्या नहीं देनी चाहिए,

सुणिजण वयणमेयं, सुमई तो भणइ परिफुडुछावो । न य रावणस्स कन्ना, दिज्जइ सोऽणेयजुवइपई ॥ १७ ॥ नइ इन्दइस्स दिज्जइ, तो रूसइ मेहवाहणो नियमा । घणवाहणस्स दिन्ना, तो कुप्पइ इन्दइकुमारो ॥ १८ ॥ गणियाहेउं जुज्झं, नायं सिरिसेणरायपुत्ताणं । पिइ-माइदुक्लनणयं, किं न सुयं नं पुरा वत्तं १ ॥ १८ ॥ सुमईण तत्थ भणियं, वेयहुं दिक्खणिछसेढीए । कणयपुरं अत्थि तिहं, हरिणाहो खेयराहिवई ॥ २० ॥ सुमणा तस्स वरतणू, पुत्तो विज्जुप्पहो ति नामेणं । रूव-गुण-नोबणेणं, अइसयभूओ तिहुयणिम्म ॥ २१ ॥ तस्सेसा वरकन्ना, दिज्जइ मा एत्थ संसयं कुणह । अणुसरिसनोवणाणं, अचिरा वि हु होउ संनोओ ॥ २२ ॥ धुणिजण उत्तिमङ्गं, मन्ती सन्देहपारओ भणइ । भिवओ सिवपहगामी, होही विज्जुप्पहकुमारो ॥ ॥ २३ ॥ अद्वारसमे वरिसे, भोगं मोत्तूण गहियवय-नियमो । सिद्धाल्यं गमीही, एवाऽऽइद्वं मुणिवरेणं ॥ २४ ॥ वरनोबणुज्जला वि हु, तेण विमुक्का इमा य वरकन्ना । होही वनगयसोहा, चन्देण विणा नहा रयणी ॥ २५ ॥ अह भणइ तस्थ मन्ती, निसुणह आइचपुरवरे राया । विज्ञाहरो महप्पा पल्हाओ नाम नामेणं ॥ २६ ॥ भज्ञा से कितिमई, पुत्तो पवणन्नओ पहियकित्ती । रूवेण जोबणेण य, कामस्स सिरि विङक्वेइ ॥ २७ ॥ नन्दिश्वरयात्रा —

एयन्तरिम्म मासो, संपत्तो फगुणो गुणसिमद्धो । जणयन्तो नवपछव, दुमाण कमलायराणं च ॥ २८ ॥ छज्जन्ति उववणाइं, नाणाविहकुसुमिरिद्धिगन्धाइं । गुमगुमगुमन्तमहुयर-कोइलकोलाहलरवाइं ॥ २९ ॥ एयारिसिम्म काले, देवा नन्दीसरं परमदीवं । गन्तूण अट्ट दियहे, करेन्ति महिमं जिणवराणं ॥ ३० ॥ पूयाउवगरणकरा, सबे विज्ञाहरा समुदएणं । पत्ता वेयहुगिरिं, षणमन्ति जिणालए तृद्धा ॥ ३१ ॥ तत्थ महिन्दो वि गओ, पूया काऊण सिद्धपडिमाणं । थुइमङ्गलेहि निमउं, उवविद्धो समिसलावटे ॥ ३२ ॥

क्योंकि वह अनेक युवितयोंका स्वामी है। (१७) यदि इन्द्रजितको दी जाती है तो मेघवाहन बिगड़ उठेगा और मेघवाहनको दी जाती है तो इन्द्रजित रुष्ट होगा। (१८) एक गणिकांके लिए श्रीसेन राजांके पुत्रोंमें माता-पितांके लिए दु:खजनक जो युद्ध प्राचीन समयमें हुआ था वह क्या नहीं सुना है ? (१९) तब सुमितने कहा कि वैताढ्यकी दिल्लाण श्रेणीमें कनकपुर आया है। वहाँ हिरणनाम नामक एक खेचर राजा है। (२०) सुमना उसकी की है। उनका रूप एवं यौवनसे सम्पन्न तथा तीनों छोकोंमें प्रशंसित ऐसा विद्युत्प्रभ नामका एक पुत्र है। (२१) उसे यह कन्या दो जाय। इसमें तुम सन्देह मत करो। अनुरूप यौवनवाछोंका संयोग शीघ ही हो। (२२) इसपर सिर धुनाकर सन्देहपारग मंत्रीने कहा कि भव्य (मोक्तमें जानेकी योग्यतावाछा) यह विद्युत्प्रभक्तमार शिवपथ (मोक्त) पर प्रयाण करनेवाला होगा। (२३) अठारहवें वर्षमें भोगका त्याग करके तथा त्रत एवं नियम अंगीकार करके मोक्तमें जायगा ऐसा मुनिवरने दहा है। (२४) उत्तम यौवनसे देदीप्यमान यह कन्या उसके द्वारा परित्यक्त होनेपर चन्द्रसे रहित रात्रीकी भाँति शोभाहीन होगी। (२५) इसपर एक मंत्रीने कहा कि आदित्यपुरमें प्रह्लाद नामका एक बड़ा विद्याधर राजा है। (२६) उसकी भार्यो कीर्तिमती है और रूप एवं यौवनसे कामदेवकी भी विडम्बना करनेवाला प्रवनंजय नामका उसका एक यशस्वी पुत्र है। (२७)

इस बीच गुणसे समृद्ध तथा वृत्त एवं कमलसमूहोंमें नवपल्लव पैदा करनेवाला फागुनका महीना आ गया। (२८) नानाविध कुसुमोंकी समृद्धि एवं गन्धसे व्याप्त तथा भौरोंकी गुनगुनाहट एवं कोयलके मधुर कलरवसे युक्त खपवन शोभित होने लगे। (२९) ऐसे समयमें देव नन्दीश्वर नामके उत्तम द्वीपमें जाकर आठ दिन तक जिनवरोंकी भक्ति करते हैं। (३०) पूजाकी सामग्री हाथमें लेकर सब विद्याधर आनन्दके साथ वैताल्यपर्वत पर गये और तुष्ट होकर जिनालयोंमें वन्दन करने लगे। (३१) वहाँ महेन्द्र भी गया और पूजा करके सिद्धप्रतिमाओंका स्तुति-मंगल द्वारा वन्दन किया। बादमें वह शिलापट्ट पर बैठा। (३२) प्रह्लाद राजा भी भक्तिरागसे प्रेरित होकर वहाँ गया और मनमें उत्साहशील होकर सब

१. पत्नी।

पल्हाओ वि नरवई, भत्तीरागेण चोइओ सन्तो । गन्तूण पययमणसो, संथुणइ जिणालए सबे ॥ ३३ ॥ अञ्जनायाः पत्रनञ्जयेन सह सम्बन्धः —

अह सो समत्तिनयमो, दिट्टो अब्भुट्टिओ महिन्देणं । कयविणय-पोइपमुहा, दो वि जणा तत्थ उविवृद्धा ॥ ३४ ॥ पल्हाएण महिन्दो, तत्थ सरीराइ पुच्छिओ कुसलं । भणिओ य महिन्देणं, कत्तो कुसलं अपुण्णस्स १ ॥ ३५ ॥ दुहिया पढमवयत्था, अत्थि महं रूव-जोबण-गुणोहा । तीए य वरं सिरसं, न लभामि य दुक्खिओ अहयं ॥ ३६ ॥ पुणरिव महिन्दराया, पल्हायं भणइ महुरवायाए । मन्तीहि मज्झ सिट्टं, तुज्झ सुओ अत्थि पवणगई ॥ ३० ॥ तस्स कुमारी सुपुरिस ! दिन्ना य मए करेह कल्लाणं । पिरचिन्तियां य बहुसो, पूरेहि मणोरहे सबे ॥ ३८ ॥ अह भणइ तत्थ वयणं, पल्हाओ सच्चमेव एयं तु । गाढ अन्दि पिरम्गिहओ, महिन्द ! तुज्झाणुराएणं ॥ ३९ ॥ दोण्डं पि अणुमएणं, माणसवरसरतंडे निओगेणं । गन्तूण य कायबो, वीवाहो तइयदियहिम्स ॥ ४० ॥ एवं कमेण दोण्णि वि, निययद्वाणाइँ तत्थ गन्तूणं । हय-गय-परियणसिहया, संपत्ता माणसं तुरिया ॥ ४१ ॥ उभयग्रलसिन्नवेसा, विज्ञाहर-सयण-परियणापुण्णा । सोहन्ति तत्थ वियडा, अहिट्टिया रिद्धिसंपन्ना ॥ ४२ ॥ उभयग्रलसिन्नवेसा, विज्ञाहर-सयण-परियणापुण्णा । सोहन्ति तत्थ वियडा, अहिट्टिया रिद्धिसंपन्ना ॥ ४२ ॥

#### दश कामवेगाः --

दिवसेसु तीसु होही, बीवाहो एव गुरुजणाइट्टं। कन्नाएँ दिस्सणमणो, न सहइ पवणंजओ गिमउं॥ ४३॥ मयणोरगावरद्धो, उदरिष्ट्रियवेयणापरिग्गिहओ। दोसं गुणं न पेच्छइ, न य जाणइ जाणियबं ति॥ ४४॥ सत्त य हवन्ति वेगा, भुयङ्गदर्हस्स गारुडे भिणया। दस य पुणो सिवसेसा, हवन्ति मयणाहिदर्हस्स ॥ ४५॥ पढमिम हवइ चिन्ता, वेगे बीयिम इच्छए दट्टुं। तहए दीहुस्सासो, हवइ चउत्थिम्म जरगहिओ॥ ४६॥

जिनालयोंमें स्तुति करने लगा। (३३) पूजा आदिका नियम जिसका पूर्ण हुआ है ऐसे उस प्रह्लादको देखकर महेन्द्र सम्मान करनेके लिए खड़ा हुआ। विनय एव प्रेम आदि जताकर वे दोनों वहाँ बैठे। (३४)

षस समय प्रह्लादने महेन्द्रसे शरीर श्रादिकी कुशल पूछी। महेन्द्रने कहा कि अपुण्यशालीके लिए कुशल कहाँसे ? (३५) प्रथय वयमें आई हुई तथा रूप, यौवन एवं गुणोंसे युक्त मेरी एक लड़की है। उनके योग्य वर नहीं मिल रहा। इससे मैं दुःखी हूँ। (३६) फिर महेन्द्र राजाने मीठे शब्दोंमें प्रह्लादसे कहा कि मंत्रियोंने मुझे कहा था कि आपका पवनगित नामका पुत्र है। (३७) हे सुपुरुप! मैंने उसे कन्या दे दी। उनका विवाहमंगल करो। मैंने वहुत विचार किया है। अब सब मनोरथ पूर्ण करो। (३८) तब प्रह्लादने कहा कि यह सत्य है। हे महेन्द्र! तुम्हारे श्रनुरागसे मैं अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। (३९) दोनोंका विवाह मानस सरोवरके तट पर श्राजसे तीसरे दिन पर करना चाहिए ऐसा निश्चय उन्होंने मान्य रखा। (४०) इस प्रकार निश्चय करके वे अपने-अपने स्थान पर गये और घोड़े, हाथी एवं परिजनोंके साथ वे जल्दी ही मानससरोवरके पास आ पहुँचे। (४१) विद्याधर, स्वजन एवं परिजनसे पूर्ण तथा विशाल, प्रतिष्ठित श्रीर ऋदिसम्पन्न दोनों सेनाओंकी छावनियाँ थी। (४२)

तीन दिनमें विवाह होगा ऐसा गुरुजनोंने कहा, किन्तु कन्याके दर्शनके अभिलाषी पवनंजयके लिए वे तीन दिन विताने असहा हो गये। (४३) मदनरूपी सौंपसे खँसा हुआ और इसीलिए उदरमें रही हुई वेदनासे व्याप्त वह न तो गुण या दोष ही देख सकता था और न जानने योग्य ही जान सकता था। (४४) साँपसे काटे हुएके सात वेग होते हैं ऐसा सपेशास्त्रमें कहा गया है, परन्तु मदनरूपी सपेके काटे हुएके तो और भी अधिक—दस होते हैं। (४५) प्रथम वेगमें चिन्ता होती है, दूसरेमें देखनेकी चाह होती है, तीसरेमें दीर्घ उछ्घास निकलते हैं, चौथेमें ज्वरसे प्रस्त होता है, पाँचवें वेगमें जलता है, छठमें भोजन विष जैसा लगता है, सातवेंमें प्रलाप करता है, आठवें वेगमें ऊँचेसे

पञ्चमवेगे डज्झइ, छट्टे भत्तं विसोवमं होइ । सत्तमयम्मि पल्वइ, अट्टमवेगम्मि उग्गाइ ॥ ४७ ॥ नवमे मुच्छाविहलो, दसमे पुण मरइ चेव अकयत्थो । एवं विहा उ वेगा, किह्या मयणाहिददृहस्स ॥ ४८ ॥ एवं कामभुयङ्गम—दृद्दो पवणञ्जओ विगयहासो । विरह् विसघायण्येहे, तं कन्नाओसिंहं महइ ॥ ४९ ॥ वरभवणगओ वि धिइं, न लहइ सयणा-ऽऽसणे महिरहिम्म । उज्जाण-काणण-वणे, पउमसरे नेव रमणिज्ञे ॥ ५० ॥ चिन्तेइ तग्गयमणो, कइया तं वरतणुं नियच्छे हं । निययङ्गम्मि निविद्धं, फुसमाणो अङ्गमङ्गाइं ? ॥ ५१ ॥ निज्झाइऊण बहुयं, छायापुरिसो व निययपासत्थो । पवणंजएण मित्तो, भणिओ च्चिय पहिसओ नाम ॥ ५२ ॥ अन्नस्स कस्स व जए, मित्तं मोत्तूण कारणं गरुयं । समिपज्जइ सुह-दुक्खं ?, जं भण्णिस तं निसामेहि ॥ ५३ ॥ जइ तं महिन्दत्वणयं, अज्ज न पेच्छामि तत्थ गन्तूणं । तो विगयजीविओ हं, होहामि न एत्थ संदेहो ॥ ५४ ॥ जो एकं चिय दियहं, पहिसय! न सहामि दिरसणिविओगं। दिवसाणि तिण्णि सो हं, कह य गमिस्सामि अकयत्थो? ॥ ५५ ॥ तं चिय कुणसु उवायं, जेण अहं अज्ज तीऍ मुहयन्दं । पेच्छामि तत्थ गन्तुं, पहिसय! मा णे चिरावेहि ॥ ५६ ॥ भणिओ य पहिसएणं, सामिय! मा एव कायरो होह । दावेमि अज्ज तुज्झं, अञ्जणवरसुन्दिरं कर्च ॥ ५७ ॥ जाव चिय उल्लावो. वट्टह दोण्हं पि ताण एपेंग्नते । ताव समोसरियकरो. दिवसयरो चेव अत्थाओ ॥ ५८ ॥ जाव चिय उल्लावो. वट्टह दोण्हं पि ताण एपेंग्नते । ताव समोसरियकरो. दिवसयरो चेव अत्थाओ ॥ ५८ ॥

पवनञ्जयेन श्रञ्जनाया दर्शनं तद्विरागश्च-

अन्धारिए समत्थे, मित्तो पवणंजएण आणत्तो । उट्टेहि ठाहि पुरओ, वच्चामो जत्थ सा कन्ना ॥ ५९ ॥ उप्पइया गयणयले, दोण्णि वि वच्चन्ति पवणपरिहत्था । वष्टुन्तघणसिणेहा, संपत्ता अञ्जणाभवणं ॥ ६० ॥ सत्तमतलं पविद्या, उवविद्या आसणेसु दिबेसु । पेच्छन्ति तं वरतणुं, कोसुइससिसयलसुहसोहं ॥ ६१ ॥

गाता है, नवेंमें मूच्छीसे विद्व हो जाता है और दसवेंमें तो अकृतार्थ वह मर जाता है। इस प्रकारके वेग मदनरूपी सपसे काटे हुएके कहे गये हैं। (४६-४८) इस तरह कामरूपी सपसे काटे गये पवनंजयका हास्य विलुप्त हो गया। विरहरूपी विषके नाशके लिए वह उस कन्यारूपी औषधकी आकांचा करने लगा। (४९) उत्तम राजमहलमें रहने पर भी अत्यन्त मूल्यवान शयनासनमें वह शान्ति प्राप्त नहीं करता था। वाग-वगीचोंमें तथा पद्मसरोवरोंमें उसका मन नहीं लगता था। (५०) उस कन्यामें ही जिसका मन लगा है ऐसा वह सोचता था कि कब मैं उस सुन्दरीको देखूँगा और अपनी गोदमें वैठी हुई उसके अंगोंसे मेरे अंगोंका स्पर्श करूँगा। (५१) बहुत सोचिवचार करके छायापुरुषकी भाँति अपने पासमें रहनेवाले प्रहसित नामके मित्रसे पवनंजयने कहा कि मित्रको छोड़कर दूसरे किसको में दुःखका कारण कहूँ। मित्रको ही सुख-दुःख समर्पित किया जाता है, अतः मैं तुझे जो कहता हूँ वह तू सुन। (५२-५३) यदि महेन्द्रकी उस कन्याका आज ही वहाँ जाकर दर्शन नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, इसमें सन्देह नहीं है। (४४) हे प्रहसित! यदि मैं एक ही दिन दर्शनका वियोग सह नहीं सकता तो फिर अकृतार्थ मैं तीन दिन कैसे विताऊँगा १ (५४) इसलिए, हे प्रहसित! वैसा उपाय कर जिससे मैं आज वहाँ जाकर उसके मुखचन्द्रको देख सकूँ। तू देर मत लगा (४६) प्रहसितने कहा कि, हे स्वामी! आप इस तरह कायर न बनें। आज आपको अंजनामुन्दरी कन्याके दर्शन कराता हूँ। (५७) इस प्रकार जब उन दोनोंके बीच एकान्तमें वार्तालाप हो रहा था कि किरणोंको समेटता हुआ सूर्य अस्त हो गया। (४८)

अन्धकार फैल जाने पर पवनंजयने मित्रसे कहा कि उठ और आगे हो। जहाँ वह कन्या है वहाँ हम जाएँगे। (५९) वे दोनों आकाशमें उड़े, पवनके समान दत्त वे चले और अत्यन्त बढ़े हुए स्नेहवाले वे दोनों अंजनासुन्दरोके महलके पास आ पहुँचे। (६०) महलकी सातवीं मंजिलमें प्रवेश करके और दिव्य आसन पर बैठकर उन्होंने पूर्णिमाके चन्द्रकी भाँति सम्पूर्ण मुख-शोभावाली उस सुन्दरीको देखा। (६१) उसके दोनो स्तन मोटे और ऊँचे थे, उसका कटिभाग पतला था,

१. एकान्ते । २. अस्तमाय।तः अस्तक्रतः इत्यर्थः ।

पीणुन्नयथणजुयला, तणुमज्झा वियड-पीवरिनयम्बा। रत्तासीयसमुज्जल-कर-चरणालत्तयच्छाया॥ ६२॥ रूवेण जोबणेण य, जंपिय-हसिएण गइ-सहावेण। देवाण वि हरइ मणं, किं पुण एसा मणुस्साणं १॥ ६३॥ तं दहूण वरतणू, पवणगई विम्हिओ विचिन्तेह। किं होज्ज पयावहणा, रूवपडाया कया एसा १॥ ६४॥

#### अञ्जनासख्युङ्गापाः ---

एयन्तरिम्म सिह्या, वसन्तितिलय ति नामओ भणइ। धन्ना सि तुमं बाले!, जा दिन्ना पवणवेगस्स ॥ ६५ ॥ एयस्स पवरिकत्ती, गेहं गेहेण भमइ जियलोए। अणिवारियगइपसरा, पदुट्टमिहल ब निस्सिक्का ॥ ६६ ॥ भिणया वसन्तितिलया, सिह्याए तत्थ मीसकेसीए। पुरिसाण गुणिवसेसे, उत्तम-अहमे न लक्त्वेसि ॥ ६७ ॥ विज्जुप्पभं पमोत्तुं, चिरमसरीरं गुणायरं धीरं। पवणंजयं पसंसिस, वसन्तितिलए! परममूदे! ॥ ६८ ॥ भिणया य मिस्सकेसी, वसन्तितिलयाएँ सो हु अप्पाऊ। तेण विह्णा बाला, होही पञ्भट्टलायण्णा ॥ ६९ ॥ अह भणइ मीसकेसी, वरं खु विज्जुप्पभेण सह पेम्मं। एक्कं पि होउ दियहं, न दीहकालं कुपुरिसेणं ॥ ७० ॥ सोऊण वयणमेयं, पवणगई रोसपसरियामिरिसो। जुवईण मारणट्टा, आयक्नुइ असिवरं सहसा॥ ७१ ॥ पहिसय! बालाएँ इमं, वयणं अणुयन्नियं निरुत्तेणं। जेणेव जंपमाणी, न निसिद्धा अत्तणो सिह्या॥ ७२ ॥ पद्मिय! बालाएँ इमं, वयणं अणुयन्नियं निरुत्तेणं। जेणेव जंपमाणी, न निसिद्धा अत्तणो सिह्या॥ ७२ ॥ पद्मिण असिवरेणं, सिराइँ छिन्दामि दोण्ह वि जणीणं। हिययस्स वल्लइयरो, वरेउ विज्जुप्पहो इहइं॥ ७३ ॥ दिट्टूण समुम्मिण्णं, खम्मं जुवईण मारणट्टाए। वारेइ पवणवेगं, मित्तो महुरेहि वयणेहिं॥ ७४ ॥ वरसुह्डजीयनासं, खम्मं गयकुम्भदारणसमत्थं। बहुदोसाण वि धीरा, मिहलाण इमं न वाहिन्ति ॥ ७५ ॥ उत्तमकुल्रसंभूओ, उत्तमचरिएहि उत्तमो सि तुमं। मा कुणसु पणइणिवहं, तम्हा कोवं परिचयसु॥ ७६ ॥

विशाल एवं मोटे उसके नितम्ब थे तथा श्रशोकके लाल पुष्पोंके सदृश कान्तिवाले उसके हाथ-पैर आलतेसे रंगे हुए थे। (६२) वह अपने रूप, यौवन, वार्तालाप, हास्य एव गतिके सौन्दर्थसे देवोंका मन हरती थी, तो फिर मनुष्योंका तो कहना ही क्या ? (६३) उस सुन्दरीको देखकर विस्मित पवनगति सोचने लगा कि प्रजापतिने क्या यह रूपको पताका बनाई है ? (६४)

इस बीव वसन्तिलका नामकी सखीने कहा कि, हे बाले! तू धन्य है; जो पवनवेगको दी गई है। (६४) जिसकी गितका विस्तार रोका नहीं जा सकता अर्थात् सवंत्र गित करनेवाली और निःशंक दुष्ट महिलाकी भौंति इसकी उत्तम कीर्ति जीवलोकमें घर-घर परिश्रमण करती है। (६६) वहाँ उपस्थित दूसरी सखी मिश्रकेशीने वसन्तिलकासे कहा कि तू पुरुषोंके उत्तम, अधम जैसे गुणिवशेष नहीं जानती (६७) हे अत्यन्त मूद वसन्तिलिलको मिश्रकेशीसे कहा कि वह अरुपायु है। उसके बिना यह बाला लावण्यहीन हो जायगी। (६९) तब मिश्रकेशीने कहा कि विद्युत्प्रमके साथ एक दिन भी प्रेम हो तो वह अञ्जा है, किन्तु कुपुरुषके साथ दीर्घकाल तक हो तो वह अञ्जा नहीं है। (७०) यह वचन मुनकर गुस्सेमें भरे हुए पवनगितने उस युवतीको मारनेके लिए एकदम तलवार खेंची। (७१) हँसकर और उत्तर न देकर इस कन्या (अंजनामुन्दरी) ने इस कथनका अनुमोदन किया है, क्योंकि इस तरह बोलती हुई अपनी सखीको उसने रोका नहीं। (७२) इन दोनों कियोंका सिर मैं तलवारसे काटता हूँ, अब अपने प्रेमी विद्युत्प्रभके साथ मले ही शादी करे। (७३) युवतियोंके वधके लिए उत्तर उठाई हुई तलवारको देखकर मित्र मीठे वचनोंसे उसे रोकने लगा। (५४) बड़े बड़े मुभटोंके जीवनका नाश करनेवाली तथा हाथियोंके गण्डस्थलका दान करनेमें समर्थ यह तलवार बहुत अपराध करनेपर भी महिलाओंके उत्तर नहीं चलाई जाती। (७५) तुम उत्तम कुलमें पैदा हुए हो और उत्तम आचरणके कारण तुम उत्तम हो, अतः प्रणिवनिका वध मत करो और कोधका त्याग करो। (७६) इस प्रकार प्रहस्ति हारा मधुर वचनसे शान्त किया गया

महरक्खरेहि एवं, उवसमिओ पहसिएण पवणगई । निग्गन्तूण घराओ, निययावासं समलीणो ॥ ७७ ॥ सयणिम सुहिनसण्णो, महिलावेरग्गमुवगओ भणइ । मा वीसम्भह निययं, विलयाणं अन्नहिययाणं ॥ ७८ ॥ मुक्खं चेव कुमित्तं, सत्तं भिचत्तणं समलीणं । महिला य परायत्ता, लद्धण कओ सुहं होइ? ॥ ७९ ॥ एवं कमेण रयणी, वोलीणा आह्यं विबहत्रं । बन्दिजणेण सहरिसं, पाहाउयमञ्जलं घुट्टं ॥ ८० ॥ पडिबद्धेण य भणिओ, मित्तो पवणंजएण तरन्तो । दावेहि गमणसङ्खं, निययपुरं जेण वचामो ॥ ८१ ॥ दिन्नो य गमणसङ्खो, मुहमारुयचवल-तुङ्गसद्दालो । सो ऊण तं समत्थं, पडिबुद्धं साहणं तुरियं ॥ ८२ ॥ ताव चिय दिवसयरो, उदिओ मिउकिरणमण्डलाडोवो । विहसन्तो वरकमले, मउलावेन्तो उ कुमुयाई ॥ ८३ ॥ हय-गय-रहपरिहत्थो, चलिओ पवणंजओ 'सपुरहुत्तो । ऊसियसियायवत्तो, धयवडधुबन्तकयसोहो ॥ ८४ ॥ सोऊण तस्स गमणं, बाला चिन्तेइ अकयपूर्णा हं । अन्नावराहजणिए, चयइ ममं जेण हियइट्टो ॥ ८५ ॥ नुणं मे अन्नभवे, पावं अइदारुणं समण्चिण्णं। दाऊण य अत्थनिही, नयणविणासो कओ पच्छा ॥ ८६ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, जाव य सा अञ्जणा विचिन्तेइ । ताव अणुमगगरुगा, पवणस्स महिन्द-परहाया ॥ ८७ ॥ तुरिय-चवलेहि गन्तं, दिद्दो पवणंबओ समालतो । भणिओ य कि अकजे, गमणारम्भो तुमै रइओ? ॥ ८८ ॥ पल्हायनरवईणं, भणिओ मा पुत्त! जाहि अकयत्थो । किं वा अकज्जरुद्दो, लोए दावेहि लहुयत्तं? ॥ ८९ ॥ जं होइ गरहणिज्ञं, उवहासं जं च नरयगइगमणं । उत्तिमपुरिसेण जए, तं चिय कम्मं न कायवं ॥ ९० ॥ स्रणिऊण वयणमेयं, पवणगई तो मणेण चिन्तेइ। एयं अरुङ्घणिज्ञं, कायवं गुरुजणाइहं॥ ९१॥ अहवा पाणिगाहणं, काऊणं तं इहं समुज्झे हं। जेण महं अन्नस्स य, न होइ इट्टा निययकालं ॥ ९२ ॥

पवनञ्जयेन अञ्जनायाः परिणयनम्---

पल्हाय-महिन्देहिं, अणेयउवएससयसहस्साइं। दाऊण कुमारवरो, नियत्तिओ बुद्धिमन्तेहिं॥ ९३॥

पवनगित घरसे निकलकर अपने आवासमें आया। (७७) शयनमें आरामसे बैठा हुआ तथा स्त्री पर वैररूपी अग्निसे युक्त वह कहने लगा कि दूसरेमें जिनका मन लगा हो ऐसी सियोंका कभी विश्वास मत करो। (७८) मुर्छ कुमिन्न, नौकर रूपसे रहे हुए शत्रु तथा दूसरेमें त्रासक्त स्त्री-इन्हें पाकर कौन सुखी हो सकता है ? (७९) इस प्रकार क्रमशः रात व्यतीत हुई। जगानेके बाद्य बजने छगे। बन्दिजनोंने आनन्दके साथ प्रभातकाछीन मंगछगीत गाये।(५०) जगनेपर पवनंजयने मित्रसे कहा कि कौरन ही प्रयाणका शंख बजाओ, जिससे अपने नगरकी ओर हम प्रयाण करें। (न?) मुँहकी हवासे खुब ऊँची श्रावाज करनेवाला जानेका शंख बजाया गया। उसे सुनकर समस्त सेना शीघ्र ही जग गई। (८२) उसी समय उत्तम कमलोंको विकसित करनेवाला तथा मृदु किरणोंके मण्डलसे अलंकृत सूर्य उदित हुआ। (८३) घोड़े, हाथी और रथसे घिरा हुआ, सफेद छत्रधारी तथा ध्वजाओंके पटके हिलनेसे शोभित ऐसा वह पवनंजय अपने नगरकी ओर चला। (८४) उसके गमनके बारे में सुनकर वह बाला (अंजनासुन्दरी) सोचने लगी कि मैने पुण्य नहीं किया है, क्योंकि दूसरेके अपराधपर हृदयेश्वरने मुझे छोड़ दिया है। (८५) अवश्य ही पूर्वभवमें मैंने अति भयंकर पाप बाँधा है। अर्थेनिधि देकर बादमें उसकी आँखें फोड़ी होंगी। (८६) ऐसे तथा दूसरे विचार जब वह कर रही थी तब पवनंजयके मार्गका अनुगमन करनेवाले महेन्द्र और प्रह्लाद भी आ पहुँचे। (८७) जल्दी जल्दी जाते हुए पवनंजयको देखकर उन्होंने पूछा कि असमयमें जानेका श्रारम्भ तुमने क्यों किया है ? (८८) प्रह्लाद राजाने कहा कि, हे पुत्र! कार्य पूर्ण किये बिना तुम मत जाओ, श्रथवा श्रकार्यसे रुष्ट होकर तुम मुझे लघुता क्यों दे रहे हो ? (८९) जो निन्दास्पद, उपहसनीय श्रीर नरकगितमें जाने योग्य कार्य होता है वह उत्तम पुरुषको इस संसारमें नहीं करना चाहिए। (९०) ऐसा कथन सुनकर पवनगति मनमें विचारने लगा कि यह अनुल्लंघनीय है। गुरुजनके आदेशका पालन करना चाहिए। (९१) अथवा पाणिप्रहुण करके उसे में यहीं छोड़ दूँ, क्योंकि वह अवश्य हो मेरे अथवा अन्यके लिए इष्ट नहीं है। (९२)

पवणंजए नियत्ते, दोस्र वि सेन्नेस्र होइ आणन्दो । बहुखाण-पाण-भोयण—सएस्र लोओ समारद्धो ॥ ९४ ॥ सबिम्म सुपिडउत्ते, सुतिहि-सुनक्खत्त-करण-लग्गम्म । वत्तं पाणिग्गहणं, कन्नाएँ समं कुमारस्स ॥ ९५ ॥ वत्तम्म य वारिज्ञे, उभओ सम्माणदाणकयविभवा । तत्थेव मासमेगं, अच्छन्ति महिन्द-पल्हाया ॥ ९६ ॥ अह ते अवियण्हमणा, अन्नोन्नाभासणाइ काऊणं । विज्ञाहररायाणो, निययपुराइं समणुषत्ता ॥ ९७ ॥ हय-गय-रहपरिकिण्णो, ऊसियधय-विजय-वेजयन्तीहिं । पवणंजओ पविद्वो, सपुरं चिय अञ्जणासहिओ ॥ ९८ ॥ दिन्नं से वरभवणं, मणिकोद्दिम-सालिभञ्जियाकलियं । अह सा महिन्दतणया, तत्थ पविद्वा गमइ कालं ॥ ९९ ॥

परभवजणियं जं दुक्कयं सुक्कयं वा, उवणमइह लोए सोक्ख-दुक्खावहं तं। चउगइभयभीया जायसंवेगसङ्खा, विमलहिययभावा होह धम्मेक्कचित्ता ॥ १००॥

॥ इय पडमचरिए अञ्जणासुन्दरीवीवाहविहाणो नाम पन्नरसमी उद्देसच्ची समत्तो॥

# १६ पवणंजय-अंजणासुंदरीभोगविहाणाहियारो

अञ्जनायास्त्यागः परिदेवनं च-

सरिऊण मिस्सकेसी-वयणं पवणंजएण रुट्टेणं। चत्ता महिन्दतणया, दुक्लियमणसा अक्रयदोसा॥ १॥ विरहाणरुतवियङ्गी, न रुभइ विद्दाणरोयणा निह्ं। वामकरधरियवयणा, वाउकुमारं विचिन्तन्ती॥ २॥ उक्किण्ठिय त्ति गाढं, नयणजरुतसित्तमरिष्णथणजुयरुत। हरिणी व वाहभीया, अच्छइ मग्गं परोयन्ती॥ ३॥

बुद्धिशाली प्रह्वाद एवं महेन्द्रने सैकड़ों श्रीर हजारों ऐसे अनेक उपदेश देकर कुमार पवनंजयको वापस लौटाया। (९३) पवनंजयके लौटने पर दोनों सेनाओंमें आनन्द छा गया। नानाविध खानपान और सैकड़ों प्रकारके भोजनसे लोगोंने आनन्द मनाया। (९४) सब भलीभाँ ति व्यविध्यत होने पर शुभ दिन, नज्ञन्न, करण एवं लग्नमें कन्याके साथ कुमारका पाणिमहण सम्पन्न हुआ। (९४) विवाह पूर्ण होने पर दान एवं वैभव द्वारा एक-दूसरेका सम्मान करके महेन्द्र और प्रह्वाद वहीं एक मास तक ठहरे। (९६) इसके बाद अविभक्त मनवाछे वे दोनों विद्याधर राजा एक दूसरेके साथ परामर्श करके अपने अपने नगरमें आ पहुँचे। (९७) घोड़े, हाथी एवं रथसे घिरे हुए पवनंजयने ध्वजा एवं विजय-वैजयंती प्रताका फहराते हुए अंजनाके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया। (९५) मणिसे खचित तल वाला तथा शालमंजिका पुतलियोंवाला एक उत्तम महल उसे दिया गया। महेन्द्रकी पुत्री अंजना उसमें प्रवेश करके काल विताने लगी। (९९) परभवमें जो पाप या पुण्य किया होता है वह इस लोकमें दुःल अथवा सुखका कारण उपस्थित करता है, किन्तु चारों गतिके भयसे भीत, वैराग्य और श्रद्धासे सम्पन्न तथा हृदयके विमल भाववाले मनुष्य धर्ममें ही एकचित्त होते हैं।

॥ पद्मचिरतमें 'अंजनासुन्दरीका विवाह-विधान' नामक पन्द्रहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥

# १६. पवनंजय और अञ्जनासुन्दरीका भोग-विधान

मिश्रकेशीके वचनको याद करके रुष्ट पवनंजयने निर्दोष और दुःखित मनवाली महेन्द्रकी पुत्री अंजनासुन्दरीका परित्याग किया। (१) विरहाग्निसे तप्त शरीरवाली, फीकी आँखोंवाली तथा बाँये हाथपर सिर थामे हुई वह वायुकुमारके बारेमें सोचती हुई नींद नहीं लेती थी। (२) अत्यन्त उत्कण्ठित तथा श्राँसुओंसे सींचे जानेके कारण मिलन स्तनोंवाली वह बाघसे डरी हुई हिरनीकी मौति रास्ता देखती हुई बैठी रहती थी। (३) जिसके सब अंग श्रत्यन्त चीण हो गये थे तथा

<sup>े ?.</sup> वीवाहे। २. स्वस्वामिनं पवनक्रयम् इत्यर्थः ।

अइतणुइयसबङ्गी, किंद्यस्त्रय-कडयिसिढिलियाभरणा । भारेण अंसुयस्स य, बाइ महन्तं परमखेयं ॥ ४ ॥ ववगयदप्पुच्छाहा, दुक्लं धारेइ अङ्गमङ्गाइँ । एमेव सुन्निहयया, पलवइ अन्नन्नवयणाइं ॥ ५ ॥ पासायतल्रत्था चिय, मोहं गच्छइ पुणो पुणो बाला । नवरं आसासिज्ञइ, सोयल्पवणेण फुसियङ्गी ॥ ६ ॥ मिउ-महुर-मम्मणाए, जंपइ वायाएँ दीणवयणाइं । अइतणुओ वि महायस !, तुज्झ ऽवराहो मए न कओ ॥ ७ ॥ सुञ्चसु कोवारम्भं, पित्यसु मा एव निद्रुरो होहि । पिणवइयवच्छला किल, होन्ति मणुस्सा महिलियाणं ॥ ८ ॥ एयाणि य अन्नाणि य, जंपन्ती तत्थ दीणवयणाइं । अह सा महिन्दतणया, गमेइ कालं चिय बहुत्तं ॥ ९ ॥ रावणस्य वरुणेन सह विरोधः — एत्थन्तरे विरोहो. बाओ अइदालणो रणारम्भो । रावण-वरुणाण तओ दोण्ड वि पण दिष्यवल्लाणं ॥ १० ॥

एत्थन्तरे विरोहो, जाओ अइदारुणो रणारम्भो । रावण-वरुणाण तओ, दोण्ह वि पुण दिष्पयवलाणं ॥ १० ॥ लक्काहिवेण दूओ, वरुणस्स य पेसिओ अइतुरन्तो । गन्तूण पणिमऊण य, कयासणो भणइ वयणाइं ॥ ११ ॥ विज्ञाहराण सामी, वरुण ! तुमं भणइ रावणो रुद्दो । कुणह पणामं व फुडं, अह ठाहि रणे सवडहुत्तो ॥ १२ ॥ हिसिऊण भणइ वरुणो, दूयाहम ! को सि रावणो नामं ? । न य तस्स सिरपणामं, करेमि आणापमाणं वा ॥ १३ ॥ न य सो वेसमणो हं, नेय जमो न य सहस्सिकरणो वा । जो दिवसत्थभीओ, कुणइ पणामं तुहं दीणो ॥ १४ ॥ वरुणेणं उवलद्धो, दूओ जं एव फरुसवयणेहिं । तो रावणस्स गन्तुं, कहेइ सबं जहाभणियं ॥ १५ ॥ सोऊण दूयवयणं, रुद्दो लक्काहिवो भणइ एवं । दिबत्थेहि विणा मऍ, अवस्स वरुणो जिणेयबो ॥ १६ ॥ एत्थन्तरे पयट्टो, दसाणणो सयलवलकयाडोवो । संपत्तो वरुणपुरं, मणि-कणयविचित्तपायारं ॥ १७ ॥ सोऊण रावणं सो समागयं पुत्तवलसमाउत्तो । रणपरिहत्थुच्छाहो, विणिग्गओ अभिमुहो वरुणो ॥ १८ ॥ राईवपुण्डरीया, पुत्ता बत्तीसहं सहस्साइं । सन्नद्ध-बद्ध-कवया, अब्भिष्टा रक्खसभडाणं ॥ १९ ॥

कटिसूत्र एवं कड़े आदि आभूषण जिसके ढीले पड़ गये थे ऐसी वह अपने वस्नके भारसे बहुत अधिक खेद अनुभव करती थी। (४) दप एवं उत्साह नष्ट होनेपर उसके प्रत्येक अंगमें पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार शून्यहृदया वह असम्बद्ध वचन बोला करती थी। (५) प्रासादतलमें रहनेपर भी वह स्त्री बार-बार मूर्च्छत हो जाती थी। शीतल पवनका शरीरसे स्पर्श होनेपर वह बादमें आश्वस्त की जाती थी। (६) मृदु, मधुर एवं अन्यक्त वाणीसे वह दीनवचन कहती थी कि, हे महायश! मैंने तुम्हारा स्वल्प भी अपराध नहीं किया है। (७) तुम कोधका त्याग करो और मुभपर अनुग्रह करो। ऐसे निष्ठर मत बनो। प्रणिपात करनेवाली महिलाओंपर पुरुष तो प्रेम करते हैं। (८) ये तथा दूसरे दीनवचन कहती हुई उस महेन्द्रपुत्री अंजनाने बहुत काल बिताया। (९)

इस बीच बलके कारण द्र्युक्त रावण और वहण दोनों विरोध जगा और बादमें इ्यतिभयंकर लड़ाई शुक्त हुई। (१०) लंकाधिप रावणने शोघ ही वहणके पास दूत भेजा। वहाँ जाकर और प्रणाम करके आसनपर बैठे हुए उसने कहा कि, विद्याधरों के स्वामी हे वहण! हुए रावणने तुमसे कहा है कि या तो तुम स्पष्ट रूपसे प्रणाम करों या युद्धमें समझ खड़े रहो। (११-१२) इसपर इसकर वहणने कहा कि, हे अधम दूत! रावण कौन हैं? न तो मैं उसे सिरसे प्रणाम कहँगा और न उसकी द्याहा शिरोधार्य कहँगा। (१३) मैं न तो वह वैश्रमण हूँ, न यम और न सहस्रकिरण जो दिन्य शक्षोंसे भयभीत और दीन हो तुक्ते प्रणाम कहँगा। (१४) इस प्रकार कठोर वचनों द्वारा वहणसे उलहना पाये हुए दूतने रावणके पास जाकर जैसा वहणने कहा था वह सब कह सुनाया। (१४) दूतका वचन सुनकर हुए लंकेश रावणने ऐसा कहा कि दिव्याकोंके बिना ही मैं वहणको अवश्य जीतूँगा। (१६) इसके प्रशात सम्पूर्ण सेनासे युक्त हो दशाननने प्रयाण किया और मिण एवं सुवर्णसे विचित्र प्राकारबाले बहणपुरके पास द्या पहुँचा। (१७) रावणको आया जान युद्धके लिए परिपूर्ण इस्साहवाला वहण पुत्र एवं सैन्यके साथ सामना करनेके लिए बाहर निकला। (१८) एक-दूसरेके तोहे जाते शक्षोंसे संकुत,

अनोन्नसत्थभज्जन्त—संकुलं हुयवहुद्वियफुलिङ्गं । अइदारुणं पवर्त्तं, जुज्झं विवडन्तवरसुह्डं ॥ २० ॥ रह-गय-तुरङ्ग-जोहा, समरे जुज्झन्ति अभिमुहाविडया । सर-सित्त-खग्ग-तोमर-चक्काउह-मोग्गरकरग्गा ॥ २१ ॥ रक्स्तसभेडेहि भग्गं, वरुणवलं विविडयाऽऽस-गय-जोहं । दृहूण पलायन्तं, जैल्कन्तो अभिमुहीहूओ ॥ २२ ॥ वरुणेण बलं भग्गं, ओसिरयं पेच्छिऊण दह्वयणो । अब्भिडइ रोसपसिरय—सरोहनिवहं विमुश्चन्तो ॥ २३ ॥ वरुणस्स रावणस्स य, वहन्ते दारुणे महाजुज्झे । ताव य वरुणसुर्शहं, गहिओ खरदूर्णो समरे ॥ २४ ॥ दृहूण दूसणं सो, गहिओ मन्तीहि रावणो भणिओ । जुज्झन्तेण पहु! तुमे, अवस्स मारिज्जए कुमरो ॥ २५ ॥ काऊण संपहारं, समयं मन्तीहि रक्ससाहिवई । खरदूर्सणजीयत्थे, रणमज्झाओ समोसिरिओ ॥ २६ ॥ पायालपुरवरं सो, पत्तो मेलेइ सबसामन्ते । पल्हायखेयरस्स वि, सिग्धं पुरिसं विसज्जेइ ॥ २० ॥

### पवनञ्जयस्य रणार्थं निस्सरणम्-

गन्तूण पणिमऊण य, पल्हायनिवस्स कहइ संबन्धं । रावण-वरुणाण रणं, दूसणगहणं चहावत्तं ॥ २८ ॥ पिडयागओ महप्पा, पायालपुरिष्टओ ससामन्तो । मेलेइ रक्खसवई, अहमवि वीसिज्जो तुन्हां ॥ २९ ॥ सोऊण वयणमेयं, पल्हाओ तक्खणे गमणसज्जो । पवणंजएण धिरओ, अच्छ तुमं ताव वीसत्थो ॥ ३० ॥ सन्तेण मए सामिय !, कीस तुमं कुणिस गमणआरम्भं ! । आलिङ्गणफलमेयं, देमि अहं तुन्हा साहीणं ॥ ३१ ॥ मणिओ य नरवईणं बालो सि तुमं अदिष्टसंगामो । अच्छसु पुत्त ! घरगओ कीलन्तो निययकीलए ॥ ३२ ॥ मा ताय ! एव जंपसु, बालो ति अहं अदिष्टरणकज्जो । कि वा मत्तवरगए, सीहिकसोरो न घाएइ ! ॥ ३३ ॥

अग्निमेंसे उठनेवाली चिनगारियोंसे व्याप्त तथा जिसमें अच्छे-अच्छे सुभट गिर रहे हैं ऐसा अत्यन्त भयंकर युद्ध होने लगा। (२०) बाण, शक्ति, तलवार, तोमर, चक्र, आयुध एवं मुद्गर हाथमें लिये हुए रथ, हाथी एवं घोड़ोंपर आरूढ़ योद्धा सामने जाकर युद्धमें जूमने लगे। (२१) गिरे हुए घोड़े, हाथी एवं योद्धाओंवाले वरुणसैन्यको भग्न और भागते देख जलका स्वामी वरुण सामने आया। (२२) वरुणके द्वारा सैन्यका भंग और पीछे हटना देख रावण रोषवश बाणोंका समूह छोड़ता हुआ आगे बढ़ा। (२३) जब वरुण और रावणका भयंकर महायुद्ध हो रहा था उस समय वरुणके पुत्रोंने खरदूषणको युद्धमें पकड़ लिया। (२४) दूषण पकड़ा गया है ऐसा देखकर मंत्रियोंने उस रावणसे कहा कि, हे प्रभो! आप लड़ते रहेंगे तो कुमार अवश्य मारा जायगा। (२५) मंत्रियोंके साथ निश्चय करके राचसाधिपति रावण खरदूषणके जीवनके लिए रणमेंसे वापस लीटा। (२६)

पातालपुरमें वह आ पहुँचा और सब सामन्तोंको इकट्ठा किया। प्रह्लाद खेचरको बुलानेके लिए भी शीघ एक आदमी भेजा। (२७) जा करके और प्रणाम करके प्रह्लाद राजासे उसने रावणका सम्बन्ध, रावण और वरुणका युद्ध तथा दृषणका पकड़ा जाना, जैसा हुआ था वैसा, कह सुनाया। (२८) वापस लौटा हुआ श्रीर सामन्तोंसे युक्त पातालपुर स्थित महात्मा राज्ञसपित रावण आपसे मिलना चाहता है और इसीलिए मुझे भी आपके पास भेजा है। (२९) यह बचन सुनकर प्रह्लाद उसी समय जानेके खिए तैयार हुआ। यह देखकर पवनंजयने उसे रोका और कहा कि आप यहीं पर विश्वस्त होकर ठहरें। (३०) हे स्वामी! मेरे रहते आप जानेकी तैयारी क्यों करते हैं? मैं आपके अधीन हूँ। मुझे यह आलिंगनका फल दें, अर्थान् मुझे आलिंगनपूर्वक जानेकी अनुमति दें। (३१) राजाने कहा कि तुम अभी बच्चे हो। तुमने अवतक कभी लड़ाई नहीं देखी। पुत्र! तुम अपना खेल खेलते हुए घर पर ही रहो। (३२) इसपर पवनंजयने कहा कि, हे तात! आप ऐसा मत कहें कि मैं बचा हूँ और लड़ाई कभी नहीं देखी। क्या मदोन्मत्त हाथीको सिंहका बचा नहीं मारता। (३३) तब प्रह्लाद राजाने पवनवेगको

१. वरुण इत्यर्थः ।

पल्हायनरवर्इणं, ताहे वीसिज्जिओ पवणवेगो । भणिओ य पश्थिवजयं, पुत्तय ! पावन्तओ होहि ॥ ३४ ॥ तातस्स सिरपणामं, काउं आपुच्छिऊण से जणिणं । आहरणमूसियङ्गो, विणिग्गओ सो सभवणाओ ॥ ३५ ॥ सहसा पुरिम्म काओ, उल्लोलो निग्गओ पवणवेगो । सोऊण अञ्जणा वि य, तं सहं निग्गया तुरियं ॥ ३६ ॥ अइपसरन्तिसिणेहा, थम्भलीष्णा पदं पलोयन्ती । वरसालिभिञ्जिया इव, दिद्वा बाला जणवएणं ॥ ३७ ॥ पेच्छइ य तं कुमारं, मिहन्दतणया नस्न्दिमगम्म । पुलयन्ती न य तिप्पइ, कुवलयदलसिरसनयणेहिं ॥ ३८ ॥ पवणंजएण वि तओ, पासायतलिष्ट्रया पलोयन्ती । दृरं उिवयणिज्ञा, उक्का इव अञ्जणा दिद्वा ॥ ३९ ॥ तं पेच्छिऊण रहो, पवणगई रोसपसरियसरीरो । भणइ य अहो ! अलज्जा, जा मज्झ उविद्या पुरओ ॥ ४० ॥ रइऊण अञ्जलिउडं, चलणपणामं च तस्स काऊण । भणइ उवालम्भन्ती, दूरपवासो तुमं सामी ! ॥ ४१ ॥ वचन्तेण परियणो, सबो संभासिओ तुमे सामि ! । न य अन्नमणम्मएण वि, आलता हं अकयपुण्णा ॥ ४२ ॥ जीयं मरणं पि तुमे, आयत्तं मज्झ निश्य संदेहो । जइ वि हु जासि पवासं, तह वि य अम्हे सरेज्ञासु ॥ ४३ ॥ एवं पलवन्तीए, पवणगई मत्तगयवरास्दे । निग्गन्तूण पुराओ, उविद्वओ माणससरिम्म ॥ ४४ ॥ विज्ञाबलेण रहओ, तत्थ निवेसो घरा-ऽऽसणाईओ । ताव चिय अत्थिगिर्स, कमेण सूरो समलीणो ॥ ४५ ॥

सन्ध्यावर्णनम् , पवनञ्जयेन अञ्जनायाः स्मरणम् च —

अह सो संझासमए, भवण-गवक्खन्तरेण पवणगई । पेच्छइ सरं सुरम्मं, निम्मलवरसल्लिसंपुण्णं ॥ ४६ ॥ मच्छेसु कच्छभेसु य, सारस-हंसेसु पयल्यितरङ्गं । गुमुगुमुगुमन्तभमरं, सहस्सपत्तेसु संछन्नं ॥ ४७ ॥ अइदारुणप्पयावो, लोए काऊण दीहरज्जं सो । अत्थाओ दिवसयरो, अवसाणे नरवई चेव ॥ ४८ ॥

जानेकी अनुहा दी और कहा कि, हे पुत्र ! तुम राजाओं पर विजय प्राप्त करनेवाले हो ! (३४) पिताको सिरसे प्रणाम करके तथा माताकी अनुमति लेकर श्राभुषणोंसे भूषित शरीरवाला वह अपने महल्मेंसे बाहर निकला। (३४)

नगरमें एकदम कोलाहल मच गया कि पवनवेग जा रहा है। ऐसा शब्द सुनकर अंजना भी तत्काल बाहर ष्राई।(३६) श्रत्यन्त स्नेह फैज़ाती तथा स्तंभका सहारा लेकर पतिको निहारती उस स्त्री अंजनासुन्दरीको लोगोंने सुन्दर शालभंजिका पुतली जैसी देखा। (३७) पुलकित होकर कमलदलके समान नेत्रों द्वारा राजमार्गमें उस कुमारको देखती हुई वह महेन्द्रतनया अंजना सुन्दरी तृप्त नहीं होती थी। (३८) उस समय पवनंजयने भी प्रासादतल पर खड़ी होकर देखनेवाली उस अंजनाको उद्देगप्रद उल्काकी भाँति देखा। (३९) उसे देखकर जिसके शरीरमें रोष फैल गया है ऐसे पवनगितने रुष्ट होकर कहा कि यह कितनी निर्लज्जता है कि तुम मेरे सामने उपस्थित हुई हो। (४०) इसपर हाथ जोड़कर और उसके चरणोंमें प्रणाम करके उपालम्भ देती हुई वह कहने लगी कि, हे स्वामी! आप प्रवास पर जा रहे हैं। हे नाथ! जाते समय श्रापने सब परिजनोंके साथ सम्भाषण किया। अन्यमनस्क आपने पापी मेरे साथ तो बात भी नहीं की। (४१-४२) इसमें सन्देह नहीं है कि मेरा जीवन और मरण भी आपके अधीन है। यद्यपि आप प्रवासमें जा रहे हैं, फिर भी मैं तो याद करती रहूँगी। (४३) इस प्रकार जब वह प्रलाप कर रही थी तब पवनगित मत्त हाथीके ऊपर सवार होकर नगरमें से बाहर निकल और मानससरोवरके पास आ पहुँचा। (४४) विद्याके बलसे वहाँ घर तथा शैच्या आदिसे युक्त आवासस्थानकी रचना की। उस समय सूर्य भी कमशः परिश्रमण करता हुआ अस्ताचल पर आ गया। (४४)

संध्याके समय भवनके गवाज्ञमें स्थित होकर पवनगितने निर्मल एवं उत्तम जलसे पिरपूर्ण उस सुन्दर सरोवरको देखा। (४६) मत्य, कच्छप, सारस एवं हंसोंसे उसकी तरंगें चंचल हो रही थीं। सहस्रदल कमलोंमें गुंजारव करनेवाले भ्रमरोंसे वह छाया हुआ था। (४७) अतिदारण प्रतापवाले राजाकी भाँति दीर्घकाल पर्यन्त राज्य करके वह सूर्य अवसानके समय अस्त हो गया। (४८) दिवसमें विकसित और भ्रमरकुलने जिनके दलोंका त्याग किया है ऐसे कमल सूर्यके विरहसे

दियहम्मि वियसियाइं, निययं भमर्उल्छिं उदलाइं । मउलेन्ति कुवल्याइं, दिणयरविरहम्मि दुहियाइं ॥ ४९ ॥ अह ते हंसाईया, सउणा लीलाइउं सरवरम्मि । दहंु संझासमयं, गया य निययाइँ ठाणाइं ॥ ५०॥ तत्येका चकाई. दिद्वा पवणंजएण कुबन्ती । अहियं समाउलमणा, अहिणविवरहग्गितवियक्की ॥ ५१ ॥ उद्धाइ चलइ वेवइ, विहणइ पक्लावलि वियम्भन्ती । तडपायवे विलग्गइ, पुणरवि सलिलं समिल्लियइ ॥ ५२ ॥ विहर्डेइ पउमसण्डं. दइययसङ्काएँ चञ्चपहरेहिं। उप्पयइ गयणमगगं, सहसा पडिसद्दयं सोउं।। ५३॥ गरुयपियविरहदुहियं, चिक्कं दृहुण तम्गयमणेणं । पवणंजएण सरिया, महिन्दतणया चिरपमुका ॥ ५४ ॥ भणिऊण समाढत्तो, हा ! कहुं जा मए अकज्जेणं । मृढेण पावगुरुणा, चत्ता वरिसाणि बावीसं ॥ ५५ ॥ जह एसा चकाई, गाढं पियविरहद्किलया जाया । तह सा मज्झ पिययमा, सुदीणवयणा गमइ कालं ॥ ५६ ॥ जइ नाम अकण्णसहं. भणियं सहियाएँ तीएँ पावाए । तो किं मए विसुका, पसयच्छी दोसपरिहीणा ? ॥ ५७ ॥ परिचिन्तिऊग एवं, वाउकुमारेण पहिंसओ भणिओ । दट्ठूण चक्कवाई, सरिया मे अञ्जणा भज्जा ॥ ५८ ॥ एन्तेण मए दिहा, पासायतलिष्ट्या पलोयन्ती । ववगयसिरि-सोहग्गा, हिमेण पहया कमलिणि व ॥ ५९ ॥ तं चिय करेहि सुप्रिस !. अज्ज उवायं अकालहीणिम । जेण चिरविरहर्दं हिया. पेच्छामि अहञ्जणा बाला ॥ ६० ॥ परिमुणियकज्जिनिहसो. पवणगइं भणइ पहसिओ मित्तो । मोत्तृण तत्थ गमणं. अन्नोवायं न पेच्छामि ॥ ६१ ॥ पवणंजएण तरियं. सहावेऊण मोम्गरामचो । ठविओ य सेन्नरक्खो. भणिओ मेरुं अहं जामि ॥ ६२ ॥ चन्दणकुसुमविहत्था, दोण्णि वि गयणङ्गणेण वच्चन्ता । रयणीए तुरियचवला. संपत्ता अञ्जणाभवणं ॥ ६३ ॥ तो पहिसओ ठवेउं. घरस्स अँगीवए पवणवेगं । अब्भिन्तरं पविद्रो. दिद्रो बालाएँ सहस ति ॥ ६४ ॥

दु:खित होकर सकुचा गये। (४९) हंस आदि जो पत्ती उस सरोवरमें कीड़ा करते थे वे भी संध्याकाल देखकर अपने-श्रपने स्थानोंमें चले गये। (४०) वहाँ पवनंजयने अत्यन्त व्याकुल मनवाली, ताजे विरहरूपी अग्निसे तपे हुए शरीरवाली तथा अनेक प्रकारकी चेष्टा करनेवाली एक चकवीको देखा। (४१) वह ऊँचे जाती थी, चलती थी, काँपती थी, जमुहाई खाती हुई पर फड़फड़ाती थी, तटवर्ती पेड़ पर बैठतो थी श्रौर फिर पानीमें डुबकी मारती थी। (५२) प्रियकी आशंकासे चंचुप्रहार करती हुई वह कमलसमृहमेंसे होकर चलती थी श्रीर प्रतिध्वनि सुनकर एकर्म श्राकाशमार्गमें उड़ जाती थी। (४३) प्रियके विरहसे अत्यन्त दु: खित उस चकवीको देखकर उसमें लगे हुए मनवाले पवनंजयको चिरकालसे परित्यक्त अंजनासुन्दरी की याद आई। (४४) वह कहने लगा कि अफ़सोस है कि मृद, अकार्यकारी श्रीर पापसे भारो मैंने बाईस सालसे उसे छोड़ दिया है। (४४) जैसे यह चकवी अपने प्रियके विरहसे अत्यन्त दुःखी हो गई है वैसे हो मेरी वह अत्यन्त दीनवदना प्रियतमा समय व्यतीत करती होगी। (४६) यदि उसकी दुष्ट सखीने कानोंके लिए असुखकर कहा तो मैंने क्यों दोषरहित उस विशाल नेत्रोंवालीको छोड़ दिया। (५७) ऐसा सोचकर पवनकुमारने प्रहसितसे कहा कि चकवीको देखकर मुफे मेरी पत्नी श्रंजना याद श्राई है। (५८) आते हुए मैंने पालेसे पीड़ित पद्मिनीकी माति श्री एवं सौभाग्यसे रहित उसे महलमें खड़ी होकर अवलोकन करती हुई देखा था (५९) हे सत्पुरुष ! समय बिताये बिना ही तुम आज कोई ऐसा खपाय करो जिससे चिरकालोन विरहसे दु:खित अंजनाकुमारीको मैं देख पाऊँ। (६०) कार्यके महत्त्वको जानकर मित्र प्रहसितने पवनगतिसे कहा कि वहाँ जानेके अलावा दूसरा कोई उपाय मैं नहीं देखता। (६१) पवनंजयने सुद्रर नामक अमात्यको शीघ हो बुलाकर और सेनाधिपतिके पद पर स्थापित करके कहा कि मैं मेरकी छोर जाता हैं। (६२) चन्दन एवं पुष्प हाथमें धारण करके वे दोनों आकाशमार्गसे प्रयाण करते हुए जल्दी ही अंजनाके भवनके पास आ पहुँचे। (६३) बादमें पवनवेगको घरके आगेके हिस्सेमें रखकर प्रहसितने भीतर प्रवेश किया। अंजनासुन्दरीने उसे सहसा देखा। (६४) उसने पूछा कि तुम कौन हो ? किसिटिए यहाँ आये हो ? तब उसने प्रणाम करके कहा कि मैं

१. दृहियं पेच्छामि अज्ञकं बालं—ाःत्य० । े२. गृहस्य मध्यप्रदेशे यत्राजनाऽऽस्ते ।

भणिओ य भो ! तुमं को ?, केण व कज्जेण आगओ एत्थं ? । तो पणिमिऊण साहइ, मित्तो हं पवणवेगस्स ॥ ६५ ॥ सो तुज्झ पिओ सुन्दिर !, इहागओ तेण पेसिओ तुरियं । नामेण पहिसओ हं, मा सामिणि ! संसयं कुणसु ॥ ६६ ॥ सोऊण सुमिणसिरसं, बाला पवणञ्जयस्स आगमणं । भणइ य किं हसिस तुमं ?, पहिसय ! हिसया कयन्तेणं ॥ ६० ॥ अहवा को तुह दोसो ?, दोसो च्चिय मज्झ पुषकम्माणं । ना हं पियपिर भूया, पिर भूया सबलोएणं ॥ ६८ ॥ भणिया य पहिसिएणं, सामिणि ! मा एव दुक्तिया होहि । सो तुज्झ हिययइट्टो, एत्थं चिय आगओ भवणे ॥ ६९ ॥ कच्छन्तरिट्टओ सो, वसन्तमालाऍ कयपणामाए । पवणं नओ कुमारो, पवेसिओ वासभवणिम्म ॥ ७० ॥ अब्सुद्विया य सहसा, दह्यं दट्ट्रण अञ्जणा बाला । ओणिमयउत्तमङ्का, तस्स य चलणञ्जलो कुणइ ॥ ७१ ॥ पवणञ्जोविवट्टो, कुसुमपडोच्छइयरयणपल्लङ्को । हिरसवसुब्भिन्नङ्को, तस्स ठिया अञ्जणा पासे ॥ ७२ ॥ कच्छन्तरिम्म बीए, वसन्तमाला समं पहिसिएणं । अच्छइ विणोयमुहला, कहासु विविहासु नंपन्ती ॥ ७३ ॥

### पवनञ्जयाञ्जनयोः मोलनम् —

तो भणइ पवणवेगो, जं सि तुमं सासिया अकज्ञेणं । तं मे समाहि सुन्दरि !, अवराहसहस्ससंघायं ॥ ७४ ॥ भणइ य महिन्दतणया, नाह! तुमं निश्य कोइ अवराहो । सुमरिय मणोरहफलं, संपइ नेहं वहेज्ञायु ॥ ७५ ॥ तो भणइ पवणवेगो, सुन्दिर ! पम्हुससु सबअवराहे । होहि सुपसन्नहियया, एस पणामो कओ तुज्झं ॥ ७६ ॥ आलिङ्गिया सनेहं, कुवलयदलसरिसकोमलसरीरा । वयणं पियस्स अणिमिस-नयणेहि व पियइ अणुरायं ॥ ७७ ॥ घणनेहिनिब्भराणं, दोण्ह वि अणुरायलद्धपसराणं । आविडियं चिय सुर्यं, अणेगचडुकम्मविणिओगं ॥ ७८ ॥ आलिङ्गण-परिचुम्वण-रइ उच्छाहणगुणेहि सुसमिद्धं । निववियविरहतुक्खं, मणतुट्टियरिझयजहिच्छं ॥ ७९ ॥

पवनवेगका मित्र हूँ। (६५) हे सुन्दरो ! तुम्हारा वह प्रिय यहाँ आया है। एसने तत्काल ही यहाँ मुझे भेजा है। मेरा नाम प्रहसित है। हे स्वामिनी ! तुम सन्देह मत करो। (६६) स्वप्नके समान पवनंजयके आगमनकी बात सुनकर अंजनाने कहा कि, हे प्रहसित! तुम क्यों मजाक कर रहे हो ? मैं कृतान्त (यम, मृत्यु) द्वारा उपहसनीय हुई हूँ (६७) अथवा तुम्हारा क्या दोप है ? मेरे पूर्वकर्मोंका ही दोष है कि मैं प्रियसे तिरस्कृत हुई हूँ, सब लोगोंसे अपमानित हुई हूँ। (६८) इस पर प्रहसितने कहा कि, हे स्वामिनी ! तुम इस तरह दुःखी मत हो। तुम्हारा वह हृदयस्थ इसी भवनमें आया हुआ है। (६८) वसन्तमालाने दूसरे कन्नमें स्थित पवनंजयकुमारको प्रणाम करके शयनगृहमें दाखिल किया। (७०) प्रियको देखकर अंजनाकुमारी सहसा खड़ी हो गई और सिर झुकाकर उसके चरणोंमें प्रणाम किया। (७१) पवनंजय पुष्पोंकी चादरसे आच्छादित रत्नमय प्रतंगके ऊपर बैठा। हर्षवश रोमांचित शरीरवाली अंजना उसके पास बैठी। (७२) विनोदपूर्ण बातें और विविध प्रकारकी कथाएँ कहनेवाली वसन्तमाला प्रहसितके साथ दूसरे कन्नमें ठहरी। (७२)

तव पवनवेगने कहा कि, हे सुन्दरी! श्रकार्यकारी मैंने जो तुम्हें दु:खित किया है उस मेरे हजारों अपराधके समूहको चमा करो। (७४) इसपर महेन्द्रतनया अंजनासुन्दरीने कहा कि, हे नाथ! इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मनोरथके फलको याद करके श्रव श्राप स्नेह बहावें। (७४) तब पवनंजयने कहा कि, हे सुन्दरी! सब अपराधोंको भूल जाओ और सुप्रसन्न हृदयबाली हो। मैंने तुम्हें यह प्रणाम किया। (७६) कमलदलके समान कोमल शरीरवाली अंजनाका आलिंगन किया। अनिमेष नयनोंसे वह प्रियके वदनका अनुरागपूर्वक पान करने लगी। (७७) प्रगाद स्नेहसे भरे हुए तथा अनुरागके कारण प्रसारप्राप्त—खिले हुए उन दोनोंमें अनेक प्रकारके प्रिय कर्मोंका जिसमें विनियोग किया जाता है ऐसा सुरतकर्म हुआ। (७=) आलिंगन, चुम्बन, रित एवं उत्साह गुणोंसे अतिसमृद्ध, विरहका दु:ख जिसमें उपशान्त हो गया है तथा

१. पिययमो इह समागओ-प्रत्य ।

पुरत्सवे समत्ते, दोण्णि वि खेयालसङ्गमङ्गाइं । अन्नोन्नभुयालिङ्गण-सुहेण निह् पवन्नाइं ॥ ८० ॥ एवं कमेण ताणं, सुरयसुहासायलद्धनिहाणं । किंचावसेससमया, ताव य रयणी खयं पत्ता ॥ ८१ ॥ रयणीमुहपिड्बुद्धो, पवणगई भणइ पहिसिओ मित्तो । उद्देहि लहुं सुपुरिस !, खन्धावारं पगच्छामो ॥ ८२ ॥ सुणिजण मित्तवयणं, सयणाओ उद्दिओ पवणवेगो । उवगृहिकण कन्तं, भणइ य वयणं निसामेहि ॥ ८३ ॥ अच्छ तुमं वीसत्था, मा उद्देयस्स देहि अत्ताणं । जाव अहं दहवयणं, दर्ट्रण लहुं नियत्तामि ॥ ८४ ॥ तो विरहदुक्खभीया, चल्णपणामं करेइ विणएणं । मम्मण-महुरुख़ावा, भणइ य पवणं वयं बाला ॥ ८५ ॥ अर्ज्ञ चिय उद्समओ, सामिय ! गब्भो कयाइ उयरिम्म । होही वयणिज्जयरो, नियमेण तुमे परोक्खेणं ॥ ८६ ॥ तम्हा कहेहि गन्तुं, गुरूण गब्भस्स संभवं एयं । होहि बहुदीहपेहो, करेहि दोसस्स परिहारं ॥ ८७ ॥ अह भणइ पवणवेगो, मह नामामुद्धियं रयणिचत्तं । गेण्हसु मियङ्कवयणे !, एसा दोसं पणासिहिइ ॥ ८८ ॥ आपुच्छिकण कन्ता, वसन्तमाल य गयणमग्गेणं । निययं निवेसभवणं, पहिसय-पवणं वया पत्ता ॥ ८९ ॥ धम्मा-ऽधम्मविवागं, संजोग-विओग-सोग-सुहभावं । नाऊण जीवलोण, विमले जिणसासणे समुज्जमह सया ॥ ९० ॥

॥ इय पउमचरिए पवणंजयअञ्जणासुन्दरीभोगविहाणो नाम सोलसमो उद्देसओ समत्तो ॥

# १७. अंजणाणिबासण-हणुयउप्पत्तिअहियारो

केत्तियमेत्ते वि गए, काले गञ्भप्पयासया बहवे। जाया विविहविसेसा, महिन्दतणयाऍ देहिम्म ॥ १ ॥ पीणुन्नया य थणया, सामलवयणा कडी य वित्थिण्णा। गञ्भभरभारकन्ता, गई य मन्दं समुब्रहड् ॥ २ ॥

मनको सन्तोष हो इस प्रकार जिसमें यथेच्छ रंजन किया गया है ऐसा वह सुरतोत्सव था। (७९) सुरतोत्सव समाप्त होनेपर खेद एवं आछस्यसे युक्त अंगवाछे वे दोनों एक दूसरेकी सुजाओंके आर्छिंगन सुखमें लीन हो सो गये। (५०)

इस प्रकार सुरतसुखके आस्वादके बाद सोये हुए उनकी रात, जिसमें थोड़ा ही समय बाकी रहा था, बीत गई। (८१) प्रातःकालमें जगे हुए मित्र प्रहस्तिन पवनगितसे कहा कि, हे सुपुरुष ! जल्दी उठो। छावनीकी ओर प्रयाण करें। (८२) मित्रका बचन सुनकर पवनवेग शय्यामेंसे उठ खड़ा हुआ और पत्नीको आलिंगन करके कहा कि मेरा कहना सुनो। (८३) जबतक में रावणका दर्शन करके शीघ्र ही वापस आता हूँ तबतक तुम विश्वस्त होकर यहाँ रहो और मनमें उहेग मत धारण करो। (८४) तब बिरहदु:खसे भीत उस बाछाने विनयपूर्वक चरणों प्रणाम करके प्रमपूर्ण और मधुर स्वरमें पवनंजयसे कहा कि, हे नाथ! आज ऋतुकालमें शायद उदरमें गर्भ रहा हो। निश्चय ही तुम (छोगोंकी दृष्टिमें) परोच्च हो, अतः वह मेरे छिए निन्दनीय ही होगा। (८५-६) अतः गुरुजनोंके पास जाकर। इस गर्भकी सम्भावनाके बारेमें कहो। बहुत दूरकी बात देखनेवाले बनो अर्थात् दीर्घदृष्टि बनो और दोषका परिहार करो। (८७) इसपर पवनवेगने कहा कि, हे चन्द्रमुखी! तुम मेरे नामसे अंकित यह रत्नखचित मुद्रिका छो। यह दोषका नाश करेगी। (८०) पत्नी तथा वसन्तमाछाको पूछकर और गगनमार्गसे प्रयाण करके प्रहस्ति एवं पवनंजय अपने प्रवावके भवनमें आ पहुँचे। (८९) धर्म एवं अधर्मके फठस्वरूप संयोग एवं वियोग तथा सुख एवं दु:ख इस जीवछोकमें होते हैं ऐसा जानकर विमल जिनशासनमें तुम उद्यमशील बनो। (९०)।

। पद्मचिरतमें पवनंजय-अंजनासुन्दरीका भोगविधान नामक सोलहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# १७. अञ्जनाका निर्वासन और हनुमानका जन्म

कुछ समय व्यतीत होनेके अनन्तर महेन्द्रतनया अंजनासुन्दरीके शरीरमें गर्भके सूचक श्रनेक प्रकारके विशिष्ट चिह्न उत्पन्न हुए। (१) उसके स्तन मोटे और ऊँचे हुए, मुँह श्याम पड़ गया धौर कमर फैंछ गई। गर्भके भारसे

१. पवणगइं-प्रत्य । २. कंशं यसन्तमालं च-प्रत्य ।

पएहि लक्खणेहिं, मुणिया पवणंजयस्स जणणीए । भणिया य जायगब्भा, पावे ! कन्ते पउन्थिम्म ॥ ३ ॥ काऊण सिरपणामं, कहेइ पवणंजयागमं सबं । मुद्दा य पच्चयत्थं, तह वि य न पसज्जई सासू ॥ ३ ॥ भणइ तओ कित्तिमई, जो न वि नामं पि गेण्हई तुज्झं । सो किह दूरपवासं, गन्तूण पुणो नियत्तेइ ! ॥ ५ ॥ धिद्धि ! त्ति दुष्टसीले !, निययकुलं-निम्मलं कर्यं मिलणं । लोगिम्म गरहणिज्ञं, एरिसकम्मं जणन्तीए ॥ ६ ॥ एवं बहुप्पयारं, उवलम्भेऊण तत्थ कित्तिमई । आणवइ कम्मकारं, नेह इमं पियहरं सिग्धं ॥ ७ ॥ लद्धाएसेण तओ, समयं सिह्याएँ अञ्जणा तुरियं । जाणिम समारूढा, मिल्दनयरामुहं नीया ॥ ८ ॥ संपत्ता य खणेणं, पावो मोत्तूण पुरवरासत्रे । खामेऊण नियत्तो, ताव य अत्थंगओ सूरो ॥ ९ ॥ जाए तमन्ध्रयारे, बाला परिदेविऊण आढता । हाहकारमुहरवा, दस वि दिसाओ पलोयन्ती ॥ १० ॥ भणइ य वसन्तमाले !, पावं अइदारुणं पुराचिण्णं । जेणेस अयसपडहो, पुहइ्यले ताडिओ मज्झं ॥ ११ ॥ एकं चिय जाव न वी, दुक्लं बोलेइ जणियपियविरहं । ताव य उविद्वयं में, बीयं अववायसंबन्धं ॥ १२ ॥ फंकं चिय जाव न वी, दुक्लं बोलेइ जणियपियविरहं । ताव य उविद्वयं में, बीयं अववायसंबन्धं ॥ १२ ॥ भणइ य वसन्तमाला, बाले ! कि विलविएण रण्णिम ! । पुक्कयं निम्मायं, अणुहिवयबं अविमणाए ॥ १४ ॥ क्यपल्ज्वोवहाणे, वसन्तमालाएँ विरइए सयणे । सुवइ खणलद्धिनहा, पित्रद्धा दारवालेणं ॥ १५ ॥ सुरुग्नमिम तो सा, सहीएँ समयं कुलोचियं नयरं । पविसन्ती दीणमुही, पित्रद्धा दारवालेणं ॥ १६ ॥ पिडपुच्छियाएँ सिद्दं, वसन्तमालाएँ दारवालस्स । पवणंजयमाईयं, सबं चिय अञ्चणागमणं ॥ १७ ॥

सुन्दर प्रतीत होनेवाली उसकी गित मन्द हो गई। (२) पवनंजयकी माताने इन टक्कणोंसे जानकर कहा कि हे पापी! पितके बाहर जाने पर भी गर्भवती हुई हो। (३) सिरसे प्रणाम करके पवनंजयके आगमनका सर्व वृतान्त उसने कह सुनाया और साज्ञीके तौर पर मुद्रिका भी दिखलाई, तथापि सासको विश्वास नहीं हुआ। (४) तब कीर्तिमतीने कहा कि जो तेरा नाम भी नहीं लेता था वह दूर प्रवासमें जाकर कैसे वापस लौट सकता है ? (५) हे दुष्टशीले ! तुझे धिकार है, धिकार है। लोकमें निन्दित ऐसा कर्म करके तूने अपना निर्मल कुल कलंकित किया है। (६) इस तरह अनेक प्रकारसे उसे बुराभला कहकर कीर्तिमतीने नौकरको आज्ञा दो कि इसे जल्दी ही इसके मायके ले जाओ। (७) तब आज्ञा मिलने पर अंजना अपनी सखीके साथ जल्दी ही सवारीमें जा बैठी। वह महेन्द्रनगरकी ओर ले जाई गई। (०) थोड़ो ही देरमें वह वहाँ पहुँच गई। नगरके समीप वह पापी नौकर उसे छोड़कर और ज्ञमा माँगकर छोटा। उस समय सूर्य भी अस्त हो गया। (९) रातका श्रन्थकार फैल जाने पर दसों दिशाश्रोंमें नजर घुमाती हुई वह मुँहसे हाहाकार ध्विन करती हुई रोने लगी श्रीर कहने लगी कि, हे वसन्तमाले! पहले मैंने अतिभयंकर पाप किया है जिससे ऐसा अयशका ढोल मेरे लिए दुनियाँ में बजाया गया है। (१०-११) प्रियके विरहसे उत्पन्न एक दुःख भी अभी पूग नहीं होता वहाँ तो अपयश सम्बन्धी दूसरा दुःख मेरे लिए हाजिर हो गया है। (१०) प्रजापित ब्रह्माने सुल श्रीर शान्ति न पानेवाले और श्रमेक दुःखोंके आधारकर मेरे इस शरीरको क्या जानकर बनाया होगा ? (१३)

इस प्रकार विलाप करती हुई अंजनासे वसन्तमालाने कहा कि, हे बाले! इस अरण्यमें विलाप करनेसे क्या कायदा? पहले किये हुए का फल मनमें खिन्न हुए बिना अनुभव करना चाहिए। (१४) जिसमें पत्तोंका सिरहाना बनाया गया है ऐसी वसन्तमाला द्वारा निर्मित शय्यामें चिन्ता-समुद्रमें डूबी हुई श्रंजना नींद आने पर चण भरके लिए सो गई। (१५) सूर्योदय होने पर सलोके साथ अपने कुलोचित नगरमें प्रवेश करने पर दीनमुखी वह द्वारपाल द्वारा गेकी गई। (१६) द्वारपाल द्वारा पूछनेपर वसन्तमालाने पवनंजयसे लेकर श्रंजनाके श्रागमनका सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

१-२ के उमई-मुः।

अह सो वि दारवालो, सिलाकवाडो चि नाम गन्तूणं। तं चेव वयणितहसं, महिन्दरायस्स साहेइ ॥ १८ ॥ वं दारवालएणं, सिट्टं दुहियागमं सअववायं। तं सोऊण महिन्दो, अहोमुहो लिज्जओ जाओ ॥ १९ ॥ रिट्टो पसन्निकत्ती, मिहन्दपुत्तो तओ भणइ एवं। धाडेह पावकम्मा, बाला कुल्दूसणो एसा ॥ २० ॥ नामेण महुच्छाहो, सामन्तो भणइ एव न य जुत्तं। दुहियाण होह सरणं, माया-वित्तं मिहिल्याणं ॥ २१ ॥ अचन्तिनट् दुरा सा, केउ(१कित्ति)मई लोयधम्मकयभावा। निद्दोसा एस पहू!, बाला निद्धािडया तीए ॥ २२ ॥ भणइ य मिहन्दराया, पुर्बि पि मए सुयं जहा एसा। पवणंजयस्स वेसा, तेण य गञ्भस्स संदेहो ॥ २३ ॥ मा होहिइ अववाओ, मज्झं पि इमाएँ संकिलेसेणं। भणिओ य दारवालो, धाडेह लहुं पुरवराओ ॥ २४ ॥ सुकुमालहत्थ-पाया, लरपन्थर-विसमकण्टइलेणं। पन्थेण वच्चमाणी, अइगल्यपिरस्समावन्ना॥ २६ ॥ सुकुमालहत्थ-पाया, लरपन्थर-विसमकण्टइलेणं। पन्थेण वच्चमाणी, अइगल्यपिरस्समावन्ना॥ २६ ॥ एवं चारविज्ञन्ती, सबेण जणेण निरणुकम्पेणं। घोराडविं पंविद्या, पुरिसाण वि जा भयं देइ ॥ २८ ॥ पाविह्यानिहित्ति, सबेण जणेण निरणुकम्पेणं। घोराडविं पंविद्या, पुरिसाण वि जा भयं देइ ॥ २८ ॥ नाणाविह्यार्यतेहि संछन्ना। महई अणोरपारा, नाणाविहसावयाइण्णा॥ २९ ॥ वाया-ऽऽयवपिरसन्ना, तण्हाएँ छुहाएँ पीडियसरीरा। एगुद्देसम्मि ठिया, करेइ परिदेवणं बाला॥ ३० ॥ अञ्चनायाः परिवेवनम —

हा कट्टं चिय पहया, विहिणा हं विविहदुक्खकारीणं । अणहेउवइरिएणं, कं सरणं वो पवज्जामि ? ॥ ३१ ॥

हा के हु ।चय पहया, ।वाहणा ह ।वावहदुक्खकाराण । अणहउवहारएण, के सरण वा पवज्जाम ? ॥ २२ ॥ भत्तारविरहियाणं, होइ पिया आलओ महिलियाणं । मह पुण पुण्णेहि विणा, सो वि हु वहरीसमो जाओ ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>१७) इसके बाद शिलाकपाट नामके उस द्वारपालने जाकर महेन्द्र राजासे वह सारा समाचार कह सनाया। (१८) द्वारपालको कहा गया अपनी पुत्रीका अपवादपूर्ण आगमन सुनकर महेन्द्रने लिजत हो सिर मुका दिया। (१९) तब महेन्द्रका पत्र प्रसन्नकीर्ति गुरसेमें आकर कहने छगा कि कुलको कलंकित करनेवाली इस पापी लड़कीको बाहर निकाल दो। (२०) तब महोत्साह नामक एक सामन्तने कहा कि यह उचित नहीं है। पुत्री जैसी स्त्रियोंके छिये तो माता-पिता ही शरणरूप होते हैं। (२१) लौकिक धर्मका अनुसरण करनेवाली वह कीर्तिमती अत्यन्त निष्ठुर है। हे प्रभो! यह निर्दोष बाला उसके द्वारा बाहर निकाल दी गई है। (२२) इस पर महेन्द्र राजाने कहा कि पहले भी मैंने सुना था कि यह पवनंजयकी द्वेषभाजन है, अतः इसके गर्भके बारेमें सन्देह है। (२३) इस कलंक्से मेरी भी बेइज्जतीन हो, ऐसा सममकर उसने द्वारपालसे कहा कि नगरमेंसे इसे जल्दी बाहर निकाल दो। (२४) तब आदेशप्राप्त द्वारपालने सखीके साथ अंजनासन्दरीको तरंत ही नगरमेंसे बाहर परदेशमें निकाल दिया। (२४) सुकुमार हाथ-पैरवाली उसे तीक्ष्ण पत्थर श्रौर कॉंटोंसे व्याप्त विषम मार्गसे जाने पर अति भारी परिश्रम पड़ता था। (२६) आवासके लिए जिस जिस स्वजनके घर वह जाती थी खस-उसको—सबको राजाके द्वारा भेजे गये पुरुष रोकते थे। (२७) इस प्रकार सब निर्दय छोगोंके द्वारा निष्कासित उसने ऐसे घोर वनमें प्रवेश किया जो पुरुषोंके लिए भी भयानक था। (२८) वह जंगल श्रनेक प्रकारके पर्वतोंसे व्याप्त था, नानाविध वृत्तोंसे वह छाया हुआ था, वह बहुत बड़ा और अतिविस्तृत था तथा म्त्रनेक प्रकारके जंगली पश्चोंसे भरा हुआ था। (२९) पवन और धूपसे पीड़ित तथा भूख एवं प्याससे दु:खित शरीरवाली वह एक स्थान पर ठहरकर रोने लगी कि अफसोस है ! अनेक प्रकारके दु:ख देनेवाले और निष्कारण वैशे विधाताने सुक पर प्रहार किया है। किसकी शरण प्राप्त करूँ ? (३०-३१) पतिसे रहित महिलाओंकी शरण पिता होते हैं। पुण्यसे विरहित मेरे लिए तो वे भी शत्रके जैसे हो गये हैं। (३२) जब तक स्त्री अपने पतिके घरसे नहीं निकाली जाती तब तक ही माता, पिता एवं बन्धुजनोंके हृदयमें

१. पायकम्मं बालं — प्रत्य०। २. पवका —प्रत्य०।

ताव िचय हियइष्टा, माऊण पिऊण बन्धवाणं च । जाव न धार्डेह पई, मेहिला निययस्स गेहस्स ॥ ३३ ॥ ताव सिरी सोहम्मं, ताव य गहयाउ होन्ति महिलाओ । जाव य पई महम्मं, सिणेहपक्सं समुबह्ह ॥ ३४ ॥ माया पिया य भाया, वच्छलं तारिसं करेऊणं । अवराहिवरिहयाए, कह मज्झ पणासियं सबं १ ॥ ३५ ॥ न य मज्झ सामुयाए, न चेव पियरेण मृहमावेणं । अयसस्स मृल्दिल्यं, दोसस्स परिक्खणं न कयं ॥ ३६ ॥ एवं बहुप्पयारं, रेशिवन्ती अञ्जणा निवारेउं । भणइ य वसन्तमाला, सामिणि ! वयणं निसामेहि ॥ ३० ॥ अवलोइऊण बाले!, पेच्छ गृहा सुन्दरा समासन्ने । एयं वचार्मुं लहुं, एत्थं पुण सावया घोरा ॥ ३८ ॥ गठभस्स मा विवत्ती, होही भणिउं वसन्तमालाए । हत्थावलिन्वयकरा, नीया य गृहामुहं तुरिया ॥ ३९ ॥ विद्दो य तत्थ समणो, सिलायले समयले सुहनिविद्दो । चारणलद्धाइसओ, जोगारूढो विगयमोहो ॥ ४० ॥ करयलकयञ्जलीओ, मुणिवसहं वन्दिऊण भावेणं । तत्थेव निविद्दाओ, दोण्णि व भयविद्धायक्रीओ ॥ ४१ ॥ ताव य झाणुवओगे, संपुण्णे साहवो वि जुवईओ । दाऊण धम्मलाहं, पुच्छइ देसे किहं तुम्हे १ ॥ ४२ ॥ तो पणिमऊण साह, वसन्तमाला कहेइ संबन्धं । एसा मिहन्दधूया, नामेणं अञ्जणा चेव ॥ ४३ ॥ पवणं जयस्स मिहिला, लोए गठभाववायकयदोसा । बन्धवज्ञणेण चत्ता, एत्थ पिवद्वा अरण्णिम् ॥ ४४ ॥ केण व कज्जेण इमा, वेसा कन्तस्स सामुयाए य १ । अणुहवइ महादुक्तं, कस्स व कम्मस्स उदएणं १ ॥ ४५ ॥ को वा य मन्दपुण्णो, जीवो एयाएँ गठभसंभूओ १ । जस्स कएण महायस ! जीवस्स वि संसयं पत्ता ॥ ४६ ॥ तत्तो सो अमियगई, कहेइ सबं तिनाणसंपन्नो । कम्मं परभवज्ञणियं, फुड-वियडन्थं जहावत्तं ॥ ४० ॥

बह स्थान पातो है। (२३) जबतक पित अत्यन्त मूल्यवान ऐसे स्नेहके पत्तको धारण करता है तभी तक श्री एवं सौभाग्य तथा गौरव होता है। (२४) माता, पिता और भाईने कैसा वात्सल्य किया ? निरपराध मेरा सब कुछ कैसे नष्ट हो गया ? (३४) न तो मेरी सासने और अज्ञानके वशीभृत होनेसे न पिताने बदनामीका मूछ नष्ट किया और न दोषकी परीत्ता ही की। (३६)

इस प्रकार अनेक तरहसे रुदन करती हुई अंजनाको रोककर वसंतमालाने कहा कि, हे स्वामिनी! मेरा कहना सुनो। (३७) हे बाले! पासमें झाई हुई इस सुन्दर गुफाको बराबर अवलोकन करके देखो। वहाँ हम जल्दी जावें, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जानवर रहते हैं। (३८) गर्भ विनाश न हो—ऐसा कहकर वसन्तमाला हाथसे हाथका सहारा देकर उसे शीघ ही गुफाके मुँहके पास ले आई। (३९) वहाँ पर उन्होंने समतल शिलातल पर सुलपूर्वक बेंठे हुए, चारणलिब्धके अतिशयसे युक्त, योगमें आरूढ़ तथा निर्मोही एक अमणको देखा। (४०) भयसे रहित शरीरवाली तथा हाथ जोड़ी हुई वे दोनों मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे उस मुनिको प्रणाम करके वहीं बैठ गई। (४९) उसी समय ध्यानोपयोग सम्पूर्ण होने पर साधुने युवतियोंको 'धर्मलाभ' देकर पूछा कि तुम्हारा देश कौनसा है १ (४२) तब साधुको प्रणाम करके वसन्तमालाने युवान्त कहा कि यह महेन्द्रकी पुत्री है और इसका नाम अंजना है। (४३) लोगोंमें गर्भके अपवादसे दूषित मानी गई पवनंजयकी इस पत्नीका बन्धुजनोंने परित्याग किया है और इसीलिए इसने इस वनमें प्रवेश किया है। (४४) किसलिए यह अपने पित तथा सासकी द्वेष्या हुई है शऔर किस कर्मके उदयसे बहाभारी दुःख सह रही है १ (४४) हे महायश! इसके गर्भमें कौन पुण्यहीन जीव पैदा हुआ है, जिसकी वजहसे जीवनके बारेमें भी संदेह हो गया है १ (४६) तब त्रिज्ञानसे युक्त अमितगतिने परभवमें कृत कर्म के विषयमें जैसा हुआ था वैसा, स्फुट एवं विशव रूपसे कहा। (४७)—

१. महिलं निययाउ गेहाओ — प्रत्य • । २. रोवन्ति अञ्जर्ण-प्रत्य • । ३. वच्चामि-प्रत्य • । ४. साहुं-प्रत्य • ।

### अञ्जनागर्भपूर्वभवचरितम् ---

इह जम्बुद्दीववरे, पियनन्दी नाम मन्दिरपुरिम्म । तस्स जया वरमिहला, पुत्तो से होइ दमयन्तो ॥ ४८ ॥ अह अन्नया कयाई, दमयन्तो पित्थओ वरुज्जाणं । पुरजणकयपरिवारो, कीलइ रइसागरोगाढो ॥ ४९ ॥ रिमऊण तओ सुइरं, पेच्छइ साहुं तिंहं गुणसिमद्धं । गन्तूण ताण पासे, धम्मं सोऊण पिडबुद्धो ॥ ५० ॥ दाऊण भावसुद्धं, सत्तगुणं फासुयं मुणिवराणं । संजम-तव-नियमरओ, कालगओ सुरवरो जाओ ॥ ५१ ॥ दिवा-८मल्देहधरो, सुरसोक्सं मुझिऊण चिरकालं । चिवओ य इहाऽऽयाओ, जम्बुद्दीवे वरपुरिम्म ॥ ५२ ॥ हिरवाहणस्स पुत्तो, जाओ गन्ने पियङ्कुलच्छीए । नामेण सीहचन्दो, सबकलापरओ सुहओ ॥ ५३ ॥ किणधम्मभावियमणो, कालं काऊण वरिवाणिम्म । सिरि-कित्ति-लच्छितिलओ, देवो जाओ महीद्वीओ ॥ ५४ ॥ तत्तो वि देवसोक्सं, भोत्तूण चुओ इहेव वेयद्वे । कणओयरीऍ गन्ने, सुकण्ठपुत्तो समुप्पन्नो ॥ ५५ ॥ अह सीहवाहणो सो, अरुणपुरं मुझिऊण चिरकालं । लच्छिहरस्स पासे, निक्तन्तो विमलजिणितिथे ॥ ५६ ॥ काऊण तवसुयारं, आराहिय संजमं तववलेणं । जाओ लन्तयकप्पे, देवो दिवेण रूवेणं ॥ ५० ॥ तं अमरपवरसोक्सं, भोत्तूण चुओ महिन्दतणयाए । गन्भिम समावन्नो, इह जीवो पुबकम्मेहिं ॥ ५८ ॥ एसो ते परिकहिओ, इमस्स गन्भस्स संभवो भद्दे । तुह सामिणीऍ हेउं, सुणेहि घणविरहदुक्लस्स ॥ ५९ ॥ एसो ते परिकहिओ, इमस्स गन्भस्स संभवो भद्दे । तुह सामिणीऍ हेउं, सुणेहि घणविरहदुक्लस्स ॥ ५९ ॥

### अञ्जनापूर्वभवचरितम् —

एसा आसि परभवे, बाला कणओयरो महादेवी। लच्छि ति नाम तइया, तीऍ सवत्ती तिहं बीया।। ६०॥ सम्मत्तभावियमई, सा लच्छी ठाविऊण जिणपिडमा। अचेइ पययमणसा, थुणइ य थुइमङ्गलसएहिं॥ ६१॥ तो निययसवत्तीए, गाढं कणओयरीऍ रुद्वाए। घेतूण सिद्धपिडमा, ठिवया घरबाहिरुद्देसे॥ ६२॥

इस उत्तम जम्बूद्वीपमें आई हुई मन्दिरपुर नामकी नगरीमें त्रियनन्दी नामका एक आदमी रहता था। उसकी जया नामकी उत्तम स्त्री थी। उसका दमयंत नामका एक पुत्र था। (४८) एक दिन दमयन्त एक सुन्दर उद्यानकी ओर गया। नगरजनोंसे घिरा हुआ वह रितरूपी सागरमें अवगाहन करके क्रीड़ा करने छगा। (४९) बहुत देरतक क्रीड़ा करने के पश्चात् वहाँ उसने गुणसे समृद्ध ऐसे एक साधुको देखा। उसके पास जाकर और धर्म सुनकर वह प्रतिबोधित हुआ। (५०) मुनिवरोंको भावशुद्धिपूर्वक सान्त्रिक गुणोंसे युक्त प्रायुक्त दान देकर तथा संयम, तप एवं नियममें रत वह मरनेपर उत्तम देव हुआ। (४१) दिव्य एवं निर्मेछ देहधारी वह देवसुलम सुखका चिरकालतक उपभोग करनेके पश्चात् च्युत होकर इस जम्बूद्वीपके उत्तम नगरमें पैदा हुआ। (५२) त्रियंगुलक्ष्मीके गर्भसे हरिवाहनको सिंहचन्द्र नामका सब कछाओंमें पारंगत तथा सुन्दर पुत्र हुआ। (५३) जिनधर्ममें भक्तियुक्त मनवाछा वह मरकर उत्तम देवविमानमें श्री, कीर्ति एवं छक्ष्मीका धामरूप एक महर्द्धिक देव हुआ। (५३) देवसुखका उपभोग करके वहाँसे च्युत होनेपर इसी वैताह्यमें कनकोदरीके गर्भसे सुकण्ठके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ। (५४) उम्र तप करके और तपके सामर्थ्यसे संयमकी आराधना करके वह छान्तक नामक देवलोकमें दिव्य रूपधारी देव हुआ। (५७)। देवके उस अत्युक्त सुखका उपभोग करके च्युत होनेपर पूर्व कर्मोंके कारण वह जीव यहाँपर महेन्द्र-तनयाके गर्भमें आया है। (५०) हे भन्ने! इस गर्भकी उत्पत्तिके बारेमें मैंने तुक्ते यह वृत्तान्त कहा। तेरी माछिकनके विरह्जन्य घने तुःसका कारण अब तू सुन। (५९)

परभवमें यह स्त्री पटरानी कनकोदरी थी। उस समय वहाँ उसकी छक्ष्मी नामकी एक दूसरी सपन्नी थी। (६०) सम्यक्त्वसे भावित बुद्धिवाछी वह छक्ष्मी जिनप्रतिमाकी स्थापना करके एकाप्र मनसे पूजा करती थी तथा सैकड़ों स्तुतियों एवं मंगछगीतोंसे स्तुति-प्रार्थना करती थी। (६१) इसपर उसकी सपन्नी कनकोदरीने अत्यन्त रुष्ट हो जिनप्रतिमाको उठाकर नामेण संजमिसरी, तइया अज्ञा कएण भिक्लाए । नयरिम्म परिभमन्ती, पेच्छइ घरबाहिरे पडिमा ॥ ६३ ॥ मुणियपरमत्थसारा, अजा कणओयरिं भणइ एत्तो । भद्दे! सुणाहि वयणं, जं तुज्झ हियं च पत्थं च ॥ ६४ ॥ नरय-तिरिएस जीवो. हिण्डन्तो निययपावपडिवद्धो । द नरवेहि माणसत्तं. पावइ कम्मावसेसेणं ॥ ६५ ॥ तं चेव तुमे रुद्धं, माणुसजम्मं कुरुं चिय विसिद्धं । होऊण एरिसगुणा, मा कुणसु दुगुञ्छियं कम्मं ॥ ६६ ॥ जो जिण-गुरुपडिकुट्टो, पुरिसो महिला व होइ जियलोए । सो हिण्डइ संसारे, दु ऋसहस्साइ पावेन्तो ॥ ६७ ॥ सोऊण अज्ञियाए, वयणं कणओयरी सुपडिबुद्धा । ठावेइ चेइयहरे, जिणवरपडिमा नयत्तेणं ॥ ६८ ॥ नाया गिहिधम्मरया. कालं काऊण संजमगुणेणं । देवी होऊण चुया, उप्पन्ना अञ्चणा एसा ॥ ६९ ॥ जं बाहिरम्मि पडिमा, ठविया एयाएँ राग-दोसेणं । तं एस महादु ऋतं, अणुह्रयं रायधूयाए ॥ ७० ॥ गेण्ह्सु जिणवरधम्मं, बाले! संसारदुक्खनासयरं। मा पुणरिव घोरयरे, भिमहिसि भवसायरे घोरे ॥ ७१ ॥ जो तुज्झ एस गठभो, होही पुत्तो गुणाहिओ लोए । सो विज्ञाहरइङ्क्रि, सम्मत्तगुणं च पाविहिइ ॥ ७२ ॥ थोवदिवसेसु बाले! दइएण समं समागमो तुज्झं । होही निस्संदेहं, भयमुबेयं विवज्जेहि ॥ ७३ ॥ भावेण वन्दिओ सो, समणो दाऊण ताण आसीसं । उप्पद्दय नहयलेणं, निययद्वाणं गओ धीरो ॥ ७४ ॥ पिलयङ्कगुहावासे, तोए उवगरण-भोयणाईयं। सबं वसन्तमाला, करेइ विज्ञानिओगेण ॥ ७५॥ एवं कमेण सूरो, अत्थाओ सयलकिरणपरिवारो । उत्थरिकण पवत्तो, बहलतमो कज्जलसवण्णो ॥ ७६ ॥ ताव चिय संपत्तो. सीहो दढदाढकेसरारुणिओ । पज्जलियनयणज्ञयलो. ललन्तनीहो कयन्तो व ॥ ७७ ॥ तं पेच्छिऊण सीहं. दोण्णि वि भयविहलपूण्णवयणाओ । अँचन्तमसरणाओ, दस वि दिसाओ पलोयन्ति ॥ ७८ ॥

घरके वाहरके भागमें रख दिया। (६२) नगरमें भिन्नार्थ परिश्रमण करती हुई संयमश्री नामकी श्रायीने घरके बाहर प्रतिमा देखी। (६३) परमार्थका सार जिसने जान छिया है ऐसी उस आर्याने तब कनकोदरीसे कहा कि, हे भद्रे! जो तुम्हारे छिए हितकर एवं पथ्य है ऐसा वचन सुनो। (६४) अपने पापसे जकड़ा हुआ जीव नरक एवं तियंच गतिमें भटकता-भटकता कर्मका माश होनेपर बड़ी कठिनाईसे मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। (६५) इस तरह तुमने मनुष्यजन्म तथा विशिष्ट कुछ प्राप्त किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त होकर तुम निन्दित कार्य मत करो। (६६) जिनेश्वरदेव तथा गुरु द्वारा निषद्ध वस्तुका आचरण करनेवाली जो स्त्री या पुरुष होता है वह हजारों दुःख फेलता हुआ संसारमें परिश्रमण करता है। (६७) आर्थिकाका ऐसा वचन सुनकर अच्छी तरहसे प्रतिबोधित कनकोदरीने आदरके साथ जिनप्रतिमाकी चैत्यगृहमें स्थापना की। (६८) वह गृहस्थ धर्ममें रत हुई। मरकर संयमगुणके कारण देवी हुई और वहाँसे च्युत होकर वह इस अंजना रूपसे पैदा हुई है। (६९) इसने राग-द्वेषके वशीभूत होकर जो बाहर प्रतिमा स्थापित की थी उसीसे इस राजपुत्रीने महादुःखका अनुभव किया है। (७०) हे बाले ! संसारके दुःखका नाश करनेवाला जिनधर्म तू अंगीकार कर, अन्यथा घोर एवं घोरतर भवसागरमें पुनः भ्रमण करना पड़ेगा। (७१) तेरे गर्भमें जो यह पुत्र है वह लोकमें अत्यंत प्रशंसित होगा। वह विद्याधरोंकी ऋदि तथा सम्यक्तवगुण प्राप्त करेगा। (७२) हे बाले ! थोड़े ही दिनोंमें पतिके साथ निस्सन्देह तेरा समागम होगा अतः भय एवं उद्वेगका परित्याग कर। (७३) भाव पूर्वक वन्दित वह धीर श्रमण उन्हें आशीर्वाद देकर ऊपर उड़ा और आकाशमार्गसे अपने स्थान पर गया। (७४) पर्यंक गुफाके उस आवासमें वसन्तमान्ताने विद्याके बलसे पलंग आहि उपकरण तथा भोजनादि सब कुछ जुटाया। (७५) उस समय समप्र किरणोंसे व्याप्त सूर्य क्रमशः गति करता हुआ अस्त हुआ और काजलके समान वर्णवाला गाँद अन्धकार छा गया। (७६) ऐसे समय मजबूत डाढ़ों और केसरके कारण भ्रहण आभावाला, प्रव्वित दोनों ऑंबोंवाला तथा जीभ लपलपाता हुआ यमके जैसा सिंह वहाँ आया। (७७) उस सिंहको देखकर भयजन्य विद्वलतासे ज्याप्त वदनवाली वे दोनों अत्यन्त अशरण होकर दसों दिशाओं में देखने लगी। (७५)

१. राजदृष्टित्र्या । २. कंपंतसरीराओ-प्रत्य ।

दहुं वसन्तमाला, तिहत्थमेचिट्टियं गयवरारिं। पासेसु अञ्चणाए, कुरिल व नहङ्गणे भमइ॥ ७९॥ हाहा! हया सि मुद्धे!, पुनं दोहम्मविरहदुक्लेणं। बन्धवन्नणेण चत्ता, पुणरिव सीहेण पिडरुद्धा॥ ८०॥ एसा मिहन्दतणया, पवणंन्यगेहिणी गुहामज्ञे। सीहेण खज्जमाणी, रक्ससु वणदेवए! तुरियं॥ ८१॥ दहूण गुहावासी, मिण्नूलो नाम तत्थ गन्धने। काऊण सरहरूवं, धाडेह गुहाउ पञ्चमुहं॥ ८२॥ सीहभयम्मि ववगए, संपिडए जीवियवए बाला। सयिणज्जिम्म निसण्णा, वसन्तमालाएँ रहयम्मि॥ ८३॥ ताव चिय गन्धने, भिणओ देवीएँ चित्तमालाए। सामिय! गायसु गीयं, एयाणं सज्झसावहरं॥ ८४॥ तो गाइउं पवत्तो, गन्धने मणहरं सह पियाए। वरवीणागिहयकरो, निणवरशुइमङ्गलसणाहं॥ ८५॥ सोऊण गीयसदं, मिहन्दतणया वसन्तमाला य। ववगयभयाउ दोण्णि वि, अच्छन्ति तिहं गुहावासे॥ ८६॥ नाए पभायसमए, नाणाविहजलय-थलयकुसुमेहिं। मुणिसुवयस्स चलणे, अचेन्ति विसुद्धभावाओ॥ ८७॥ अच्छन्ति तत्थ दोण्णि वि. निणयूया-वन्दणुज्जयमईओ। गन्धनो चिय ताओ रक्सह निययं पयत्तेणं॥ ८८॥

अञ्जनायाः पुत्रप्रसृतिः —

अह अञ्जणा कयाई, वसन्तमालाए विरइएँ सयणे। वरदारयं पस्या, पुनदिसा चेव दिवसयरं॥ ८९॥ तस्स पभावेण गुहा, वरतरुवरकुसुम-पल्लवसणाहा। जाया कोइलमुहला, महुयरझंकारगीयरवा॥ ९०॥ वेत्तूण बालयं सा, उच्छङ्गे अञ्जणा रुयइ मुद्धा। किं वच्छ! करेमि तुहं, एत्थारण्णे अपुण्णा हं!॥ ९१॥ एस पिया ते पुत्तय! अहवा मायामहस्स य घरम्मि। जइ तुज्झ जम्मसमओ, होन्तो वि तओ महाणन्दो॥ ९२॥ तुज्झ पसाएण अहं, पुत्तय! जीवामि नित्थ संदेहो। पइसयणविष्पमुक्का, जूहपणद्वा मई चेव॥ ९३॥

अंजनाके पास तीन हाथ जितनी दूरी पर स्थित सिंहको देखकर वसन्तमाला कुरली पिल्लिकी भाँति आकाशमें घूमने छगी। (७९) हे मुग्ये! पहले दुर्भाग्यत्रश विरह-दुःखसे तू मारी गई और बन्धुजनोंने तेरा परित्याग किया। अब पुन: तू सिंहके द्वारा घेरी गई है। (५०) हे बनदेवते! यह महेन्द्रकी पुत्री और पवनंजयकी गृहिणी गुफामें सिंह द्वारा खाई जा रही है, इसकी तुम जल्दी रल्ला करो। (५२) उस गुफामें रहनेवाले मिणचूड़ नामके गन्धवंने यह देखकर शरभका रूप धारण किया और गुफामेंसे सिंहको भगा दिया। (५२) सिंहका भय दूर होने पर और जानमें जान आने पर वह बाला अंजना वसन्तमाला द्वारा रिवत शच्या पर वैठी। (५३) उस समय देवी चित्रमालाने गन्धवंसे कहा कि, हे स्वामी! इनके भयको दूर करनेवाला एक गीत आप गावें। (५४) तब वह गन्धवं उत्तम वीणा हाथमें धारण करके अपनी प्रियाके साथ जिनवरकी स्तृति एवं मंगलसे युक्त मनोहर गीत गाने लगा। (५५) गीतकी ध्विन सुनकर जिनका भय दूर हो गया है ऐसी महेन्द्रतनया अंजना और वसन्तमाला दोनों ही उस गुफागृहमें ठहरीं। (५६) प्रभातवेला होने पर जलमें एवं स्थलमें उत्पन्न होनेवाले नानाविध पुष्पोंसे उन्होंने मुनिसुत्रतस्वामीके चरणोंमें विद्युद्ध भावसे पूजा की। (५७) वहाँ पर जिनपूजा एवं वन्दनमें उद्यमशील बुद्धिवाली वे दोनों रहने लगीं और गन्धवंभी सतत प्रयन्नसे उनकी रल्ला करने लगा। (५५)

इसके पश्चात् कभी वसन्तमाला द्वारा विरचित शयनके ऊपर अंजनाने पूर्विदशामें उगनेवाले सूर्यकी भाँति एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया। (८९) उसके प्रभावसे वह गुका उत्तम पृत्रोंके सुन्दर फूल और पत्तोंसे युक्त, कोयलसे मुखरित तथा भौरोंके झंकारकी गीतध्वनिसे व्याप्त हो गई। (६०) बालकको गोदमें धारण करके वह मुग्धा अंजना रोती थी कि, हे बत्स ! अपुण्यशाली मैं इस अरएयमें तेरे लिए क्या करूँ ? (६१) हे पुत्र ! पिताके अथवा मातामहके घरमें तेरा यह जन्मोत्सव होता तो आनन्द-आनन्द छा जाता (९२) हे पुत्र ! वेरे प्रसादसे ही यूथसे परिश्रष्ट हिरनीकी भाँति पति एवं स्वजनसे मुक्त मैं जी रही हूँ। (९३) इस पर वसन्तमालाने कहा कि, हे स्वामिनी! ऐसी सारी ग्लानिका परित्याग

भणइ य वसन्तमाला, सामिणि छड्डे हि परिभवं सबं। न य होइ अलियवयणं, जं पुत्रं मुणिवराइटं॥ ९४॥ अञ्चलनायाः मानुलमीलनम्—

एयं ताण पलावं, सुणिऊण नहक्केणाउ ओइण्णो । सयरुपरिवारसिंहओ, ताव य विज्ञाहरो सहसा ॥ ९५ ॥ पेच्छइ गुहापविद्वो, जुवईओ दोण्णि रूवकिलयाओ । पुच्छइ किवालुयमणो, कत्तो सि इहाऽऽगया तुब्भे ? ॥ ९६ ॥ भणइ य वसन्तमाला, सुपुरिस! एसा मिंहन्दिनवध्या । नामेण अञ्जणा वि हु, मिंहल पवणंजयभडस्स ॥ ९० ॥ सो अन्नया कयाई, काऊण इमाएँ गब्भसंभूई । चिल्ओ सामिसयासं, न य केणइ तत्थ परिणाओ ॥ ९८ ॥ दिद्वा य सासुयाए, गुरुभारा एस मृद्धहिययाए । काऊण दुरुसीला, पिउभवणं पेसिया सिग्धं ॥ ९९ ॥ तेण वि य मिंहन्देणं, निच्छूडा तिबदोसभीएणं । समयं मए पविद्वा, एसा रण्णं महाघोरं ॥ १०० ॥ एसा दोसविसुका, रयणीए अज्ञ पच्छिमे जामे । वरदारयं पस्या, पल्यिक्कगुहाएँ मज्झिम ॥ १०१ ॥ एयं चिय परिकहिए, जंपइ विज्ञाहरो सुणसु भहें ! । नामेण चित्तभाणू, मज्झ पिया कुरुवरहीवे ॥ १०२ ॥ पिंडसुज्जउ ति अहयं, सुन्दरमालाएँ कुच्छिसंभूओ । वरहिययसुन्दरीए, भाया य महिन्दभज्ञाए ॥ १०३ ॥ मह एस भइणिध्या, बाला चिरकारुदिष्टपस्हुद्वा । साभिन्नाणेहि पुणो, सुणिया सयणागुराएणं ॥ १०४ ॥ नाऊण माउलं सा, रुवइ वणे तत्थ अञ्जणा कलुणं । घणदुक्खवेदियक्को, वसन्तमालाएँ समसिहया ॥ १०५ ॥ वारेऊण रुयन्ती, भणिओ पिंडसुज्जएण गणियण्णु । नक्खत्त-करण-जोगं, कहेहि एयस्स बालस्स ॥ १०६ ॥ सो भणइ अज्ञ दियहो, विभावस् बहुलअट्टमी य चेत्तस्स । समणो चिय नक्खत्तं, बम्भा उण भण्णए जोगो ॥ १०७ ॥ मेसिम्म रवी तुङ्को, वट्टइ मयरे ससी य समठाणे । आरो वसभे गमणो, कुलिरिम्म य भग्गवो तुङ्को ॥ १०८ ॥ गुरुसणि मोणे तुङ्का, बुहो य कण्णांमि वट्टए उच्चो । साहिन्ति रायरिद्धं, इमस्स बालस्स जोगत्तं ॥ १०९ ॥

करो। मुनिवरने पहले जो कुछ कहा है वह असत्य कथन नहीं होगा। (९४) उनके ऐसी बातचीतको जानकर सम्पूर्ण परिवारके साथ एक विद्याधर सहसा वहाँ आकाशमेंसे नीचे उतरा। (९५) गुफामें प्रवेश करके उसने दो रूपवती युवितयोंको देखा। दयालु मनवाले उसने पूछा कि यहाँ पर तुम कहाँसे आई हो ? (९६) इस पर वसन्तमालाने कहा कि, हे सुपुरुष ! यह महेन्द्रको अंजना नामकी पुत्री तथा सुभट पवनंजयकी पत्नी है । (९७) वह पवनंजय कभी एक बार इसमें गर्भकी उत्पत्ति करके स्वामी रावणके पास चला गया। किसीने भी वहाँ यह बात न जानी। (९८) मृद् हृद्यवाली सासने देखा कि यह गर्भवती है। कुशीलका दोषारोपण करके उसे शीघही पिताके घर पर भेज दिया। (९९) बड़े भारी दोषसे भयभीत उस महेन्द्रने भी इसे निकाल दिया। इस कारण मेरे साथ इसने अतिभयंकर अरण्यमें प्रवेश किया है। (१००) दोषसे रहित इसने आज रातके पिछले प्रहरमें इस पर्यकगुकामें उत्तम पुत्रको जन्म दिया है। (१०१) इस प्रकार कहने पर विद्याधरने कहा कि, हे भद्रे! सुनो। कुरुवर द्वीपमें मेरे चित्रभान नामके पिता हैं। सुन्दर माताकी गोदसे उत्पन्न में प्रतिसूर्यक, महेन्द्रकी भार्या वरहृद्यसुन्दरीका भाई हूँ। (१०२-१०३) यह कन्या मेरी बहुनकी छड़की है। चिरकालके बाद देखनेके कारण यह विमृत-सी हो गई थी, परन्तु स्वजनके अनुरागके कारण मैंने इसे पहचान लिया है। (१०४) अपने मामाको पहचानकर वह अंजना उस अरण्यमें करुण स्वरसे रोने लगी। अत्यन्त दुःखसे परिज्याप्त शरीरवाली वह वसन्तमाला द्वारा आश्वरत की गई। (१०४) रोती हुई उसे शान्त करके प्रतिसूर्यकने ज्योतिषीसे पूछा कि इस बालकका नज्ञन्न, करण एवं योग कहो। (१०६) उसने कहा कि आज रविवारका दिन तथा चैत्रमासकी कृष्णाष्ट्रमी है। श्रवण नच्नत्र और ब्राह्म नामका योग कहा गया है। (१०७) मेषमें रिव उच स्थान पर है, मकरमें चन्द्रमा समस्थान पर है। मंगलका गमन कृषमें है और मेषमें शुक्र उच्च स्थान पर है। (१०८) गुरु और शिन भीनमें उन्नत स्थानपर हैं, बुध कन्या राशिमें उच्च है। ये सब इस बालककी राज-ऋदि तथा योगित्वके सूचक हैं। (१०९) हे सुपुरुष ! उस समय शुभ मुहूर्त था और मीनका उदय था।

सुपुरिस! सुभी मुहुत्तो, उद्भी मीणस्स आसि तबेलं। सबे गहाऽणुकूला, विद्धिट्ठाणेसु वहन्ति ॥ ११० ॥ एवं महानिमित्तं, भणियं बल-भोग-रज्ञ-सामिद्धी। भोत्तृण एस बालो, सिद्धिसुहं चेव पाविहिई ॥ १११ ॥ नक्सत्तपाढ्यं पि य, संपूएजण तत्थ पिंडसूरो। तो भणइ भाइणेज्ञी, हणुरुहनयरं पगच्छामो ॥ ११२ ॥ तो निग्गया गुहाओ, ठाणनिवासि सुरं समावेउं। वच्च नहङ्गणेणं, वरकणयविमाणमारूढा ॥ ११३ ॥ उच्छङ्गविष्ठिमतण्र, बालो दहुण सिङ्खिणोजालं। मीणो ब समुच्छिलउं, पिंडओ गिरिणो सिलावहे ॥ ११४ ॥ दहुण सुयं पिंडयं, रोयन्ती भणइ अञ्जणा कलुणं। दाऊणं निही मज्झं, अच्छीणि पुणो अविहिम्मिण् ॥ ११५ ॥ तो सा मिहन्दतणया, समयं पिंडसुज्जण्ण अवइण्णा। हाहाकारमुहरवा, पेच्छइ य सिलायले बालं॥ ११६ ॥ निरुवहयङ्गोवङ्गो, गिहओ बालाएँ परमतुद्वाए। पिंडसुज्जण्ण वि तओ, पसंसिओ हिरिसियमणेणं॥ ११७ ॥ जाणविमाणारूढा, समयं पुत्तेण अञ्चणा तुरियं। बहुतूरमङ्गलेहिं, पवेसिया हणुरुहं नयरं॥ ११८ ॥ जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ खेयरेहि तुट्टेहिं। देवेहि देवलोए, नज्जइ इन्दे समुप्तन्ने॥ ११९ ॥ बालत्तणम्म जेणं, सेलो आचुण्णिओ य पिंडएणं। तेणं चिय सिरिसेलो, नामं पिंडसुज्जएण कयं॥ १२० ॥ हणुरुहनयरिम जहा, सकारो पार्विओ अइमहन्तो। हणुओ त्ति तेण नामं, बीयं ठिवयं गुरुयणेणं॥ १२१॥ सम्बज्जाणन्दयरो, तिम्म पुरे सुरुकुमारसमरूतो। अच्छइ पिरिकोलन्तो, सुहेण जणणीएँ हियइट्टो॥ १२२॥ सम्बज्जाणन्दयरो, तिम्म पुरे सुरुकुमारसमरूतो। अच्छइ पिरिकोलन्तो, सुहेण जणणीएँ हियइट्टो॥ १२२॥

एव नरा सुणिऊण महन्तं, पुनकयं बहुदुक्खविवायं। संजमसुद्वियउज्जुयभावा, होह सया विमले निणधम्मे ॥ १२३॥

॥ इय पडमचरिए इणुयसंभवविद्दाणो नाम सत्तरसमो उद्देसओ समत्तो॥

सब अनुकूल यह वृद्धिस्थानमें रहे हुए हैं। (११०) यह महानिमित्त कहता है कि बल, भोग, राज्य एवं समृद्धिका उपभोग करके यह बालक मोत्तसुल प्राप्त करेगा। (१११) वहाँ प्रतिसूर्यने नत्तत्रपाठक (ज्योतिषी) का सम्मान करके अपनी भानजीसे कहा कि हम हनुरुह नगरको जावें। (११२) बादमें उस स्थानमें रहनेवाले देवसे त्तमायाचना करके वह गुफामेंसे बाहर निकली और सोनेके बने हुए उत्तम विमानमें आरूढ़ होकर चली। (११३) गोदमें जिसका शरीर धारण किया हुआ है ऐसा वह बालक किंकिणीके समृहको देलकर मछलोकी भाँ ति उछला और पहाड़की शिलापर जा गिरा। (११४) पुत्र नीचे गिरा है ऐसा देलकर अंजना करण स्वरमें रोकर कहने लगी कि मुझे खजाना देकर फिर आँखें छीन ली है! (११५) तब मुखसे हाहाकार ध्वनि करती हुई वह महेन्द्रतनया खंजना प्रतिसूर्यके साथ नीचे उत्तरी और शिलातल पर बालकको देखा। (११६) अन्नत अंगोपांगवाले उस बालकको अंजनाने आनन्दमें विभोर होकर उठा लिया। हिर्पित मनवाले प्रतिसूर्यने भी तब उसकी प्रशंसा की। (११७) पुत्रके साथ अंजना शीघ ही विमानके वाहन पर आरूढ़ हुई और नानाविध मंगल बाद्योंके साथ हुनुरुह्नगरमें।उसका प्रवेश कराया गया। (११८) इन्द्रके उत्पन्न होने पर देवलोकमें देवों द्वारा जैसा जन्मोत्सव मनाया जाता है वैसा ही आनन्दमें आये हुए खेवरोंने उसका जन्मोत्सव मनाया। (११९०) बचपनमें चूँकि गिरनेसे पहाड़ चूर्ण-चूर्ण कर दिया था, अतएव प्रतिसूर्यने उसका नाम श्रीशैल रखा। (१२०) और चूँकि हनुरुह्नगरमें बहुत बड़ा सत्कार पाया था, इसलिए गुरुजनोंने उसका दूसरा नाम हनुमान रखा। (१२०) सब लोगोंको खानन्द देनेवाला, देवकुमारके समान रूपघाला और माताके मनको प्रिय वह उस नगरमें कोड़ा करता हुआ सुखपूर्वक रहने लगा। (१२२)

इस प्रकार बड़े भारी और अत्यन्त दुःखदायी फल देनेवाले पूर्वकृत कर्मके बारेमें सुनकर मनुष्य विमल जिनधर्ममें सर्वदा संयममें सुस्थित तथा ऋजुभावसे युक्त हों। (१२३)

<sup>।</sup> पद्मचरितमें हनुमानजन्मविधान नामक सत्रहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# १८ पवणंजय-अंजणासुन्दरीसमागमविहाणं

पवनञ्जयेन अञ्जनाया गवेषणा —

एवं ते मगहाहिव!, किह्यं सिरिसेल जम्मसंबन्धं। एत्ते सुणाहि संपद्द, प्वणं जयकारणं सबं॥ १॥ पवणं जएण एत्ते, गन्तुं लक्काहिवं पणिम जणं। लद्धाएसेणं चिय, वरुणेण समं कयं जुज्झं॥ २॥ संगामिम पवत्ते, वरुणं उवउद्विजण पवणगई। कारेइ संधिसमयं, जलकन्तो दूसणं मुयइ॥ ३॥ लक्काहिवेण एत्तो, सम्माणेजण तत्थ पवणगई। वीसिज्ञओ य वच्चइ, सपुरं गयणेण तूरन्तो॥ ४॥ पविसरइ निययनयरं, गुरूण काऊण सहिरसो विणयं। कन्तासमू सुयमणो, अल्लीणो अञ्जणाभवणं॥ ५॥ तत्थ भवणे निविद्दो, संभासे ऊण परियणं सयलं। कन्तं अपेच्छमाणो, पुच्छइ पवणं जओ मित्तं॥ ६॥ परिसुणियकारणेणं, सिट्टं मित्तेण तुज्झ सा मिहला। नीया मिहन्दनयरं, तत्थ उच्छइ पिइहरे बाला॥ ७॥ एवं च किह्यमेत्ते, मिहन्दनयरं गओ पवणवेगो। दृष्टूण निययससुरं, रियइ तओ अञ्जणाभवणं॥ ८॥ तत्थ वि य अपेच्छन्तो, कन्ताविरहिगातियसबङ्को। भवणेक वरतं रुणो, पुच्छइ कत्तो महं भज्जा?॥ ९॥ तीए वि तस्स सिट्टं, सा मिहला तुज्झ गाब्भदोसेणं। अववायजणियदुक्ता, गुरूहि चत्ता गया रण्णं॥ १०॥ सुणिजण वयणमेयं, पवणगई तुक्तवद्गमियसरीरो। छिद्रेण य निग्गन्तुं, भमइ य कन्ता गवेसन्तो॥ ११॥ परिहिण्डिजण वसुरं, अलहन्तो अञ्जणाएँ पिडवत्ती। गच्छसु आइच्चपुरं, मित्तं पवणं जओ भणइ॥ १२॥ एयं चिय संबन्धं, गुरूण सबं कहेहि गन्तुण। अहयं पुण पुहइयले, भमामि कन्ता गवेसन्तो॥ १२॥ वह तं मिहन्दत्त्यं, एत्थ न पेच्छामि परिभमन्तो हं। तो निच्छएण मरणं, मित्त पद्दा महं एसा॥ १४॥

# १८. पवनंजय तथा अंजनासुन्दरीका समागम

श्रीगौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि, हे मगधनरेश! मैंने इस प्रकार तुम्हें श्रीशैलके जन्मका वृत्तान्त कहा। अब यहाँसे पवनंजयके बारेमें जो कुछ कहता हूँ वह सब तुम सुनो।(१)

खधर छंकाधिप रावणके पास जाकर, प्रणाम करके तथा आहा लेकर पवनंजयने वरुणके साथ युद्ध किया। (२) युद्ध होने पर वरुणको हराकर पवनगतिने संधि कराई। जलके खामी वरुणने खरदूषणको छोड़ दिया। (३) इस पर रावणने पवनगतिका छंकामें सम्मान करके उसे जानेकी अनुमति दी। वह गगनमार्गसे जल्दी जल्दी प्रयाण करता हुआ अपने नगरकी ओर चछ पड़ा। (४) अपने नगरमें प्रवेश किया। आनन्दमें आये हुए उसने गुरुजनोंका विनय किया। बादमें पत्नीके छिए उत्सुक मनवाछे उसने अंजनाके भवनमें प्रवेश किया। (५) उस भवनमें प्रविष्ट पवनंजयने सभी परिजनोंके साथ बातचीत की, किन्तु अपनी पत्नीको न देखकर उसने मित्रसे पूछा। (६) कारण जानकर मित्रने कहा कि तुम्हारी उस पत्नीको महेन्द्रनगर ले गये हैं। वहाँ अपने मायकेमें वह बाला है। (७) इस प्रकार कहने पर पवनवेग महेन्द्रनगरमें गया। और अपने श्रमुरके दर्शन करके वह अंजनाके भवनमें गया। (०) वहाँ पर भी पत्नीको न देखकर सारे शरीरमें विरह्यानिसे जलते हुए उसने उस भवनमें रहनेवाली एक सुन्दरीसे पूछा कि मेरी भार्या कहाँ है ? (९) उसने भी उसे कहा कि गर्भके दोषके कारण होनेवाली निन्दासे दु:खित गुरुजनोंने तुम्हारी स्त्रीका परित्याग कर दिया है, जिससे वह अरण्यमें चली गई है। (१०) यह बात सुनकर दु:खसे पीइत शरीरवाला पवनगति दरवाजेसे बाहर निकला और पत्नीको खोजता हुआ भटकने लगा। (११) प्रथमिं परिश्रमण करने पर भी अंजनाकी खवर न लगनेसे पवनंजयने मित्रसे कहा कि तुम आदित्यपुर जाओ। (१२) वहाँ जाकर गुरुजनोंसे यह समप्र बृत्तान्त कह सुनाना। मैं तो प्रथनितलपर पत्नीको हुंदात फिरता हूँ। (१३) हे मित्र! परिश्रमण करता हुआ मैं यदि उस अंजनाको यहाँ नहीं देखूँगा तो निश्चय ही

१. इयर्त्ति-गच्छति । २. तरुणि-प्रत्य० । ३-४. कंतं-प्रत्य० ।

तं मोत्तूण पहिसओ, आइच्चपुरं खणेण संपत्तो । पवणंजयसंबन्धं, गुरूण सद्यं निवेएइ ॥ १५ ॥ पवनञ्जयस्य विलयनम् —

पवणंजओ वि एतो, आरुहिउं गयवरं गयणगामी । परिहिण्डिऊण वसुहं, कुणइ पलावं तओ विमणो ॥ १६ ॥ सोगायवसंतत्ता, मिणालदलकमलकोमलसरीरा । हरिणि व जूहभट्टा, कत्तो व गया महं कन्ता? ॥ १० ॥ गुरुभारखेइयङ्गी, चलणेहिं दब्भसुइभिन्नेहिं । गमणं अणुच्छहन्ती, किं खइया दुट्टसत्तेणं? ॥ १८ ॥ किं वा असण-तिसाए, बाहिज्जन्ती मुँया अरण्णिम? । किं खेयरेण केणइ, अवहरिया सा महं कन्ता? ॥ १० ॥ एवं बहुण्पयारं, पवणगई विलविऊण दीणमुहो । भूँयरवं नाम वणं, संपत्तो सो गवेसन्तो ॥ २० ॥ तथ वि य अपेच्छन्तो, महिलं पवणंजओ विगयहासो । तो सुमरिउं पइन्नं, सखेसु समं मुयइ हैंखी ॥ २१ ॥ वं परिह्वो महन्तो, तुज्झ कओ वाहणाइसत्तेणं । तं खमसु मज्झ गयवर ! विहरसु रण्णे जहिच्छाए ॥ २२ ॥ एवं चिय वोलीणा, रयणी पवणंजयस्स तिम वणे । वं पिउणा तस्स कयं, तं मगहवई सुणसु एत्ते ॥ २३ ॥ पवणंजयनुत्तन्ते, मित्तेण निवेइए गुरूण तओ । सबो सयण-परियणो, जाओ अइदुक्खिओ विमणो ॥ २४ ॥ सुयसोगगमगरिगरा, केउ (कित्ति) मई भणइ पहिसयं एत्तो । पुत्तं मोत्तृण ममं, एगागी किं तुमं आओ? ॥ २५ ॥ सो भणइ देवि! तेणं, अहयं संपेसिओ इहं तुरिओ । विरहभयदुक्खिएणं, काउण इमं पइन्नं तु ॥ २६ ॥ जइ तं एत्थ वैरतण्, न य हं पेच्छामि सोमसितवयणं। ता मज्झ एत्थ मरणं, होही भणियं तुह सुएणं ॥ २० ॥ सुणिऊण वयणमेयं, केउ (कित्ति) मई मुच्छिया समासत्था। जुवईहि संपरिवुडा, कुणइ पलावं तओ कलुणं ॥ २८ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, केउ (कित्ति) मई मुच्छिया समासत्था। जुवईहि संपरिवुडा, कुणइ पलावं तओ कलुणं ॥ २८ ॥

मेरा मरण समभो—यह मेरी प्रतिज्ञा है। (१४) उसे छोड़कर प्रहसित चणभरमें आदित्यपुर आ पहुँचा और पवनंजयका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। (१५)

इधर विमनस्क पवनंजय भी गगनगामी उत्तम हाथीके उत्तर आरोहण करके पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ प्रलाप करने छगा कि शोकरूपी आतपसे सन्तप्त और मृणाल एवं कमलदलके समान कोमल शरीरवाली मेरी पत्नी यूथभ्रष्ट हरिणीकी भौति कहाँ गई है ? (१६-१७) गर्भके भारसे खिन्न अंगवाली और दर्भकी सूई जैसी नोकोंसे पेर ज्ञत-विज्ञत हो जानेसे गमनके लिए अनुत्साहित उसे किसी दुष्ट प्राणीने खा तो नहीं लिया होगा ? (१८) अथवा भूख और प्याससे पीड़ित होकर जंगलमें वह मर तो नहीं गई होगी ? किसी खेचरने तो क्या मेरी उस पत्नीका अपहरण नहीं किया होगा ? (१९) इस तरह अनेक प्रकारसे प्रलाप करके दीन मुखवाले पवनगतिने खोजते खोजते भूतरव नामके वनमें प्रवेश किया। (२०) जिसकी हँसी नष्ट हो गई है ऐसे पवनंजयने वहाँ पर भी पत्नीको न देखकर और अपनी प्रतिज्ञाको याद करके शस्त्रोंके साथ हाथीको छोड़ दिया। (२१) हे गजवर! वाहनमें अत्यन्त आसक्त मैंने तुम्हारा जो बड़ा भारी तिरस्कार किया है उसके लिए तुम मुझे ज्ञमा करो और इच्छानुसार वनमें विचरण करो। (२२) इस प्रकार उस वनमें पवनंजयकी रात व्यतीत हुई।

हे मगधपित ! इधर उसके पिताने जो किया वह तुम अब सुनो। (२३) जब मित्रने पवनंजयका यृत्तान्त गुरुजनोंसे निवेदित किया, तब सभी स्वजन परिजन अत्यन्त दुःखित हो श्रू-यचित्तसे हो गये। (२४) दुःख एवं शोकके कारण गद्गद् वाणीमें कीर्तिमतीने प्रहसितसे कहा कि मेरे पुत्रको अकेला छोड़कर तू यहाँ क्यों आया ? (२५) उसने कहा कि, हे देवी ! विरहके भयसे दुःखित उसीने ऐसी प्रतिहा करके यहाँपर मुझे जल्दी भेजा है। (२६) आपके पुत्रने कहा है कि उत्तम शारीरवाठी तथा चन्द्रमाके समान सौम्य वदनवाठी उसे मैं यहाँ नहीं देखूँगा तो मेरा यहाँ मरण होगा। (२७) यह वचन सुनकर कीर्तिमती मूर्च्छित हो गई। होशमें आनेपर क्रियोंसे घिरी हुई वह करुण प्रठाप करने छगी। (२८) कार्योकार्यका

१. मया—प्रत्यः । २. भृयवरं — प्रत्यः । ३. हत्थि — प्रत्यः । ४. वरतर्गं — प्रत्यः ।

अमुणियकजाऍ मए, पावाए एरिसं कयं कम्मं । जीवस्स वि संदेहो, जेण य पुत्तस्स मे जाओ ॥ २९ ॥ एयं आइचपुरं, आरामुज्जाण-काणणसमिद्धं। मह पुत्तेण विरहियं, देइ सोहं अरण्णं व ॥ ३० ॥ संठाविकण महिलं, पल्हाओ निग्गओ पुरवराओ । पुत्तस्स मग्गणहे, पुरओ चिय पहसियं काउं ॥ ३१ ॥ सबे वि खेयरिन्दा, वाहरिया उभयसेढिवत्थवा। सिग्धं चिय संपत्ता, पल्हायनराहिवसयासं॥ ३२॥ हिण्डन्ति गवेसन्ता, पवणगइं ते समन्तओ पुहइं । पिंडसु ज्ञण्ण दिद्वा, द्या पल्हायनिवतणया ॥ ३३ ॥ परिपुच्छिएहि सिट्टं, पवणंजयकारणं अपरिसेसं । सोऊग अञ्जणा वि य, अहिययरं दुविखया जाया ॥ ३४ ॥ रोवन्ती भणइ तओ, हा नाह! कओ गओ अपुण्णाए । बहुदुक्खभाइणीए, अरुद्धसुहसंगमासाए! ॥ ३५ ॥ पडिसुज्जओ वि एत्तो, आसासेऊण अङ्गणा तुरियं । उप्पद्दओ गयणयले, पेच्छइ विज्ञाहरे सबे ॥ ३६ ॥ अह ते गवेसमाणा, भूयारण्णं वणं समणुपत्ता । पेच्छन्ति तत्थ हरिथ, पवणंजयसन्तियं मत्तं ॥ ३७ ॥ दहुण गयवरं तं, सबे विज्ञाहरा सुपरितुष्टा । जंपन्ति एक्स्मेकं, पवणगई एत्थ निक्खुर्त ॥ ३८ ॥ अञ्चणगिरिसमसरिसो, सियदन्तो चडुलचलणगइगमणो । पासेसु परिभमन्तो, रक्खइ सामी सुभिच्चो व ॥ ३९ ॥ दृहुण पवणवेगं, ओइण्णा खेयरा नहयराओं । वारेइ अल्लियन्ते, तस्स समीवं गयवरो सो ॥ ४० ॥ काऊण वसे हरिंथ, पवणसमीवम्मि खेयरा पत्ता । पेच्छन्ति अचलियङ्गं, मुणि ब जोगं समारूढं ॥ ४१ ॥ आलिङ्गिऊण पुत्तं, पल्हाओ रुयइ बहुविहपलावं । हा वच्छ ! महिलियाए, कएण दुक्खं इमं पत्तो ॥ ४२ ॥ परिवज्जियमाहारं. क्यमोणं मरणनिच्छिउच्छाहं । नाऊण साहइ फुडं, पडिसूरो अञ्जणापगयं ॥ ४३ ॥ एत्तो कुमार! निसुणसु, संझागिरिमत्थण मुणिवरस्स । उप्पन्नं नाणवरं, नामेण अणन्तविरियस्स ॥ ४४ ॥ तं वन्दिऊण समणं, आगच्छन्तेण तत्थ रयणीए । पलियङ्कगुहाऍ मए, रोवन्ती अञ्जणा दिद्वा ॥ ४५ ॥

ह्यान न रखनेवाली पापी मैंने ऐसा कार्य किया है, जिससे मेरे पुत्रके बारेमें सन्देह हो गया है। (२९) वन-उपवनींसे समृद्ध यह आदित्यपुर मेरे पुत्रके श्रभावमें जंगलकी भाँति सुख नहीं देता। (३०) पत्नीको ढाढ्स बँधाकर प्रह्लाद प्रहसितको आगे करके पुत्रकी खोजके लिए नगरमेंसे निक्तला। (३१) दोनां श्रेणियोंमें रहनेवाले सभी खेचरेन्द्र बुलाये गये। प्रह्लाद राजाके पास वे शीघ ही आये। (३२) पवनंजयको स्रोजते हुए वे पृथ्वीपर चारों ओर घूमने लगे। प्रह्वाद राजाके सन्देशवाहक पुत्रोंको प्रतिसूर्यने देखा। (३३) पूछनेपर पवनंजयका समग्र वृत्तान्त उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर अंजना भी बहुत ही अधिक दुःखी हुई। (२४) रोती हुई वह कहने लगी कि, हा नाथ! पापी, अतिदुःखभागी श्रीर मिलनसुख जिसे नहीं मिला है ऐसी मुफ्ते छोड़कर तुम कहाँ गये हो ? (३५) प्रतिसूर्य भी अंजनाको आश्वासन देकर वहाँसे जल्दी ही आकाशतलमें उड़ा और उसने सब विद्याधरोंको देखा। (३६) उसे ढूँढ्ते हुए वे भूतारएय नामक वनमें आ पहुँचे। वहाँपर उन्होंने पवनंजयके पास जो मदोन्मत्त हाथी था उसे देखा। (३७) उस हाथीको देखकर सब विद्याधर आनन्दित होकर एक-दूसरेसे कहने लगे कि पवनगति यहाँपर श्रवश्य है। (३८) श्रंजनगिरिके समान श्याम वर्णवाला, सफेद दाँतवाला और पैरोंसे चपलगति करनेवाला वह हाथी अच्छे सेवकको भाँ ति चारों ओर घूमकर श्रपने स्वामीकी रज्ञा कर रहा था। (३९) पवनवेगको देखकर आकाशमेंसे सब विद्याधर नीचे उतरे। गजवर उसके पास आनेवालोंको रोकता था। (४०) हाथीको वशमें करके खेचर पवनंजयके समीप पहुँच गये। वहाँ उन्होंने योगमें आरूढ़ मुनिकी भाँति निश्चल शरीरवाले पवनंजयको देखा। (४१) पुत्रको आलिंगन करके प्रह्लाद अनेक प्रकारका विलाप करके रोने लगा कि, हा वत्स ! स्त्रीके लिए तुमने यह दुःख प्राप्त किया है । (४२) आहारका त्याग करके मौन धारण किये हुए श्रौर मरणके लिए दृढ़ उत्साइवाले तथा अंजनासे विरहित उसे पहचानकर प्रतिसूर्यने स्पष्ट रूपसे कहा कि, हे कुमार ! तुम सुनो । संध्यागिरिके शिखरपर धनन्तवीर्य नामके मुनिको केवछ ज्ञान उत्पन्न हुआ था। (४३-४) उन श्रमणको वन्दन करके वापस लौटते हुए मैंने वहाँ पल्यंकगुकामें रोती हुई अंजनाको देखा। (४४)

१. अज्ञणं—प्रत्यः।

परिपुच्छिया य तीए, सिट्टं निवासकारणं सवं । आसासिया मए चिय, सयणिसणेहं वहन्तेणं ॥ ४६ ॥ तिह्वसं चिय तीए, जाओ पुत्तो सुरूवल्रायण्णो । दिविवमाणारूढो, निज्जन्तो मिह्यले पिडओ ॥ ४० ॥ ओइण्णो चिय सहसा, गयणाओ अञ्चणाएँ समसिहओ । पेच्छामि बालयं तं, पिडयं गिरिकन्दरुद्देसे ॥ ४८ ॥ संचुण्णिओ य सेलो, सहसा बालेण पिडयमेत्तेणं । तेणं चिय सिरिसेलो, नामं से कयं कुमारस्स ॥ ४९ ॥ सिह्याएँ समं बाला, गिह्यसुया आयरेण लीलाए । नीया हणुरुह्नयरं, तत्थ पमोओ कओ विउलो ॥ ५० ॥ तत्तो य हणुरुह्पुरे, जेणं संबिद्धुओ य सो बालो । हणुओ त्ति तेण नामं, बीयं चिय पायडं जायं ॥ ५१ ॥ एसा ते पिरकिह्या, समयं पुत्तेण मह पुरे बाला । अच्छइ मिहन्दत्तणया, मा अन्नमणं तुमं कुणसु ॥ ५२ ॥ सिज्जाहरेहि परमो, तत्थेय कओ समागमाणन्दो । बहुसाण-पाण-भोयण-नड-नट्टरमन्तअइसोहो ॥ ५४ ॥ गिमऊण दोण्णि मासे, तत्थ गया खेयरा नियपुराइं । पवणंजओ व अच्छइ, तिम्म पुरे अञ्जणासिहओ ॥ ५५ ॥ तत्थेव य हणुमन्तो, संवत्तो जोवणं सह कलासु । साहियविज्जो य पुणो, जाओ बल-विरियसंपन्नो ॥ ५६ ॥ पुत्तेण मिहिलियाए, सिहओ पवणंजओ हण्रुरुहिम्म । अच्छइ भोगसिमिद्धि, भुञ्जन्तो सुरवरो चेव ॥ ५० ॥

पवणगइविओगे अञ्जणासुन्दरीए, परभवजणियं जं पावियं तिबदुक्खं । हणुयभवसमूहं जे सुणन्तीह तुट्टा, विमल्लकयविहाणा ते हु पावन्ति सोक्खं ॥ ५८ ॥

।। इय पउमचरिए पवणंजयञ्जणासुन्दरीसमागमविहाणो नाम अहारसमो उद्देसओ समत्तो ।।

पूछनेपर उसने निर्वासनाका सारा कारण कह सुनाया। स्वजनके स्नेहको धारण करनेवाले मैंने उसे आश्वासन दिया। (४६) उसी दिन उसे रूप एवं लावण्यसे युक्त सुन्दर पुत्र हुआ था। दिव्य विमानमें आरूढ़ होकर ले जाया जाता वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। (४७) सखीसे युक्त अंजनाके साथ मैं एकदम आकाशमेंसे नीचे उतरा और देखता हूँ तो पर्वतकी कन्दराओं के प्रदेशमें वह पड़ा हुआ था। (४८) वालकके सहसा गिरने मात्रसे वह पर्वत चूर्ण विचूर्ण हो गया था। इसीलिए उस कुमारका नाम श्रीशैल रखा गया है। (४६) सखीके साथ बालकको धारण करनेवाली श्रंजना आदरके साथ सुखपूर्वक हनुम्हनगरमें लाई गई। वहाँपर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। (४०) चूँकि हनुम्हनगरमें वह बालक पाला-पोसा गया, अत: उसका दूसरा हनुमान नाम प्रसिद्ध हो गया। (५१)

यह मैंने तुम्हें कहानी कही। पुत्रके साथ अंजनाकुमारी मेरे नगरमें है, अतः तुम मनमें अन्यथा विचार मत करो। (५२) ऐसा कथन सुनकर अत्यन्त त्रानिद्त पवनंजय विद्याधरोंके साथ चल पड़ा और हुनुरुह्नगरमें आ पहुँचा। (५३) विद्याधरोंने वहाँ नानाविध खान-पान एवं भोजन तथा नटोंकी और नृत्यकी क्रीड़ासे अत्यन्त शोभनीय ऐसा आगमनका परम आनन्द मनाया। (४४) वहाँ दो मास व्यतीत करके खेचर द्यपने-अपने नगरोंमें गये। अंजनाके साथ पवनंजय भी उसी नगरमें रहा। (५५) वहींपर हुनुमान कलाओंके साथ योवनको प्राप्त हुंत्रा द्यौर विद्याओंकी साधना करके बल एवं वीर्यसे सम्पन्न हुआ। (५६) पुत्र एवं पन्नीके साथ पवनंजय हुनुरुह्नगरमें उत्तम देवकी भाँ ति सुख एवं समृद्धिका उपभोग करता हुआ रहने लगा। (५७)

पवनगतिके वियोगमें अंजनासुन्दरीने परभवजनित जो तीव्र दुःख प्राप्त किया उसे तथा हनुमानके पूर्वभवोंके समूहको जो यहाँ तुष्ट होकर सुनते हैं वे अपने भाग्यको विमल करके सुल प्राप्त करते हैं। (४८)

<sup>।</sup> पद्मचरितमें पवनंजय एवं अंजनासुन्दरीके समागमका विधान नामका अठारहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

### १९. वरुणपराजय-रावणरज्जविहाणं

### रावणस्य वरुगेन सह सङ्ग्रामः —

अह रावणो वि दीहं, कोहभरुबहणदृमियसरीरो । वरुणस्स विग्गहत्थे, मेलेई खेयरे सबे ॥ १ ॥ किकिन्धिपुरिनवासी, पायालङ्कारपुरवरे जे य । रहनेउरवत्थवा, सबे विज्ञाहरा मिलिया ॥ २ ॥ अह रावणेण दूओ, सिग्धं संपेसिओ हणुरुहिम्म । गन्तूण सामिवयणं, कहेइ पिडसूर-पवणाणं ॥ ३ ॥ सुणिऊण दूयवयणं, गमणसमुच्छाहिनिच्छयमईया । हणुयस्स निरूवणं ते, करेन्ति रज्जाभिसेयस्स ॥ ४ ॥ जिणओ य तूरसदो, पडुपडह-गभीरभेरिनिग्धोसो । मन्ती वि कलसहत्था, हणुयस्स अविद्या पुरओ ॥ ५ ॥ पिरपुच्छिया य तेणं, साहह कि एरिसं इमं कज्ञं १ । मन्तीहि वि परिकिहयं, कीरह रज्जाभिसेओ ते ॥ ६ ॥ पवणंजएण भणिओ, पुत्तय ! सहाविया दणुवईणं । अम्हेहि सामिकज्ञं, रुक्का गन्तूण कायवं ॥ ७ ॥ अत्थि रसायलनयरे, वरुणो नामेण तस्स पिडसत्तू । पुत्तसयवलसमत्थो. अहचण्डो दुज्जओ समरे ॥ ८ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, हणुमन्तो भणइ विणयनियङ्गो । सन्तेण मए तुज्झं, न य जुत्तं रणमुहे गन्तुं ॥ ९ ॥ भणिओ पवणगईणं, पुत्तय ! वालो महारणे धोरे । रुष्टाण भडाण तुमं, अज्ञ वि वयणं न पेच्छाहि ॥ १० ॥ भणइ तओ सिरिसेलो, कि ताय ! वएण कायरस्स रणे १ । बालो वि हु पञ्चमुहो, मत्तगइन्दे खयं नेइ ॥ ११ ॥ वारिज्जन्तो वि वहुं, गमणगगाहं जया न छड्डो ह । अणुमित्नओ कुमारो, गुरूण ताहे चिय पयहो ॥ १२ ॥ वारिज्जन्तो वि वहुं, गमणगगाहं जया न छड्डो ह । अणुमित्रओ कुमारो, गुरूण ताहे चिय पयहो ॥ १२ ॥ वारिज्जन्तो वि वहुं, गमणगगाहं जया न छड्डो ह । अणुमित्रओ कुमारो, गुरूण ताहे चिय पयहो ॥ १२ ॥

### १९. वरुणका पराजय एवं रावणका राज्य

दीर्घकाल पर्यन्त क्रोधके भारको धारण करनेसे दुःखित शरीरवाले रावणने वरुणके साथ विग्रहके लिये सभी विद्याधरोंको इकट्टा किया। (१) किष्किन्धिपुरके निवासी, पाताललंकापुरमें जो थे तथा रथनूपुर नगरमें जो रहनेवाले थे वे सब विद्याधर इकट्टे हुए। (२) इसके बाद रावणने शीघ ही हनुरुहमें दूत भेजा। उसने जा करके प्रतिसूर्य तथा पवनंजयको अपने स्वामीका वचन कह सुनाया। (३) दूतका वचन सुनकर रामनके लिए उत्साही श्रीर निश्चल बुद्धिवाले उन्होंने हनुमानके राज्याभिषेककी उद्घोपणा की। (४) उस समय वाद्योंकी ध्वनि तथा नगारोंका ऊँचा और भेरियोंका गंभीर निर्चाप होने लगा। हाथमें कलश धारण करके मंत्री भी हनुमानके आगे खड़े हुए। (५) इस पर उसने पूछा कि कहो तो, ऐसा यह क्या कार्य है ? मंत्रियोंने कहा कि आपका राज्याभिषेक किया जाता है। (६) पवनंजयने कहा कि वत्स! हनुरुहके राजाको बुलाया गया है। हमें श्रपने स्वामीका कार्य लंका जाकर करना चाहिए। (७) रसातल नगरमें वरुण नामका उसका एक विरोधी शश्च है। वह सौ पुत्रों तथा सैन्यके कारण शक्तिशाली, अत्यन्त प्रचण्ड और युद्धमें दुर्जय है। (८)

यह वचन सुनकर विनयसे नत शारियाले हनुमानने कहा कि मेरे रहते युद्धमें जाना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। (९) पवनंजयने कहा कि, हे पुत्र! तू बच्चा है। घोर संग्राममें रुष्ट सुभटोंका मुँह तूने अभी तक देखा नहीं है। (१०) इस पर हनुमानने कहा कि कायरका युद्धमें जानेसे क्या कायदा ? बालक होने पर भी सिंह मत्त हाथियोंका विनाश करता है। (११) बहुत मना करने पर भी जब कुमारने जानेका आग्रह न छोड़ा, तब गुरुओंने अनुह्या दी और वह प्रवृत्त हुआ। (१२) स्नान और बलिकर्म करके वह सब गुरुजनोंको पूछकर और उत्तम विमान पर आरुद्ध

१. लंकं—प्रत्य॰। २. सोऊण—प्रत्य॰। ३. अह मिलओ कुमारो गुरुहिं—प्रत्य॰।

ण्हाओं क्रयबलिकम्मो, आपुच्छेऊण गुरुयणं सबं। आरुहिय वरविमाणं, चलिओ लेंड्रा सह बलेणं ॥ १३ ॥ जलवीइपबओवरि, रितं गमिऊण उम्गए सूरे । पेच्छन्तो सलिलनिहिं, पइसइ लङ्कापुरिं हणुओ ॥ १४ ॥ साइणक्रयपरिहत्थो, सबालङ्कारभूसियसरीरो । निसियरजणेण दिद्वो. हणुंयन्तो सुरकुमारो व ॥ १५ ॥ एवं दसाणणसहं, हणुओ पविसरइ रयणविच्छुरिओ । सामन्तकयाडोवो, अणेयकुसुमचणविहाणो ॥ १६ ॥ मत्तगयलीलगामी, पणमइ लङ्काहिवं पवणपूत्तो । तेण वि ससंभमेणं, अब्सट्टेऊण उवगढो ॥ १७ ॥ दिन्नासणे निविद्वं, पुच्छइ हणुयं दसाणणो कुसलं । कुणइ य सम्माणवरं, अइगरुयं दाणविभवेणं ॥ १८ ॥ एवं समत्थसाहण-सहिओ लङ्काहिवो पुरवरीए। रणपरिहत्थुच्छाहो, विणिमाओ वैरुणपुरहुत्तो॥ १९॥ विज्ञाएँ सायरवरं, भेत्तृण य वरुणसन्तियं नयरं। संपत्तो चिय सहसा, सन्नाहकयङ्गरायवलो ॥ २०॥ सोऊण रावणं सो, समागयं तत्थ सबबल्सिहिओ । सन्नद्ध-बद्ध-कवओ, विणिगगओ अहिमुहो वरुणो ॥ २१ ॥ वरुणस्स सुयाण सयं. अब्भिट्टं रक्खसाण संगामे । सर-सत्ति-खग्ग-मोगगर—आउहविच्छुढघाओहं ॥ २२ ॥ वरुणसुएहि रणमुहे, निद्दयपहरेहि रक्ससाणीयं। भग्गं दट्ट्रण सयं, समुद्विओ रावणो तुरियं॥ २३॥ जुज्झन्तो दहवयणो, वरुणस्स सुएहि वेढिओ समरे । मेहेहि व दिवसयरो, पाउसकाले समोत्थरिओ ॥ २४ ॥ इन्द्रइ-बिहीसणा वि य. सहडा तह भागकण्णमाईया । चक्कं व समारूढा, वरुणेण भमाडिया सबे ॥ २५ ॥ रक्ससबलं विसण्णं, हण्मन्तो पेच्छिकण परिकुविओ । बाणासिण मुयन्तो, समुद्विओ निययवलसहिओ ॥ २६ ॥ लग्गेण मोग्गरेण य. चक्केण य पवणनन्दणो सुहडे । आहणइ चडुलएसरन्तविक्कमो जह कयन्तो व ॥ २० ॥ जुज्झं काऊण चिरं, गिण्हइ वरुणस्स नन्दणे हुणुओ । अह रावणो वि बन्धइ, वरुणं चिय नागपासेहिं ॥ २८ ॥

होकर सैन्यके साथ छंकाको ओर चल पड़ा। (१३) जछवीचि नामक पवैतके ऊपर रात बिताकर सूर्य उगने पर समुद्रको देखते हुए हनुमानने छंकापुरीमें प्रवेश किया। (१४) सैन्यमें दत्तता प्राप्त और सब प्रकारके अछंकारोंसे भूषित शरीरवाला हनुमान राचसों द्वारा देवकुमारकी भाँति देखा गया। (१४) रह्नोंसे देदीप्यमान, सामन्तोंसे घिरे हुए और अनेक प्रकारके पुष्पोंसे जिसकी पूजनविधि की जा रही है ऐसे हनुमानने रावणको सभामें प्रवेश किया। (१६) मदोन्मत्त हाथीकी भाँति गमन करनेवाले पवनपुत्रने छंकेश रावणको प्रणाम किया। उसने भी जल्दोसे खड़े होकर उसका आछंगन किया। (१७) दिये गये आसन पर बैठे हुए हनुमानसे रावणने कुशल पूछी और वैभवके प्रदान द्वारा उसका बड़ा भारी सम्मान किया। (१८)

इस प्रकार समरत सैन्यके साथ युद्धके लिए परिपूर्ण उत्साहवाले रावणने नगरीमेंसे निकलकर वरुणपुरीकी ओर प्रयाण किया। (१९) कवचका ही जिसकी सेनाने अंगराग किया है ऐसा वह रावण विद्याके बलसे सागरका भेद करके सहसा वरुणके नगरके पास आ पहुँचा। (२०) रावणका वहाँ आगमन सुनकर तैयार और बद्ध कवचवाला वरुण सम्पूर्णसेनाके साथ रावणका सामना करनेके लिए निकला। (२१) शर, शक्ति, तलवार एवं मुद्रर जैसे शक्षोंके लोड़नेसे चोट पर चोट लगते हुए वरुणके सौ पुत्र संप्राममें राच्नसोंसे भिड़ गये। (२२) युद्धमें निर्देय प्रहार करनेवाले वरुणपुत्रोंने राच्नस-सैन्यको नष्ट कर दिया है यह देखकर रावण शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। (२३) वर्षाक्रलमें बादलों द्वारा ढँके गये सूर्यकी भाँति वरुणके पुत्रोंने युद्धमें लड़ते हुए रावणको घेर लिया। (२४) इन्द्रजित, विभीषण तथा भानुकर्ण आदि सब सुभटोंको, मानो वे चक्र पर चढ़ें हों इस तरह वरुणने घुमाया। (२५) राच्नससैन्यको विषण्ण देखकर अत्यन्त कुपित हनुमान बाणरूपी बज्ज फेंकता हुआ अपनी सेनाके साथ उपस्थित हुआ। (२६) चारों ओर प्रसरित विक्रमवाला हनुमान तलवार, मुद्रर तथा चक्रसे यमकी भाँति सुभटोंको मारने लगा। (२७) चिरकाल पर्यन्त युद्ध करनेके बाद हनुमानने वरुणके पुत्रोंको पकड़ लिया। रावणने भी नागपाशसे वरुणको बाँघ लिया। (२०) पुत्रके साथ वरुणको लेकर कुतार्थ लंकाधिपने उत्तम उद्यानमें ढेरा डाला

१. क्यपरिकम्मो—मु॰। २. लंबं—प्रत्य॰। ३. वरुणपुराभिमुखम्।

घेत्तण पुत्तसिहयं, वरुणं आवासिओ वरुजाणे। लङ्काहिवो कयत्थो, तत्थाऽऽसोणो ससामन्तो॥ २९॥ विद्धत्थं नयरवरं. रक्ससमुहडेहि नायगविहणं । गहियवरद्वसारं. बन्दीजणसंकलारावं ॥ ३० ॥ दिट्टं र≉खसवइणा, तं नयरं सबओ विलुप्पन्तं । सिग्धं दयालुएणं. निवारियं पवरप्रिसेणं ॥ ३१ ॥ मुक्को य वरुणराया, सुयसहिओ रावणं पणिमऊणं । हणुयस्स देइ कन्नं, सचमई नाम नामेणं ॥ ३२ ॥ वत्ते पाणिगगहणे. वरुणं ठविऊण निययनयरम्मि । रणरसलद्भामरिसो, दहवयणो आगओ लङ्का ॥ ३३ ॥ हण्यस्स रावणेण वि. दिन्ना कन्ना गुणेहि संपुण्णा । धूया चन्दणहाए, अणङ्गकुसुम ति नामेणं ॥ ३४ ॥ काऊण करम्गहणं. तीएँ समं कण्णकुण्डले नयरे। भुञ्जइ भोगसमिद्धि. सिरिसेलो सुरकुमारो व ॥ ३५॥ तत्तो नलेण दिन्ना, कन्ना हरिमालिणि ति नामेणं। हुण्यस्स किन्नरपुरे, किन्नरकन्नासयं लद्धं॥ ३६॥ किकिनिधपुराहिवई. दृहियं ताराएँ तत्थ सुमीवो । नामेण पउमरागं, दृटटुं चिन्तावरो जाओ ॥ ३०॥ तीए वरस्स कज्जे. विज्ञाहरपत्थिवाण रूवाइं। लिहिऊण आणियाइं. कमेण बोला पलोएइ॥ ३८॥ एवं परोयमाणी, पेच्छइ हणुयस्स सन्तियं रूवं । कुसुमाउहसमसरिसं, तं चेव अवद्वियं हियए ॥ ३९ ॥ मुणिऊण तीऍ भावं. सुरगीवो पवणनन्दणं सिग्घं। आणेइ सदएणं. महया विभवेण साहीणं॥ ४०॥ हुणुएण वरतणू सा, परिणीया दाण-माण-विभवेहिं । सिरिपुरगओ महप्पा, भुञ्जइ भीगे रहुगुणङ्गे ॥ ४१ ॥ एवं सहस्समेगं. जायं हण्यस्स पवरमहिलाणं। रूव-गुणसालिणीणं. संपूर्णमियङ्कवयणाणं॥ ४२॥ अह रावणो वि रज्जं, कुणइ तिखण्डाहिबो विजियसत् । सिरि-कित्ति-लच्छिनिलओ, विज्ञाहरनिमयपयवीढो ॥ ४३ ॥ चकं सुद्रिसणं तं, दिवं मज्झण्हकाल्रिवसिरिसं। दण्डरयणं पि जायं भयजणणं सबरायाणं॥ ४४॥

इधर तीन खण्डका स्वामी, श्री, कीर्ति एवं छक्ष्मीका धाम तथा विद्याधर जिसके पादपीठमें नमस्कार करते हैं ऐसा राषण शबुद्यों पर विजय प्राप्त करके राज्य करने लगा। (४३) मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी सुदर्शदनचक्र तथा सब राजान्योंको भयभीत करनेवाला दण्डरक्र भी पैदा हुआ। (४४)

और सामन्तों के साथ वहीं ठहरा। (२९) नायकसे रिहत, उत्तम द्रुव्य एवं सारभूत पदार्थ जिसमें से ले लिये गये हैं और कैदमें पकड़े गये लोगों के रदनसे व्याप्त ऐसे उस उत्तम नगरको राज्ञस सुमटोंने विध्वस्त कर दिया। (३०) उस नगरका चारों ओरसे नाश देखकर दयालु और उत्तम पुरुष राज्ञसपित रावणने शीघ्र ही उन्हें रोका। (३१) पुत्रों के साथ मुक्त वरुणराजाने रावणको प्रणाम करके सत्यवती नामकी कन्या हुनुमानको दी। (३२) विवाह सम्पन्न होने पर वरुणको अपने नगरमें स्थापित कर युद्धरसके कारण जिसे कोध आया था ऐसा रावण लंकामें लौट आया। (३३) रावणने भी हुनुमानको गुणोंसे पिरपूर्ण चन्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुसुमा नामकी कन्या दी। (३४) उसके साथ पाणिष्रहण करके कर्णकुण्डल नामके नगरमें हुनुमान देवकुमारको भौति भोगसमृद्धिका उपभोग करने लगा। (३५) उसके बाद नलने हरिमालिनी नामकी कन्या दी। किन्नरपुरमें हुनुमानने सौ किन्नरकन्याएँ प्राप्त की। (३६) किष्किन्धपुरीका राजा सुप्नीव ताराकी पद्मरागा नामकी पुत्रीको देखकर चिन्तित हुआ। (३७) उसके वरके लिये विद्याधर राजाओंके चित्र अंकित करके लाये गये। वह कन्या उन्हें कमसे देखने लगी। (३८) इस प्रकार देखती हुई उसने कामदेवके जैसा हुनुमानका रूप देखा और वह उसके हृदयमें स्थिर हो गया। (३९) उसके भावको जानकर सुप्रीवने दृत द्वारा शीघ्र ही हुनुमान को बुलाया और बड़े भारी समारोहके साथ स्वाधीन की। (४०) दान, मान एवं वैभवके साथ हुनुमानने उस सुन्दरोके साथ विवाह किया। वह श्रीपुर गया और रित्रुणसे युक्त भोग भोगने लगा। (४१) इस तरह हुनुमानकी रूप एवं गुणसे सम्पन्न और पूर्णिमाके चन्द्रके समान सुन्दर सुखवाली एक हुजार उत्तम कियाँ थी। (४२)

एवं जिणिन्दवरसासणार्युद्धभावा, काऊण पुण्णमउलं इह माणुसत्ते । ते देवलोगजणियं विमलं सरीरं, पावन्ति उत्तमसुहं च सया समिद्धं ॥ ४५ ॥ ॥ इय पत्रमचरिए रावणरज्जविहाणो नाम एगूणवीसहमो उहेसओ समत्तो ॥

### २० तित्थयर-चक्कवट्टि-वलदेवाइभवाइट्टाणिकत्तणं

तीर्थकराः तेपां च द्विचरमपूर्वजन्मनगर्यः --

एवं मगहाहिवई, चिरयं सोऊण रक्खिसिन्दस्स । पुच्छइ गणहरवसहं, जिण-चक्कहराण उप्पत्ती ॥ १ ॥ अद्गमओ पुण जो सो, बलदेवो तिहुयणिम विक्खाओ । बंसे कस्स महायस !, उप्पन्नो कि व से चिर्यं ! ॥ २ ॥ एवं गणाहिवो सो, जं भणिओ सेणिएण निम्ऊणं । तो साहिउं पवत्तो, उसभाईणं जिणवराणं ॥ ३ ॥ उसभो अजिओ य जिणो, सुरमहिओ संभवो भवविणासो । अहिणन्दणो य सुमई, पउमसवण्णो सुपासो य ॥ ४ ॥ चन्दाभो कुसुमरदो, दसमो पुण सीयलो य सेयंसो । भयवं पि वासुपुज्जो, विमलोऽणन्तो य धम्मो य ॥ ५ ॥ सन्ती कुन्थू य अरो, मल्ली मुणिसुबओ नमो नेमी । पासो य बद्धमाणो, जस्स इमं वृहुए तित्थं ॥ ६ ॥ परलोयिम पहाणा, आसि पुरी पुण्डरीगिणी पढमा । तयणन्तरं सुसीमा, खेमपुरी रयणवरचम्पा ॥ ७ ॥ उसभाई तित्थगरा, जाव चिय वासुपुज्जजिणवसभो । तावेयाउ पुरीओ, आसि पुरा रायहाणीओ ॥ ८ ॥ एत्तो य महानयरं, रिहुपुरं भिहलं च विक्खायं । अह पुण्डरीगिणी वि य, हवइ सुसीमा महानयरी ॥ ९ ॥ खेमा ववगयसोगा, चम्पा नयरी तहेव कोसम्बी । नागपुरं साएया, छत्तायारं पुरं रम्मं ॥ १० ॥

इस प्रकार इस मनुष्यभवमें जिनेन्द्रोंके उत्तम शासनमें शुद्ध भाववाले जो जीव अनुपम पुण्य उपार्जन करते हैं वे देवलोकमें उत्पन्न हो विमल शरीर और श्रत्यन्त वैभवयुक्त उत्तम सुख नित्य प्राप्त करते हैं। (४५)

। पद्मचरितमें रावणराज्य विधान नामका उन्नीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# २०. तीर्थंकर आदिके भवोंका अनुकीर्तन

राज्ञसेन्द्र रावणका ऐसा चरित्र सुनकर मगधाधिपति श्रेणिकने गणधरोंमें वृषभके समान श्रेष्ठ गौतमस्वामीसे तीर्थंकर तथा चक्रवर्तियोंकी उत्पत्तिके बारेमें पूछा कि, हे महायश! आठवाँ जो बलदेव तीनों छोकोंमें विख्यात है वह किसके वंशमें उत्पन्न हुआ था और उसका चरित्र कैसा था ? (१-२) इस प्रकार श्रेणिकने वन्दन करके जब उन गणाधिपसे पूछा तब वे ऋषभ आदि जिनवरोंके बारेमें कहने लगे। (३)

ऋषभ³, देवों द्वारा पूजित श्रजितजिन³, भवका विनाश करनेवाले सम्भव¹, अभिनन्दन³, सुमिति¸, पद्मप्रभ¹, सुपार्श्व³, चन्द्रप्रभः, कुसुमरद६ (पुष्पदन्त), दसवें शीतलनाथ³०, श्रेयांसनाथ³ा, वासुपूज्य¹ा भगवान, विमलनाथ¹३, अनन्तनाथ³ा, धर्मनाथ¹४, शान्तिनाथ¹३, कुन्थुनाथ³७, श्ररनाथ³ा, मिललुः, मुनिसुत्रत²०, निमनाथ³ा, नेमिनाथ³३, पार्श्वनाथ², और जिनका यह तीर्थ चल रहा है वे वर्धमानस्वामी²ा—ये जिनवर हुए हैं। (४-६)

पूर्वजन्ममें प्रथम पुण्डरीकिणी नगरी थी ! उसके बाद सुसीमा, चेमपुरी, रत्नवर चम्पा—ये नगरियाँ ऋषभसे छेकर वासुपूज्य जिनेश्वर तककी पूर्वकालमें राजधानियाँ थीं । (७-५) महानगर, रिष्टपुर, सुश्सिद्ध भहिलपुर, पुण्डरीकिणी,

१. लद्भावा-प्राय ।

सेसाण जिणवराणं, अणुपरिवाडीऍ पुन्नजम्मिमि । नरवइधम्मपुरीओ, एयाओ सुरपुरिसमाओ ॥ ११ ॥ तीर्थकराणां द्विचरमाः पूर्वभवाः—

पढमोऽत्थ वज्जनाभो, बीओ पुण विमलवाहणो होइ । अह विउलवाहणो वि य, महाबलो अइवलो चेव ॥ १२ ॥ अवराइओऽत्थ अन्नो, हवह तहा निन्दिसेणनामो य । पउमो य महापउमो, एत्तो पउमुत्तरो चेव ॥ १३ ॥ राया पद्मयगुम्मो, अणुपरिवाडीऍ नलिणिगुम्मो य । पउमासणो य एत्तो, पउमरहो दृढरहो चेव ॥ १४ ॥ मेहरहो सीहरहो, वेसमणो चेव हवइ सिरिधम्मो । सुवइट्टो सुरजेट्टो, सिद्धत्थो चेव आणन्दो ॥ १५ ॥ तह चेव सुणन्दो खलु, इमाणि तित्थंकराण पुवभवे । नामाणि आसि सेणिय, सिट्टाइँ मए कमेणं तु ॥ १६ ॥

### तीर्थकराणां द्विचरमपूर्वजनमगुरवः —

पढमो य वज्जसेणो, अरिदमणो तह सयंपभो चेव । अह विमलवाहणो पुणो, गुरवो सीमंधरो वीरो ॥ १७ ॥ पिहियासवो महप्पा, अरिदमणो तह जुगंधरो य मुणी । सबजणाणन्दयरो, सत्थाओ वज्जदत्तो य ॥ १८ ॥ गुरवो य वज्जनाभो, सबसुगुत्तो तहा मुणेयबो । चित्तारिक्स्वो अह विमलवाहणो घणरहो चेव ॥ १९ ॥ अह संवरो य एत्तो, साह वि य संवरो मुणेयबो । वरधम्मो य सुनन्दो, नन्दो य वईयसोगो य ॥ २० ॥ भणिओ य डामरमुणी, पोहिलो चेव पुबजम्मम्मि । तित्थयराणं ए.ए., कमेण गुरवो मुणेयबा ॥ २१ ॥

### तीर्थकराणामुपान्त्यदेवभवाः —

सबट्टं विजयन्तं, गेविज्जं वे जयन्तनामं च । उवरिम-मिज्झिम भिणया, गेविज्जा वेजयन्तं च ॥ २२ ॥

महानगरी सुसीमा, शोकरहित क्षेमा, चम्पानगरी, कौशाम्बी, नागपुर, साकेत ( श्रयोध्या ), सुन्दर छत्राकारपुर—ये अविशिष्ट जिनेश्वरोंकी पूर्वजन्ममें अलकापुरीके समान अनुक्रमसे राजाओंकी धर्मपुरियाँ ( राजधानियाँ ) थीं। (९-११)

प्रथम वन्ननाभ हुए, दूसरे विमलवाहन हुए। उनके बाद विपुलवाहन, महावल तथा श्रातिबल, इनके वाद दूसरे अपराजित ते, तथा निन्द्पेण नामके हुए। बादमें पद्म , महापद्म हुए। उनके बाद पद्मोत्तर हुए। इनके अनंतर क्रमशः पंकजगुल्म राजा, निल्नीगुल्म रे, पद्मासन रे, पद्मरथ एवं दृढ़रथ हुए। तब मेघरथ है, सिंहरथ है, विश्वमण प्रति श्रीधर्म हुए। तब मेघरथ है, सिंहरथ है, विश्वमण है, श्रीधर्म हुए। हे श्रेणिक पूर्वभवमें तीर्थकरोंके ये नाम थे। मैंने क्रमसे उनका उल्लेख किया है। (१२-१६)

प्रथम वन्नसेन<sup>9</sup>, उनके बाद ऋरिद्मन<sup>2</sup>, स्वयंप्रभ<sup>1</sup>, विमलवाहन<sup>1</sup> तथा वीर सीमन्धरगुरु<sup>1</sup>, महात्मा पिहितास्त्रय<sup>६</sup>, अरिद्मन<sup>3</sup>, तथा युगन्धर<sup>2</sup> नामके मुनि, सर्वजनान्दकर<sup>8</sup>, सार्थक<sup>1</sup> और वन्नद्च<sup>1</sup>), वन्ननाभगुरु<sup>12</sup>, इनके बाद सर्वसुगुप्त<sup>11</sup> को जानना चाहिए। इनके पश्चात् चित्तरच्च<sup>1</sup>, विमलवाहन<sup>1</sup>, बादमें घनरथ<sup>1</sup>, संवर<sup>12</sup> और साधुसंवर<sup>13</sup> को, वरधम<sup>18</sup>, सुनन्द<sup>2</sup>, नन्द<sup>2</sup>, व्यतीतशोक<sup>2</sup>, डामर<sup>2</sup> और पोट्टिल<sup>2</sup> – कमशः इन्हें तीर्थकरोंके गुरु जानो। (१५-२१)

सर्वाधसिद्धि, वैजयन्त², भैवेयक³, दो जयन्त४⁻\*, ऊपिरि॰-भैवेयक तथा मध्यम॰-भैवेयक, वैजयन्त², अपराजित॰ विमान, सौभाग्यशाळी आरण्॰, पुष्पोत्तर॰, कापिष्ट॰, सहस्रार॰, पुष्पोत्तर॰, विजय॰, सुन्दर अपराजित॰ विमान तथा वैजयन्तर॰ और अन्तमें पुष्पोत्तर॰ —इन विमानोंमेंसे च्युत होकर इस भारतवर्षमें तीर्थकर रूपसे उत्पन्न श्रीर सुर व असुरों द्वारा प्रणत वे सिद्ध हुए हैं। (२२-५)

१. अमियसोगो-प्रत्य०।

<sup>\*</sup> इन चार (२२-२५) गाथाओं में तीर्थंकर जिन देवलोकों में से च्युत होकर यह तीर्थंकर रूपसे उत्पक्त हुए ये इसका वर्णन है; परन्तु गिनने पर कुल अठारह विमानोंका निर्देश ही इनमें आता है। इसीके आधार पर लिखे गये पद्मपुराण (पर्व २०) में भी प्रायः

अवराइयं विमाणं, नायबं आरणं महाभागं । पुष्फोत्तरं च एत्तो, काविद्वं अह सहस्सारं ॥ २३ ॥ पुष्फोत्तरं च विजयं, एत्तो अवराइयं वरिवमाणं । तह चेव वेजयन्तं, अन्ते पुष्फोत्तरं होइ ॥ २४ ॥ एएसु विमाणेसुं, चह्या तित्थंकरा समुष्पन्ना । इह भारहम्मि वासे, सुर-असुरनमंसिया सिद्धा ॥ २५ ॥ तीर्थंकराणां जन्मनगर्यः माता-पितवः नज्ञाणि ज्ञानपादपाः निर्वाणस्थानं च —

नयरी माया य पिया, नक्खरं नाणपायवो चेव । निवाणगमणठाणं, कहेमि सवं जिणवराणं ॥ २६ ॥ साएयं मरुदेवी, नाही तह उत्तरा य आसाढा । वडरुक्लो अष्टावय, पढमजिणो मङ्गलं दिसंउ१ ॥ २७ ॥ अह कोसला य विजया, जियसत्तू रोहिणी जिणो अजिओ । रुक्लो य सत्तवण्णो, सेणिय ! तुह मङ्गलं दिसंउ२ ॥२८॥ सावत्थी सेणा वि य, विजयारी संभवो जिणवरिन्दो । इन्दतरू वरसालो, मगहाहिव ! फुसउ पावं ते३ ॥ २९ ॥ सिद्धत्था पढमपुरी, रिक्लं तु पुणवस् सरलरुक्लो । अह संवरो निरन्दो, जिणो य अहिणन्दणो पुणउ४ ॥ ३० ॥ मेहप्पभो पियङ्गू, सुमङ्गला पुरवरी य साएया । रिक्लं मघा य सुमई, मङ्गलमउलं तुह निरन्द !५ ॥ ३१ ॥

उन जिनवरोंके नगरी, माता व पिता, नत्तत्र, वृत्त एवं निर्वाणगमनस्थान ये सब कहता हूँ (२६) —

१. साकेत नगरी, मरुदेवी माता तथा नाभि पिता, उत्तरापादा नज्ञत, वट वृत्त तथा अष्टापद पर्वत—प्रथम जिन ऋषमदेव तुम्हारा कल्याण करें। २. कोशछानगरी, विजया माता और जितशत्रु पिता, रोहिणी नज्ञत्र, सप्तपणेवृत्त्त्त्वा अजित जिन, हे श्रेणिक! तुम्हारा मंगळ करें। ३. हे मगधाधिप! श्रावस्ती नगरी, सेना माता और विजयारि पिता, जिनवरेन्द्र सम्भवनाथ और उत्तम माला धारण करनेवाला इन्द्रवृत्त तुम्हें पापसे बचावे। ४. सिद्धार्था नामकी उत्तम नगरी, पुनर्वस्नु नज्ञत्र, सरल वृत्त, संबरराजा और अभिनन्दन जिन तुम्हें पवित्र करें। ४. हे नरेन्द्र! मेघप्रभ पिता,

इन्हीं विमानोंका निर्देश है:-

सर्वार्थसिद्धिसंशब्दो वैजयन्तः सुखावदः । प्रैवेयको महाभासः वैजयन्तः स एव च ॥ ३१ ॥ जःवंप्रैवेयको जेयो मध्यमश्र प्रकीर्तितः । वैजयन्तो महातेजा अपराजितसंज्ञकः ॥ ३१ ॥ आरणश्च समाख्यातस्तया पुष्पोत्तराभिषः । कापिष्टः पुर शुक्रश्च सहस्रारो मनोहरः ॥ ३३ ॥ त्रिपुष्पोत्तरसंज्ञोतो मुक्तिस्थानश्चरस्थितः । विजयाख्यग्तथा श्रीमानपराजितसंज्ञकः ॥ ३४ ॥ प्राणतोऽनन्तरातीतो वैजयन्तो महाद्यतिः । पृष्पोत्तर इति ज्ञेयो जिनानाममरालयाः ॥ ३५ ॥

यद्यपि छपे हुए इस पद्मपुराणका पाठ कहीं कहीं अशुद्ध प्रतीत होता है, तथापि 'त्रिपुष्पोत्तर' से तीन पुष्पोत्तर लें तो भी बीसकी संज्ञा होती है, अविशिष्ट चारका निर्देश रह ही जाता है। इसका कारण सोचने पर ऐसा लगता है कि रविषेणके पहलेंसे ही मूलमेंसे एक गाथा छूट गई हो और इस कमीकी ओर किसीका ध्यान ही न गया हो। जो कुछ भी हो, इस विषयमें जैन परम्परा जाननेके लिए सप्ततिशतस्थानमेंसे नीचेकी गाथाएँ उद्गुत की जाती हैं:—

सम्बद्घं तह विजयं सत्तमगोविज्ययं दुसु जयन्तं । नवमं छट्ठं गेविज्ययं तओ वेजयंतं च ॥ ५४ ॥ भाणय-पाणय अच्चुअ पाणअ सहसार पाणयं विजयं। तिसु सम्बद्घः जयंतं भवराह्य पाणयं चेव ॥ ५५ ॥ भवराह्य पाणयगं पाणयगोममे अ पुष्वभवसग्गा।

—अर्थात् ऋषभदेव आदि चौदींस तीर्थंकर क्रमशः (१) सर्वार्थसिद्ध, (२) विजय, (३) सप्तम प्रैवेयक, (४-५) जयन्त, (६) नवम प्रैवेयक, (७) षष्ठ प्रैवेयक, (५) बैजयन्त, (९) आनत, (१०) प्राणत, (११) अन्त, (१४) प्राणत, (१५) प्राणत, (१६) प्राणत, (१५) प्राणत

१-२. देड---प्रत्य । ३. पुनातु।

कोसम्बी य सुसीमा, पियङ्कु चित्ता य पत्थिवो य धरो । पउमप्पमो जिणिन्दो, हवउ सया मङ्गलं तुज्झ६ ॥ ३२ ॥ सुपदद्दी कासिपुरं, पुहइ विसाहा सिरीसरुक्खो य । तित्थंकरो सुपासो, एसो ते मङ्गलं परमं० ॥ ३३ ॥ चन्दामो चन्दपुरी, महसेणो लक्खणा य अणुसहा । नागद्दुमो य परमं, मङ्गलमउलं तिहुयणिन्म८ ॥ ३४ ॥ कायन्दी सुग्गीवो, रामा मूलं च पुष्कद्दन्तिजणो । मलीदुमो य तुज्झं, सेणिय! पावं पणासेन्तु९ ॥ ३५ ॥ भिह्मुरं सुनन्दा, पुबासाढा य दढरहो राया । तुह सीयलो जिणिन्दो, निग्गोहदुमो य पावहरो १० ॥ ३६ ॥ सीहपुरं विण्हुसिरी, समणो विण्ह्र य नरवई होह । सेयंसो तित्थयरो, तिन्दुगरुक्खो सुहं दिसउ ११ ॥ ३० ॥ चम्पा पाडलरुक्खो, जया य वसुपुज्जपिथिवो होह । भयवं तु वासुपुज्जो, नक्खत्तं सयिससा पुणउ १२ ॥ ३८ ॥ किप्पिक्षा कयधम्मो, सम्मा विमलो य जम्बुरुक्खो य । उत्तरभद्दवया वि य, सेयं कुबन्तु ते निययं १३ ॥ ३९ ॥ असित्थो सबजसा, नक्खत्तं रेवई अणन्तिजणो । राया य सीहसेणो, साएया ते सुहं दिसउ १४ ॥ ४० ॥ स्थणपुरं दिहवण्गो, भाणू धम्मो य सुबया जणणी । पुस्सो य हवह रिस्खं, एए तुह मङ्गलं देन्तु १५ ॥ ४१ ॥ अइराणी नागपुरं, भरणी रिक्खं च निद्गरुक्खो य । राया य विस्ससेणो, सन्तिजिणो कुणउ तुह सन्ति १६ ॥ ४२ ॥ नागपुरं तिल्यसिरी, कुन्युजिणो कित्तिया य नक्खत्तं । सूर्नराहिवसिहियाणि तुज्झ पावं पणासन्तु १० ॥ ४३ ॥ मित्ता सुदरिसणो वि य, पढमपुरी अरजिणो य चूयदुमो । रिक्खं च रोहिणी तुह, कुणउ सया मङ्गलविज्ञणं १८ ॥ ४९ ॥ मित्ति कुम्भनरिन्दो य, रिक्खया अस्तिणो जिणो मिली । नाणदुमो य असोगो, सोगं नासन्तु वो सिंग्वं १९ ॥ ४५॥ पत्रमावई कुसग्गं, समणो वि हु चम्पओ सुमित्तो य । मुणिसुबओ जिणिन्दो, तुह प्वमलं पणासेउ २० ॥ ४६॥

सुमंगला माता, प्रियंगु वृत्त, साकेत नगरी, मघा नत्तत्र और सुमितिस्वामी तुम्हारा अनुपम कल्याण करें। ६. कौसाम्बी नगरी, सुसोमा माता, प्रियंगु वृत्त, नित्रा नत्तत्र, घर राजा और पद्मप्रम जिनेन्द्र तुम्हारे लिए सदा मंगलकारी हों। ७. सुप्रतिष्ठ पिता, काशीनगरी, पृथ्वी माता, विशाखा नत्त्रत्र, शिरीप वृत्त और सुपार्श्व तीर्थंकर ये तुम्हारे लिए परम मंगल रूप हों। ८. चन्द्रप्रम जिन, चन्द्रपुरी, महासेन पिता और छत्त्रणा माता, अनुराधा नत्त्रत्र और नागवृत्त—ये तुम्हें तीनों लोकोंमें अतुल्नीय मंगल प्रदान करें। ९. हे श्रेणिक! काकन्दी नगरी, सुप्रोव पिता, रामा माता, मूलनत्त्रत्र, पुष्पदन्त जिन और मल्लीवृत्त तुम्हारे पापका नाश करें। १०. मिह्लपुर, सुनन्दा माता, दृद्रथ राजा, पूर्वाषाढा नत्त्रत्र, शीतल जिनेन्द्र और न्यपोधवृत्त ये तुम्हारे लिए पाप नाशक हों। ११ सिंहपुर, विष्णुश्री माता और विष्णु राजा, श्रवण नत्त्रत्र, श्रेयासनाथ तीर्थंकर तथा तिन्दुक वृत्त तुम्हें सुख दें। १२. चम्पा नगरी, पाटल वृत्त, जया माता, वसुपूज्य राजा, वासुपूज्य मगवान और शतिभषज् नत्त्र तुम्हें पवित्र करें। १३. कापिल्य नगरी, कृतधर्मा पिता, शर्मा माता, वेसले नत्त्रत्र, जम्बूवृत्त और उत्तरभद्रपदा नत्त्रत्र तुम्हें पवित्र करें। १३. कापिल्य नगरी, कृतधर्मा पिता, शर्मा माता, वेसले नत्त्रत्र, अनन्तनाथ जिनेश्वर, सिंहसेन राजा और साकेत नगरी तुम्हें सुख दें। १४. रत्तपुर नगरी, दिधपण वृत्त, भातु पिता, धर्मनाथ जिनेन्द्र, सुत्रता माता और पुष्प नत्त्रत्र—ये तुम्हें मंगल प्रदान करें। १६. अविरा माता, नागपुर नगरी, मरणी नत्त्रत्र, नित्तव्रक्षी माता, कुन्युनाथ जिनेश्वर और तित्तिका नत्त्रत्र तुम्होरे पापका नाश करें। १८. मित्रा माता और सुदर्शन पिता. प्रथमपुरी (साकेत नगरी), अमरनाथ जिनेश्वर, श्राम्रवृत्त नत्त्र, मिल्ला माता, रिव्ता माता, अश्विनी नत्त्र, मिल्ला जिन और जिसके नीचे झान हुआ था वह श्राोक श्री शीच ही तुम्हारा शोक नष्ट करे। २० पद्मावती माता, कुराामनगर, श्रवण नत्त्रत्र, चम्पक वृत्त, सुनित भीत और

१. पुनातु। २. अश्वत्यः। ३. खिप्पं--प्रत्य०।

विजओ य मिहिल वप्पा, बउलदुमो अस्सिणी निमिजिणिन्दो। मयहाहिवई! तुज्झं, समागमं देन्तु धम्मस्स२१ ॥४७॥ सोरियपुरं तु एत्तो, समुद्दिवजो सिवा य उज्जेन्तो। चित्ता य रिट्टनेमी, निरिन्द! तुह मङ्गलं देन्तु२२ ॥४८॥ वाणारसी विसाहा, पासो वम्मा य आससेणो य। अहिछत्ता बाहिरओ, तुह मङ्गलकारयाणि सया२३ ॥ ४९ ॥ सिद्धत्थो कुण्डपुरं, सरलो पियकारिणो य हत्थो य। भयवं वीरिजिणिन्दो, देन्तु सया मङ्गलं तुज्झ२४ ॥५०॥ अद्यावयम्मि उसभो, सिद्धो चम्पाऍ वासुपुज्जिणो । पावाऍ वद्धमाणो, नेमी उज्जेन्तसिहरिम्म ॥ ५१ ॥ अवसेसा तित्थयरा, सम्मेए निव्वुया सिवं पत्ता । जो पढह सुणइ पुरिसो, सो बोहिफलं समजोइ ॥ ५२ ॥

#### तीर्थकराणां।राज्यद्धिः देहवर्णाश्च —

सन्ती कुन्थू य अरो, तित्थयरा चक्कविष्टणो आसि । सेसा पुण जिणवसभा, हवन्ति सामन्नरायाणो ॥ ५३ ॥ चन्दाभो चन्दिनभो, बीओ पुण पुष्फदन्तिजिणवसभो । कुसुमिपयङ्गुसवण्णो, हवइ सुपासो विगयमोहो ॥ ५४ ॥ वरतरुणसाल्विण्णो, पासो नागिन्दसंथुओ भयवं । पउमाभो पउमिनभो, वसुपुज्जो किंसुयसुवण्णो ॥ ५५ ॥ अञ्जणगिरिसरिसनिभो, हवइ य मुणिसुबओ तियसनाहो । बरहिणकण्ठावयवो, नेमिजिणो जायवाणन्दो ॥ ५६ ॥

मुनिसुन्नत जिनेन्द्र तुम्हारे पाप-मलका नाश करें। २१ हे मगधाधिपति! विजय पिता, मिथिला नगरी, वन्ना माता, बकुल वृक्ष, श्रिश्विनी नज्ञत्र श्रोर जिनेन्द्र निम्नाथ तुम्हें धर्मका समागम दें। २२ हे नरेन्द्र! शौरिपुर नगरी, समुद्रविजय पिता, शिवा माता, उज्जयन्त (गिरनार) पर्वत, चित्रा नज्ञत्र और अरिष्टनेमि जिन तुम्हें मंगल प्रदान करें। २३ वाराणसी नगरी, विशाखा नज्ञत्र, पार्श्वनाथ जिनेश्वर, वामा माता, अश्वसेन पिता और अहिच्छत्राका वाह्यभाग—ये तुम्हारे लिए सर्वदा मंगलकारी हों। २४ सिद्धार्थ पिता, कुण्डपुर नगर, सरल (शाल?) वृक्ष, प्रियकारिणी (त्रिशला) माता, हरत नज्ञत्र और वीर जिनेन्द्र तुम्हें सदा मंगल प्रदान करें। (२७-५०)

श्रष्टापद पर्वतपर ऋषभदेव, चम्पामें वासुपूज्यजिन, नेमिनाथ उज्जयन्त पर्वतके शिखरपर तथा वर्धमानस्वामी पावापुरीमें सिद्ध हुए। (५१) बाकीके तीर्थंकर सम्मेवशिखरपर मुक्त होकर मोत्तमें पहुँचे हैं। जो पुरुष इसे पढ़ता है और सुनता है वह सम्यक्त्वका फळ प्राप्त करता है। (४२)

शान्तिनाथ, बुंथुनाथ और अरनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती थे। बाकीके जिनेश्वर सामान्य राजा थे। (५३) चन्द्रप्रभ और दूसरे पुष्पदन्त जिनेश्वर चन्द्रकी-सी कान्तिवाले थे। मोहका नाश करनेवाले सुपार्श्वजिन प्रियंगुके पुष्पके जैसे थे। (४४) नागेन्द्र द्वारा खुति किये गये पार्श्वनाथ भगवान उत्तम और अपक्व (तक्ष्ण) शालिके समान वर्णवाले थे। पद्मप्रभ पद्मके जैसे वर्णके और वासुपूज्य किंशुकके जैसे वर्णके थे। (४४) देवोंके भी नाथ ऐसे मुनिसुव्रतस्वामी अंजनगिरिके जैसे वर्णवाले थे। यादवोंको आनन्द देनेवाले नेमिजिन मोरके कण्ठके भागके जैसे वर्णवाले थे। (५६) बाकीके तीर्थंकर तपाये हुए सोनेके जैसे वर्णवाले कहे गये हैं। मिल्लिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और वासुपूज्य स्वामी—कुमारावस्थामें

१. भ. महावीरके विवाहका सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम भहवाहुकृत 'कल्पस्त्र' में आता है उसके पहलेके किसी आगममें नहीं आता। भगवतीस्त्रमें जमालिकी कथा विस्तारसे आती है, पर वहाँ भी उसकी आठ पित्रयों में वर्षमान महावीरकी पुत्रीका न तो उल्लेख है और न जमालिकी माता वर्षमान महावीरकी वहन थी ऐसा कोई निर्देश है। स्थानांगस्त्रके पाँचवें स्थानके अन्तमें पाँच तीर्थंकर—वाधुप्उय, मिल्ल, नेमि, पार्श्व और महावीरने कुमारवासमें रहकर दीक्षा ली थी और समवायांगके १९ वें अंगमें उन्नीस तीर्थंकरोंने अगारवासमें रहकर दीक्षा ली थी ऐसा उल्लेख है। इन दोनों उल्लेखोंको साथमें रखकर देखनेसे यही फलित होता है कि पूर्वोक्त पाँच वालब्रह्मचारी थे, जबिक अविशिष्ट उन्नीस विवाहित थे।

आचार्य हेमचन्द्र त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितके वासुपूज्यचरितमें स्थानौगके, उपर्युक्त स्थानमें उक्किखित पाँच जिनोंमेंसे श्री महावीर सिवायके चारको अविवाहित कहते हैं—

महिनेंमिः पार्श्व इति भाविनोऽपि त्रयो जिनाः । अकृतोद्वाह-साम्राज्याः प्रव्रजिष्यन्ति मुक्तये ॥ १०३ ॥

निद्धन्तकणयवण्णा, सेसा तित्थंकरा समक्ताया। मछी अरिष्टनेमी, पासो वीरो य वसुपुज्ञो॥ ५७॥ एए कुमारसीहा, गेहाओ निगया जिणवरिन्दा। सेसा वि हु रायाणो, पुहई भोतूण निक्तन्ता॥ ५८॥ एए जिणिन्दचन्दा, सुर-नरमिहय-ऽिचया निययकालं। पत्ता महाभिसेयं, जम्मणसमए गिरिन्दिम्म॥ ५९॥ संपत्ता कल्लाणं, परमपयं सासयं सिवं ठाणं। तिहुयणमङ्गलनिल्या, देन्तु गेई जिणवरा सबे॥ ६०॥ आउपमाणं तह अन्तरं च तित्थयर-चक्कवट्टीणं। जो जस्स हवइ तित्थे, बल्देवो चक्कवट्टी वा॥ ६१॥ तुज्झ पसाएण अहं, एयं इच्छामि जाणिउं भयबं!। साहसु फुड-वियडत्थं, जह वत्तं कालसमयिम्म ॥ ६२॥ एवं च भिणयमेत्ते, मगहनरिन्देण गोयमो ताहे। जलहरगम्भीरसरो, कहेइ सबं निरवसेसं॥ ६३॥ जो वित्थरेण अत्थो, संलाऍ अविद्धो अइमहन्तो। सो बुह्यणेण एत्तो, गिहओ-संत्वेवओ सबो॥ ६४॥

#### पल्योपमसागरोपमोत्सर्पिण्यादिकालस्वरूपप ---

जं जोयणवित्थिण्णं, ओगाढं जोयणं तु वालस्स । एगदिणजायगस्स उ, भरियं वालग्गकोडीणं ॥ ६५ ॥ वाससए वाससए, एक्केके अवहियम्मि जो कालो । कालेण तेण एवं, हवइ य पिलओवमं एकं ॥ ६६ ॥ दस कोडाकोडीओ, पल्लाणं सागरं हवइ एकं । दसकोडाकोडीओ, उदहीणऽवसिप्पणी हवइ ॥ ६७ ॥ उस्सिप्पणी वि एवं, सिरसा परियत्तदेसभावेणं । जह बहुलसुक्कपक्रेव, ओसरइ पवहुई चन्दो ॥ ६८ ॥ छङ्भेया उद्दिश, कालविभागस्स होन्ति नायवा । भरहेरवएसु सया, कुणन्ति परियष्टणं एए ॥ ६९ ॥

ही सिंह जैसे पराक्रमी ये जिनवरेन्द्र दोन्तित हुए थे। बाकीके राजा पृथ्वीका उपभोग करके निकले थे। (५७-८) देवों एवं मनुष्यों द्वारा स्तुत एवं पूजित तथा जिनेन्द्रोंमें चन्द्रके समान इन जिनेश्वरोंका जन्मके समय नियमतः मेरुपर्वतके ऊपर महाभिषेक हुआ था। (५६) दोन्ता, केवलज्ञान आदि कल्याणक भी इन्होंने प्राप्त किये थे तथा शाश्वत शिवस्थानरूप परमपद भी प्राप्त किया था। सब जिनवर तीनों लोकोंमें मंगलधाम जैसी मोन्तगति प्रदान करें। (६०)

हे भगवन् ! आपके अनुमहसे तीर्थं कर एवं चक्रवर्तीकी आयुका परिमाण तथा बीचका अन्तर, जिसके तीर्थमं जो बळदेव या चक्रवर्ती होता है—यह सब मैं जानना चाहता हूँ। अतः उस काल और समयमें जैसा हुआ वैसा आप १५५८ एवं विशद रूपसे कहें। (६१-६२)

मगधराजके ऐसा कहनेपर बादलके समान गम्भीर स्वरवाले गौतमने पूर्णरूपसे सब कुछ कहा कि जो द्यर्थ विस्तारमें संख्यासे भी बहुत बड़ा है अर्थात् जिसकी गणना नहीं की जा सकती उस सबको ज्ञानीजनोंने प्रहण करके संचेपमें कहा है। (६३-६४) एक योजन लम्बा-चौड़ा और एक योजन गहरा गड्ढा हो और एक दिनके पैदा हुए बालकके बालके करोड़ों अप्रभागोंसे वह भरा जाय तथा सौ सौ सालके बाद एक एक बाल निकालनेपर जो समय उसके खाली करनेमें लगेगा वह एक पत्योपम होता है। (६५-६६) दस कोटाकोटि पत्योपमका एक सागरोपम होता है। दस कोटाकोटि सागरोपमकी एक अवसर्पिणी होती है। (६७) उत्सर्पिणी भी ऐसी ही होती है। कृष्णपत्त एवं शुक्लपत्तमें चन्द्र जिस तरह घटता और बढ़ता है उसी तरह देश और भावके अनुसार ये उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी घटती-बढ़ती रहती है। (६८) इस कालविभागके छः भेद किये गये हैं, जो ज्ञातव्य हैं। भरत एवं ऐरवतमें ये परिवर्तन करते हैं। (६९) अतिसुषमाका काल चार कोटाकोटि

श्री वीरश्वरमश्वार्द्दशीषद्भोग्येन कर्मणा। कृतोद्वाहोऽकृतराज्यः प्रव्रजिष्यति सेस्यिति ॥ १०४ ॥
परन्तु आगे जाने पर पार्द्दनाथचरित (पर्वे ९, सर्ग ३) में पार्दको विवाहित स्चित करते हैं। इस सर्गके २९० वें श्लोककाः
बरण है—'....दद्वाह प्रभावतीम्।' सम्भवतः स्मरण न रहनेसे अथवा दूसरी कोई परम्परा सम्मुख रहनेसे ऐसा हुआ होगा।

१. जिणवरचंदा-प्रश्य । २. गई-प्रश्य • ।

कालो अइसुसमाए, कोडाकोडीउ हवइ चत्तारि । सुसमा पुण तिण्णि भवे, सूसमदुसमा य दो चैव ॥ ७० ॥ एका कोडाकोडी, बायालीसं भवे सहस्सेहिं। वासेहि य ऊगो खल्ज, दूसमसुसमाएँ कालोउ ॥ ७१ ॥ एगावीससहस्सा, कालो चिय दूसमाएँ परिणमइ । अचन्तदूसमाए, तावइओ चैव नायबो ॥ ७२ ॥

### तीर्थकराणामन्तराणि —

855

पन्नाससयसहस्सा, उदिहीकोडीण अन्तरं पढमं। बीयं तु हवह तीसा, तह्यं दस होन्ति नायबं ॥ ७३ ॥ नवनउई य चउत्यं, नउइ सहस्साणि पञ्चमं भणियं। नव चेव सहस्सा पुण, सायरनामाण छट्टं तु ॥ ७४ ॥ नव चेव सया भणिया, सत्तमयं अन्तरं सुयघरेहिं। नउइं पुण अट्टमयं, नवमं नव चेव नायबं ॥ ७५ ॥ छाबिट्टसयसहस्सा, छबीससहस्स वाससंस्वाए । उदिहसएण य ऊणा, एगा कोडी य दसमिम्म ॥ ७६ ॥ चउपन्नसागराइं, तीसा नव चेव होन्ति चत्तारि । एया अन्तराइं, अणुपरिवाडीऍ भणियाइं ॥ ७७ ॥ तिण्णेव सागराइं, तीसा व चेव होन्ति पछस्स । ऊणाणि य पन्नरसं, जिणन्तरं होइ नायबं ॥ ७८ ॥ पछद्धं सोलसमं, सत्तरसं अन्तरं चउन्नभो । पछस्स हवइ ऊणो, कोडिसहस्सेण वासाणं ॥ ७९ ॥ कोडिसहस्सं वासाण, होइ अट्टारसन्तरं एतो । चउपन्नसयसहस्सा, जिणन्तरं ऊणवीसइमं ॥ ८० ॥ छ चेव सयसहस्सा, वीसइमं अन्तरं समुहिट्टं । पश्चेव हवइ लम्खा, जिणन्तरं एगवीसइमं ॥ ८१ ॥ पन्नासा सत्त सया, तेयासीई सहस्स बावीसं । अष्ट्वाइज्ञा य सया, तेवीसं अन्तरं होइ ॥ ८२ ॥ प्रयावीस सहस्सा, तित्थं वीरस्स कालसंखाए । होही परं तु नियमा, अइदुसमा तित्रया चेव ॥ ८३ ॥

#### पञ्चमषष्टारकयोः स्वरूपम् —

परिनिन्तुए जिणिन्दे, वीरे अइसयविवज्जिओ कालो । बल-चक्क-हरिविमुको, होही नाणुत्तमिवहीणो ॥ ८४ ॥

सागरोपमका होता है। सुषमाके तीन जबिक सुषमदुःषमके दो सागरोपम होते हैं। (७०) वयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम काल दुःषम-सुषमाका होता है। (७१) इक्कीस हजार वर्षका समय दुःषमाका कहा, गया है। अत्यन्त दुःषमाका भी उतना ही जानना चाहिये। (७२)

प० लाख कोटि सागरोपमका पहला अन्तर (अर्थात् पहले और दूसरे तीर्थंकरके निर्वाणके बीचका अन्तर ) है। दूसरा अन्तर (दूसरे और तीसरे तीर्थंकरके बोच) ३० लाख कोटि सागरोपमका है। तीसरा अन्तर (तीसरे और चौथे के बीच) १० लाख कोटि सागरोपमका होता है, यह जानना चाहिए। (७३) चौथा अन्तर ९ लाख कोटि सागरोपमका है। पाँचवाँ ९० सहस्र कोटि सागरोपमका कहा गया है। छठा ९ सहस्र कोटि सागरोपमका है। (७४) सातवाँ अन्तर ९ सौ कोटि सागरोपमका श्रुतघरोंने कहा है। आठवाँ ९० कोटि सागरोपमका और नवाँ ९ कोटि सागरोपमका सममना चाहिए। (७४) दसवाँ १०० सागरोपम, ६६ लाख और २६ हजार वर्ष न्यून एक कोटि सागरोपमका है। (७६) ५४ सागरोपम, ३० सागरोपम, ९ सागरोपम तथा ४ सागरोपम — ये अन्तर क्रमशः कहे गये हैं; अर्थात् ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें और चौदहवें अन्तरका काल इतना है। (७७) जिनोंके बीचका पन्द्रहवाँ अन्तर है पल्योपम, न्यून ३ सागरोपमका सममो। (७८) सोलहवाँ दे पल्योपमका और सत्रहवाँ कोटि सहस्र वर्ष न्यून पल्योपमके चौथा भागका है। (७९) अठारहवाँ अन्तर कोटि सहस्र वर्षका और जिनोंके बीचका उन्नीसवाँ अन्तर ५४ लाख वर्षका है। (५०) बीसवाँ अन्तर छः लाख वर्षका कहा गया है। जिनोंके बीचका इक्कोसवाँ अन्तर ५ लाखका होता है। (५१) बाईसवाँ ५३,७४० वर्षका और तेईसवाँ २४० वर्षका अन्तर है। (६२) कालकी संख्यासे वीरप्रभुका तीर्थ २१ हजार वर्षका है। उसके प्रधात् नियमतः अतिदुःषमा काल आयेगा। (८३)

होहिन्ति पुहइपाला, दुष्टा दुस्सीलनिवया पावा। बहुकूडकवडभिरया, नरा य कोहुज्जयमईया॥ ८५॥ गोष्ठण्डयसिरिसेसुं, नट्टा सयमेव ते कुहम्मेसु। नासेहिन्ति बहुजणं, कुदिद्विस्त्थेसु बहुएसु॥ ८६॥ अइविद्वि अणाविद्दो, विसमा वि हु विद्विसंपया काले। होहिन्ति दुस्समाए, सभावपरिणामजोगेणं॥ ८७॥ सत्तेव य रयणीओ, आयपमाणं नराण दुसमाए। हाणो कमेण होही, अन्ते पुण दोण्णि रयणोओ॥। ८८॥ वाससयं पुण आउं, दुसमाए आदिमं समुद्दिद्वं। पिरहाइ इह कमेणं, जावं तेवीस विरसाइं॥ ८९॥ अइदुस्समाएँ होहिइ, आयपमाणं तु दोण्णि रयणीओ। विरसाणि वीस आउं, नराण निद्धम्मवुद्धीणं॥ ९०॥ अइदुस्समाएँ अन्ते, एगा रयणी नराण उच्चतं। आउं सोलस विरसाणि, ताण कालाणुभावेणं॥ ९१॥ नय पिरथवाण भिचा, निग्हाणि न उस्सवा न संबन्धा। होहिन्ति धम्मरहिया, मणुया य सेरिस्सवाहारा॥ ९२॥ आउं बलं उस्सेहो, एवं अवसप्पिणोएँ अवसरइ। वहुद य कमेण पुणो, उस्सप्पिणिकालसमयिन्।। ९२॥

### कुलकराणां तीर्थकराणां चोत्सेधा ---

एवं जिणन्तराइं, नरवइ कालो य तुज्झ परिकिहिओ । एतो कमेण निसुणसु, उस्सेहा ऽऽउं जिणिन्दाणं ॥ ९४ ॥ अद्युरस तेर अद्य य, सयाणि सेसेसु पञ्चधणुवीसं । पिंडहायन्तो कमसो, उस्सेहो कुलगराण इमो ॥ ९५ ॥ पञ्च सयाणि धणूणं, उस्सेहो आइजिणवरिन्दस्स । अद्युसु पन्नासा पुण, पिरहाणी होइ नियमेणं ॥ ९६ ॥ सीयलजिणस्स नउई, भवइ असीया सत्तरी य सिंद्व ति । पन्नासा य कमेणं, उस्सेहो जिणवराणं तु ॥ ९७ ॥ अद्युसु य पञ्चहाणी, नव रयणी सत्त होन्ति रयणीओ । तित्थयराण पमाणं, एयं संस्वेवओ भणियं ॥ ९८ ॥

जिनेन्द्र वीरके निर्वाणके अनन्तर अतिशय वर्जित काल आयेगा। वह बलदेव एव चक्रवर्तीसे रिहत तथा उत्तम ज्ञानसे हीन होगा। (८४) राजा दुश्शील, प्रतरिहत एवं पापी होंगे। लोग भी नानाविध छलकपटसे भरे हुए तथा कोधसे युक्त बुद्धिवाले होंगे। (५५) गायके उण्डेके जैसे कुधमों द्वारा वे स्वयं नष्ट होकर मिथ्यात्वयोंके नानाविध शास्त्रोंसे वे बहुतसे लोगोंको नष्ट करेंगे। (५५) स्वभावके परिणामके योगसे दुःषमा कालमें अतिष्ठष्टि, अनावृष्टि और विषम ष्रृष्टि होगी। (५७) दुःषमामें मनुष्योंके शारीरका परिमाण सात हाथका होगा। इसमें भी क्रमसे हानि हाती जायगी। अन्तमें तो दो हाथका ही गहेगा। (५५) दुःषमाके आरम्भमें आयु सौ सालकी कही गई है। इसमें भी क्रमशः हानि होती जायगी और तेईस वपतकको रहेगी। (५५) अतिदुःषमामें धर्मशून्य बुद्धिवाले मनुष्योंके शारीरकी लम्बाई दो हाथकी और आयु बीस सालकी होगी। (९०) अतिदुःषमाके अन्तमें लोगोंकी ऊँचाई एक हाथभर होगी और कालके प्रभावसे उनकी अयु सोलह सालकी होगी। (९१) उस समय न तो राजा होंगे न भृत्य, गृह, उत्सव और न तो सम्बन्ध ही होंगे। मनुष्य धर्मरिहत होंगे और सिरसृप (सर्प आदि रेंगनेवाले जानवर) का आहार करेंगे। (९२) इस प्रकार अवसर्पिणी कालमें आयुस्य, बल एवं ऊँचाई कम होती जाती है और उत्सर्पिणी कालमें वुनः क्रमशः वे बढ़ते हैं। (९३)

हे राजन्! इस प्रकार जिनोंके बीचके अन्तर श्रीर कालके बारेमें तुन्हें कहा। अब जिनेन्द्रोंकी ऊँचाई और आयुके बारेमें अनुक्रमसे सुनो। (९४) कुलकरोंकी ऊँचाई क्रमशः अठारह सौ, तेरह सौ, आठ सौ श्रीर बाकीकी घटते-घटते पाँच सौ बीस धनुष्य जितनो थी। (९४) आदिजिनवरेन्द्र ऋषभदेवकी उँचाई पाँच सौ धनुष्यको थी। उनके बादके आठ<sup>२-६</sup> तीर्थंकरोंकी ऊँचाईमें पचास-पचास धनुष्यकी हानि नियमतः होती है। (६६) शीतल्जिनकी नव्वे है। इनके बादके जिनवरोंकी ऊँचाई क्रमशः अस्सी, ११ सत्तार, १२ साठ, १३ और पचास १ धनुष्यकी है। (९७) उनके बादके आठ तीर्थंकरोंकी १४-२२ ऊँचाईमें पाँच-पाँच धनुष्यकी हानि होती है। तेईसवें तीर्थंकरकी ऊँचाई नौ हाथ और चौबीसवेंकी २४ सात हाथ है। इस प्रकार संत्रेपसे मैंने तीर्थंकरोंकी ऊँचाईके बारेमें कहा। (९८)

१. सरीसपाहाराः।

# कुलकराणां तीर्थकराणां चायूषि --

पष्ट्रस्स अहभागो, तस्स वि य हवेज्ज जो दसमभागो । तं कुलगरस्स आउं, पढमस्स जिणेहि परिकहियं ॥ ९९ ॥ एवं दसमो दसमो, भागो अवसरइ आउलन्धस्स । सेसाण कुलगराणं, नाभिस्स य पुबकोडीओ ॥ १०० ॥ चुलसीइ सयसहस्सा, पुबाणं आउयं तु उसभस्स । बावत्तरी य अजिए, छण्हं पुण दस य परिहाणी ॥ १०१ ॥ दोण्णि य एकं लक्खं, कमेण दोण्हं जिणाण पुबाउं । चुलसीती बावत्तरि, सट्टी तीसा य दस एकं ॥ १०२ ॥ एए हवन्ति लक्खा, वासाणं जिणवराण छण्हं पि । पञ्चाणउइ सहस्सा, चउरासीई य नायबा ॥ १०३ ॥ पणपन्ना पणतीसा, दस य सहस्सा सहस्समेगं च । वासाण सयं एतो, हवन्ति बावत्तरिं वासा ॥ १०४ ॥

## जिनान्तरे द्वादशचक्रवर्त्तिनः तपृत्वभवादि च —

एवं तित्थयराणं, आउं सेणिय! मए समक्खाय। जो जस्स अन्तरे पुण, चक्कहरो तं इओ सुणसु॥ १०५॥ उसमे सुमङ्गलाए, जाओ भरहो य पढमचक्कहरो। अह पुण्डरीगिणीए, बाह्र सो आसि अन्नभवे॥ १०६॥ जिणवहरसेणपुत्तो, मिरऊणं पत्थिओ य सब हं। तत्तो चुओ समाणो, भरहो होऊण सिद्धिगओ१॥ १००॥ पुहईपुरिम्म राया, विजओ नामेण जसहरं गुरवं। लहिऊण य निक्खन्तो, गओ य विजयं वरविमाणं॥ १०८॥ चहुऊण कोसलाए, विजएणं जसवईएँ जाओ सो। सगरो पुत्तविओगे, काऊण तवं गओ मोक्खं२॥ १०९॥ अह पुण्डरीगिणीए, सिरिप्पमो विमलसुणिवरसयासे। घेतूण य जिणदिक्खं, गेविज्जे सुरवरो जाओ॥ ११०॥ तत्तो चुओ समाणो, सावत्थीए सुमित्तरायस्स। जाओ य मामिणीए, मघवं नामेण चक्कहरो॥ १११॥ धम्मस्स य सन्तिस्स य, जिणन्तरे सुद्धिउं भरहवासं। काऊण जिणवरतवं, सणंकुमारं गओ कप्पं३॥ ११२॥

पल्योपमका द्याठवाँ भाग और फिर उसका भी जो दसवाँ भाग होगा वह जिनवरोंने प्रथम कुलकरकी आयु कही है। (९९) इस प्रकार आयु-स्कन्धका दसवाँ दसवाँ भाग होष कुलकरोंका कम होता जाता है। नाभि कुलकरकी आयु एक कोटि पूर्वकी होती है। (१००)

श्री ऋषभदेवकी श्रायु चौरासी छाख पूर्वकी है। श्री अजितनाथकी बहत्तर छाख पूर्वकी है। इनके पश्चात् छः "-" तीर्थकरोंकी कमशः दस-दस छाख पूर्व कम होती जाती है। (१०१) इनके बाद दो जिनोंकी "- " आयु कमशः दो छाख पूर्व घौर एक छाख पूर्वकी है। इनके परचात् छः " " जिनवरोंकी आयु चौरासी लाख, बहत्तर छाख, साठ छाख, तीस छाख एवं एक छाखकी है। इनके बादके तीर्थकरोंकी आयु कमशः पंचानवे " हजार, चौरासी " हजार, पचपन " हजार, पंचानवे " हजार, दस " हजार, एक से हजार, एक सो " और बहत्तर " वर्षकी है। (१०२-४)

हे श्रेणिक ! इस प्रकार तीर्थंकरोंकी आयुक्ते बारेमें मैंने कहा । अब जो चक्रवर्ती जिन तीर्थंकरोंके बीच होता है उसके बारेमें सुनो । (१०६) ऋषभसे मंगलामें प्रथम चक्रधर भरत हुआ । अन्य भवमें बाहु नामका वह पुण्डरीकिणीमें जिनवश्रसेनका पुत्र था । मरकर वह राजा सर्वार्थसिद्धमें गया । वहाँसे च्युत होकर और भरतके रूपमें पैदा हो मोच्चमें गया । (१०६-७) पृथिवीपुरमें विजय नामके राजाने यशोधर गुरुको पाकर दीचा छी और विजय नामक उत्तम विमानमें गया । (१०८) च्युत होनेपर द्ययोध्यामें विजयसे यशोमतीमें वह उत्पन्न हुआ । पुत्रोंके वियोगमें सगर तप करके मोच्चमें गया । (१०९) इसके पश्चात् पुण्डरोकिणीमें शशिप्रभने विमल सुनिवरके पास जिनदीचा प्रहण की और मैवेयकमें उत्तम देवरूपसे उत्पन्न हुआ । (११०) वहाँसे च्युत होनेपर श्रावस्तीमें सुमित्र राजाकी पत्नीसे मधवा नामक चक्रधर हुआ । (१११) श्रीधर्मनाथ एवं श्रीशान्तिनाथ जिनोंके बीचके समयमें भरतचेत्रका उपभोग करके तथा जिनवरके तपका आचरण करके सनस्कुमार नामक

१. विणीयाए-प्रस्य ।

सनःकुमारचिक्रचरितम् —

एत्तो सणंकुमारो, अइरूवो तिहुयणिम्म विक्लाओ । उप्पन्नो चक्कहरो, तत्थेव निणन्तरे धीरो ॥ ११२ ॥ तो भणइ मगहराया, केण व पुण्णाणुमीवन्निणएणं । नाओ सो अइरूवो, कहेहि मे कोउयं भयवं ! ॥ ११४ ॥ संखेवेण गणहरो, कहेइ सबं पुराणसंबन्धं । अत्थेत्थ भरहवासे, गामो गोवद्धणो नामं ॥ ११५ ॥ सावयकुलसंभूओ, निणदत्तो नाम गहवई तत्थ । सायारतवं काउं, कालगओ पत्थिओ सुगई ॥ ११६ ॥ महिला तस्स विओए, विणयवई निणहरं अइमहन्तं । काराविय दढिचत्ता, पबज्रं गिण्हिकण मया ॥ ११० ॥ नामेण मेहबाह, तत्थेगो गहवई परिवसइ । भद्दो सम्मिद्दृष्टी, धीरो उच्छाहवन्तो य ॥ ११८ ॥ दर्ट्रण निणाययणे, विणयमईसन्तिए महापूर्यं । सद्दृहिकण मओ सो, तत्तो नक्सो समुप्पन्नो ॥ ११९ ॥ कुणइ य वेयावचं, चाउवण्णस्स समणसङ्घस्स । निणसासणाणुरत्तो, विसुद्धसम्मत्तदढभावो ॥ १२० ॥ तत्तो चुओ समाणो, महापुरं सुप्पमस्स भज्ञाए । अह तिलयसुन्दरीए, धम्मरुई नरवई नाओ ॥ १२१ ॥ सुप्पहमुणिस्स सीसो, नाओ वय-समिइ-गुत्तिसंपन्नो । सङ्काइदोसरिहओ, सए वि देहे निरवयक्स्वो ॥ १२२ ॥ सङ्घस्स भावियमई, वेयावच्चुज्जुओ गुणमहन्तो । काऊण कालधम्मं, माहिन्दे सुरवरो नाओ ॥ १२३ ॥ अमरविमाणाउ चुओ, सहदेवनराहिवस्स महिलाए । नाओ सणंकुमारो, चक्कहरो गयपुरं नयरे ॥ १२४ ॥ सोइम्माहिवईणं, रूवं निय नस्स विण्णयं सोउं । दो संसयपिष्ठवन्ना, देवा दर्ट्रण ओइण्णा ॥ १२५ ॥ दर्ट्रण चक्कविं, तेव नंपन्ति साहु ! साहु ! ति । अइसुन्दरं तु रूवं, पसंसियं तुज्झ सक्केणं ॥ १२६ ॥ तो भणए चक्कविं, तद देवा ! आगया मए दर्ट् । एकं खणं पडिच्छह, मिज्य-निमियं नियंच्छेह ॥ १२७ ॥

कल्पमें उत्पन्न हुआ। (११२) वहाँ से अत्यन्त रूपवान तीनों लोकोंमें विख्यात और धीर सनत्कुमार चक्रवर्ती उन्हीं जिनोंके अन्तराल कालमें उत्पन्न हुआ। (११३)

तब मगधराज श्रेणिकने पूछा कि, हे भगवन्! किस पुण्यके फलस्वरूप वह अत्यन्त रूपवान् हुआ, यह आप कहें। मुक्ते इसका कुतूहल हो रहा है। (१९४) इस पर गणधर गौतमस्वामीने समग्र प्राचीन वृत्तान्त संचेपमें कहा कि—

इस भरतचेत्रमें गोवर्धन नामका एक गाँव हैं। (११४) वहाँ श्रावक कुछमें उत्पन्न जिनदत्त नामका एक गृह्पति था। सागार तप करके मरने पर उसने अच्छी गित प्राप्त की। (११६) उसकी भार्या विनयवतीने उसके वियोगमें अतिविशाल जिनमन्दिर बनवाया। दृवित्तवाली वह प्रश्रज्या अंगीकार करके मर गई। (११७) उसी गाँवमें मेघबाहु नामका एक गृहस्थ रहता था। वह भद्र, सम्यग्दृष्टि, धीर और उत्साह्शील था। (११८) जिनमन्दिरमें विनयवती द्वारा की गई महापूजा उसने देखी। उसे श्रद्धा हुई। मरने पर वह यच्च रूपसे उत्पन्न हुआ। (११९) जिन शासनमें अनुरक्त तथा विशुद्ध सम्यक्त्वमें दृद्ध भाववाला वह चतुर्विध श्रमणसंघकी सेवा-शुश्रूषा करता था। (१२०) वहाँसे च्युत होने पर महापुरमें सुप्रभकी भार्या तिलकसुन्दरीसे धर्मकचि नामका राजा हुआ। (१२१) वह सुप्रभ सुनिके त्रत, सिति श्रीर गृप्तिसे सम्पन्न, शंका आदि दोषोंसे रहित और अपनी देहमें भी अनासक्त ऐसा शिष्य हुआ। (१२२) संघमें श्रद्धासम्पन्न, सेवापरायण और गुणोंसे महान ऐसा वह मर करके माहेन्द्र देवलोकमें उत्तम देव हुआ। (१२३) देव विमानसे च्युत होने पर वह सहदेव राजाकी पत्नीसे गजपुरनगरमें सनत्कुमार नामका चक्रवर्ती हुआ। (१२३) सौधर्माधिपतिसे उसके रूपका वर्णन सुनकर संशयालु दो देव उसे देखनेके लिए नीचे उतरे। (१२४) चक्रवर्तीने कहा कि हे देव! यदि मुझे देखनेके लिए आये हैं तो एक चण मर रूपकी प्रशंसा इन्द्रने की है।' (१२६) इस पर चक्रवर्तीने कहा कि हे देव! यदि मुझे देखनेके लिए आये हैं तो एक चण मर मेरी प्रतीचा करें और स्नान एवं भोजन करनेके बाद मुझे देखें। (१२७) स्नान एवं बलिकमें करके सब अलंकारोंसे विभूषित

१. भावजोएण—प्रत्य॰। २. सुगइं—प्रत्य॰। ३. पर्यत।

ण्हाओ कयबिकम्मो. सवालंकारभूसियसरीरो । सीहासणे निविद्वो, दिद्वो देवेहि चक्कहरो ॥ १२८ ॥ एतो मणन्ति देवा. तुज्झ इमं सन्दरं परमरूवं । एको ऽत्थ नवरि दोसो, जेणं खणभंग्रसहावं ॥ १२९ ॥ जा पढमदरिसणे चिय, आसि तुमं जोबणाणुरूवसिरी । सा कह खणेण हीणा, सोहा अइतुरियवेगेणं ? ॥ १३० ॥ सोऊण देववयणं. माणुसजम्मं असासयं नाउं। निक्लमइ चक्कवट्टी, कुणइ य घोरं तवोकम्मं ॥ १३१॥ अहियासिऊण रोगे, अणेयलद्भी-सुसत्तिसंपन्नो । कालं काऊण तओ, सणंकुमारं गओ सगं४ ॥ १३२ ॥ अह पुण्डरीगिणीए, मेहरहो घणरहस्स सीसत्तं। काऊण कारुधम्मं, सबद्रे सरवरो जाओ ॥ १३३ ॥ तत्तो चुओ समाणो, नागपुरे वीससेणमहिलाए । गब्भिम्म सुओ जाओ, सन्ती जीवाण सन्तिकरो ॥ १३४ ॥ भोत्तृण भरहवासं, तित्थं उप्पाइऊण सिद्धिगओ । सोलसमो य जिणाणं, पञ्चमओ चक्कवट्टीणंप ॥ १३५ ॥ कुन्थु अरो य चक्की, दोण्णि वि तित्थंकरा समुप्पन्ना । हन्तुणं कम्ममलं, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता६-७ ॥ १३६ ॥ धम्मस्स य सन्तिस्स य, सणंकुमारो जिणन्तरे आसि । तिण्णि जिणा चक्रहरा, अन्तरमेयं त नायवं ॥ १३० ॥ धण्णपुरे ए नराहिव !. नराहिवो मुणिर्विचत्तगुत्तस्स । सीसो होऊण मओ. पत्तो चिय देवलोयं सो ॥ १३८ ॥ चिवऊण विमाणाओ, सावत्थीसामियस्स महिलाए। ताराऍ समुप्पन्नो, पत्तो सो कत्तविरियस्स ॥ १३९ ॥ नामेण सो सुभूमो. जमदग्गिसुयं रणे परसुरामं । हन्तूण चक्कवट्टी. जाओ रयणाहिवो सुरो ॥ १४० ॥ निब्बैम्भणा य पुहर्इ, काऊण य विरइवज्जिओ कालं। सत्तमपुढविं पत्तो, घणपावपसङ्गजोएणं८ ॥ १४१॥ चिन्तामणि त्ति नामं, नराहिवो वीयसोगनयरीए । लहिऊण सुप्पभगुरुं, पञ्चमकप्पे समुप्पन्नो ॥ १४२ ॥ चइऊणं नागपुरे, पउमरहनराहिवस्स महिलाए। जाओ य मऊराए, अह चक्कहरो महापउमो ॥ १४३॥

शरीरवाला वह सिंहासन पर बैठा। देवोंने चक्रवर्तीको देला। (१२८) तब देवोंने कहा कि तुम्हारा यह अरयन्त सुन्दर रूप है। इसमें सिर्फ एक हो दोप है कि यह चणमंगुर स्वभाववाला है। (१२९) प्रथम दर्शनके समय तुम्हारी जो यौवनके अनुरूप शोभा थी वह अतिशीघ्र गतिसे चणभरमें क्यों चीण हो गई ? (१३०) देवोंका ऐसा कथन सुनकर और मनुष्यजन्मको अशाश्वत समभकर चक्रवर्तीने दीचा ली और घोर तपश्चर्या करने लगा। (१३१) अनेक लिब्ध्यों और सुन्दर शक्तियों से सम्बन्न उसने रोगोंको सहन किया। तब मर करके वह सनत्कुमार स्वर्गमें गया। (१३२)

पुण्डरोकिणीमें मेघरथने घनरथका शिष्यत्व अंगीकार किया मर कर वह सर्वार्थसिद्धमें उत्तमदेव हुन्ना। (१३३) वहाँसे च्युत होनेपर नागपुरसे विश्वसेनकी पत्नीके गर्भसे जीवोंको शान्ति प्रदान करनेवाला शान्ति नामक पुत्र हुआ। (१३४) भरतत्तेत्रका उपभोग करके और तीर्थकी स्थापना करके वह मोचमें गया। वह जिनोंमें सोलहवाँ और चक्रवर्तियोंमें पाँचवाँ था। (१३५) कुन्धु और अर ये दोनों चक्रवर्ती और तीर्थकर रूपसे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने कर्म मलका नाश करके अचल और अनुपम मोच प्राप्त किया। (१३६) सनत्कुमार धर्मनाथ और शान्तिनाथ इन दो जिनेश्वरोंके वीचके समयमें हुआ था। तीन जिन-वक्रवर्ती थे। यह अन्तर जानना चाहिए। (१३७)

हे राजन् ! धन्यपुरमें राजा विचित्रगुप्त नामक मुनिका शिष्य हुआ। मर करके उसने देवलोक पाया। (१३=) विमानसे च्युत होने पर श्रावस्तीके स्वामी कार्तवीर्यकी स्त्रो तारासे वह पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (१३९) उसका नाम सुभूम था। जमदिनके पुत्र परशुरामको रणमें मारकर वह शूर चक्रवर्ती रत्नोंका स्वामी हुआ। (१४०) पृथ्वीको श्राह्मणोंसे रहित करके वैराग्हीन वह मरकर अत्यन्त पाप प्रसंगके कारण सातवें नरकमें गया। (१४१) वीतशोक नगरीमें चिन्तामणि नामका एक राजा था। सुप्रभ गुरुको पाकर वह पांचवें कल्पमें उत्पन्न हुआ। (१४२) वहाँ से च्युत होकर नागपुरमें पद्मरथ राजाकी पत्नी मयूरासे महापद्म नामका चक्रवर्ती हुआ। (१४३) उसकी रूप और गुणसे युक्त आठ कन्याएँ

१. निव्वंभणं च पुहुई-प्रत्य ।

रूबगुणसालिणोओ, दहियाओ अट्ट तस्स कन्नाओ । नेच्छन्ति हि भत्तारं, खेयरवसहेहि हरियाओ ॥ १४४ ॥ उवलिमय आणियाओ, पब जं गेण्हिऊण सबाओ । अह पच्छिमम्मि काले, उववन्नाओ य सुरलोए ॥ १४५ ॥ जे वि य ते अट्ट जणा, ताण विओगे उ खेयरकुमारा । निविण्णा पबइया, तियसविमाणुत्तमं पत्ता ॥ १४६ ॥ पडिबुद्धो चकहरो. दृहियाहेउम्मि जायसंवेगो । पउमस्स देइ रज्जं, निम्खन्तो विण्हणा समयं ॥ १४७ ॥ समणो वि महापउमो, काऊण तबं महागुणसिमद्धं । पत्तो इसिपब्भारं, अर-मिल्लिजिणन्तरे धीरो९ ॥ १४८ ॥ आसी महिन्ददत्तो, विजयपुरे नरवई महिन्नीओ । नन्दणमुणिस्स सीसो. होऊण गओ य माहिन्दं ॥ १४९ ॥ चढ़ऊण य किम्पिले. हरिकेउनराहिवस्स वप्पाए । जाओ चिय हरिसेणो, चक्रहरो पुहइविक्लाओ ॥ १५० ॥ काऊण महिं सबं, जिणचेइयमण्डियं च पबइओ । मुणिसुबयस्स तित्थे, सिद्धिगओ कम्मपरिमुको१० ॥ १५१ ॥ अमियप्पभो नरिन्दो, रायपुरे मुणियुहम्मसीसत्तं । काऊण बम्भलोयं, पत्तो तव-संजमगुणेणं ॥ १५२ ॥ तत्थ चुओ रायपुरे, जसमइदेवीऍ नन्दणो जाओ । जयसेणो चक्रहरो, समत्तभरहाहिवो सरो ॥ १५३ ॥ संवेगजणियभावो, दिक्खं जिणदेसियं गहेउं जे । कम्मट्रनिद्धियद्दो, निम-नेमिजिणन्तरे सिद्धो११ ॥ १५४ ॥ वाणारसोएँ पुर्वि तिलिङ्गसमणस्स पायमूलम्म । संभूओ पबद्दओ, कुणइ तवं वारसवियप्पं ॥ १५५ ॥ तत्तो समाहिवहुळं, काळं काऊण कमळगुम्मिम्म । जाओ सुरवरवसहो, ळळियङ्गय-कुण्डलाभरणो ॥ १५६ ॥ सो तत्थ वरिवमाणे, सुरगणियासहगओ महिङ्कीओ । भुञ्जह मणोभिरामं, विसयसहं उत्तमगुणोहं ॥ १५७ ॥ चइऊण विमाणाओ, बम्भरहनराहिवस्स महिलाए । जाओ य बम्भदत्तो, किप्पेक्षे पूर्ण्यचलाए ॥ १५८ ॥ भोत्तण भरहवासं, काऊण य विरद्दविज्ञओ कालं । सत्तमिखइं पविद्वो, जिणन्तरे नेमि-पासाणं १२ ॥ १५९ ॥

विजयपुरमें महेन्द्रदत्त नामका एक बड़ी ऋद्धिवाला राजा था। नन्दनमुनिका शिष्य होकर वह माहेन्द्र देवलोकमें गया।(१४९) वहाँसे च्युत होकर काम्पिल्यमें हरिकेतु राजाकी वप्रा नामकी स्त्रीसे हरिपेण नामका पृथ्वीमें विख्यात चक्रवर्ती हुआ।(१५०) समप्र पृथ्वीको जिनचैत्योंसे मण्डित करके वह प्रव्रजित हुआ और कर्मसे विमुक्त होकर मुनिसुव्रतस्वामीके तीर्थमें मोच्चमें गया।(१५१)

राजपुरमें अमितप्रभ राजाने सुधर्मा नामक मुनिका शिष्यत्व अंगीकार किया। तप एवं संयमके गुणसे उसने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। (१५२) वहाँ से च्युत होकर उसी राजपुरमें यशोदेवीका वीर पुत्र जयसेन चक्रवर्ती समस्त भरतत्तेत्रका स्वामी हुआ। (१५३) संवेगजनित भावोंसे युक्त उसने जिनेश्वरद्वारा उपिदृष्ट दीचा छी श्रीर आठों कर्मोंका नाश करके कृतकृत्य वह निमनाथ तथा नेमिनाथ इन दो जिनोंके बीचके समयमें मोत्तमें गया। (१५४)

वाराणसीमें त्रिलिंग मुनिके चरणोंमें सम्भूतने प्रव्रज्या ली। वह बारह प्रकारका तप करने लगा। (१५५) समाधिसे युक्त मरण प्राप्त करके कमलगुल्म नामक विमानमें सुन्दर बाजूबन्द श्रौर कुण्डलके अलंकारोंसे अलंकृत वह वृषभके समान उक्तम देव हुआ। (१५६) उस उक्तम विमानमें महान् ऋद्धिवाला वह देव-गणिकाओंसे युक्त हो हृदयको आनन्द देनेवाला और उक्तम गुणसमृह्से सम्पन्न विषयसुखका उपभोग करने लगा। (१५७) उस विमानमेंसे च्युत होने पर वह काम्पिल्य-नगरमें बहारथ राजाकी पत्नी पृष्पचूलासे बहारक्ते रूपमें पैदा हुआ। (१४८) भरतचेत्रका उपभोग करके वैराग्यसे रहित बह मरकर नेमिनाथ और पार्थनाथके बीचके समयमें सातवीं पृथ्वी (सातवें नरक) में प्रविष्ट हुआ। (१५९)

थीं। विद्याधरोंके द्वारा अपहत वे श्रपना कोई पित हो ऐसा नहीं चाहती थीं। (१४४) विद्याधरोंसे प्राप्त करके लाई गई उन सबने प्रश्रज्ञा ली। मरनेके वाद वे देवलोकमें उत्पन्न हुई। (१४५) उनके वियोगमें जो आठ खेचरकुमार थे वे भी निर्विण्ण होकर प्रश्रजित हुए। उन्होंने उत्तम देवविमान प्राप्त किया। (१४६) पुत्रियोंके कारण संवेगयुक्त चक्रवर्ती प्रतिबुद्ध हुआ। पद्मको राज्य देकर उसने विष्णुके साथ दीचा ली। (१४०) धीर महापद्म श्रमणने भी महान् गुणोंसे समृद्ध तप करके अरनाथ और मल्लीनाथ जिनोंके बीचके समयमें ईषद्याग्भार (मोच्च) स्थान प्राप्त किया। (१४८)

एए भरहाहिवई, बारस चक्की मए समक्खाया । सेणिय ! पुण्णविवायं, दावन्ति जणस्स पच्चक्खं ॥ १६० ॥ पुण्य-पाप-फलम्—

गिरिसिहरसमेसु नरा, भवणेसु वसन्ति जं सया सुहिया । तं धम्मदुमस्स फलं, सबं इह पायडं लोए ॥ १६१ ॥ छिडुस्यमण्डिएसुं, घरेसु धण-धन्नविष्पमुक्तेसु । जं परिवसन्ति पुरिसा, तं पावदुमस्स हवइ फलं ॥ १६२ ॥ तुरएसु कुञ्जरेसु य, चलचामरमण्डिएसु विविहेसु । वचन्ति जं निरन्दा, तं धम्मदुमस्स हवइ फलं ॥ १६३ ॥ तण्हा-छुहािकलन्ता, दुखं सी-उण्हपिगयसरीरा । वचन्ति य पाएसुं, तं सबं पावरुक्खफलं ॥ १६४ ॥ अद्वारसगुणकलियं, सोवण्णियभायणेसु वरभत्तं । भुञ्जन्ति जं निरन्दा, तं सबं पुण्णरुक्खफलं ॥ १६५ ॥ रसविज्ञियं च भत्तं, घंडिखप्परथिष्ठियासु य विदिन्नं । जं भुञ्जन्ति कुभत्तं, तं पावदुमस्स चेव फलं ॥ १६६ ॥ तित्थयर चक्कवट्टी, बलदेवा वासुदेवमाईया । जं होन्ति महापुरिसा, तं धम्मदुमस्स होइ फलं ॥ १६७ ॥ धम्मा-ऽधम्मतरूणं, फलमेयं विण्णयं समासेणं । एत्तो सुणाहि सेणिय!, जम्मं बल-वासुदेवाणं ॥ १६८ ॥

वासुरेवाः तत्सम्बद्धानि स्थानकानि च विविधानि-

नागपुरं साएया, सावत्थी तह य होइ कोसम्बी। पोयणपुर सीहपुरं, सेलपुरं चेव कोसम्बी। १६९ ॥ पुणरिव पोयणपुरं, इमाणि नयराणि वासुदेवाणं। आसी कमेण परभवे, सुरपुरसिरसाइ सबाइं॥ १७०॥ पढमो य विस्सभूई, पबयओ तह य हवइ धणिमत्तो। सागरदत्तो वि तओ, पियिमत्तो लिलयिमत्तो य॥ १७१॥ तह य पुणबसुनामो, नवमो उण होइ गङ्गदत्तो उ। आसि मुणी गयजम्मे, सबे वि य केसवा एए॥ १७२॥ पढमस्स गवापडणं, जुज्झन्तं मिहल्याहरणहेउं। उज्जाणरणणमरणं, हवइ य वणकील्णं चेव॥ १७३॥

नागपुर, साकेत, श्रावस्ती, सिंहपुर, शैलपुर, कौशाम्बी तथा पोतनपुर—देवनगरके समान ये सब नगर पूर्वभवमें क्रमशः वासुदेवोंके थे। (१६९-१७०) पहला विश्वभूति, उसके बाद पर्वतक, उसके पश्चात् धनिमन्न, उसके अनन्तर सागरदत्त, विकट, प्रियमित्र, लिलतिमत्र तथा पुनर्वसु नामका श्रीर नवाँ गंगदत्त—सब वासुदेवोंके गत जन्ममें ये नाम थे। (१७१-१७२) पहलेका गायसे पतन, उसके पश्चात् युद्ध, द्यूत, स्नीके अपहरणका कारण, उद्यान-अरण्यमें

भरतचेत्रके श्रधिपति इन बारह चक्रवर्तियोंके बारेमें मैंने कहा। हे श्रेणिक! ये पुण्यका फल प्रत्यत्त रूपसे दिखाते हैं। (१६०)

पर्वतके शिखरके समान ऊँचे भवनोंमें सदा सुखपूर्वक लोग रहते हैं वह धर्मरूपी वृज्ञका फल है। इस लोकमें यह सब प्रत्यन्न है। (१६१) सैकड़ों छिद्रोंसे मण्डित और धन धान्यसे रहित घरोंमें जो पुरुप रहते हैं वह पापरूपी वृज्ञका फल है। (१६२) विविध प्रकारके घोड़े और हाथियों पर तथा डुलाते हुए चामरोंसे मण्डित हो राजा जो परिश्रमण करते हैं वह धर्मरूपी वृज्ञका फल है। (१६३) त्यास छौर भूखसे पीड़ित तथा सद्दी और गर्भीसे न्याप्त शरीरवाले जो लोग दु:खके साथ पैदल चलते हैं वह सब पापवृज्ञका फल है। (१६४) सोनेके पात्रोंमें अठारह प्रकारके गुणोंसे युक्त उत्तम भोजन राजा जो करते हैं वह सब पुण्यवृज्ञका फल है। (१६४) घड़े, खप्पर (घड़ेका दुकड़ा) और थालियोंमें जो रसहीन, फेंका हुआ और खराब अन्नवाला भोजन लोग खाते हैं वह पापवृज्ञका ही फल है। (१६६) तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि जो महापुरुष होते हैं वह धर्मवृज्ञका फल है। (१६०) हे श्रेणिक! मैंने धर्म एवं अधर्मका यह फल संज्ञेपमें कहा। अब बलदेवों और वासुदेवोंके जन्मके बारेमें सुनो। (१६८)

१. घटकपेरस्थालिकासु । २. मूलमें 'ग्रुत' शब्द नहीं है, किन्तु नौकी संख्या पूरी न होनेसे इतर प्रन्थोंके आधार पर मूलमें 'ग्रुत' शब्द ओड़ दिया है।

अच्चन्तिवसयसङ्गो, तह य विओगो विरूवणा परमा । एयाइ नियाणाइं, केसीणं आसि पुषमेवे ॥ १७४ ॥ तम्हा सिनयाणतवं, मा कुणह खणं पि मूदभावेणं । संसारवङ्गुणकरं, आमूलं सबदुक्खाणं ॥ १७५ ॥ संभूय संभवो वि य, सुदिरसणो तह हवइ सेयंसो । अइमूई वसुमूई, तह चेव य घोससेणिरसी ॥ १७६ ॥ एतो य परं उयही, दुमसेणो चेव मुणिवरा एए । गुरवो आसि परभवे, कमेण इह वासुदेवाणं ॥ १७७ ॥ कप्पो य महासुक्को, पाणयकप्पो य अच्चओ चेव । सहसारो सोधम्मो, माहिन्दो चेव सोधम्मो ॥ १७८ ॥ कप्पो सणंकुमारो, तह य महसुक्कनामहेओ य । एएसु चुया सन्ता, उप्पन्ना केसवा सबे ॥ १७९ ॥ पोयणपुर वारिपुरं, महापुरं सन्तिनामनयरं च । चक्कपुरं च कुसम्मं, मिहिला साएय महुरा य ॥ १८० ॥ एएसु य नयरेसुं, उप्पन्ना केसवा बलसिमद्धा । एतो कमेण वोच्छं, पियरो एयाण सवाणं ॥ १८२ ॥ पदमा य पयावइ वम्भसूइ एत्तो य रुद्दनामो य । सोमो सिवंकरो वि य, समसुद्धो अग्निदाणो य ॥ १८२ ॥ पदम मिगावई माहवी य पुहई तहेव सीया य । अह अन्विया य लच्छी, केसी वि य केगई चेव ॥ १८३ ॥ पदम मिगावई माहवी य पुहई तहेव सीया य । अह अन्विया य लच्छी, केसी वि य केगई चेव ॥ १८३ ॥ पदम सयंपभा रुप्पणी य पभवा मणोरमा हवइ । तह य सुनेत्ता अह विमलसुन्दरी चेव नन्दवई ॥ १८६ ॥ एत्ते पहावई रुप्पणी य पभवा मणोरमा हवइ । तह य सुनेत्ता अह विमलसुन्दरी चेव नन्दवई ॥ १८६ ॥ एत्ते पहावई रुप्पणी य गुणरूवजोवणधरीओ । आसि महादेवीओ, सवाण वि वासुदेवाणं ॥ १८० ॥

बलदेवाः तत्सम्बद्धानि विविधानि स्थानकानि च-

धवल्डभसिष्णियासा, पढमपुरी पुण्डरोगिणी भणिया । पुहई आणन्दपुरी, नन्दपुरी चेव नायबा ॥ १८८ ॥ नयरी आसि असोगा, विजयपुरं मणहरं सुसीमा य । खेमा वि य नागपुरं, इमाणि रामाण गयजम्मे ॥ १८९ ॥ सुबलो य पवणवेगो, निद्द सुमित्तो महाबलो चेव । पुरिसवसभो य एत्तो, सुदरिसणो होइ नायबो ॥ १९० ॥

मरण, वनकीड़ा, श्रत्यन्त विषयसंग, वियोग और अत्यन्त विरूपता—ये वासुदेवोंके पूर्वभवमें निदान थे। (१७३-१७४) श्रतएव मूर्खतावश संसारकी दृद्धि करनेवाला और सब दुःखोंका मूल्रूष्प ऐसा निदानयुक्त तप चणभरके लिए भी मत करो। (१७५) संभूत, सम्भव, सुदर्शन, श्रेयांस, अतिभूति, वसुभूति, घोषसेन ऋषि इनके पश्चात् उद्धि श्रौर दुमसेन—ये मुनिवर परभवमें वासुदेवोंके कमशः गुरु थे। (१७६-१७७) महाशुक्त कल्प, प्राणतकल्प, अच्युत, सहस्रार, सौधर्म, माहेन्द्र, सौधर्म, सनत्कुमार कल्प तथा महाशुक्त नामका कल्प—इनमेंसे च्युत होकर सब वासुदेवके रूपमें उत्पन्न हुए थे। (१७५-१७९) पोतनपुर, वारिपुर, महापुर, शान्ति नामक नगर, चक्रपुर, कुशाम्, मिथिला, साकेत तथा मथुरा—इन नगरोंमें बलसे समृद्ध वासुदेव उत्पन्न हुए थे। (१८०-१८९)

अब मैं क्रमशः इन सबके पिताओं के बारे में कहूँगा। प्रथम प्रजापित, उसके बाद ब्रह्मभूति, रुद्र, सोम, शिवंकर, समग्रुद्ध, अग्निदान, दशरथ राजा और वसुदेव राजा—ये अनुक्रमसे सभी वासुदेवोंके पिता थे। (१८२-१८३) पहली मृगावती, उसके बाद माधवी, पृथिवी, सीता, अग्विका, लक्ष्मी, केशी, केशई और देवकी—ये वासुदेवोंकी माताएँ थीं। श्रव उनकी पित्रयोंके नाम मैं कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। (१८४-१८५) पहली स्वयंप्रभा, फिर रुक्मिणी, प्रभवा, मनोरमा, सुनेत्रा, विमलसुन्दरी, नन्दवती, प्रभावती श्रौर रुक्मिणी—गुण रूप एवं यौवनको धारण करनेवाली ये अनुक्रमसे सभी वासुदेवोंकी पटरानियाँ थीं। (१८६-१८७)

पहली नगरी रवेत मेघके सदृश पुण्डरीकिणी कही गई है। उसके बाद पृथिवी, आनन्दपुरी और नन्दपुरीको जानो। उसके पश्चात् अशोका नगरी थी। उसके अनन्तर सुन्दर विजयपुर, सुसीमा, ज्ञेमा, और नागपुर—गत जन्ममें बलरामोंके ये नगर थे। (१८८-१८९) सुबल, पवनवेग, नन्दिमित्र, महाबल, पुरुषदृषभ, सुदर्शन, वसुन्धर श्रमण, श्रीचन्द्र

समणो वसुंघरो चिय, सिरिचन्दो हवइ पच्छिमो सङ्खो । एयाइँ पुषजम्मे, बलदेवमुणीण नामाणि ॥ १९१ ॥ अणयारो मुणिवसभो, हवइ तओ समणसीहनामो य । तहओ य सुषयिरसी, वसभो य तहा पयापालो ॥ १९२ ॥ अह दमधरो सुधम्मो, सायरघोसो य विद्दुमाभो य । एए आसि परभवे, गुरवो चिय सीरधारीणं ॥ १९३ ॥ तिण्णि य अणुत्तराओ, सहसाराओ हवन्ति तिण्णेव । दोण्णि य बम्भाउ चुया, एक्को पुण दसमकप्पाओ ॥ १९४ ॥ एएसु चुया जाया, बलदेवमुणी तवोधरा सबे । एत्तो कहेमि सेणिय! जणणीओ ताण इह जम्मे ॥ १९५ ॥ भद्दा सुभद्दनामा, सुदरिसणा सुप्पमा तहा विजया । अन्ना वि वेजयन्ती, सीला अवराइया चेव ॥ १९६ ॥ सबन्ते पुण एत्तो, भणिया वि हु रोहिणी पवरस्त्वा । एयाओ आसि एत्थं, जणणीओ सीरधारीणं ॥ १९० ॥ सेयंसाइ तिविद्रू, वंदन्ति य केसवा जिणा पञ्च । पुरिसवरपुण्डरीओ, अर-मिल्लिजिणन्तरे आसो ॥ १९८ ॥ मिल्ल-मुणिसुबयाणं, दत्तो वि य केसवो समक्खाओ । सुबय-नमीण मज्झे, केसी पुण लक्खणो हवइ ॥ १९९ ॥ वन्दइ अरिट्टनेमी, अपच्छिमो केसवो बलसमगो । एत्तो पडिसत्तूणं, भणामि नयराणि सबाणि ॥ २०० ॥

प्रतिवासुरेवास्तःसम्बद्धानि विविधानि स्थानकानि च-

अलकापुरि विजयपुरं, नन्दणनयरं हवइ पुहइपुरं। एत्तो य हिरपुरं पुण, सूरपुरं सीहनामं च ॥ २०१ ॥ लक्कापुरी य भणिया, रायगिहं चेव होइ नायबं। एयाणि आसि सेणिय! पुराणि पिडवायुदेवाणं ॥ २०२ ॥ आसम्मीवो तारग, मेरग तत्तो य हवइ महुकेडो। हवइ निसुम्भो य बली, पल्हाओ रावणो चेव ॥ २०३ ॥ नवमो य जरासन्धू, एए पिडकेसवा कमेणं तु। इह भारहिम्म वासे, आसी पिडसत्तु केसीणं ॥ २०४ ॥ पढमो सुवण्णकुम्भो, कित्तिधरो तह सुधम्मनामो य। हिरणिङ्कसो य कित्ती, हवइ सुमित्तो भुवणसोहो ॥ २०५ ॥ भणिओ य सुबयमुणी, सिद्धत्थो पिछमो हवइ एत्तो। बलदेवाणं एए, आसि गुरू इह भवे सबे ॥ २०६ ॥ अट्टेव य बलदेवा, सिवमयलमणुत्तरं गई पत्ता। एक्को य बम्भलोए, अपिछिमो चेव उपयत्नो॥ २०७॥

और अन्तिम शंख—ये पूर्वजन्ममें बलदेवोंके नाम हैं। (१९०-१९१) अनगार नामके मुनिवृषम, उनके बाद श्रमणसिंह हुए। तीसरे सुन्नत ऋषि, तब वृषम तथा प्रजापाल, तब दमधर, सुधर्मा, सागरघोष और विद्यमाम—ये पूर्वभवमें हलधरोंके गुरु थे। (१९२-१९३) तीन अनुत्तरमेंसे, तीन सहस्नारमेंसे, दो ब्रह्मलोकमेंसे और एक दशम कल्पमेंसे च्युत होकर तपको धारण करनेवाले सब बलदेव पैदा हुए थे। हे श्रेणिक! अब मैं इस जन्ममें उनकी जो माताएँ थीं उनके नाम कहता हूँ। (१९४-१९५) भद्रा, सुभद्रा, सुदर्शना, सुप्रमा, विजया, वैजयन्ती, शीला, अपराजिता और सबके अन्तमें उत्कृष्ट रूपवाली रोहिणी कही गई है। ये इस जन्ममें हलधरोंकी माताएँ थीं। (१६६-१९७)

श्रेयांस आदि जिनेश्वरोंको त्रिपृष्ठ आदि पाँच केशव वन्दन करते थे, अर्थात् उनके समयमें वे पाँच हुए। पुरुषवर पुण्डरीक श्रीअरनाथ तथा श्रीमल्लिके बीचके समयमें हुआ। (१९८) श्रीमल्लि श्रीर श्रीमुनिसुव्रतस्वामीके बीचके कालमें दत्त केशव कहा गया है। श्रीमुनिसुव्रतस्वामी और श्रीनिमनाथके बीचके समयमें केशी लक्ष्मण हुआ है। (१९९) बलसम्पन्न अन्तिम केशवने अरिष्टनेमिको वन्दन किया है।

अब मैं प्रतिशत्रुओं के सब नगर कहता हूँ। (२००) अलकापुरी, विजयपुर, नन्दननगर, पृथ्वीपुर, हिप्पर, सूरपुर, सिंहपुर, लंकापुरी और राजगृह — हे श्रेणिक! ये प्रतिवासुदेवों के नगर थे। (२०१-२०२) अश्वप्रीव, तारक, मेरक, मधुकेटभ, निशुम्भ, बलि, प्रह्वाद, रावण और नवाँ जरासन्थ — इस भारतवर्षमें ये प्रतिवासुदेव क्रमशः वासुदेवों के प्रतिशत्रु थे। (२०३-२०४) प्रथम सुवर्णकुम्भ इसके पश्चात् कीर्तिधर, सुधर्मा, हरिणांकुश, कीर्ति, सुमित्र, भुवनशोभ, सुव्रत और अन्तिम सिद्धार्थ—ये सब इस भवमें बलदेवों के गुरु थे। (२०५-२०६) आठों बलदेव अवल और अनुत्तर ऐसी मोन्नगितमें गये हैं। पहला ही एक ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ है। (२०७)

एवं कम्ममहावणं सुविउलं वाहीलयालिङ्गियं, सबं झाणमहाणलेण डहिउं केइत्थ मोक्खं गया। अन्ने थैवभवावसेसकलुसा कप्पालएसु द्विया, भवा धम्मफलेण होन्ति विमला निचं सुहावासया॥ २०८॥

॥ इय पडमचरिए तित्थयराइभवाणुकित्तणो नाम वोसइमो उद्देसओ समत्तो ॥

# २१. सुवय-वज्जवाहु-कित्तिधरमाहप्पवण्णणं

#### हरिवंशोत्पत्तिः ---

अष्टमरामस्स तुमं, सेणिथ! निसुणेहि ताव संग्रन्धं। कुल-वंसनिग्गमं ते, कहेमि सबं जहावत्तं॥ १॥ सीयलिजणस्स तित्थे, सुमुहो नामेण आसि महिपालो । कोसम्बीनयरीए, तत्थेव य वीरयकुविन्दो ॥ २॥ हिरिकण तस्स महिलं, वणमालं नाम नरवई तत्थ । भुञ्जइ भोगसिमद्धं, रईऍ समयं अणङ्गो व ॥ ३॥ अह अन्नया नरिन्दो, फासुयराणं मुणिस्स दाऊणं । असिणहओ उववन्नो, महिलासिहओ य हरिवासे ॥ ४॥ कन्ताविओयदुहिओ, पोष्टिलयमुणिस्स पायमूलिम्म । घेतूण य पबज्जं, कालगओ मुरवरो जाओ ॥ ५॥ अविहिवसएण नाउं, देवो हरिवाससंभवं मिहुणं । अवहरिकण य तुरियं, चम्पानयरिम्म आणेइ॥ ६॥ हरिवासससुप्पन्नो, जेणं हरिकण आणिओ इहइं । तेणं चिय हरिराया, विश्वाओ तिहुयणे जाओ ॥ ७॥ जाओ चिय तस्स सुओ, महागिरी नाम रूवसंपन्नो । तस्स वि कमेण पुत्तो, उप्पन्नो हिमगिरी नामं ॥ ८॥ वसुगिरि इन्दिगिरी वि य, जाओ चिय पिथ्वो रयणमाली । राया वि य संन्ओ, एत्तो पुण भूयदेवो य ॥ ९॥

# २१. सुत्रत, वजवाहु एवं कीर्तिधरका माहात्म्य वर्णन

हे श्रेणिक! अब तुम अष्टम रामका वृत्तान्त सुनो। कुल, वंश एवं जन्म सब कुछ जैसा हुआ था वैसा में कहता हूँ (१) श्रीशीतलनाथ जिनेश्वरके तीर्थमें कौशाम्बी नगरीमें सुमुख नामका राजा था। वहीं वीरक नामका एक जुलाहा रहता था। (२) उस वीरककी बनमाला नामकी स्त्रोका अपहरण करके राजा वहाँ, जिस तरह रितके साथ कामदेव सुखोपभोग करता है उस तरह, उसके साथ समृद्ध भोग भोगने लगा। (३) एक दिन राजाने मुनिको निर्दोष आहार दिया। बिजली द्वारा मारा गया वह उस स्त्रीके साथ हरिवष्में उत्पन्न हुआ। (४)

अपनी पत्नीके वियोगसे दु:खित वीरकने पोट्टिल मुनिके चरणोंमें दीचा श्रंगीकार की। मरने पर वह देव हुआ। (४) अवधिज्ञानके उपयोग द्वारा हरिवर्षमें उत्पन्न उस युगलको जानकर उसका जल्दी अपहरण किया और चन्पानगरीमें लाया। (६) चूँकि हरिवर्षमें उत्पन्न वह अपहरण करके यहाँ लाया गया था, श्रतः तीनों लोकोंमें हरिराजाके नामसे वह विख्यात हुआ। उसे महागिरि नामका एक रूपसम्पन्न पुत्र हुआ। अनुक्रमसे उसे भी हिमगिरि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। (८) फिर बसुगिरि और इन्द्रगिरि हुए। उनके बाद रन्नमाली नामका राजा हुआ। उसके बाद सम्भूत राजा

इस प्रकार व्याधिरूपी छताश्रोंसे आछिंगित कर्मरूपी समग्र विशाल महावनको ध्यानरूपी महानछसे जछाकर यहाँसे कुछ मोच्चमें गये हैं और अन्य कुछ थोड़े जन्मों तक कालुष्य वाक्री रहनेसे स्वर्ग-भवनोंमें ठहरे हैं। इस प्रकार धर्मके फलस्वरूप भव्यजन विमल हो सुखपूर्ण निवासवाछे होते हैं। (२०८)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें तीर्थंकर आदिके भवोंका अनुकीर्तन नामक बीसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ ॥

राया महीधरो वि य, नरवसभा एवमाइया बहवे। उप्पन्ना हरिवंसे, बोलीणा दीहकालेणं॥ १०॥ मुनिसुत्रर्तिजनचरितम्—

तस्थेव य हरिवंसे, उप्पन्नो पत्थिवो वि हु सुमित्तो। मुझ्नइ कुसम्मनयरं, महिला पउमावई तस्स ॥ ११ ॥ अह सा सुहं पस्ता, रयणीए पच्छिमस्म नामस्म । पेच्छइ चउदस सुमिणे, पस्तथनोगेण कछाणी ॥ १२ ॥ गय वसह सीह अभिसेय दाम सिस दिणयरं झयं कुम्भं । पउमसर सागर विमाण-भवण रयणुच्चय सिहं च ॥ १३ ॥ पिछनुद्धा कमलमुही, चोहस सुमिणे कहेइ दइयस्स । तेण वि सा पिडमिणिया, होही तुह निणवरो पुत्तो ॥ १४ ॥ नाव य एसाऽऽलावो, वट्टइ तावं नहाउ सयराहं । पिडया य रयणनुष्टी, उज्जोवन्ती दस दिसाओ ॥ १५ ॥ तिण्णेव य कोडीओ, अद्धं च दिणे दिणे य रयणाणं । पाडेइ धणयन्त मन्तो, एवं मासा य पन्नरस ॥ १६ ॥ कमलक्षणवासिणीहिं, देवीहिं सोहिए तओ गव्भे । अवइण्णो कयपुण्णो, क्षमेण नाओ निणवरिन्दो ॥ १७ ॥ सो तथ नायमेत्तो, सुरेहि नेऊण मन्दरस्युवरिं । इन्दाइएहि एहिनओ, विहिणा सीरोदिहन्नलेणं ॥ १८ ॥ अह तं कयाहिसेयं, सवालङ्कारम्सियसरीरं । इन्दाई सुरपवरा, थुणन्ति थुइमङ्गलसएहिं ॥ १० ॥ अह ते थोऊण गया, विनुहा सेणाणिओ वि निणचन्दं । ठिवऊण नणिअङ्के, सो वि य देवालयं पत्तो ॥ २० ॥ गव्मिट्टियस्स नस्स य, नणणी वि हु आसि सुन्नया रज्जे । मुणिसुन्नओ ति नामं निणस्स रह्यं गुरुनलेणं ॥ २२ ॥ परिचिश्वुको कमेणं, रज्जं भोत्तूण सुइरकालिम्म । दट्ट्रण सरयमेहं, विलिज्जमाणं च पिडनुद्धो ॥ २२ ॥ मुणिसुन्यनिणवसभो, पत्तं ठिवऊण सुन्यं रज्जे । सुरपरिकिण्णो भयवं, पन्नइओ नरन्वईहि समं ॥ २३ ॥ छट्टोववासनियमे, रायगिहे वसभदत्तनरवइणा । परमन्नेण य दिन्नं, पारणयं निणवरिन्दस्स ॥ २४ ॥ छट्टोववासनियमे, रायगिहे वसभदत्तनरवइणा । परमन्नेण य दिन्नं, पारणयं निणवरिन्दस्स ॥ २४ ॥

हुआ। उससे फिर भूतदेव हुआ। (९) मनुष्योंमें वृषभके समान श्रेष्ठ महीधर राजा भी हुआ। इस प्रकार बहुतसे राजा हरिवंशमें उत्पन्न हुए। उन्हें व्यतीत हुए दीर्घकाल हुआ है। (१०)

उसी हरिवंश में सुमित्र राजा उत्पन्न हुआ। वह कुशाप्रनगरका उपभोग करता था। पद्मावती उसकी पत्नी थी। (११) सुखपूर्वक सोई हुई उस कल्याणीने रातके पिछले प्रहरमें प्रशस्त योग (मन-वचन-कर्म) के साथ चौदह खप्र देखे। (१२) हाथी, वृषभ, सिंह, अभिषेक, माला, चन्द्र, सूर्य, ध्वजा, कुम्भ, पद्मसरोवर, सागर, विमान-भवन, रह्नोंका देर तथा बह्रि—ये चौदह स्वप्न थे। (१३) कमलके समान सुन्दर मुखवाली उसने पतिसे चौदह स्वप्नोंके बारेमें कहा। उसने भी प्रत्यत्तरमें कहा कि तुझे जो पुत्र होगा वह जिनवर होगा। (१४) ऐसा वार्तालाप हो ही रहा था कि शीव्र ही आकाशमें से दसों दिशाओं को प्रकाशित करनेवाली रत्न-वृष्टि हुई। (१५) धनद यत्त साढ़े तीन करोड़ रत्न प्रतिदिन गिराता था। इस प्रकार पन्द्रह मास तक उसने रक्ष गिराये। (१६) तब कमलवनमें निवास करनेवाली देवियों द्वारा शुद्ध किये गये गर्भमें पुण्यशाली जिनवरेन्द्र अवतीर्ण हुए। यथा समय उनका जन्म हुआ। (१७) वहाँ पर उत्पन्न होते ही देव मन्दरपर्वतके ऊपर उन्हें ले गये और इन्द्र आदिने ज्ञीरसागरके जलसे विधिश्रवेक स्नान कराया (१८) बादमें अभिपिक्त तथा सब तरहके अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले उनकी इन्द्र आदि उत्तम देवोंने सैकड़ों मंगलखुतियोंसे खुति की। (१९) वे देव स्तुति करके चले गये। सेनापितने भी जिनचन्द्रको माताकी गोदमें स्थापित किया फिर वह भी देवलोकमें गया। (२०) चँकि गर्भमें स्थित होनेपर राज्यमें माता सुब्रतोंको घारण करनेवाली हुई थी, अतः गुरुजनोंने जिनवरका 'मुनिसुब्रत' ऐसा नाम रखा। (२१) क्रमशः वे बढ़े हुए। अत्यन्त दीर्घकाल पर्यन्त राज्यका उपभोग करके शरत्कालीन मेघको विलीन होते देख वे प्रतिबुद्ध हुए। (२२) जिनोंमें वृषभके समान श्रेष्ठ सुनिसुत्रतस्वामोने पुत्र सुत्रतको राज्यपर ऋधिष्ठित किया। देवताओंसे घरें हुए भगवान्ने राजाओं के साथ दी जा छी। (२३) षष्ठोपवास ( बेला ) का नियम पूर्ण होनेपर कृषभदत्त राजाने उत्तम अमसे जिनबरेन्द्रको पारना कराया । (२४) जिनेश्वरके प्रभावसे वृषभदत्तने पाँच अतिराय प्राप्त किये । सर एवं असर

पत्तो य वसभदत्तो, पञ्चाइसए निणप्पहावेणं । सुर-असुरनियचल्यो, विहरइ तित्थंकरो वसुहं ॥ २५ ॥ चम्पयदुमस्स हिट्टे, एवं घाइक्खएण कम्माणं । झायन्तस्स भगवओ, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ २६ ॥ अह सुबओ वि रज्जं, दाऊण सुयस्स तत्थ दक्खस्स । पबइओ चिरय तवं, कालगओ पाविओ सिद्धिं ॥ २७ ॥ तित्थं पवित्तिऊणं, मुणिसुबयसामिओ वि गणसिहिओ । सम्मेयपबओविर, दुक्खविमोवखं गओ मोक्खं ॥ २८ ॥

### जनकराजोत्पत्तिः —

दक्लस्स पढमपुत्तो, जाओ इलवद्धणो ति नामेणं । सिरिवद्धणो कुमारो, तस्स वि य सुओ समुप्पन्नो ॥ २९ ॥ सिरिवक्सो तस्स सुओ, जाओ चिय संजयन्तनरवसभो । कुणिमो महारहो वि य, हिरवंसे पिरिथवा बहवे ॥ ३० ॥ कालेण अइकन्ता केइत्थ तवेण पाविया सिद्धि । अने पुण सुरलोए, उप्पन्ना निययजोएणं ॥ ३१ ॥ एवं महन्तकाले, वोलीणेसु य निवेसु बहुएसु । मिहिलाऍ समुप्पन्नो, वासवकेऊ य हिरवंसे ॥ ३२ ॥ मिहिला तस्स सुरूवा, नामेण इला गुणाहिया लोए । तीए गठभिम सुओ, जाओ जणओ ति नामेणं ॥ ३३ ॥ जणयस्स पमूई खलु, सेणिय! कहिया मए समासेणं । निसुणेहि जत्थ वंसे, उप्पन्नो दसरहो राया ॥ ३४ ॥

#### दशरथराजोत्पत्तः —

गच्छिन्ति काल-समया, तप्पन्ति तवं सुउज्जया समणा । विल्सिन्ति विसयलग्गा, सुस्सिन्ति य अँकयपुहकम्मा ॥ ३५ ॥ अणुयत्तिन्ति य जोवा, दुक्खाणि सुहाणि जीवलोगिम्म । तेसिं परिवत्तिन्ति य, वसणाणि महोच्छवा चेव ॥ ३६ ॥ आयन्ति मुणी झाणं, मुक्खा निन्दन्ति रागिणो मत्ता । अभिनन्दन्ति बुहा जे, मुज्झिन्ति सुरामिसासत्ता ॥ ३० ॥ गायन्ति विसयमूढा, रोवन्ति य रोगपीडिया जे य । सुहिणो चेव हसन्ति य, किलिसन्तं पेच्छिऊण जणं ॥ ३८ ॥ विवदन्ति कलहसीला, वग्गन्ती तह य केवि धावन्ति । लोभवसेण वि केई, संगामं जन्ति तण्हत्ता ॥ ३९ ॥

जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे वे तीर्थंकर वसुधा पर विहार करने छगे। (२५) इस प्रकार चम्पक वृत्तके नीचे घातिकर्मीका त्त्रय होनेपर ध्यानमें स्थित भगवानको केवछज्ञान उत्पन्न हुआ। (२६) उधर सुन्नतने भी पुत्र दत्तको राज्य देकर प्रव्रज्या अंगीकार की श्रौर तपका आचरण करके मरनेपर सुक्ति प्राप्त की। (२७) तीर्थका प्रवर्तन करके सुनिसुत्रत स्वामीने भी ससुदायके साथ सम्मेत शिखरके उपर दु:खका नाश करनेवाछा मोत्त प्राप्त किया। (२८)

दत्तका पहला पुत्र इलावर्द्धन नामका हुआ। उसे भी श्रीवर्द्धन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। (२९) उसका पुत्र श्रीवृत्त था। उससे संजयन्त राजा हुआ। उससे कुणिम और कुणिमसे महारथ हुआ। इस प्रकार हरिवंशमें बहुत-से राजा हुए। (३०) मरने पर इनमेंसे कइयोंने तप द्वारा सिद्धि प्राप्त को तो दूसरे अपने योगके अनुसार देवलोकमें उत्पन्न हुए। (३१) इस तरह बहुत समय ओर बहुतसे राजाओंके व्यतीत होनेपर मिथिलामें हरिवंशमें वासवकेतु उत्पन्न हुआ। (३२) उसकी सुन्दर और गुगों के कारण लोकमें प्रसिद्ध इला नामकी पत्नो थी। उसके गर्भसे जनक नामका पुत्र हुआ। (३३)

हे श्रेणिक ! मैंने संत्तेपसे जनकके जन्मके बारेमें कहा । जिस वंशमें दशरथ राजा उत्पन्न हुआ था उसके बारेमें भी तुम सुनों। (३४) काल समय बीतता है, उद्यमशील श्रमण तप करते हैं, विपयोंमें लगे हुए लोग विलास करते हैं, श्रम कर्म न करनेवाले लोग सूखते (दु:ख उठाते) हैं, जीवलोकमें जीव सुख एवं दु:खका अनुभव करते हैं और महोत्सवोंमें अपने वस्त्र बदलते हैं, मुनि ध्यान करते हैं, बुद्धिशाली लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी मूर्ख और मत्त रागी निन्दा करते हैं, मांस एवं मिद्दिरामें आसक्त लोग मोह करते हैं, विषयमें मूद् लोग गाते हैं तो जो रोगसे पीड़ित हैं वे रोते हैं, दु:खी मनुष्यको देखकर सुखी लोग हँसते हैं, कल्हशीलजन, विवाद करते हैं, लोभवश कोई कूदते-काँदते हैं तो तृष्णासे पीड़ित कोई युद्धमें

शक्यबलिक्म्मा─प्रस्य०।

एवं विविह्पगारं, अवसप्पद्द दियह-कालमाईहिं। चित्तपडो ब विचित्तो, लीयइ अवसप्पिणी कालो ॥ ४० ॥ अह एतो वीसइमे, जिणन्तरे वट्टमाणसमयिन । विजओ नाम निरन्दो, साएयपुराहिवो जाओ ॥ ४१ ॥ तस्स महादेवीए, हिमचूलाए सुया समुप्पन्ना। पढमो य वज्जबाह्र, बीओ य पुरंदरो नामं॥ ४२ ॥ तैइया पुण नागपुरे, राया बहुवाहणो परिवसइ। चूडामणि से भज्जा, दुहिया य मणोहरा होइ ॥ ४३ ॥ अह वाहणेण दिन्ना, सा कन्ना विजयपदमपुत्तस्स। गन्तूण वज्जबाह्र, परिणेइ पराएँ पीईए॥ ४४ ॥ वक्तिम य वारिजो, तं कन्नं उदयसुन्दरो भाया। आढत्तो वि य नेउ, ससुरघरं तेण समसहिओ ॥ ४५ ॥ मुनिवरदर्शनम—

एत्तो वसन्तकाले, वसन्तगिरिमत्थए मुणिवरिन्दो । वोलन्तएण दिष्टो, झाणत्थो वज्जबाहूणं ॥ ४६ ॥ जह जह तस्स समीवं, गिरिस्स अल्लियइ वज्जवरवाह । तह तह वहुइ पीई, कुमुमियवरपायवोहेणं ॥ ४७ ॥ रत्तासोय-हिलदूदुम-वरदािडम-किंसुएसु दिप्पन्तो । कोइलमुदुलुग्गोओ, महुयरझंकारगीयरवो ॥ ४८ ॥ वरवउल-तिलय-चम्पय-असोय-पुन्नाय-नायसुसिमद्धो । पाडल-सहयार-ऽज्जुण-कुन्दल्यामण्डिउद्देसो ॥ ४९ ॥ बहुकुसुमसुरिहकेसर—मयरन्दुद्दामवासियदिसोहो । दाहिणपवणन्दोलिय—नचाविज्जन्ततरुनिवहो ॥ ५० ॥ बहुकुसुमसुरिहकेसर—मयरन्दुद्दामवासियदिसोहो । दाहिणपवणन्दोलिय—नचाविज्ञन्ततरुनिवहो ॥ ५० ॥ दहूण वज्जवाहू, मुणिवसहं तो मणेग चिन्तेइ । धन्नो एस कयत्थो, जो कुणइ तवं अइमहन्तं ॥ ५१ ॥ समसत्तु-मित्तभावो, कञ्चण-तणसिरिस विगयपरिसङ्गो । लाभा-ऽलाभे य समो, दुक्ले य सुहे य समिचत्तो ॥ ५२ ॥ एएण फलं लद्धं, माणुसजम्मस्स ताव निस्सेसं । जो झायइ परमत्थं, एगग्गमणो विगयमोहो ॥ ५३ ॥ हा ! कहं चिय पावो, बद्धो हं पावकम्मपासेहिं । अइक्रहिण-दारुणेहि, चन्दणरुक्लो व नागेहिं ॥ ५४ ॥

जाते हैं। इस तरह अनेक रीतिसे दिवस और काल आदि व्यतोत हो रहा था और विचित्र चित्रपटकी भाँति अवसर्पिणीकाल भी बीत रहा था। (३५-४०)

उधर बीसवें जिन श्री मुनिसुत्रत स्वामोको विद्यमानताके समय विजय नामक राजा साकेतपुरीका स्वामी हुआ। (४१) उसकी पटरानी हिमचूलासे दो पुत्र उत्पन्न हुए। पहलेका नाम वन्नवाहु और दूसरेका नाम पुरन्दर था। (४२) उस समय नागपुरमें राजा बहुवाहन रहता था। उसकी भार्या चूड़ामणि और पुत्री मनोहरा थी। (४३) बहुवाहनने वह कन्या विजय राजाके बड़े पुत्रको दी। वन्नवाहुने जाकर बड़े प्रेमके साथ विवाह किया। (४४) विवाह सम्पन्न होने पर उदयसुन्दर नामका भाई उस कन्याको ले जानेके लिए उसीके साथ ससुरालकी ओर चला। (४५)

उधर वसन्तकालमें वसन्तिगिरीके शिखर पर एक ध्यानस्थ मुनिवरको जाते हुए वन्नवाहुने देखा। (४६) जैसे जैसे उस पर्वतके समीप वन्नवाहु श्राता जाता था वैसे-वैसे पुष्पित उत्तम वृद्धोंके समृह्से युक्त उस पर्वतमें उसकी प्रीति बढ़ती जाती थी। (४७) रक्ताशोक, हारिद्रहुम, उत्तम दाडिमके पेड़ तथा किंग्रुक वृद्धसे देदीध्यमान; कोयलके गीतसे मुखरित, भौरोंके झंकार-गीतसे शब्दायमान; उत्तम बकुल, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग एवं नाग धृद्धोंसे अति समृद्ध; पाटल, आम, अर्जुन तथा कुन्द लतासे विभूषित प्रदेशवाला; श्रनेक प्रकारके पुष्पोंके सुगन्धि केसर व मकरन्दकी तीन्न सुगन्धसे सुवासित दिशासमृह्वाला तथा दृद्धिण पवनसे आन्दोलित वृद्ध मानों नाच रहे हों—ऐसा वह पर्वत था। (४५-४०) उन मुनिवृषभको देखकर वन्नवाहु मनमें सोचने लगा कि यह जो अतिमहान तप कर रहे हैं वह धन्य एवं कृतार्थ हैं। (५१) यह शत्रु एवं मित्रमें समभाव रखनेवाले हैं, परिग्रहसे मुक्त इनके लिये सोना और तिनका समान है, यह लाभ और हानिमें सम हैं तथा सुख और दुःखमें समचित्त हैं। (५२) सचमुच ही इन्होंने मनुष्य जन्मका समन्न फल प्राप्त किया है, क्योंकि मोहरिहत हो एकाम मनसे यह परमार्थका ध्यान करते हैं। (५३) श्रक्तासे हैं कि सॉपोंसे बद्ध चन्दनवृद्धकी मॉित अत्यन्त कठोर और दारुण पापकमींके बन्धनोंसे में पापी बद्ध हूँ। (५४) मुनिवरके उपर दृष्ट जमाये हुए उससे उद्यसुन्दरने ये वचन कहे कि, हे कुमार! तुम

१. तदा।

मुणिवसभिदन्निदिष्टी, भणइ य तं उदयसुन्दरो वयणं। किं महिस समणिदक्लं ?, कुमार ! अहियं निरिक्लेसि ॥ ५५ ॥ तो भणइ वज्जबाहू, एव इमं जं तुमे समुछवियं। उदएण वि पिडभणिओ, तुज्झ सहाओ भविस्से हं ॥ ५६ ॥ वीवाहभूसणेहिं, विभूसिओ गयवराउ ओइण्णो। आरुहिऊण गिरिवरे, पणमइ य मुणि पयत्तेणं॥ ५७ ॥ अह सो निमऊण मुणी, सुहासणत्थं पणद्वमय-रायं। पुच्छइ संसारिठहं, वन्थण-मोक्खं च जीवस्स ॥ ५८ ॥

#### संसारस्वरूपं बन्धमोत्तस्वरूपं च —

भणइ तओ मुणिवसभो, जीवो जह अट्टकम्मपिडविद्धो । दुक्लाइँ अणुहवन्तो, परिहिण्डइ दीहसंसारं ॥ ५९ ॥ कम्माण उवसमेणं, लहइ जया माणुसत्तणं सारं । तह वि य बन्धवनिद्धओ, न कुणइ धम्मं विसयम्हो ॥ ६० ॥ दुविहो जिणवरधम्मो, सायारो तह य होइ निरयारो । सायारो गिहिधम्मो, मुणिवरधम्मो निरायारो ॥ ६२ ॥ सावयधम्मं काऊ-णं निच्छओ अन्तकालसमयिम । कालगओ उववज्जह, सोहम्माईसु सुरपवरो ॥ ६२ ॥ देवत्ताउ मणुत्तं, मणुयत्ताओ पुणो वि देवत्तं । गन्तूण सत्तमभवे, पावइ सिद्धि न संदेहो ॥ ६३ ॥ अह पुण जिणवरिवहियं, दिक्लं घेतूण पवरसद्धाए । हन्तूण य कम्ममलं, पावइ सिद्धि ध्रयिकलेसो ॥ ६४ ॥ एवं मुणिवरिवहियं, सोऊणं नरवरो विगयमोहो । हिययं कुणइ दढयरं, पबज्जानिच्छिउच्छाहं ॥ ६५ ॥ एकमि वरं जम्मे, दुक्लं अभिभुक्षिउं समणधम्मे । कम्मटुषायववणं, छुणामि तवपरसुघाएहिं ॥ ६६ ॥ दट्टूण वज्जवाहुं, विरत्तभावं मुणिस्स पासत्थं । वरजुवईउ पलावं कुणन्ति समयं नववहूए ॥ ६० ॥ अह उदयसुन्दरो तं, वित्रवइ सगगरेण कण्टेणं । परिहासेण महायस !, भणिओ मा एव ववसाहि ॥ ६८ ॥

गौरसे देख रहे हो, तो क्या श्रमणदीचा लेना चाहते हो ? (५५) तब वक्रबाहुने कहा कि तुमने जैसा कहा वैसा ही है। उदयसुन्दरने प्रत्युत्तरमें कहा कि मैं तुम्हारा सहायक बनूँगा। (५६)

विवाहके आभूषणोंसे अलंकत वज्रवाहु हाथी परसे नीचे उतरा और पर्वतके ऊपर चढ़कर उसने मुनिको भावपूर्वक प्रणाम किमा। (५७) सुखासन पर वैठे हुए और मान एवं राग जिनके नष्ट हो गये हैं ऐसे मुनिको प्रणाम करके उसने संसारकी स्थिति एवं जीवके बन्ध-मोच्चके बारेमें पूछा। (४८) इस पर उन मुनिश्रेष्ठने कहा कि—

आठ प्रकारके कर्मों से जकड़ा हुआ जीव दुःखोंका अनुभव करता हुआ दीर्घ संसारमें परिश्रमण करता है। (५९) कर्मोंका उपराम होने पर जब उत्तम मनुष्य भव प्राप्त करता है तब भी वन्धुजनोंसे ठगा गया वह विषयोंमें मूढ़ जीव धर्मका आचरण नहीं करता। (६०) जिनवरका धर्म दो प्रकारका है—सागार और श्रनगार। गृहस्थोंका धर्म सागार-धर्म है, जब कि मुनिवरोंका धर्म श्रनगार-धर्म है। (६१) श्रावकधर्मका आचरण करके अन्त समयमें निष्ठायुक्त होनेसे मरने पर वह सौधर्म आदि देवलोकमें उत्तम देवके रूपमें उत्पन्न होता है। (६२) देवजन्मसे मनुष्यजन्म और मनुष्यजन्मसे पुनः देवजन्ममें जाकर सातवें भवमें वह निस्सन्देह सिद्धि प्राप्त करता है। और जिनवर द्वारा विहित दीचा परम श्रद्धाके साथ प्रहण करके और कर्ममलका नाश करके जो निष्कलंक होता है वह सिद्धि प्राप्त करता है। (६४)

इस प्रकार मुनिवरका उपदेश सुनकर जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसे उस पुरुषश्रेष्ठने प्रव्रज्याके लिए निश्चित रूपसे उत्साही अपने हृदयको दृदतर किया कि एक ही जन्ममें श्रमण्धमें दु ख श्रनुभव करके अष्टकमेरूपी वृत्तोंके वनको तपरूपी कुल्हाड़ीसे नष्ट करूँ यह उत्तम है। (६४-६६) मुनिके पास विरक्तभावसे युक्त वज्रवाहुको देखकर नववधूके साथ दूसरी सुन्दर युवितयाँ रोने लगीं। (६७) तत्र उद्दयसुन्दरने उससे गद्गद् कण्ठसे बिनती की कि, हे महायश ! मैंने तो परिहासमें कहा था। ऐसा तुम व्यवसाय मत करो। (६८) इस पर वज्रवाहुने कहा कि परिहासमें पी गई दवाई अच्छी

१. निरगारः श्रमणवर्म इत्यर्थः ।

तं भणइ वज्जबाहू, परिहासेणोसहं नु जह पीयं । सुट्टु वि उदिष्णसंती, किं न हरइ वेयणं अङ्गे ! ॥ ६९ ॥ तो भणइ वज्जबाहू, मुणिवसमं पणिमऊण भावेणं । तुज्झ पसाएण अहं, निक्समिउं अज्ज इच्छामि ॥ ७० ॥ नाऊण तस्स भावं, साहू गुणसायरो भणइ तुज्झं । धम्मे हवउ अविग्धं, पावसु तव-संजमं विउलं ॥ ७१ ॥ क्ष्राबाहदीक्षा —

निक्खमइ वज्जबाहू, मुणिवरपासिम्म जायसेवेओ । सुन्दरपमुद्देहि समं, छबीसाए कुमाराणं ॥ ७२ ॥ सोयरनेहेण वहू, भत्तारस्स य विओयदुक्खेणं । सा वि तिहं पबइया, मणोहरा मुणिसयासिम् ॥ ७३ ॥ सोऊण वज्जबाहू, पबइयं विजयपत्थिवो भणइ । तरुणत्ते मज्झ सुओ, कह भोगाणं विरत्तो सो १ ॥ ७४ ॥ अह्यं पुण नीसत्तो, इन्दियवसगो जराएँ परिगहिओ । ववगयदप्पुच्छाहो, कं सरणं वो पवज्जामि १ ॥ ७५ ॥ पिसिढिलचलन्तगत्तो, अहयं पुण कासकुसुमसमकेसो । विवडियदसणसमूहो, तह वि विरायं न गच्छामि ॥ ७६ ॥ एवं विजयनरिन्दो, दाऊण पुरंदरस्स रायसिरिं । निक्सन्तो सायजसो, पासे निबाणमोहस्स ॥ ७७ ॥ कीर्त्तिधरः —

एतो पुरंदरस्स वि, पुहईदेवीऍ कुच्छिसंभूओ । जाओ चिय कित्तिधरो, जणिम विक्सायिकत्तीओ ॥ ७८ ॥ राया कुसत्थलपुरे, धूया वि य तस्स नाम सहदेवी । कित्तिधरेण वरतणू, परिणीया सा विभूईए ॥ ७९ ॥ खेमंकरस्स पासे निक्त्समइ पुरंदरो विगयनेहो । पारंपरागयं सो, कित्तिधरो भुञ्जए रज्जं ॥ ८० ॥ अह अन्नया कयाई, कित्तिधरो आसणे सुहनिसन्नो । पेच्छइ गयणयल्द्यं, रविविम्बं राहुणा गहियं ॥ ८१ ॥ चिन्तेऊण पयत्तो, जो गहचकं करेइ नित्तेयं । सो दिणयरो असत्तो, तेयं राहुस्स विहडेउं ॥ ८२ ॥ एव धेणकम्मबंद्धो, पुरिसो मरणे उदिण्णसन्तिम्म । वारेऊण असत्तो, अवसेण विवज्जए नियमा ॥ ८३ ॥

तरहसे फलोन्मुख होने पर क्या वह शरीरमें वेदना दूर नहीं करती ? (६९) वज्जवाहुने उन मुनिश्रेष्ठको भावपूर्वक प्रणाम करके कहा कि, हे आर्य ! आपके प्रसादसे मैं प्रब्रज्या लेना चाहता हूँ। (७०) उसके भावको जानकर गुणसागर साधुने कहा कि तुम्हें धर्ममें निर्विघ्नता हो और विपुल तप एवं संयम प्राप्त करो। (७१)

खरयसुन्दर आदि छन्वीस कुमारोंके साथ विरक्त वज्जबाहुने मुनिवरके पास दी हा ली। (७२) श्रात्यन्त भातृस्नेह तथा पितके वियोगजन्य दुःखके कारण उस मनोहराने भी मुनिके पास दी हा ली। (७३) वज्जबाहुने दी हा ली है ऐसा सुनकर विजय राजा कहने लगा कि युवावस्थामें ही मेरा वह पुत्र भोगोंसे क्यों विरक्त हुआ १ (७४) अशक्त, इन्द्रियोंके वशीभृत, बुढ़ापेसे गृहीत और पराक्रमका उत्साह जिसका नष्ट हो गया है ऐसा मैं भी किसकी शरणमें जाऊँ १ (७४) शिथिल और काँपते हुए शरीरवाला, कासके फूल जैसे सफेद बालोंवाला और दाँतोंका समूह जिसका गिर गया है ऐसा मैं हूँ, तथापि मैं वैराग प्रहण नहीं करता। (७६) ऐसा सोचकर ख्यात यशवाले विजय राजाने पुरन्दरको राज्यश्री देकर निर्वाणमोहके पास दी हा ली। (७७)

इधर पुरन्दरको भी पृथ्वीदेवीकी कुन्तिसे उत्पन्न और छोकमें विख्यात कीर्तिवाला कीर्तिधर नामका पुत्र हुआ। (७८) कुशस्थळमें एक राजा था। उसकी छड़कोका नाम सहदेवी था। कीर्तिधरने उस सुन्दरीके साथ समारोहपूर्वक विवाह किया। (७९) निर्मोहो पुरन्दरने चेमंकरके पास दीचा छो। वह कीर्तिधर परम्परासे प्राप्त राज्यका उपभोग करने लगा। (८०) एक दिन आसन पर आरामसे बैठे हुए कीर्तिधरने आकाशमें राहुसे प्रस्त सूर्यविम्बको देखा। (८१) यह देखकर वह सोचने छगा कि जो समस्त प्रहोंको निस्तेज करता है वह सूर्य भी राहुके तेजको खण्डित करनेमें अशक्त है। (८२) इसी प्रकार भारी कर्मोंसे बद्ध पुरुष मरणका उदय होने पर उसे दूर करनेमें अशक्त होता है और निरुपाय हो अवश्य

१.घणकम्मलुद्धो-प्रस्य०।

तम्हा असासयिमणं, माणुसजम्मं असारसुह्सङ्गं । मोचूण रायलच्छी, जिणवरिदक्लं पवज्ञामि ॥ ८४ ॥ सोऊण वयणमेयं, मन्ती बन्धवज्ञणा य दीणमुहा । जंपन्ति नरवराहिव !, मा ववससु एरिसं कम्मं ॥ ८५ ॥ सामिय ! तुमे विह्णा, अवस्स पुइई विणस्सइ वराई । पुहई पॅ विणद्वाए, धम्मविणासो सया होइ ॥ ८६ ॥ धम्मे पणट्ट सन्ते, किं व न नट्टं निरन्द ! सबस्सं ? । तम्हा करेहि रज्जं, रक्त्वसु पुहई पयत्तेणं ॥ ८७ ॥ जं एव अमचेहिं, भणिओ गेण्हइ अभिगाहं धीरो । सोऊण सुयं जायं, तो अह्यं पबद्दस्सामि ॥ ८८ ॥ एवं रायवरिसार्रं, मुझन्तस्स य अणेयकालम्म । जाओ सहदेवीए, गब्भिम्म सुकोसलो पुत्तो ॥ ८९ ॥ थोवदिवसाणि वालो, निग्र्हिओ मन्तिणेहि कुसलेहिं । परिकहिओ चिय पुत्तो, एक्केण नरेण रायस्स ॥ ९० ॥ सोऊण सुयं जायं, मउडाइविभ्सणं निरवसेसं । तस्स पयच्छइ राया, गामसएणं तु घोसपुरं ॥ ९१ ॥ अह एक्कपक्षजायं, ठविऊण सुयं निवो निययरज्ञे । पष्टइओ कित्तिधरो, परिचत्तपरिग्गहारम्भो ॥ ९२ ॥

घोरं तवं तप्पइ गिम्हकाले, मेहागमे चिट्टइ छन्नठाणे। हेमन्तमासेसु तवोवणत्थो, झाणं पसत्थं विमलं चेरेइ॥ ९३॥ ॥ इय पडमचरिए सुन्वयवज्जवाहुकित्तिधरमाहुप्पवण्गणो एक्कवीसहमो उद्देसओ समत्तो॥

# २२. युकोसलमुणिमाहप्प-दसरहउप्पत्तिवण्णणं

अह एत्तो कित्तिधरो, मुणिवसभो मलविलित्तसबङ्गो । मज्झण्हदेसयाले, नयरं पविसरइ भिन्स्बट्टं ॥ १ ॥

मरता है। (८३) यह मनुष्यजन्म श्रशाश्वत है श्रीर सुखदायो यह संसर्ग असार है; अतः राजलक्ष्मीका परित्याग करके में जिनवरकी दीचाके छिए निकल पहूँ। (८४) ऐसा कथन सुनकर दीन वदनवाले मंत्री और बन्धुजन कहने लगे कि, हे राजन ! श्राप ऐसा कार्य न करें। (८४) हे स्वामी ! आपके बिना यह बेचारी पृथ्वी अवश्य नष्ट होगी। पृथ्वीके नष्ट होने पर धर्मका सर्वदा विनाश होता है। (८६) हे नरेन्द्र ! धर्मका नाश होने पर दूसरा सबकुल क्या नष्ट नहीं होता ? ध्रत्यव आप राज्य करें और प्रयक्षपूर्वक पृथ्वीका रच्चण करें। (८७) अमात्योंने जो कुल कहा उससे उस धीर राजाने अभिष्रह धारण किया कि पुत्रका जन्म हुआ है ऐसा सुनने पर मैं प्रजन्या लूँगा। (८५)

इस प्रकार दीर्घकाल पर्यन्त राज्यकी उत्तम लक्ष्मीका उपभाग करते हुए उसे सहदेवीके गर्भसे सुकोशल नामका पुत्र हुआ। (८९) कुशल मंत्रियोंने थोड़े दिनोंतक बालकको छुपाकर रखा। राजाको किसी पुरुषने पुत्रके बारेमें कहा। (९०) पुत्र हुआ है ऐसा सुनकर राजाने मुकुट आदि समग्र विभूषणोंके साथ उसे सौ गाँवोंसे युक्त घोषपुर दिया। (९१) एक पखवाड़ेके पुत्रको अपने राज्यपर स्थापित करके परिम्रह एवं आरम्भ (पापकम) का परित्याग करनेवाले कीर्तिघर राजाने प्रव्रज्या अंगीकार की। (९२) प्रीष्मकालमें वह घोर तप करता था, बादलेंके आगमनके समय (वर्षाकालमें) वह लँके हुए स्थानमें रहता था और हेमन्तके महीनोंमें वह तपोवनमें रहकर प्रशस्त एवं विमल ध्यान करता था। (९२)

। पद्मचरितमें सुत्रत, वज्रवाहु एवं कीर्तिधरके माहात्म्यका वर्णन नामका इकीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# २२. सुकोसलका माहात्म्य तथा दशरथका जन्म

इसके पश्चात् एक बार जिसके सारे श्ररीरप्र मैल जमा है ऐसे मुनिवर कीर्तिधरने मध्याह्रके समय भिचाके लिए नगरमें प्रवेश किया। (?) गवाचकी जालीमेंसे उस साधुको देखकर सहदेवी रुष्ट हो गई। उसने आदिमयोंको भेजा कि

१. रायलचिंछ-प्रत्य । २. मन्त्रिभः । ३. धरेइ-मु ।

तं पेच्छिजण साहुं, जालगवक्तन्तरेण सहदेवी। रुद्धा पेसेइ नरे, धाडेह इमं पुरवराओ॥ २॥ अन्ने वि लिक्निणो जे, ते वि य धाडेह मा चिरावेह । मा धम्मवयणसद्दं, सुणिही पुत्तो महं एसो ॥ ३ ॥ एत्थन्तरे य तेहिं, नयराओ धाडिओ मुणिवरिन्दो । अन्ने वि जे पुरत्था, निच्छूडा लिङ्गिणो सबे ॥ ४ ॥ तं नाऊण मुणिवरं, कित्तिधरं कोसलस्स जा धाई । रुवइ किवालुयहियया, सुमरन्ती सामियगुणोहं ॥ ५ ॥ निसुणेऊण रुवन्ती, भणिया य सुकोसलेण केण तुमं । अम्मो परिभूय ज्ञिय ?, तस्स फुडं निग्गहं काहं ॥ ६ ॥ तो भणइ वसन्तलया, पुत्तय ! जो तमभिसिञ्चिउं रज्जे । ठिवऊण य पबइओ, सो तुज्झ पिया इह पविद्टो ॥ ७ ॥ भिन्सहे विहरन्तो, जणणीए तुज्झ दुटुपुरिसेहिं। धाडाविओ य अज्जं, पुत्तय ! तेणं मए रुण्णं ॥ ८ ॥ दर्ठूण य पासण्डे, मा निबेओ य होहिइ सुयस्स । तेणं चिय नयराओ, निच्छूढा लिङ्गिणो सबे ॥ ९ ॥ उज्जाण-काणणाइं, पुक्लरिणी-बाहियालिमाईिण । नयरस्स ८िब्भन्तरओ, तुज्झ कयाइं च जणणीए ॥ १०॥ अन्ने वि तुज्झ वंसे, पुत्तय! जे नरवई अइक्कन्ता। ते वि य भोत्तूण महिं, पबज्जमुवागया सबे।। ११॥ एएण कारणेणं, न देइ नयरस्स निग्गमं तुज्झ । मा निसुणिकण धम्मं, निक्सिमिही जायसंवेगो ॥ १२ ॥ सोऊण वयणमेयं, सुकोसलो निग्गओ पुरवराओ। पत्तो य पिउसयासं, वन्दइ परमेण विणएणं॥ १३॥ तं वन्दिऊण समणं, उवविद्वो सुणिय धम्मपरमत्थं । भणइ य सुकोसलो तं, भयवं ! निसुणेहि मे वयणं ॥ १४ ॥ आलित्ते निययघरे, जणओ घेतूण पुत्तभण्डाइं। अवहरइ तूरमाणो, सो ताण हियं विचिन्तन्तो ॥ १५ ॥ मोहग्गिसंपलित्ते, जियलोयघरे मए पमोत्तूणं । निक्लन्तो नाह! तुमं, न य जुत्तं एरिसं लोए ॥ १६ ॥ तम्हा कुणह पसायं, मोहाणलदीविए सरीरघरे । निक्सममाणस्स महं, हत्थालम्बं पयच्छाहि ॥ १७ ॥ एवं सो अणगारो, चित्तं नाऊण निययपुत्तस्स । ताहे भणइ सुभणिओ, होउ अविग्धं तुहं धम्मे ॥ १८ ॥

इसे, नगरमें से बाहर निकालो। (२) दूसरे भो जो सन्यासी हों उन्हें भी निकाल बाहर करो। देर मत लगाओ। मेरा यह पुत्र धर्मीपदेशका शब्द न सुन पावे। (३) तब उन्होंने मुनिवरेन्द्रको नगरमें से बाहर निकाल दिया। नगरमें दूसरे भी जो साधु-संन्यासी थे वे सब बाहर निकाल दिये गये। (४) उस मुनिवर कीर्तिधरके बारेमें सुनकर सुकोशलकों जो सद्यहृद्या घाय थी वह स्वामीके गुणोंको याद करके रोने लगी। (५) उसे रोते सुनकर सुकोशलने कहा, हे माता! किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है ? उसे मैं बराबर सजा कहाँगा। (६) तब वसन्तलताने कहा कि, हे पुत्र! जिसने राज्यपर तुम्हारा अभिषेक करके और उसपर तुम्हें प्रतिष्ठित करके प्रत्रज्या ली थी उस तुम्हारे पिताने इस नगरमें प्रवेश किया था। (७) हे पुत्र! भित्ताके लिए विहार करते हुए उन्हें आज तुम्हारी माताने दुष्ट पुरुषों द्वारा बाहर निकाल दिया है। इसीसे मैं रोती थी। (८) पाखण्डियोंको देखकर मेरा पुत्र विरक्त न हो इसलिए वेशधारी सब साधुओंको नगरमेंसे बाहर निकाल दिया है। (९) तुम्हारी माताने तुम्हारे लिये नगरके भीतर ही वन-उपवन तथा जलाशय एवं श्रश्च खेलनेके मैदान आदि बनवाये हैं। (९०) हे पुत्र! तुम्हारे वंशमें जो दूसरे भी राजा हुए हैं उन सबने पृथ्वीका उपभोग करके प्रत्रज्या अंगीकार की है। (११) धर्म सुनकर वैराग्य उत्पन्न होनेपर दीचा न ले लो, इसोलिए तुम्हें नगरसे बाहर नहीं जाने देती। (१२)

यह कथन सुनकर सुकोशल नगरमेंसे बाहर निकला और पिताके पास पहुँचकर उसने अत्यन्त विनयके साथ वन्दन किया। (१३) उस श्रमणको वन्दन करके और धर्मके परमार्थको सुनकर सुकोशल बैठा और उससे कहा कि, हे भगवन ! मेरा कहना आप सुनें। (१४) अपना घर जलनेपर पिता पुत्र एवं घरके पात्र-वस्त्र आदि उपकरणोंको लेकर उनके हितका विचार करके जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। (१४) हे नाथ! मोहरूपी अग्निसे सन्तप्त जीवलोकरूपी घरमें मुझे छोड़कर आप निकल गये—ऐसा लोकमें उचित नहीं समभा जाता। (१६) अतः आप अनुग्रह करें। मोहरूपी आगसे जलते हुए मेरे शरीररूपी घरमेंसे बाहर निकलते हुए मुझे आप हाथका सहारा दें। (१७) ऐसा सुनकर उस अनगारने मनमें अपने पुत्रको पहचान लिया। फिर कहा कि तुमने अच्छा कहा। धर्ममें तुम निर्विन्न हो। (१८)

बहुइ एसाऽऽलावो, ताव य भड़चड़यरेण परिकिण्णा । पत्ता विचित्तमाला, गुरुभारा पणइणी तस्स ॥ १९ ॥ सा भणइ पायपिडया, सामिय! पुँहई ममं च मोत्तूणं । मा ववससु पढ़जां, दुच्चिरया मुँणिवराणं पि ॥ २० ॥ संथाविऊण गाढं, सुकोसलो भणइ तुज्झ गब्भिम्म । भद्दे! होही पुत्तो, सो अहिसित्तो मए रज्जे ॥ २१ ॥ आपुच्छिऊण सद्दं, बन्धुनणं परिनणं च महिलाओ । निणदिक्खं पडिवन्नो, सुकोसलो पिउसयासम्मि ॥ २२ ॥ अह सो निच्छियहियओ, संवेगपरायणो दढिधईओ । अन्नन्नविहिनिओगं, काऊण तवं समाहत्तो ॥ २३ ॥

#### विविधानि तथांसि-

रयणाविल मुत्ताविल, कणयाविल कुँलिसमज्झ जवमज्झं । जिणगुणसंपत्ती वि य, विही य तह सबओभद्दा ॥ २४ ॥ एतो तिलोयसारा, मुहङ्गमज्झा पिवीलियामज्झा । सीसंकारयलद्धी, दंसणनाणस्स लद्धी य ॥ २५ ॥ अह पञ्चमन्दरा वि य, केसिरकोला चिरतलद्धी य । पिरसहजया य पवयण-माया आइण्णयुहनामा ॥ २६ ॥ पञ्चनमोक्कारविही, तित्थरुसुया य सोक्खसंपत्ती । धम्मोवासणलद्धी, तहेव अणुवरुमाणा य ॥ २० ॥ एयासु य अन्नासु य, विहीसु दसमाइपक्खमासेसु । बेमासिय तेमासिय, खवेइ ल्लम्मासजोएसु ॥ २८ ॥ ते दो वि पिया-पुत्ता, नव-संजम-नियमसोसियसरीरा । विहर्गन्त दृढधिईया, गामा-ऽऽगरमण्डियं वसुहं ॥ २९ ॥ सा पुत्तविओगेणं, सहदेवी तत्थ दुक्खिया सन्ती । अङ्ग्झाणेण मया, उप्पन्ना कन्दरे वग्धी ॥ ३० ॥ एवं विहरन्ताणं, मुणीण संपश्चिओ जल्यकालो । पसरन्तमेहनिवहो, गयणयलोच्लइयसविदसो ॥ ३१ ॥ विरसद घणो पभूयं, तिडच्लडाडोवभीसणं गयणं । गुलगुलगुलन्तसहो, वित्थरइ समन्तओ सहसा ॥ ३२ ॥ धाराजज्ञिरयमहो, उम्मगपलोट्टसलिलकल्लोला । उिमन्नकन्दलदल्य, मरगयमणिसामला जाया ॥ ३३ ॥ एयारिसिम्म काले, जत्थस्थिमया मुणी निओगेणं । चिट्टन्ति सेलमूले, चाउम्मासेण जोण्णं ॥ ३४ ॥

ऐसा वार्तालाप हो ही रहा था कि सुभटोंके समृहसे घिरी हुई उसकी गर्भवती पत्नी विचित्रमाला आ पहुँची। (१९) पैरोंमें गिरकर वह कहने लगी कि, हे स्वामी! पृथ्वी एवं मेरा पिरत्याग करके मुनिवरोंके लिए भी जिसका आचरण करना किति है ऐसी प्रज्ञज्याके लिए निर्णय मत करो। (२०) उसे बहुत श्राश्वासन देकर सुकोशलने कहा कि, हे भरे! तेरे गर्भसे जो पुत्र होगा उसे मैंने राज्यपर अभिषक्त किया। (२१) सब बन्धुजन, परिजन एवं महिलाओंसे पूछकर सुकोशलने पिताके पास जिनदीक्षा अंगीकार की। (२२) इसके बाद हृदयमें निष्ठावाला, संवेगपरायण और दृढ़ बुद्धिवाला वह भिन्न भिन्न विधियोंको योजना करके तप करने लगा। (२३) रत्नावलि, मुक्तावलि, कनकावित, कुलिशमध्य, यवमध्य, जिनगुणसम्पत्ति और सर्वतोभद्रा विधि तथा त्रिजोकसारा, मृदंगमध्या, पिपीलिकामध्या, शीर्षाकारकलिध तथा दर्शन-ज्ञानकी लिख एवं पन्मस्कार विधि, तीर्थाथभुता, सौख्यसम्पत्ति, धर्मापासनालिध तथा श्रजुवर्तमाना, इन तथा दूसरी दशम, पन्न, मास, द्वैमासिक, वैमासिक एवं पण्मासयोगकी विधि द्वारा वह कमे चीण करने लगा। (२४०) तप, संयम एवं नियमसे शरीरको शोषित करनेवाले दृढ़मित वे दोनों पिता-पुन्न गाम एवं आकरोंसे मण्डित वसुधातलपर विहार करने लगे। (२९)

पुत्रवियोगसे दुःखित होती हुई वह सहदेवी आर्तध्यानसे मग्कर एक कन्दरामें व्याघीके रूपमें पैदा हुई। (२०) इस प्रकार विहार करते हुए उन दोनों मुनियोंके लिए बादलोंके समूह जिसमें छाये हैं और आकाशमें सब दिशाओंको जिसने आच्छादित कर दिया है ऐसा वर्षाकाल आ पहुँचा। (३१) बादल खूब बरसने लगे, आकाश विजलीको कान्ति और कौंधसे भीषण हो गया और गुड् गुड्का शब्द चारों छोर फैल गया। (३२) पृथ्वी पानीकी धारासे जर्जरित, उल्टे मार्गपर बहनेवाले जलकी तरंगोंसे व्याप्त और अंकुरोंके पत्ते फूटनेसे मरकत मणिके समान श्यामल हो गई। (३३) ऐसे समयमें जहाँ हों वहीं नियमतः ठहरनेवाले मुनि चातुर्मासके योग (समाधि) के साथ पर्वतकी तलहटीमें ठहरे। (३४) इस प्रकार राचसों,

१. पुहुइं—प्रत्यः । २. मुणिवर्ङ्णं पि—प्रत्यः । ३. संज्ञविऊण—प्रत्यः । ४. वज्रमध्यम् ।

एवं उत्तासणए, रण्णे कंबाय-सत्त-तरुगहणे। फासुयठाणम्मि ठिया, पसत्थङ्गाणुज्जयमईया॥ ३५॥ वीरासणजोएणं, काउस्सग्गेण एगपासेणं। उववासेण य नीओ, एक्केणं पाउसो कालो॥ ३६॥ सरयम्मि समावडिए, कत्तियमासस्स मुणिवरा एत्तो । संपुण्णिनयमजोगा, नयरं पविसन्ति भिक्खद्वा ॥ ३७ ॥ लीलाएँ वचमाणा, दिद्वा वन्धीएँ तीएँ मुणिवसहा । रुसिया न क्लेहि मही, विलिहइ नौयं विमुख्यन्ती ॥ ३८ ॥ अह सो सुकोसलमुणी, वैंग्घी दहुं बहुज्जयमईयं । ताहे वोसिरियतणू, सुक्कज्झाणं सँमारुहइ ॥ ३९ ॥ दाढाकरालवयणा, उप्पइऊणं नह चलसहावा। पडिया सुकोसलोवरि, विज्जू इव दारुणा वग्वी॥ ४०॥ पांडेऊण महियले, मंसं अहिलसइ अत्तणो वयणे। मोडेइ अद्वियाई, तोडेइ य ण्हारुसंघाए॥ ४१॥ इय पेच्छसु संसारे, सेणिय! मोहस्स विलिसियं एयं। नणणी खायइ मंसं, नतथ सुइट्टस्स पुत्तस्स ॥ ४२ ॥ सज्जन्तस्स भगवओ. सक्कज्झाणावगाहियमणस्स । समणस्स जीवियन्ते, केवलनाणं समुप्पन्नं॥ ४३ ॥ एवं सहदेवीए, कोसलअङ्गाइँ खायमाणीए। जायं जाईसरणं, पत्तयदन्ताइँ दहुणं ॥ ४४ ॥ सा पच्छायावेणं, तिण्णि य दिवसाइँ अणसणं काउं । उववन्ना दियलोए, वग्धी मरिऊण सोहम्मे ॥ ४५ ॥ देवा चउप्पगारा. समागया मुणिवरस्स कुबन्ति । निवाणगमणमहिमं, नाणाविहगन्धकुसुमेहि ॥ ४६ ॥ कित्तिधरस्स वि एत्तो, समुग्गयं केवलं जगपगासं। महिमकराण य एक्का, जत्ता जाया सुरवराणं॥ ४७॥ महिमं काऊण तओ, पणिमय सवायरेण तिक्खुत्तं । देवा च उपपगारा, निययद्वाणाइँ संपत्ता ॥ ४८ ॥ एयं जो सुणइ नरो, भावेण सुकोसलस्स निवाणं । सो उवसग्गविमुक्को, लभइ य पूष्णफलं विउलं ॥ ४९ ॥

वन्य प्राणियों तथा वृत्तोंसे सघन उस भयंकर जंगलमें उत्तम ध्यानमें उद्यत ऐसी बुद्धिवाले वे निर्जीव स्थानमें ठहरे। (६५) वीगसनके योगसे, कायोत्सर्गसे, एक ही पार्श्वसे भूमिके साथ सम्बन्ध रखनेसे और उपवाससे उन्होंने एकाकी वर्षाकाल व्यतित किया। ३६) कार्तिक मासका शरत्काल त्र्यानेपर नियम एवं योग जिन्होंने सम्पूर्ण किया है ऐसे उन दोनों मुनिवरोंने भित्ताके लिए नगरमें प्रवेश किया। (३७) आरामसे जाते हुए उन मुनिवृष्यमोंको देखकर वह व्याघ्री गुस्सेमे आकर गर्जना करती हुई नाखूनोंसे जमीन कुरेदने लगी। (३८) तब मारनेके लिए उद्यत बुद्धिवाली उस व्याघ्रीको देखकर कायोत्सर्ग करके वह सुकोशल मुनि शुक्लध्यानमें आरूद हो गये। (३८) दाँतोंके कारण भयंकर मुख तथा चंचल स्वभाववाली वह कूर व्याघ्री आकाशमें कूदकर विजलीकी भाँ ति सुकोशलके उपर गिरी। (४८) जमीनपर गिराकर वह अपने मुँहमें मांस रखने लगी, हृङ्क्योंको तोड़ने लगी और शिराओंको काटने लगी। (४१)

हे श्रेणिक! संसारमें मोहका यह विलास तो देखो जिसमें कि माता अपने अतिप्रिय पुत्रका मांस खाती है। (४२) खाये जाते उन शुक्तध्यानमें लगे हुए मनवाले श्रमण भगवानको जीवनके अन्तमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (४३) सुकोशलके अंगोंका भन्नण करनेवाली सहदेवीको पुत्रके दाँत देखकर जाति समरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। (४४) वह व्याघो पश्चात्तापसे तीन दिन तक अनशन करके मरने पर सौधर्म देवलोकमें उत्पन्न हुई। (४५) चारों प्रकारके देवोंने वहाँ आकर सुनिवरका नानाबिध सुगन्धित पुढ्योंसे निर्वाणगमनका उत्सव मनाया। (४६) इधर कीर्तिधरको भी विश्वको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुझा जिससे उत्सव करनेवाले देवोंके लिए एक यात्रा हो गई। (४९) उत्सव मनानेके बाद सम्पूर्ण आदरके साथ तीन प्रदक्षिणा देकर छौर प्रणाम करके चारों प्रकारके देव अपने अपने स्थानोंको चले गये। (४८) जो मनुष्य भावपूर्वक सुकोशलका यह निर्वाणवर्णन सुनता है वह उपसार्गेसे विसुक्त होकर विपुल पुण्यफल प्राप्त करता है। (४९)

१. कञ्याद-सत्त्व-तरुगहुने । २. नखैः । ३. नादम् । ४. वर्षिम-प्रत्य । ५. समाह्रदो-प्राय ।

### हिरण्यगर्भः —

देवी विचित्तमाला, संपुण्णे तत्थ कालसमयिन्म । पुत्तं चेव पस्या, हिरण्णगब्भो ति नामेणं ॥ ५० ॥ पत्तो सरीरविद्धि, कमेण रज्जस्स, सामिओ जाओ । हिर्वाहणस्स दुहिया, परिणेह मिगावई कन्नं ॥ ५१ ॥ तोए समं रायसिरिं, भुक्जन्तो अन्नया नरविरन्दो । भमरनिहकेसमज्झे, पेच्छइ पलियहुरं एकं ॥ ५२ ॥ अह सोइउं पयत्तो, मच्चूणं पेसिओ मह दूओ । बल-सित्त-कन्तिरहिओ, होहामि न एत्थ संदेहो ॥ ५२ ॥ विसएसु विश्वओ ह, कालं अइदारुणं सुहपसत्तो । बन्धवनेहिवणिडिओ, धम्मधुरं नेव पडिवन्नो ॥ ५४ ॥

### सिंहिका-नघुषौ-

एवं हिरण्णगब्भो, नघुसकुमारं मिगावईपुत्तं । अहिसिश्चिज्ञण रज्जे, निक्क्वन्तो विमलमुणिपासे ॥ ५५ ॥ गब्भत्ये चिय असिवं, न घोसियं जस्स जणवए जम्हा । नघुसो त्ति तेण नामं, गुरूहि रइयं सुमणसेहिं ॥ ५६ ॥ नघुसो परिट्ठवेउं, निययपुरे सीहियं महादेवि । उत्तरिदसं पयद्दो, जेउं सामन्तसंघाए ॥ ५० ॥ दाहिणदेसाहिवई, नघुसं नाज्जण दूरदेसत्थं । घेतुं साएयपुरिं, समागया साहणसमग्गा ॥ ५८ ॥ नघुसस्स महादेवी, विणिग्गया सीहिया बल्समग्गा । अह जुन्झिउं पयत्ता, तेहि समं नरविरन्दिहिं ॥ ५९ ॥ निद्यपहरेहि हया, समरे हन्तूण सीहिया सत्त् । रक्वइ साएयपुरिं, निययपयावुज्ञयमईया ॥ ६० ॥ नघुसो वि उत्तरिदसं, काज्जण वसे समागओ नयिर । सुणिज्ञण सीहियाए, परक्कमं दारुणं रुद्दो ॥ ६१ ॥ भणइ य अहो अलज्जा, न य कुलवहुयाएँ एरिसं जुत्तं । अविखण्डियसीलाए, परपुरिसनियत्तिचत्तिए ॥ ६२ ॥ परिभूया नरवइणा, दोसं काज्जण सा महादेवी । अह अन्नया कयाई, नघुसस्स जरो समुप्पन्नो ॥ ६३ ॥ मन्ताण ओसहाण य, वेज्जपउत्ताण नेव उवसन्तो । दाहज्जरो महन्तो, अहिययरं वेयणं देइ ॥ ६४ ॥

इस प्रकार विचार करके मृगावतीके पुत्र नघुष कुमारको राज्य पर अभिषिक्त करके हिरण्यगर्भने विमल मुनिके पास दीचा ली। (५५) जिसके गर्भमें रहने पर जनपदमें अशिव घोषित नहीं किया गया था, अतः आनन्दमें आये हुए गुरुजनोंने उसका नाम नघुष रखा। (५६) महादेवी सिंहिकाको अपने नगरमें प्रतिष्ठित करके नघुष सामन्तसमूदको जीतनेके लिए उत्तर दिशाकी ओर गया। (५९) दूर देशमें नघुष है ऐसा जानकर दिचणदेशका खामी साकेतनगरीको लेनेके लिए समय सैन्यके साथ आया। (५८) नघुषकी पटरानी सिंहिका सारी सेनाके साथ बाहर निकली और उन राजाओंके साथ लड़ने लगी। (४९) निर्दय प्रहारोंसे आहत होने पर भी रात्रुओंको मारकर अपने प्रतापके कारण उद्युक्त बुद्धिवाली सिंहिकाने साकेतपुरीकी रचा की। (६०) नघुष भी उत्तरदिशाको बशमें करके साकेतनगरीमें लीट आया और सिंहिकाके पराक्रमके विषयमें सुन इर अत्यन्त रुष्ट हुआ। (६१) उसने कहा कि तुम्हारी निल्जजता पर खेद है। अखण्डितशीला और परपुरुषमें मन न लगानेवाली कुळवधूके लिए ऐसा उपयुक्त नहीं है। (६२) द्वेष करके राजाने उन महादेवीका तिरस्कार किया। एक दिन नघुषको बुद्धार आया। (६२) वैद्यों द्वारा प्रयुक्त मंत्र एवं औषधोंसे भी वह भारी दाहज्वर शान्त न हुन्ना। वह त्रीर भी अधिक

समय पूर्ण होने पर देवी विचित्रमालाने हिरण्यगर्भ नामक पुत्रको जन्म दिया। (४०) कमशः उसके शरीरकी वृद्धि हुई, राज्यका वह स्वामी हुआ और हरिवाहनकी पुत्री मृगावतीके साथ उसने विवाह किया। (५१) उसके साथ राज्य लक्ष्मीका उपभोग करते हुए राजाने एक दिन भौं रेके समान काले बालोंमें एक सफेद बाल देखा। (५२) इस पर वह सोचने लगा कि मृत्युने मेरे पास दूत भेजा है। इसमें सन्देह नहीं है कि मैं बल, शक्ति और कान्तिसे रहित हो जाऊँगा। (५२) विषयोंसे ठगे गये, सुखमें त्रासक्त तथा बन्धुजनोंके स्नेहसे विडम्बित मैंने धर्मकी धुराका अवलम्बन नहीं लिया। श्रितिभयंकर मृत्यु उपिथत हुई है। (५४)

१. पुरि-प्रत्य । २. सोकण-प्रत्य । ३. मंतिह ओसहेहि य वैज्ञपउत्तिहि नेव-प्रत्य ।

नाऊण तहाभूयं, नराहिवं सीहिया महादेवी । सोयपरिग्गहियमणा, तस्स सयासं समल्लीणा ॥ ६५ ॥ सब जणस्स समक्खं, उदयं घेतूण सीहिया भणइ । मोतूण निययदृह्यं, जइ अन्नो नाऽऽसि मे हियए ॥ ६६ ॥ तो नरवृहस्स दाहो, उवसमउ जलेण करिवमुक्केणं । एवं भणिऊण सित्तो, राया विगयज्जरो जाओ ॥ ६७ ॥ उल्हिवयसबगत्तं, दृहूण नराहिवं जणो तुद्दो । सीलं पसंसमाणो, भणइ अहो ! साहु ! साहु ! त्ति ॥ ६८ ॥ देवेहि कुसुमवुद्दी, मुक्का सुसुयन्धगन्धरिद्धिल्ला । राया वि य परितुद्दो, सीलं नाऊण महिलाए ॥ ६९ ॥ ठिवऊण नरवहन्दो, निययपए पैतिहया महादेवी । भोगे भोतूण चिरं, संवेगपरायणो जाओ ॥ ७० ॥ नघुसो परिदृवेउं, सोदासं सीहियासुयं रज्जे । निक्खन्तो नरवसभो, परिचत्तपरिग्गहारम्भो ॥ ७१ ॥

#### सोदासः —

तोस्र वि कालेस सया, सोदासनराहिवस्स कुलवंसे । न य केणइ परिभुत्तं, मंसं चिय अह दिवसाइं ॥ ७२ ॥ कम्मोदएण सो पुण, तेस्र वि दिवसेस्र भुझई मंसं । भणइ य स्यारवई, मंसं आणेहि में सिग्वं ॥ ७३ ॥ तइया पुणो अमारी, वृहइ अहाहिया जिणवराणं । पिसियस्स अलाभेणं, माणुसमंसं च से दिन्नं ॥ ७४ ॥ माणुसमंसपसत्तो, खायन्तो पंउरवालए वहवे । स्यारेण समाणं, सुएण निद्धाडिओ राया ॥ ७५ ॥ तस्स सुओ गुणकल्जिओ, कणयाभानन्दणो तिहं नयरे । अहिसित्तो सीहरहो, रज्जे सबेहि सुहडेहिं ॥ ७६ ॥ सीहस्स जहा मंसं, आहारो तस्स निययकालिम । तेणं चिय विक्त्वाओ, पुहईए सीहसोदासो ॥ ७० ॥ पेच्छइ परिन्भमन्तो, दाहिणदेसे सियम्बरं पणओ । तस्स सगासे धम्मं, सुणिऊण तओ समाहत्तो ॥ ७८ ॥ अह भणइ मुणिवरिन्दो, निसुणसु धम्मं जिणेहि परिकहियं । जेट्टो य समणधम्मो, सावयधम्मो य अणुजेट्टो ॥ ७९ ॥

दु:ख देने लगा। (६४) राजाको वैसा जानकर मनमें दु:खो हो महादेवी सिंहिका उसके पास गई। (६५) पानो लेकर सिंहिकाने सब छोगोंके समज्ञ कहा कि यदि मेरे हृदयमें मेरे पितको छोड़ दूसरा कोई नहीं था तो हाथसे विमुक्त जलसे राजाका दाह शान्त हो। ऐसा कहकर पानी छीटने पर राजा ज्वरमुक्त हो गया। (६६-७) जिसका सारा शरीर उपशान्त हो गया है ऐसे राजाको देखकर लोग प्रसन्न हुए और शीलकी प्रशंसा करते हुए 'साधु साधु' कहने लगे। (६८) देवोंने सुगन्धित गन्धसे समृद्ध पुष्पोंकी वृष्टि की। स्त्रीके शीलको जानकर राजा भी अत्यन्त तुष्ट हुआ। (६९) अपने पद पर सिंहिकाको स्थापित करके और चिर काल तक भोग भोगकर राजा विरक्त हुआ। (७०) राजा नघुपने सिंहिकाके पुत्र सौदासको राज्य पर विठाकर परिष्रह एवं पाप-प्रवृत्तिका परित्याग करके प्रवृत्या ली। (७१)

ऐसे समय सर्वदासे सौदास राजाके कुलमें कोई भी आठ दिन तक मांस नहीं खाता था। (७२) किन्तु कर्मके उदयसे वह उन दिनोंमें भी मांस खाता था। उसने बड़े रसोइयेसे कहा कि मेरे लिए जल्दी ही मांस लाओ। (७३) उस समय जिनवरोंकी अष्टाह्निका होनेसे 'अमारि' थी, अतः मांस न मिलनेसे मनुष्यका मांस उसे दिया गया। (७४) मनुष्यके मांसमें आसक्त राजा नगरके बहुत-से बालकोंको खा गया। इस पर पुत्रने रसोइयेके साथ राजाको निष्कासित किया। (७४) उस सौदासके गुणी, सानेकी सी कान्तिवाले तथा आनन्ददायी पुत्र सिंहरथका सभी सुभटोंने राजगद्दी पर उसी नगरीमें अभिषेक किया। (७६) सिंहकी भाँति उसका (सौदासका) रोजका आहार मांस था, इसीलिए वह पृथ्वीपर सिंहसौदासके नामसे विख्यात हुआ। (७७) दिन्ति देशमें परिश्रमण करते हुए उसने एक श्वेताम्बर साधुको देखा और प्रणाम किया। उसके पास धर्म सुननेकी जिज्ञासा उसने प्रकट की। (७८) इसपर मुनिवरने कहा कि जिन द्वारा कहा गया धर्म तुम सुनो। अमणधर्म

सीहियं महादेवि—प्राय०।
 पौरवालकान्।
 सृदकार:।

पञ्च य महबयाइं, सिमईंओ चेव पञ्च भिणयाओ । तिष्णि य गुत्तिनिओगा, एसो धम्मो मुणिवराणं ॥ ८० ॥ हिंसाल्यिचोरिका, परदारपरिग्गहस्स य नियत्ती । तिष्णि य गुणबयाइं, महुमंसविवज्जणं भिणयं ॥ ८१ ॥ भगवं ! गेण्हामिं वयं, जं भणसि महामुणी पयत्तेणं । एकं पुण हियइटं, नवरि य मंसं न छड्डिमि ॥ ८२ ॥

#### मांसभन्नणविपाकः ---

भणिओ तहेव मुणिणा, भुञ्जिस मंसं अयाणओ तं सि । तह पिडिहिस संसारे, तिमिंगिली जह गओ नरयं ॥ ८३ ॥ गिद्धा मुणय-सियाला, मंसं खायन्ति असण-तण्हाए । जे वि हु खायन्ति नरा, ते तेहि समा न संदेहो ॥ ८४ ॥ जो खाइऊण मंसं, मज्जइ तित्थेसु कुणइ वयनियमं । तं तस्स किलेसयरं, अयालकुसुमं व फलरहियं ॥ ८५ ॥ जो भुज्जइ मृदमई, मंसं चिय सुक-रुहिरसंमूयं । सो पावकम्मगरुओ, सुइरं पिरिभमइ संसारे ॥ ८६ ॥ मंसासायणिनरओ, जीवाण वहं करेइ निक्खुत्तं । जीववहिम्म य पावं, पावेण य दोग्गइं जाइ ॥ ८० ॥ जे मारिऊण जीवे, मंसं भुज्जन्ति जीहदोसेणं । ते अहिवडिन्ति नरए, दुक्खसहस्साउले भीमे ॥ ८८ ॥ ते तत्थ समुप्पन्ना, नरए बहुवेयणे निययकालं । छिज्जन्ति य भिज्जन्ति य, करवत्त-ऽसिवत्त-जन्तेसु ॥ ८९ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, मुणिवरिवहियं भएण दुक्खाणं । होउं पसन्नहियओ, सोदासो सावओ जाओ ॥ ९० ॥ तत्ते महापुरे वि य, कालगए पिथवे सुयविहृणे । गयखन्धसमाह्रदो, सोदासो पाविओ रुजं ॥ ९१ ॥ पुत्तस्स तेण दूओ, विसिज्जिओ कुणह मे लहु पणामं । तेण वि भणिओ दूओ, न तस्स अहयं पणिवयामि ॥ ९२ ॥ सोऊण दूयवयणं, सोदासो निगाओ बलसमगो । तस्स विसयं च पत्तो, बन्दियणुग्चुट्टजयसदो ॥ ९३ ॥ सीहरहो वि अहिमुहो, चउरक्रवलेण तत्थ निग्गन्तुं । आभिट्टो तेण समं, संगामो दारणो जाओ ॥ ९४ ॥ सीहरहो वि अहिमुहो, चउरक्रवलेण तत्थ निग्गन्तुं । आभिट्टो तेण समं, संगामो दारणो जाओ ॥ ९४ ॥

बड़ा है और श्रावकधर्म छोटा है। (७९) पाँच महान्नत, पाँच सिमित तथा तीन गुप्तिके नियम कहे गये हैं। यह मुनिवरोंका धर्म है। (८०) हिंसा, असत्य, चोरी, परदारा एवं परिग्रहकी निवृत्ति, तीन गुण्नत तथा मधु-मांसका त्याग—यह गृहस्थोंका धर्म कहा गया है। (८१) राजाने कहा कि, हे भगवन्! आप महामुनिने तकछीक उठाकर जिस व्रतके बारेमें कहा है उसे मैं अंगीकार करता हूँ, किन्तु मनको प्रिय छगनेवाछा मांस केवछ नहीं छोड़ूँगा। (८२) इसपर मुनिने कहा कि अनजाने भी यिद तुम मांस खाओगे तो उसी प्रकार तुम संसारमें शिरोगे जिस प्रकार कि तिमिगळ मत्यय नरकमें गया। (८३) भोजनकी तृष्णासे गीध, छुत्ते, गीदड़ मांस खाते हैं। जो मनुष्य भी मांस खाते हैं वे भी निस्सन्देह उनके जैसे ही हैं। (८४) जो मांस खाकर तीथोंमें स्नान और व्रत-नियम करता है, वह उसके लिए फलरहित अकाछकुमुमकी भाँ ति क्लेशकर होता है। (८५) जो मूदमित शुष्क रुधिरसे पैदा होनेवाछा मांस खाता है वह पाप-कर्मसे भारो हो दीर्घकाछतक संसारमें घूमता है। (८६) मांसके आस्वादनमें निरत मनुष्य जीवोंका निश्चित वध करता है। जीववधमें पाप है और पापसे दुर्गतिमें उत्पत्ति होती है। (८७) जीभके दोषसे जो जीवोंको मारकर मांस खाते हैं वे हजारों दुःखोंसे व्याकुछ ऐसे भयंकर नरकमें जाते हैं। (८५) वे बहुत दुःखवाले उस नरकमें उत्पन्न होकर अपने नियत काछतक करवत, तछवार तथा यंत्रोंसे छिन्न-भिन्न किये जाते हैं। (८५)

ऐसा मुनिवर द्वारा कहा गया वचन सुनकर दुः लोंके भयसे प्रसन्न हृद्यवाला वह सौदास श्रावक हुन्ना। (९०) उसके बाद महापुरमें पुत्रहीन राजाके मरनेपर हाथीके स्कन्धपर आरूद सौदासने राज्य प्राप्त किया। (९१) उसने पुत्रके पास दूत भेजा कि जल्दी ही आकर मुझे प्रणाम कर। उसने भी दूतसे कहा कि मैं उसे प्रणाम नहीं करूँगा। (९२) दूतका वचन सुनकर सौदाल समप्र सैन्यके साथ आक्रमणके छिए निकला। बन्दी जनोंके द्वारा जिसके जय शब्दका उद्घोष किया जा रहा है ऐसा वह उसके प्रदेशके पास आ पहुँचा। (६३) सिंहरथ भी सामना करनेके लिए चतुरंग सैन्यके साथ निकल-

जेऊण सुयं समरे, तस्स य रज्जं महागुणं दाउं। सोदासो पबद्दओ, कुणइ तवं बारसिवयणं॥ ९५॥ सोहरहस्स वि पुत्तो, बम्भरहो नरवई समुप्पन्नो। तस्स वि चउम्मुहो वि य, हेमरहो जसरहो चेव॥ ९६॥ पउमरहो य मयरहो, ससीरहो रिवरहो य मन्धाओ। उदयरहो नरवसहो, वीरसुसेणो य पिडवयंणो॥ ९७॥ नामेण कमलबन्धू, रिवसत्तू तह वसन्तितिलओ य। राया कुबेरदत्तो, कुन्धू सरहो य विरहो य॥ ९८॥ रहिनिष्योसो य तहा, मयारिदमणो हिरण्णनाभो य। पुञ्जत्थलो य ककुहो, राया रघुसो य नायबो॥ ९९॥ एवं इक्खागकुले, समइक्कन्तेसु नरवरिन्देसु। साएयपुरवरीए, अणरण्णो पित्थवो जाओ॥ १००॥

#### दशरथः ---

तस्स महादेवीए, पुहईए दो सुया समुप्पन्ना। पढमो य अणन्तरहो, बीओ पुण दसरहो नाओ ॥ १०१॥ माहेसरनयरवई, मित्तं सोऊण सहसिकरणं सो। पबइओ निविष्णो, इमस्स संसारवासस्स ॥ १०२॥ अणरण्णो वि नरवई, पुत्तं चिय दसरहं ठिवय रज्जे। निम्खमइ सुयसमग्गो, पासे मुणिअभयसेणस्स ॥ १०३॥ छट्ट-प्रहम-दसम-दुवालसेहि मास-प्रद्धमासखमणेहिं। काऊण तवमुयारं, अणरण्णो पिथओ मोग्स्वं॥ १०४॥ साह् वि अणन्तवल-विरिय-सित्तंपन्नो। संनम-तव-निर्यमधरो, नत्थत्थमिओ मही भमइ॥ १०५॥ अरुहत्थले निरन्दो, सुकोसलो तस्स चेव महिलाए। अमयप्पभाएँ धूया, कन्ना अवराइया नामं॥ १०६॥ सा दसरहस्स दिन्ना, परिणीया तेण वरिवमूईए। अह कमलसंकुलपुरे, सुबन्धुतिलओ निवो तत्थ॥ १००॥ मित्ता य महादेवी, दुहिया चिय केकई लिल्यरूवा। सा दसरहेण कन्ना, परिणीया नाम सोमित्ती॥ १०८॥ एवं जुवईहि समं, परिमुझइ दसरहो महारज्जं। सम्मत्तभावियमई, देव-गुरूपूयणाभिरओ॥ १०९॥

कर उसके साथ भिड़ गया। उस समय भयंकर लड़ाई हुई। (९४) पुत्रको युद्धमें जीतकर और उसे अतिसमृद्ध राज्य देकर सौदासने प्रत्रज्या ली और बारह प्रकारका तप करने लगा। (९५)

सिंहरथका पुत्र राजा ब्रह्मरथ हुआ। उससे भी चतुर्मुख, हेमरथ, यशोरथ, पद्मरथ, मृगरथ, शिशरथ, रिवरथ, मान्धाता, राजा उदयरथ तथा प्रतिवचन कमशः हुए। इनके बाद कमलबन्धुः रिवशत्रु, वसन्तित्रुक, राजा कुबेरदत्त, कुन्धु, सरथ, विरथ, रथनिर्घोष, मृगारिद्मन, हिरण्यनाभ, पुंजस्थल, कुन्स्थ तथा रघु राजा जानने चाहिये। (९६-९) इस तरह इक्ष्वाकुकुलमें राजाओं के होने के बाद उत्तम साकेतपुरीमें अनरण्य राजा हुआ। (१००) उसकी पटरानी पृथ्वीसे दो पुत्र पैदा हुए। पहला अनन्तरथ और दूसरा दशरथ हुआ। (१०१) माहेश्वर नगरीका राजा और अपना मित्र सहस्रकिरण दीत्तित हुआ है ऐसा सुनकर अनरण्यको इस संसारपर वैराग्य आया। (१०२) अनरण्य राजाने भी अपने पुत्र दशरथको राज्यपर स्थापित करके अनन्तरथ नामक पुत्रके साथ अभयसेन मुनिके पास दीचा ली। (१०३) बेला, तेला, दशम (चार उपवास), द्वादश (पाँच उपवास), अर्धमासच्चमण (पंद्रह दिनका उपवास) और मासच्चमण (एक महीनेका उपवास) द्वारा घोर तप करके अनरण्य राजा मोचुमें गया। (१०४) अनन्त बल, वीर्य एवं शक्तिसे सम्पन्न तथा संयम, तप एवं नियमका धारक और सूर्य जहाँ अस्त होता वहीं ठहरनेवाला अनन्तरथ साधु भी पृथ्वीपर विहार करने लगा। (१०५)

अरुह्स्थलमें सुकोशल राजा था। उसकी पत्नी अमृतप्रभाकी पुत्री अपराजिता नामकी थी। (१०६) वह द्रारथको दी गई। बड़े आडम्बरके साथ उसके द्वारा वह ब्याही गई। कमलसंकुलपुरमें सुबन्धितिलक नामका राजा था। (१०७) उसकी महादेवी मित्रा तथा सुन्दर रूपवाली पुत्री कैकयी थी। उसके साथ दशरथने विवाह किया और उसका नाम सुमित्रा रखा गया। (१०८) इस प्रकार सम्यक्तवसे भावित मित्रवाला तथा देव एवं गुरुकी पृजामें निरत दशरथ युवितयोंके साथ महाराज्यका उपभोग करने लगा। (१०९)

१. नियमरओ--प्रस्य ।

जे भरहाइनराहिवसूरा, उत्तमसत्ति-सिरीसंपन्ना । ते जिणधम्मफलेण महप्पा, होन्ति पुणो विमला-ऽमलभावा ॥ ११०॥ ॥ इय पडमचरिए सुकोसलमाहप्पजुत्तो दसरहजपत्तिभिद्दाणो नाम वाक्सिइमो उह्रेसओ समत्तो ॥

# २३. बिहीसणवयणविहाणं

अह अन्नया कयाई, सहाएँ मज्झिम्म दसरहो राया। चिट्टइ सुहासणत्थो, ताव चिय नारओ पत्तो ॥ १ ॥ अब्सुिहओ य सहसा, नरवइणा आसणे सुहिनसण्णो। पिरपुच्छिओ य भयवं !, कत्तो सि तुमं परिब्मिओ १ ॥ २ ॥ दाऊण य आसीसं, भणइ तओ नारओ जिणहराणं। वन्दणिनिमत्तहेउं, पुविवेदेहं गओ अहयं ॥ ३ ॥ अह पुण्डरोगिणीए, सीमन्धरिजणवरस्स निम्स्वमणं। दिष्टं मए महायस !, सुरअसुरसमाउछं तत्थ ॥ ४ ॥ सीमंधरभगवन्तं, निमऊणं चेइयाइँ तत्थ पुणो। मन्दरिगिरिं गओ हं, पणमािम जिणाछए तुद्दो॥ ५ ॥ सुरगणसेवियसिहरं, काऊण पयाहिणं नगविरन्दं। तुरियं च पिडिनियत्तो, अभिवन्दन्तो जिणहराइं॥ ६ ॥ तो नारएण भिणओ, साएयवई ! सुणेहि मह वयणं। अवसारेसु य लोयं, जेण रहस्सं निवेएिम ॥ ७ ॥ ओसारियम्मि लोए, कहेइ तो नारओ नरवइस्स। वन्दणकएण नवरं, तिकूडिसहरं गओ अहयं॥ ८ ॥ तत्थ जिणसिन्तभवणं, अभिवन्देऊण चिट्टमाणेणं। तुह पुण्णपभावेणं, तं मे अवहारियं वयणं॥ ९ ॥ नेमित्तिएण सिट्टं, सायरिविहिणा उ रावणं समरे। जह दहरहस्स पुत्तो, मारिहिइ न एत्थ संदेहो ॥ १० ॥ जणयदुहियानिमित्तं, सुणिऊण विद्दीसणो भणइ एवं। मारेमि दसरहं तं, जाव सुओ से न संभवइ ॥ ११ ॥ अहमिव विभीसणेणं, भणिओ जाणासि किंह दसरहो सो १। जणओ य साहसु फुडं, भयवं! मा कुणह वक्सेवं॥ १२ ॥ अहमिव विभीसणेणं, भणिओ जाणासि किंह दसरहो सो १। जणओ य साहसु फुडं, भयवं! मा कुणह वक्सेवं ॥ १२ ॥

उत्तम शक्ति एवं श्रीसे सम्पन्न जो महात्मा भरतादि शूरवीर राजा हुए हैं वे जिनधर्मके फल्लस्वरूप विमल और स्वच्छ भाववाले हुए हैं। (११०)

। पद्मचरितमें सुकोशलके महात्म्यसे युक्त दशरथकी उत्पत्तिका अभिधान नामक बाईसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# २३. विभीषणका कथन

अन्यदा कभी राजा दशाय सभामें सुखासन पर बैठे थे, उस समय नारद वहाँ आया। (१) आसन पर आरामसे बैठा हुआ राजा सहसा खड़ा हुआ और पूछा कि, भगवन! आप घूमते हुए कहाँसे पथारे हैं ? (२) तब आशोर्वाद देकर नारदने कहा कि जिनमन्दिरों के वन्दनार्थ में प्वविदेह चेत्रमें गया था। (३) हे महायश! वहाँ मैंने पुण्डरीकिणी नगरीमें से सुर एवं असुरोंसे युक्त सीमन्धरस्त्रामीका निष्क्रमण देखा। (४) सीमन्धर भगवान तथा वहाँ आये हुये अन्य चैत्योंको वन्दन करके मैं मन्दराचल पर गया और तुष्ट होकर जिनालयों में प्रणाम किया। (५) देवगणके द्वारा जिसके शिखरकी सेवा की जाती है ऐसे उस उक्तम पर्वतकी प्रदक्षिणा करके जिनमन्दिरोंको वन्दन करता हुआ मैं शीघ्र ही वापस लौटा। (६) फिर साकेतपित दशरथको नारदने कहा कि मेरा कहना आप सुन। आप लोगोंको दूर करं, जिससे मैं गुप्त बात कह सकूँ। (७) लोगोंको हटाने पर नारदने राजासे कहा कि वन्दनके लिए मैं त्रिकूटशिखर पर गया था। (८) वहाँ भगवान शान्तिनाथके मन्दिरमें वन्दन करके मैं ठहरा हुआ था कि आपके पुण्यप्रभावसे मैंने वह वचन सुना जो एक नैमित्तिकने कहा था 'सागर-मागसे आकर दशरथका पुत्र जनककी पुत्रो सीताके कारण रावणको युद्धमें मारेगा, इसमें सन्देह नहीं है।' यह सुनकर विभीषणने कहा कि दशरथको ही मैं मार डाल्ड जिससे उसे पुत्र न हो। (९-११) बिभोषणने मुमसे भी पूछा कि वह दशरथ और जनक कहाँ है यह आप जानते हैं ? हे भगवन! आप ब्योरेसे कहें। इसका आप प्रतिषध न करें। (१२) मैंने विभीषणसे

१. सुओ नेव संभवड-प्रत्य ।

भणिओ निभीसणो मे, अह्यं न सुणेमि ताण उप्पत्ती । दाऊण उत्तरिमणं, इहागओ तुज्झ पासिमा ॥ १३ ॥ एवं ते पिरिकहियं, सम्मिहिष्टस्स् तुज्झ नेहेणं । ताव करेहि उवायं, जाव य न निभीसणो एइ ॥ १४ ॥ दाऊण य उवएसं, अइतुरियं नारओ गओ मिहिलं । जणयस्स वि निस्सेसं, कहेइ वर्त्त मरणहेउं ॥ १५ ॥ मरणमह्ब्मियमीओ, नराहिवो दसरहो समप्पेउं । मन्तीण कोस-देसं, विणिगाओ तत्थ पच्छन्नो ॥ १६ ॥ ताव य मन्तीहि लहुं, लेप्पमयं दसरहस्स पित्विच्वं । काराविष्यं मणोज्जं, सत्ततले भवणपासाए ॥ १७ ॥ एसो चिय वित्तन्तो जणयस्स वि कारिओ य मन्तीहि । नद्वा भमन्ति दोण्णि वि, पुहई पच्छन्नरूवधरा ॥ १८ ॥ ताव य बिहीसणोणं, साएयपुरीऍ पेसिया पुरिसा । हिण्डन्ति गवेसन्ता, नराहिवं दिन्नदिहीया ॥ १९ ॥ रायहरं असमत्था, पिवसेउं जाव ते चिरावेन्ति । ताव य साएयपुरिं, विहीसणो आगओ तुरियं ॥ २० ॥ तिडिविलिसिएण सिग्धं, विहीसणाणित्तयाऍ भवणवरं । पिवसेऊण य छिन्नं, सोसं चिय कित्तिमिनवस्स ॥ २१ ॥ छन्तेउरे पेलावं, सोऊण सिरं महीऍ मोत्तूण । मणपवणजणियवेओ, विहीसणो पिरिथओ लङ्कं ॥ २३ ॥ परिवग्गो वि पलावं, काऊणं पेयकम्मकरणिज्ञं । दहरहसमूसुयमणो, अच्छइ य दिसि पलोयन्तो ॥ २४ ॥ एतो विभीसणो वि य, गुरूण सम्माण-दाण-दाण-पूर्याई । कुणइ पयत्तेणं चिय, आणन्दं हिरिसियमईओ ॥ २५ ॥ एतो विभीसणो वि य, गुरूण सम्माण-दाण-दाण-पूर्याई । कुणइ पयत्तेणं चिय, आणन्दं हिरिसयमईओ ॥ २५ ॥

परभवजणियं जं दुक्कयं सुक्कयं वा, परिणमइ नराणं तं तहा नेव मिच्छं। इइ मुणिय विसेसं घोरसंसारवासं, कुणह विमलभावं मोक्समम्मे जिणाणं।।। २६ ॥

॥ इय पडमचरिए बिहीसणवयणविहाणो नाम तेवीसइमो उहेसओ समत्तो॥

कहा कि मैंने उनको उत्पत्तिके बारेमें नहीं सुना है। यह उत्तर देकर मैं आपके पास आया हूँ। (१३) सम्यग्दृष्टिके अपर स्नेहके कारण मैंने तुमसे यह बात कही है। जबतक बिभीषण नहीं आता तबतक तुम उपाय करो। (१४)

उपदेश देकर नारद बहुत त्वरासे मिथिला गया और जनकसे भी मरणका हेतुभूत समग्र द्वतान्त कह सुनाया। (१५) मरणके भयसे अत्यन्त उरकर दशरथ राजा मिन्त्रयोंको कोश व देश देकर बाहर चला गया और वहीं छिप गया। (१६) तब मंत्रियोंने शीघ्र ही सात तलवाले प्रासादमें दशरथकी सुन्दर लेपमयी मूर्ति बनवाई। (१७) जनकका भी यही वृत्तान्त मंत्रियोंने किया। भागे हुए वे दोनों गुप्त रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। (१०) उधर बिभीषणने साकेतपुरीमें आदमी भेजे। दृष्ट लगाकर राजाको खोजते हुए वे घूमते थे। (१९) राजगृहमें प्रवेश पानेके लिए असमर्थ उन्हें विलम्ब हो रहा था, अतः साकेतपुरीमें बिभीषण शीघ्र आया। (२०) विभोषणकी आज्ञासे महलमें दाखिल होकर कृत्रिम राजाका मस्तक कौरन ही तलवारसे काट डाला गया। (२१) लाज्ञारस जिसमेंसे टपक रहा है ऐसे मस्तकको तलवारसे उठाकर उसने रातमें स्वयं देखा और फिर स्वामोको दिया। (२२) अन्तःपुरमें रोना धोना सुनकर सिर जमीन पर रख दिया गया। मन एवं पवनके समान वेगवाले विभीषणने लंकाको ओर प्रस्थान किया। (२३) परिजनवर्ग भी रुदन एवं प्रेतकर्म करके दशरथके लिए उत्सुकमना होकर दिशाओंको देखने लगा। (२४) उधर विभीषण भो गुरुओंका उत्साहके साथ सम्मान, द्वान पवं पूजन आदि करके मनमें प्रसन्न होता हुआ आनन्द करने लगा। (२४)

परभवमें किया हुआ दुष्कृत अथवा सुकृत लोगोंको उसी तरहसे अर्थात् बुरे या अच्छे रूपसे परिणत हाता है, यह मिथ्या नहीं है। यहाँ अर्थात् इस जन्ममें भयंकर संसारवासको भलीभाँति जानकर जिनशोक्त मोन्नमार्गमें विमल भाव धारण करो। (२६)

। पद्मचरितमें निभीषणका कथन-विधान नामक तेईसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

१. विलावं--- प्रत्य ।

# २४. केगइपरिणयण-वरसंपायणवण्णणं

#### कैकयो-

सस्स भमन्तस्स तया, जं वत्तं तं सुणेहि मगहवर्ष्ट् ! । तं ते कहेमि सबं, सुणेहि इह अवहिओ होउं ॥ १ ॥ उत्तरिक्साएँ नयरं, इह कोउयमङ्गलं मणिसरामं । तत्थाऽऽसी नरवसभो, गुणाहिओ सुहमई नामं ॥ २ ॥ मिहला से पुहर्हसिरी, धूया वि य केगई पवरकत्रा । पुत्तो य दोणमेहो, जोबणलायण्णपिडपुण्णो ॥ ३ ॥ किन्तिपिडपुण्णसोहा, रूबाईसयगुणेहि उववेया । विविहकला-ऽऽगमकुसला, सा कत्रा बुद्धिसारेणं ॥ ४ ॥ नष्टं सलक्खणगुणं, गन्धवं सर्रावहित्तसंजुत्तं । जाणइ आहरणविही, चउिबहं चेव सिवसेसं ॥ ५ ॥ विज्ञं सभेयभित्रं, लिविसत्थं सहलक्खणं सयलं । गयतुरयलक्खणं चिय, गणियं छन्दं निमित्तं च ॥ ६ ॥ आलेक्खं लेप्पमयं, पत्तच्छेज्ञं च भोयणविही य । बहुविहरयणविसेसं, कुसुमिविसेसं सभेयजुयं ॥ ७ ॥ विविहा य गन्धजुत्ती, लोयत्राणं तहेव सिवसेसं । एयासु य अन्नासु य, कलासु कन्ना समुबहह ॥ ८ ॥ दहुण नरविरन्दो, कन्नं नवजोबणं विचिन्तेइ । को से वरो णु सिरसो, पुहइ्यले होहिइ इमाए ! ॥ ९ ॥ तो से मणस्स इद्दो, तं गिण्हउ वा सयंवरा कन्ना । एव भणिऊण सहसा, नराहिवा मेलिया सबे ॥ १० ॥ ते चिय तिहं समन्ता, दसरह-जणया तओ मिलेऊणं । अन्नोत्रमुणियनिहसा, दो वि तिहं चेव संवत्ता ॥ ११ ॥ मञ्चेसु य उविविद्या, हिरवाहणमाइया नरविरन्दा । सयलपरिवारसिहिया, आहरणविभूसियसरीरा ॥ १२ ॥ सम्बेसु य उविविद्या, सबालंकारसुक्यनेवच्छा । मङ्गलसओवगीया, रायसमुदं समोइण्णा ॥ १३ ॥ पासेसु चामराइं, उविरं छत्तं समोत्तिओऊलं । पुरओ य महातूरं, वज्जइ घणसिरसिनिग्घोसं ॥ १४ ॥ शिलाएँ संचरन्ती, नियन्ति तं पिथवा अणिमिसच्छा । उम्माइया खणेणं, बहवे आयल्रयं पत्ता ॥ १५ ॥

# २४. कैकयीका विवाह और उसके द्वारा वर-सम्पादन

हे मगधपित ! उस समय घूमते हुए उसका जो हुआ वह सुनो । मैं वह सब कहता हूँ, अतः ध्यान लगाकर इसे तम सुनो। (१) उत्तर दिशामें कौतुकमंगल नामका एक मनोहर नगर है। वहाँ श्रिधिक गुणवाला शुभमित नामका एक राजा रहता था। (२) उसकी पत्नी पृथ्वीश्री और सुन्दर पुत्री कैंकची थी तथा यौवन एवं छावण्यसे परिपूर्ण द्रोणमेघ पुत्र था। (३) बुद्धिके प्रक्षके साथ ही साथ वह कन्या कान्तिसे परिपूर्ण शोभावाली, रूपादि सैकड़ों गुणोंसे युक्त तथा विविध कलाओं और शास्त्रोंमें कुशल थी। (४) लक्षण श्रीर गुणोंसे युक्त नृत्य, स्वरविभक्ति (श्रारोह अवरोह ) से युक्त गानविद्या श्रीर विशेष रूपसे चार प्रकारकी आभरणविधि वह जानती थी। (५) भेद-प्रभेदयुक्त विद्या, लिपिशास्त्र, समग्र शब्दलचण ( ट्याकरण ), हाथी एवं घोड़ेके लत्तण, गणित, छन्द, निमित्तशास्त्र, दीवारके ऊपर चित्र बनानेकी श्रालेख्य विद्या, पत्रच्छेदा, भोजनविधि, बहुविध रह्नोंकी परीत्ता, अनेक प्रकारके भेदसे युक्त पुष्पोंकी परीत्ता, विविध प्रकारोंकी गन्धोंका आयोजन तथा छोकका विशिष्ट ज्ञान ये तथा दूसरी कलाएँ वह कन्या धारण करती थी। (५-८) अभिनव यौवनसे सम्पन्न उस कन्याको देखकर राजा सोचने लगा कि इस पृथ्वीतल पर इस कन्याके योग्य कौन वर होगा ? (९) जो उसके अपने मनमें इष्ट हो उसे स्वयं वरण करनेवाछी यह कन्या प्रहण करे-ऐसा कहकर उसने सहसा सब राजाओंको इकट्टा किया। (१०) चारों ओरसे वे भी वहाँ जमा हुये एक-दूसरेका परिचय प्राप्त किए हुए दशरथ एवं जनक दोनों भी वहाँ आये। (११) आभूषणोंसे विभूषित शरीरवाले हरिबाहन आदि राजा सम्पूर्ण परिवारके साथ मंचों पर बैठ गये। (१२) सब अलंकारों से भूषित और वस्रोंसे भलीभाँ ति सजी द्भुई तथा सैकड़ों मंगल गीतों द्वारा गाई जाती वह सुन्दर कन्या उस राजसमुद्रमें उतरी। (१३) उसके दोनों पार्श्वीमें चामर बुछ रहे थे, ऊपर मोतियोंसे ज्याप छत्र था और आगे बादलके समान ध्वनि करनेवाला बढ़ा बाद्य बज रहा था। (१४) लीलापूर्वक गमन करती हुई उसे अपलक नेत्रोंसे देखते हुए राजा च्राणभरमें पागल-से हो गये। बहुतसे तो वेचैनीका अनुभव करने मैयहरयदाविए ते. सबे वि नराहिवे पलोएउं। बालाएँ कया माला, सिग्धं कण्ठे दसरहस्स ॥ १६ ॥ आलङ्यकण्ठमालं. दहुणं दसरहं जणो भणइ। रूवेण अणन्नसमो, नवरं तु अणायकुल-वंसो ॥ १७ ॥ केहरथ नरवरिन्दा, भणन्ति जोगो वरो सुलायण्णो । गहिओ कन्नाएँ इमो, पुबक्कम्माणुजोएणं ॥ १८ ॥ अने भणन्ति रुद्रा. देसियपरिसस्स अमुणियकुलस्स । एयस्स हरह कन्नं, सिग्धं चिय मा चिरावेह ॥ १९ ॥ अह ते खणेण सबे. सन्नद्धे पेच्छिऊण नरवसभे । तो सुहमई नरिन्दो, वयणं जामाउयं भणइ ॥ २०॥ जाव य सरेहि समरे, धाडेमि इमे अहं नरविरन्दे । ताव य कन्नाएँ समं, पविससु नयरं रहारूढो ॥ २१ ॥ जं एव समालतो. भणइ तओ माँम! किं विसण्णो सि?। थोवन्तरेण पेच्छस्. भजन्ते रणसहे एए ॥ २२ ॥ एव भणिजग तो सो. सन्नद्धो रहवरं समारूढो । पग्गहकरावलम्गा. धरासणे केगई तस्स ॥ २३ ॥ जस्स सिसमण्डलनिभं, दीसइ छत्तं भडाण मज्झिम्म । एयस्स तुरियवेयं, वाहेहि रहं विसालच्छि ! ॥ २४ ॥ एव भणियाएँ सिग्धं, ओसियधयदण्डमण्डणाडोवो । तह वाहिओ रहवरो, जह खुहियं रिज्बलं सयलं ॥ २५ ॥ जुज्झन्तेण रणमुहे. सरेहि परिहत्थदच्छमुक्केहिं। भग्गा नासन्ति भडा, अन्नन्नं चेव लङ्घन्ता॥ २६॥ हेमप्पभेण सबे, निययभडा चोइया पडिणियत्ता । मुखन्ता सरनिवहं, आविडया दसरहं समरे ॥ २७ ॥ हत्थीस रहवरेस य. तुरङ्गजोहेस वेढिओ समरे । जुज्झइ अविसण्णमणो, मुश्चन्तो आउहसयाइं ॥ २८ ॥ चउसु वि दिसासु सिग्धं, भमइ चिय दसरहो रहारूदो । गयवर तुरङ्ग-जोहे, घायन्तो सत्थपहरेहि ॥ २९ ॥ दहुण भउिषमां, सेन्नं हेमप्पभो नरवरिन्दो । पुरओ अवट्टिओ दसरहस्स परिबद्धतोणीरो ॥ ३० ॥ छिन्नकवया-ऽऽयवचो, सरेहि हेमप्पहो कओ विरहो । सिग्धं रणमज्झाओ, सेन्नेण समं समोसरइ ॥ ३१ ॥

लगे। (१४) प्रतीहारी द्वारा निवेदित उन सब राजाओंको देखकर उस कन्याने फ़ौरन ही दशरथके गलेमें माला हाली। (१६) योग्य स्थानमें श्रारोपित कण्ठमालावाले दशरथको देखकर लोग कहने लगे कि रूपसे तो यह अनन्यसदश है. केवल इसका कुछ एवं वंश ही अज्ञात है। (१७) वहाँ श्राये हुए राजाओं मेंसे कई राजा कहने लगे कि इस कन्याने पूर्वकर्मके योगसे यह लावण्ययुक्त योग्य वर प्राप्त किया है। (१८) दूसरे रुष्ट होकर कहने लगे कि श्रज्ञात कुलवाले इस प्राकृत (सामान्य) पुरुषकी कन्याको शीघ्र ही हर लो। देर मत करो। (१९) चणभरमें ही उन राजाओंको शस्त्रसञ्ज देख श्रभमति राजाने दामादसे कहा कि जबतक मैं इन राजाओंको युद्धमेंसे बाणोंके द्वारा भगाता नहीं हूँ तबतक तुम कन्याके साथ रथमें आरूढ़ होकर नगरमें प्रवेश करो। (२०-१) इस तरह कहने पर वह कहने लगा कि मेरे लिए आप दु:खी क्यों हैं ? थोड़ी देरके बाद ही आप इन्हें युद्धत्तेत्रमेंसे भागते हुए देखोगे। (२२) ऐसा कहकर वह सज्ज हो रथ पर सवार हुआ। उस रथकी धुराके आसन पर हाथमें लगाम धारण करके कैकयी बैठी। (२३) हे विशालाची! सुभटोंके बीच जिसका चन्द्रमंडलके समान छत्र दिखाई पड़ता है उसके समीप तीत्र वेगवाले रथको ले जाओ। (२४) इस प्रकार कहने पर उसने ऊपर उठे हए ध्वजदण्ड तथा मण्डपके आटोपवाले रथको ऐसा चलाया कि सारा शत्रुसैन्य क्षुब्ध हो गया। (२५) युद्धमें लड़ते हुए उसके द्वारा पूर्ण दत्तताके साथ फेंके गये वाणोंसे एक-दूसरेका उल्लंघन करते हुए सुभट भाग खड़े हुए और नष्ट हुए। (२६) हमप्रभ द्वारा प्रेरित उसके सब भट वापस लौटे और युद्धचेत्रमें बाणोंको छोड़ते हुए उन्होंने दशरथ पर भाक्रमण किया। (२७) हाथी, रथ, घोड़े तथा योद्धान्त्रोंसे रणभूमिमें घिरा हुन्ना वह मनमें खिन्न हुए बिना ही सैकडों आयुधोंको छोड़ता हुआ युद्ध करने लगा। (२८) हाथी, घोड़े और योद्धाओंका शस्त्रोंके प्रहारसे विनाश करता हुआ दशरथ रथमें आरूढ़ हो चारों दिशाओं में जल्दी-जल्दी घूमने छगा। (२९) भयसे उद्विग्न सैन्यको देखकर जिसने सरकरा बाँघा है ऐसा हमप्रम राजा दशस्थके आगे उपस्थित हुआ। (३०) बाणोंसे जिसका कवच और छत्र छिन्नभिन्न कर दिया गया है ऐसा हेमप्रभ रथसे च्युत हो शीघ ही रणभूमिमेंसे सैन्यके साथ लौट गया। (३१) हेमप्रभके भागने

१. महत्तरकदर्शितान्: २. सामि।-प्रत्य०।

हेमप्पभिम्म भग्गे, बन्दिजणाइण्णघुट्टजयसहो । कन्नाएँ समं नयरं, पविसरइ रहेण वीसत्थो ॥ ३२ ॥ तो सो पाणिग्गहणं, करेइ विहिणा जणेण परिकिण्णो । को उयमङ्गलनिल्ए, परिणीओ दसरहो राया ॥ ३३ ॥ परमिवमूईएँ तओ, महिला वेत्तूण सयलपरिवारो । पिडयागओ विणीयं, अणरण्णसुओ पिहयिकती ॥ ३४ ॥ मन्ति-भड-पुरजणेणं, ठिवओ पुण दसरहो महारज्जे । भुञ्जइ भोगसिमिद्धि, सग्गे वाऽऽखण्डलो मुइओ ॥ ३५ ॥ संपित्थिओ य महिलं, जणओ वि ससंभमो दहिषईओ । पुणरिव रज्जाणन्दं, परितुद्दो कुणइ सिवसेसं ॥ ३६ ॥ अह केगई कयाई, भिणया अणरण्णपिथ्यसुप्णं । भद्दे ! मणस्स इटं, जं मग्गसि तं पणामेमि ॥ ३७ ॥ जं तहया संगामे, सारच्छगुणेण तोसिओ अहर्यं । तस्सुवयारस्स फलं, मग्गसु मा ने चिरावेहि ॥ ३८ ॥ तो केगईए भिणिओ, संपइ नत्थेत्थ कारणं किंचि । काले जत्थ नराहिव !, मिगस्सं तत्थ देज्जासु ॥ ३९ ॥

वरजुवइसमग्गो तिबभोगाणुरत्तो, महुरसरिनणाओ गिज्जमाणो महप्पा । भडमउडमऊहालीढपायप्पएसो, रमइ विमलिकत्ती सेसकालं नरिन्दो ॥ ४० ॥ ॥ इय प्रसचरिए केगइवरसंपायणो नाम चडवीसइमो डहेसओ समत्तो ॥

# २५. चउभाइविहाणं

अह अन्नया कयाई, देवी अवराइया सुहपसुत्ता । पेच्छइ य पवरसुमिणे, रयणीए पच्छिमे जामे ॥ १ ॥ वरकुसुमकुन्दवण्णं, सीहं सूरं तहेव रयणियरं । दहुण अह विबुद्धा, पइणो सुमिणे परिकहेइ ॥ २ ॥

पर बन्दीजनोंके द्वारा जिसकी जयध्वित उद्घोषित की जा रही है ऐसे उसने विश्वस्त हो रथ द्वारा कन्याके साथ नगरमें प्रवेश किया। (३२) तब लोगोंसे घिरे हुए तथा कौतुक एवं मंगलके धाम रूप परिणीत दशरथ राजाने विधिपूर्वक पाणिष्रहण किया। (३३) इसके बाद बड़े भारी ऐश्वर्यके साथ प्रत्नोको लेकर विस्तृत यशवाला दशरथ सकल परिवारके सहित साकेत-पुरीमें लौट आया। (३४) मंत्री, सुभट एवं नगरजनोंने पुनः दशरथको महाराज्यमें प्रतिष्ठित किया। वह मुद्दित होकर स्वर्गमें इन्द्रकी भाँति भोग समृद्धिका उपभोग करने लगा। (३४) दढ़ बुद्धिवाले जनकने भी मिथिछाकी ओर उत्कण्ठाके साथ प्रस्थान किया। तुष्ट वह पुनः सविशेष रूपसे राज्य सुख मनाने लगा। (३६)

एक बार कैंकयोसे दशरथने कहा कि, भद्रे! मनमें जो प्रिय हो वह यदि तुम माँगोगी तो मैं वह दूँगा। (३७) उस समय संप्राममें तुम्हारे सारथिपनके गुणसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। उस उपकारका फळ तुम माँगो। विळंब मत करो। (३८) तब कैंकयोने कहा कि, हे राजन्! इस समय तो कोई माँगनेका कारण नहीं हैं। जब मैं माँगूँगी तब तुम देना। (३९) सुन्दर युवितयोंसे युक्त भोगोंमें अत्यन्त अनुरक्त, सुखके सगेवरमें स्नान करनेवाला, जिसके गीत गाये जाते हैं, सुभटोंके मुकुटमेंसे निकळनेवाळी किरणें जिसका पादप्रदेश छूती हैं—ऐसा वह विमळ कीर्तिवाळा महात्मा राजा दशरथ श्रेष समय आनन्द कीड़ा करता था। (४०)

। पद्मचरितमें कैकयी द्वारा वरसंपादन नामक चौबीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

#### २५. चार भाई

कभी रातके पिछले प्रहरमें आरामसे सोई हुई देवी अपराजिताने उत्तम स्वप्न देखे। (१) उत्तम कुन्द पुष्पके समान वर्णवाछे सिंह, सूर्य एवं चन्द्रमाको देखकर वह जाग गई। उसने स्वप्नोंके बारेमें पितसे कहा। (२) उन उत्तम स्वप्नोंको

१. महिलं — प्रत्य • । २. मिथिलानगरीम् । ३. सिग्धं — मु • ।

सोऊण पवरसुमिणे, सत्थत्थिवसारओ नरविरन्दो । भणह हमे वरपुरिसं, सुन्दिर ! पुर्त निवेपन्ति ॥ ३ ॥ तयणन्तरं सुमित्ता, पेच्छह सुमिणे निसावसाणिम्म । छैच्छो कमळिविहत्था, सिस-सूरे किरणपज्जिलए ॥ ४ ॥ अत्ताणं अहतुक्रे, गिरिवरिसहरे अविष्टिया सन्ती । सायरवरपेरन्तं, पेच्छह पुहइं चिय पसत्थं ॥ ५ ॥ स्रूरुग्गमिम्म तो सा, गन्तूण कहेइ सुविणए पहणो । तेण वि य तीऍ सिष्टं, होही पुत्तो तुमं मह् े ! ॥ ६ ॥ अवराह्या कयाई, गुरुभारा सोहणे तिहि-सुहुत्ते । पुत्तं चेव पस्त्या, वियसियवरपउमसिरिसमुहं ॥ ७ ॥ जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ दसरहेण तुट्टेणं । नामं च विरह्यं से, पउमो पउमुप्तलद्रुल्ख्छो ॥ ८ ॥ तत्तो चेव पस्त्या, सोमित्ती दारयं परमरूवं । तस्स वि य महाणन्दो, सिवसेसो नरवईण कओ ॥ ९ ॥ विरियघरेसु जाया, उप्पाया दारुणा महापावा । बन्धवनयरेसु पुणो, कहेन्ति सुहसंपयं विउलं ॥ १० ॥ नीलुप्पलदल्ल्सामो, जेणं चिय लक्खणेसु उववेओ । तेणं गुणाणुरूवं, छूढं चिय लक्खणो नामं ॥ ११ ॥ अह दो वि बाल्या ते, रिङ्खण-चंकमणयाइ कुणमाणा । बङ्खन्ति लच्छिनल्या, आभरणविमूसियसरीरा ॥ १२ ॥ अह केगई पस्त्या, भरहकुमारं तहेव संत्तुषणं । जम्मूसवो महन्तो, ताणं पि कओ नरवईणं ॥ १४ ॥ अह केगई पस्त्या, भरहकुमारं तहेव संत्तुषणं । जम्मूसवो महन्तो, ताणं पि कओ नरवईणं ॥ १४ ॥ अह ते कुमारसीहे, चत्तारि वि सित्त-कन्ति-बल्जुत्ते । कल्णाहण-भारणसहे, दट्टूण समाउलो राया ॥ १५ ॥ अत्थेत्थ महानयरी, किप्छा तत्थ भग्गवो नामं । तस्स ऽहराणी महिला, पुत्तो वि य अहरकुच्छी सो ॥ १६ ॥ अहल्डिओ से दूरं, अविणयकारी जणस्स अहवेसो । निद्धाहिओ पुराओ, पियरेणं अयसभीएणं ॥ १७ ॥

सुनकर शास्त्रके द्वर्थमें विशारद राजाने कहा कि, हे सुन्दरी! ये स्वप्न उत्तम पुरुष रूप पुत्रको सूचित करते हैं। (३) उसके बाद सुमित्राने रात्रिके अवसानके समय स्वप्नमें हाथमें कमल धारण की हुई लदमो तथा किरणोंसे प्रव्वलित चन्द्र एवं सूर्य देखे। (४) पर्वतके अत्युच शिखर पर स्वयं स्थित होकर सागर-पर्यन्त फैलो हुई प्रसस्त पृथ्वीको देखा। (५) सूर्योदय होने पर पतिके पास जाकर स्वप्न कहे। उसने भी उसे कहा कि, हे भद्रे! तुम्हें भी पुत्र होगा। (६)

गर्भवती अपराजिताने कभी शुभ तिथि एवं मुहूर्तमें खिछे हुए उत्तम कमलके समान मुखवाले पुत्रको जन्म दिया। (७) तुष्ट दशरथने उसका बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया और पद्मकमलके दलकी-सी कान्तिवाले उसका नाम पद्म रखा। (८) उसके वाद सुमित्राने भी अत्यन्त रूपवान् पुत्रको जन्म दिया। उसका भी राजाने बड़ा भारी विशिष्ट उत्सव मनाया। (९) शत्रुओं के घरों में महापापके सूचक दारुण उत्पात हुए, जबिक मित्रों के नगरों में विपुल सुखसम्पत्ति कही गई। (१०) नीलकमलके दलके समान श्याम वर्णवाला वह लक्षणों से युक्त था, श्रतः गुणके अनुरूप उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। (११) शोभाके धाम रूप तथा श्राभूषणों से विभूषित शरीरवाले वे दोनों बालक रेंगना, चलना श्रादि करते हुए बढ़ने लगे। (१२) जन्मों से ही स्तेह रखनेवाले, एक-दूसरेके वशवर्ती तथा वन्धुजनों के हृदयको आनन्द देनेवाले उन उत्तम कुमारोंकी प्रयन्नके साथ रक्षाकी जाती थी। (१३) इसके बाद कैक्योने भरतकुमार तथा शत्रुप्नको जन्म दिया। राजाने उनका भी बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया। (१४) शिक्त, कान्ति एवं बलसे युक्त तथा कलाओं के धारण व प्रहण्में समर्थ उन कुमारसिंहोंको देखकर राजा ज्याकुल हुआ। (१४)

यहाँ पर काम्पिल्य नामकी महानगरी है। वहाँ एक भागेव रहता था। उसकी अचिरा नामकी पत्नी थी। अचिराकी कुत्तिसे एक पुत्र हुआ। (१६) बहुत दुलारमें पाळापोसा गया वह अविनयी लोगोंके अतिद्वेषका विषय हुआ, अतः अपयशसे उरे हुए पिताने उसे नगरमेंसे बाहर दूर निकाल दिया। (१७) दो वस पहना हुआ वह महानगर राजगृहमें आया। वहाँ धतुर्वेदमें अतिकुशल वैवस्वत नामका आचार्य

१. ल<sup>ा</sup>च्छ कमलविद्दार्थ---प्राय•। २. सत्तृष्यं---प्राय•। ३. सरोसं---मु•।

दोकप्पडपरिहाणो, पत्तो रायगिहं महानयरं । वहवस्सओ ति नामं, तत्थ धणुवेयमहकुसलो ॥ १८ ॥ सीससहस्सेणं चिय, परिकिण्णो तस्स चेव पासिम्म । अह सिक्खिओ क्रमेणं, सवाण वि उत्तमो जाओ ॥ १९ ॥ रायगिहसामिओ तं, सुणिऊणं चावलक्समहकुसलं । कारेइ सरक्सेवं, समयं चिय अन्तवासीहिं ॥ २० ॥ दहूण सरक्सेवं, भणइ निवो अह दुसिक्खिओ तुह्यं । सुणिऊण रायवयणं, पुणरिव य गुरुं समल्लीणो ॥ २१ ॥ वहवस्सयस्स दुहिया, काऊण वसे निसास छिड्डणं । निग्गन्तूण पलाओ, साएयपुरिं समणुपत्तो ॥ २२ ॥ तो दसरहस्स सर्वं, निययं दावेइ सत्थकुसलत्तं । परितुद्दो नरवसभो, तस्स कुमारे समप्पेइ ॥ २३ ॥ ईसत्थसित्रहाणं, निययं जं तस्स चावमाईयं । संकन्तं चिय सर्वं, ताणं उदए व सिसिविम्वं ॥ २४ ॥ ते तत्थ कुमारवरा, बहुविहविन्नाणलद्धमाहप्या । जाया विश्लायजसा, चत्तारि वि सायरा चेव ॥ २५ ॥

एवं कलासु र्कुंसला मुणिऊण पुत्ता, विन्नाण-नाण-वल-सत्तिसमत्थिचर्ता। सम्माण-दाण-विभवेण गुरुस्स तुद्दो, पूर्यं करेइ विमलेण मणेण राया॥ २६॥

॥ इय पउमचरिए चउभाइविहाणो नाम पख्नवीसइमो उद्देसओ सकत्तो ॥

# २६ सीया-भामण्डलुप्पत्तिविहाणं

भामण्डलपूर्वभवचरितम् —

एत्तो जणयस्स तुमं, सेणिय! निसुणेहि ताव संबन्धं। होऊण एगचित्तो, कहेमि सबं जहावत्तं॥ १॥ जणयस्स महादेवी, आसि विदेहि त्ति नाम नामेणे। गुरुभारा पसवन्ती, परिवाल्ड सुरवरो तइया॥ २॥

इस प्रकार विज्ञान, ज्ञान, बल, शक्ति एवं समस्त ज्ञानसे युक्त पुत्रोंको कलाओंमें कुशल जानकर तुष्ट राजाने संमान, दान एवं सम्पत्ति द्वारा गुरुकी विमल मनसे पूजा की। (२६)

। पद्मचरितमें चारों भाइयोंका विधान नामक पत्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

### २६. सीता एवं भामण्डलका जन्म

हे श्रेणिक! अब तुम एकचित्त होकर जनकका वृत्तान्त सुनो। जैसा हुआ था वैसा मैं सब कुछ कहता हूँ। (१) जनककी पटरानी विदेही नामकी थी। जन्म देनेवाली वह गर्भवती थी तब एक देव उसके गर्भकी रहा करता था। (२)

था। (१८) वह एक हजार शिष्योंसे घिरा रहता था। उसीके पास उसने शिच्चा प्रहण की और कमशः सबमें उत्तम हो गया। (१९) उसके धनुष्यके द्वारा किये जानेवाले अतिकुशल लक्ष्यवेधको सुनकर राजगृहके राजाने दूसरे अन्तेवासियोंके साथ शरचेप करवाया। (२०) उसके शरचेपको देखकर राजाने कहा कि तुमने अच्छी तरहसे शिच्चा प्राप्त नहीं की है। राजाका ऐसा वचन सुनकर वह पुनः गुरुके समीप गया। (२१) वैवस्वतकी पुत्रीको अपने वशमें करके रातके समय छिद्रमेंसे निकलकर वह भाग गया और साकेतनगरीमें आ पहुँचा। (२२) इसके पश्चान् उसने अपनी शक्कुशलता दशरथको दिखलाई। सन्तुष्ट राजाने उसे कुमारों को सौंपा। (२३) पानीमें जिस तरह चन्द्रविम्ब संक्रान्त होता है उसी तरह धनुष्य आदिका तथा वाण एवं शक्कोंका जो उसका अपना कौशल था वह सब उन कुमारोंमें संक्रान्त हुआ। (२४) वे चारों राजकुमार नानाविध विज्ञानोंमें कुशलता प्राप्त करके सागरके जैसे विख्यात यशवाले हुए। (२४)

१. दुष्ट्यं—प्रत्य•। २. दुसले सुणिऊण पुत्ते—प्रत्य•। ३. वित्ते—प्रत्य•।

तो भणइ मगहराया, केण निमित्तेण सुरवरो गब्भं। रक्लइ साहेहि पह !, एयं मे को उयं परमं ॥ ३ ॥ तो भणइ गणाहिवई, राया चक्कद्वओ त्ति नामेणं । सो चक्कपुरनिवासी. भज्जा मणसुन्दरी तस्स ॥ ४ ॥ तीए गुणाणुरूवा, धूया अइसुन्दरा गुरुगिहम्मि । सा पढइ अक्लराइं, लेहणिहत्था पयत्तेणं ॥ ५ ॥ नरवइपुरोहियसुओ, साहामहिलाएँ कुच्छिसंभूओ । महुपिङ्गलो ति नामं, सो वि तर्हि गुरुगिहे पढइ ॥ ६ ॥ पढमं चिय आलावो. आलावा रई रईऍ वीसम्भो । वीसम्भाओ पणओ. पणयाओ वह्नए पेम्मं ॥ ७ ॥ जाए चिय सब्भावे, तं कन्नं पिङ्गलो हरेऊणं। अइदुग्गमं सुदूरे, वियब्भनयरं समणुपत्तो॥ ८॥ काऊण तत्थ गेहं, मृढो विन्नाण-नाण-धणरहिओ । तण-दारुएहि जीवइ, विक्कन्तो सो तिहं नयरे ॥ ९ ॥ तइया तम्मि पुरवरे, पयाससीहस्स पर्ममहिलाए । पवरावलीऍ पुत्तो, अह कुण्डलमण्डिओ नामं ॥ १० ॥ सो तत्थ निगाओ चिय, विहरन्तो अत्तणो सलीलाए । तं दहूण वरतणू, विद्धो कुसुमाउहसरेहिं ॥ ११ ॥ तीए कएण दुई, गूढं संपेसिया नरवईण । वैयारिकण बाला, समाणिया नरवहभवणं ॥ १२ ॥ तीए समं नरिन्दो, वरकुण्डलमण्डिओ पवरभोगे । भुञ्जइ गुणाणुरत्तो, रईऍ समयं अणङ्गो व ॥ १३ ॥ महपिक्कलो वि एत्तो. अँडवीय समागओ निययगेह । कन्ता अपेच्छमाणो, पडिओ दक्खण्णवे सहसा ॥ १४ ॥ महिलं गवेसमाणो, रुवइ चिय गगगरेण कण्ठेण । गन्तूण भणइ नरवइ !, केणइ बाला महं हरिया ॥ १५ ॥ भणिओ य सहामज्झे. मन्तीणं सो अणेयबुद्धीणं । अज्ञाहि समं बाला. पोयणनयरे मए दिद्रा ॥ १६ ॥ सो एवभणियमेचो. सिग्धं चिय पोयणं गवेसेउं। पडियागओ नरिन्दं, भणइ य कँन्ता ममं लहस् ॥ १७॥ नरबङ्गाणाएँ तओ, पुरुसेहि गलमाहप्पहारेहिं । निद्धांडिओ पुराओ, भमइ महिं दक्किओ विमणो ॥ १८ ॥

इस पर मगधराजने पृछा कि, हे प्रभो ! किस कारण देव गर्भकी रच्चा करता था, यह आप कहें । मुक्ते यह बड़ा भारी कुत्हल हो रहा है। (३) तब गणधरने कहा कि—चक्रध्वज नामका एक राजा था। वह चक्रपुरमें रहता था। उसकी भार्या मनः सुन्दरी थी। (४) उसकी गुणोंके अनुरूप तथा अत्यन्त सुन्दर एक लड़की थी। गुरुके घर पर वह हाथमें लेखनी लेकर प्रयत्नपूर्वक अचरोंको पढ़ती थी। (५) राजाके पुरोहित तथा उसकी शाखा नामकी पत्नीकी कोखसे उत्पन्न मधुपिंगल नामका पुत्र था। वह भी वहीं गुरुके घर पर पढ़ता था। (६) पहले बातचीत, बातचीतसे रित, रितसे विश्वास, विश्वाससे प्रणय और प्रणयसे प्रेम बढ़ता है। (७) सद्भाव पैदा होने पर उस कन्याका अपहरण करके पिंगल बहुत दूर आये हुए अत्यन्त दुर्गम विदर्भनगरमें पहुँच गया। (८) विज्ञान, ज्ञान एवं धनसे रिहत वह मूर्ख वहाँ घर बसाकर और घास एवं लकड़ी उस नगरमें बेचकर आजीविका चलाता था। (९) उस समय उस नगरमें प्रकाशसिंहकी अप्रमिह्वी प्रवरावलीसे उत्पन्न कुर्एडलमण्डित नामका एक पुत्र था। (१०) अपने आप लीलापूर्वक भ्रमण करता हुआ वह उधरसे निकला। उस सुन्दरीको देखकर कामदेवके बाणोंसे वह बींध गया। (११) राजाने उसके पास गुप्त रूपसे दूती भेजी। वह घोखेसे उस बालाको राजभवनमें ले आई। (१२) उसके साथ गुणानुरक्त कुण्डलमण्डित राजा, रितके साथ कामदेवकी माँति, उत्तम भोग भोगने लगा। (१३)

चधर मधुपिंगल भी कहींसे अपने घर पर आया। पत्नीको न देखकर वह एकदम दुःखसागरमें दूब गया। (१४) पत्नी खोजता हुआ वह सगद्गद कण्ठसे रोने लगा। राजाके पास जाकर उसने कहा कि मेरी पत्नीका किसीने अपहरण किया है। (१५) सभाके बीच अत्यन्त बुद्धिशालो मंत्रियोंसे उसने (कुण्डलमण्डितने) कहा कि मैंने साध्वयोंके साथ उस खोको पोतनपुरमें देखा था। (१६) इस प्रकार कहने पर वह शीघ्र ही पोतनपुरमें खोजननेके लिए गया। वापस लौटे हुए उसने राजासे कहा कि मुझे मेरी पत्नी ढूँढ़ दो। (१७) तब राजाकी आझासे गर्दन पकड़कर प्रहार करनेवाले पुरुषोंने उसे नगरमेंसे बाहर निकाल दिया। विमनस्क और दुःखित वह पृथ्वी पर घूमने लगा। (१८) पृथ्वीपर परिभ्रमण करते

१. वरतगुं--प्रत्य । २. कत्य इय - मु । ३. कंतं--प्रत्य । ४. कंतं--प्रत्य । ।

हिण्डन्तो चिय पुहइं, साहुं दृहूण अज्जगुत्तं सो । पणमइ क्यञ्जलिउडो, सुणइ य धम्मं जिणुहिट्टं ॥ १९ ॥ सोऊण धम्मिनिहसं, वहरागुप्पन्नजायसंवेगो । गेण्हइ सङ्गिविमुकं, पबज्जं गुरुसयासिम्म ॥ २० ॥ गिम्हे आयावेन्तो, चिट्ठइ सिसिरे निसासु एगन्ते । वासारत्तं पि मुणी, गमइ सया प्रवयगुह्रश्यो ॥ २१ ॥ घोरं तवोविहाणं, बारसरूवं मुणी पकुबन्तो । सीया-ऽऽयवदुहिओ वि य, कन्तामोहं न छुट्टु हे ॥ २२ ॥ तावऽच्छउ संबन्धो, एसो अत्रं सुणीह मगहवई ! । अन्तरजोयनिबद्धा, ठिया कहा रयणमाल ब ॥ २३ ॥ अणरण्णे रज्जत्थे, अह कुण्डलमण्डिओ महासुहडो । दुग्गमपुरिहुओ सो, देसं सबं विणासेइ ॥ २४ ॥ अणरण्णसित्तए जे, सुहडे मारेइ ते बल्लम्पत्तो । निह्य-निराणुकम्पो, देसविणासं कुणइ सबं ॥ २५ ॥ धेत्तृणमचायन्तो, अणरण्णो तं अविद्धयं विसमे । रित्तिदया य निहं, न लहइ चिन्तापिरिग्गहिओ ॥ २६ ॥ दृहूण दुन्स्वयं तं, अणरण्णं तत्थ भणइ सामन्तो । नामेण बालचंदो, सामिय ! वयणं निसामेहि ॥ २७ ॥ वह बन्धिकण समरे, इह कुण्डलमण्डियं न आणेमि । तो एव निग्गओ हं, होहामि इमा पहन्ना मे ॥ २८ ॥ गन्तूण तेण तुरियं, सहसा चउरङ्गबलसमग्गेणं । वीसत्थओ पमाई, अह कुण्डलमण्डिओ बद्धो ॥ २९ ॥ विद्धंसेकण पुरं, सिग्धं पिडयागओ नियं ठाणं । दावेइ बालचन्दो, बद्धं सत्तुं निरन्दस्स ॥ ३० ॥ विद्धंसेकण पुरं, सिग्धं पिडयागओ नियं ठाणं । दावेइ बालचन्दो, सम्माणं से तओ कुणइ ॥ ३१ ॥ सुको य बन्धणाओ, अह कुण्डलमण्डिओ परिभमन्तो । दृहूण मुणिवरिन्दं, क्यविणओ पुच्छए धम्मं ॥ ३२ ॥ सुको य बन्धणाओ, अह कुण्डलमण्डिओ परिभमन्तो । दृहूण मुणिवरिन्दं, क्यविणओ पुच्छए धम्मं ॥ ३२ ॥

मांसविरत्युपदेशः, मांसभत्तणे नरकवेदनावर्णनं च —

जो न कुणइ पबज्जं, भयवं ! गिहवासपासपडिबद्धो । सो किह संसाराओ, मुचिहिइ अणाइमन्ताओ ? ॥ ३३ ॥

बादमें बन्धनसे मुक्त कुण्बलमण्डितने भ्रमण करते करते एक मुनिवरको देखा। उसने विनयोपचार करके धर्मके बारेमें पूछा कि, भगवान् ! गृहवासके पाशमें बद्ध जो मनुष्य प्रश्रक्या अंगीकार नहीं करता वह श्रनादि-अनन्त संसारमेंसे कैसे मुक्त हो सकता है ? (३२-३) इस पर मुनिने कहा कि जीवदया और कषायोंका निम्नह करना धर्म है । इनसे ही जीव

हुए उसने ऋार्यगुप्त नामके एक साधुको देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर जिनोपिदृष्ट धर्मका अवण किया। (१९) धर्मीपदेश सुनकर उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। संवेगशील उसने गुरुके पास आसक्तिसे रहित ऐसी दीचा अंगीकार की। (२०) प्रीष्ममें वह सुनि सूर्यकी धूपमें शरीरको तपाता था, शिशिरमें रात्रिके समय एकान्तमें बैठता था और पर्वतकी गुफामें रहकर वर्षाकाल व्यतीत करता था। (२१) वह सुनि बारह प्रकारका घोर तपोविधान करने तथा सर्दी एवं गरमीसे दु:खित होने पर भी पत्नीके मोहको नहीं छोड़ सका। (२२)

हे मगधनरेश ! यह वृत्तान्त यहीं पर छोड़ें। रत्नमालाकी भाँति भीतरी सम्बन्धसे जुड़ी हुई एक दूसरी कथा है। उसे तुम सुनो। (२३) जब अनरण्य राज्य करता था तब महासुभट कुण्डलमण्डित दुर्गम ऐसे नगरमें रहकर सारे देशका विनाश करता था। (२४) अनरण्य से सम्बन्ध रखनेवाले जितने सुभट थे उन्हें बलसे उन्मत्त उसने मार डाला। निर्दय और अनुकम्पा रिहत वह सारा देश उजाड़ने लगा। (२५) विषम प्रदेशमें अवस्थित उसे पकड़नेमें असमर्थ अनरण्य चिन्तित होकर रातिदन नींद नहीं लेता था। (२६) उस अनरण्यको दुःखित देखकर बालचन्द्र नामके सामन्तने कहा कि, हे स्वामी! मेरा कहना आप सुनें। (२७) यदि युद्धमें बाँधकर कुण्डमण्डितको में यहाँ न लाऊँ तो में देश त्याग करूँगा—यह मेरी प्रतिज्ञा है। (२०) शीघ हो समस्त चतुरंग सैन्यके साथ अचानक आक्रमण करके विश्वासमें रहे हुए और प्रमादी कुण्डलमण्डितको पकड़ लिया। (२९) नगरका विध्वंस करके शीघ हो अपने स्थान पर लौटे हुए बालचन्द्रने पकड़ा हुआ शत्र राजाको दिया। (३०) तब उस सुभृत्यने समम पृथ्वी प्रशात की। इस पर परितुष्ट अनरण्यने उसका सम्मान किया। (३१)

१. वसइ-प्रत्य ।

ि २६. ३४-

तो भगइ मुणी धम्मो. बीवदया निग्गहो कसायाणं । एएसु चेव बीवो. मुच्चइ घणकम्मवन्थाओ ॥ ३४ ॥ हिंसा पुण जीववहो, सो वि य मंसस्स कारणं हवइ । तहमिव खायसि मंसं, कह बन्धविमोयणं कुणसि ? ॥ ३५ ॥ इह खाइऊग मंसं जिब्भिन्दियवसगओ सरीरत्थो । मरिऊण वश्चइ नरो, तिब्रमहावेयणे नरए ॥ ३६ ॥ ण्हाणेण मुण्डणेण य. दाणेणं विविहलिङ्गगहणेणं । मंसासिणस्स भणियं, नित्थ ह साहारणं किंचि ॥ ३७ ॥ संसारत्था जीवा, आसि चिय बन्धवा परभवेसु । खायन्तएण मंसं, ते सबे भक्खिया नवरं ॥ ३८ ॥ न य पायवेस मंसं. उप्पज्जइ नेय धरणिपद्रिम्म । बज्जेह सुक्क-सोणिय-समुब्भवं पावसंबन्धं ॥ ३९ ॥ जलयर-पक्लि-मिया वि य. हन्तणं जीववछहे सत्ते । एएस हवइ मंसं. दयावरा तं न भुञ्जन्ति ॥ ४० ॥ धण्णेण विद्वयं चिय, महिसीसीरेण पोसियं देहं । तह वि य सायन्ति नरा, जणणीए अत्तणो मंसं ॥ ४१ ॥ इह मन्दरहेट्टाओ, पृद्धवी रयणप्पभा मुणेयबा । तिसु भागेसु विहत्ता, असीयं जोयणा लक्खं ॥ ४२ ॥ तत्थेव भवणवासी, देवा निवसन्ति दोस भागेसु । तइए पुण नेरइया, हवन्ति बहुवेयणा निययं ॥ ४३ ॥ तत्तो य सकरा वाल्या य पद्भप्पभा महापृद्धवी । धूमा तमा तमतमा, इमास नरया महाघोरा ॥ ४४ ॥ नरओ कुम्भीपाओ, वेयरणी कुडसामली हवइ । असिपत्तवणे एत्तो, तत्थेव खुरप्पधाराओ ॥ ४५ ॥ दुमान्धा दुष्फरिसा, ससि-सुरविवज्जिया तमञ्भिहया । एएसु पावकारी, नरएसु हवन्ति नेरइया ॥ ४६ ॥ जे एत्थ जीववहया. मह-मंस-सराइलोलुया पावा । ते हु मुया परलोए. हवन्ति नरएस नेरइया ॥ ४७ ॥ केएत्थ धगधगन्ते. नरए डज्झन्ति जलियजालोहे । छिमिछिमिछिमन्तसहे, रुहिरवसावदृणारूवे ॥ ४८ ॥ नासन्ति अग्गिभीया, सुतिक्लस्ईसु विद्धचलणजुया । वेयरणिजलं दहंू, तिसाभिभूया अहिवडन्ति ॥ ४९ ॥

कर्मके सचन बन्धनसे मुक्त होता है। (३४) जीववध हिंसा है श्रीर वह जीववध भी मांसके लिए किया जाता है। तुम भी मांस खाते हो तो फिर बन्धका नाश कैसे कर सकते हो ? (३५) जिह्नेन्द्रियके वशीभूत हो शरीरका पोषण करनेवाला जो नर यहाँ मांस खाता है वह मरकर तीत्र और अत्यन्त दुःखवाले नरकमें जाता है। (३६) स्नान करनेसे, मुण्डित होनेसे, दानसे तथा संन्यासियोंके विविध वेश धारण करनेसे भी मांसभन्तीका कोई उपकार नहीं होता, ऐसा कहा गया है। (३७) जो संसारी जीव परभवमें बन्धुजन थे, उन्हीं बन्धुओंको मांसखानेवाले खाते हैं। (३८) न तो वृत्तोंमें श्रीर न पृथ्वीतल पर मांस उत्पन्न होता है। अतः शुक्र-शोणितसे उत्पन्न होनेवाले इस पाप-सम्बन्धका परित्याग करो। (३९) जिन्हें जीव प्यारा है ऐसे जलचर, पत्ती एवं हरिए जैसे प्राणियोंकी हत्या की जाती है, क्योंकि इनमें मांस होता है। जो दयालु होते हैं वे उसे नहीं खाते। (४०) धान्यसे शरीर बढ़ता है श्रीर भेंसके दूधसे शरीर पृष्ट होता है, फिर भी लोग अपनी माताका मांस खाते हैं। (४१)

यहाँ पर आये हुए मन्दराचलके नीचे रत्नप्रभा पृथ्वी (पहला नरक) है ऐसा जानो। वह तीन भागोंमें विभक्त है और एक लाख श्रस्सी हजार योजन इसकी मुटाई है। (४२) वहीं पर दो भागोंमें भवनवासी देव रहते हैं। तीसरे भागमें बहुत वेदनावाले नारकी जीव नियमतः रहते हैं। (४३) उसके बाद शर्करा, वालुका, पंकप्रभा, धूमा, तमा झौर महातमा नामकी महापृथ्वियाँ श्राई हैं। इनमें महाभयंकर नरक हैं। (४४) कुम्भीपाक, वैतरणी और कूटशाल्मलीसे युक्त नरक होते हैं। उसके धारके समान तीक्ष्ण असिपत्रके वन भी वहीं होते हैं। (४५) दुर्गन्ध एवं दुर्पशंसे युक्त तथा चन्द्र एवं सूर्यसे रहित होनेके कारण ये विशेष अन्धकाराच्छन्न होते हैं। पापाचरण करनेवाले इन नरकोंमें नारकी रूपसे पैदा होते हैं। (४६) जो यहाँ जीवका वध करनेवाले तथा मधु, मांस एवं सुरामें अत्यन्त लोलुप पापी होते हैं वे मर करके दूसरे जन्ममें नरकोंमें नारकी होते हैं। (४५) कितने ही नारकी जीव दहकते हुए, आगकी ज्वालाओंके समूहसे ज्याप्त, छम-छम शब्द करते हुए तथा रुघर एवं चरबीके कीचड़से पटी हुई भूमिवाले नरकोंमें जलते हैं। (४८) अग्निसे भयभीत बिह वे भागते हैं तो अत्यन्त तीक्ष्य सुद्धोंसे उनके दोनों पर बीध जाते हैं। वैतरणीनदीके जलको देखकर त्यासे अभिभूत

कढकढकढेन्तफरिसं, विलोणतउ-तम्ब-सीसयसरिच्छं । वस-केस-पूय-सीणिय-मीसं खारोदयं दुरिमं ॥ ५० ॥ चडचडचर्डं ति घेतुं, खण्डिन्ति य वेदियं महीवट्टे । पाइज्जिन्त रडन्ता, पाणीयं नरयपालेहिं ॥ ५१ ॥ खारोदयदद्धका, मयवेगेणं समुद्विया सन्ता । छायं अहिलसमाणा, असिपत्तवणं तओ जिन्त ॥ ५२ ॥ खणखणखणिन्त खग्गा, गाढं कर्णकणकणिन्त सत्तीओ । मडमडमडिन्त कोन्ता, ताण सरीरे निवडमाणा ॥ ५३ ॥ कर-चरण-कण्ण-नासोट्ट-फुप्फुसा छिन्नभिन्नसबक्का । लोलिन्ति धरिणवट्टे, मेय-वसा-रुहिरिवच्छड्डा ॥ ५४ ॥ खर-फरुसरज्जुबद्धा, सिग्धं आहिण्डिज्य विरडन्ता । आरुहणोरुहणाईं, कारिज्जन्ते अक्रयपुण्णा ॥ ५५ ॥ पीलिज्जन्ते जन्तेषु केइ कडकडकडेन्ति कावडिया । अवरे मुसुंढि-मोग्गर-चडक्कघाएसु ओसुद्धा ॥ ५६ ॥ काएसु य गिद्धेसु य, अवरे चडचडचडायखद्धका । अणुहोन्ति वेयणाओ, चिट्टइ नरयाउयं जाव ॥ ५० ॥ एयाणि य अन्नाणि य, दुक्खाणि निर्न्तरं अणुहवन्ता । अच्छिन्ति दीहकालं, जेहि अधम्मो कओ पुर्वि ॥५८ ॥ एयं सोऊण तुमं, दुक्खं नरएसु मंससंभूयं । तम्हा वज्जेह इमं, मंसं दोसाण आमूलं ॥ ५९ ॥ जो पुण मंसिनिवित्तिं, कुणइ नरो सील-दाणरहिओ वि । सो चिय सोग्गइगमणं, पावइ नत्थेत्थ संदेहो ॥ ६० ॥ पञ्चाणुबयधारी, जो पुण तव-नियम-सीलसंपन्नो । जिणसासणागुरत्तो, सो देवो होइ सुहनिलओ ॥ ६१ ॥

### मांसविरतिफलम् —

हवइ अहिंसा मूलं, धम्मस्स जिणुत्तमेहि परिकहियं । सा पुण सुनिम्मलतरी, मंसनिवित्तीऍ संभवइ ॥ ६२ ॥ जो वि य सवर-पुलिन्दो, चण्डालो वा दयावरो निययं । महु-मंसनिवित्तीए, सो पावविविज्ञिओ होइ ॥ ६३ ॥ पावेण विज्ञयस्स य, देवत्तं हवइ अह नरिन्दत्तं । सम्मत्तलद्भवुद्धी, कमेण सिद्धिं पि पाविहिइ ॥ ६४ ॥

उत्तम जिनों द्वारा श्रोक्त धर्मका मूळ अहिंसा है और ऋत्यन्त निर्मळतर वह ऋहिंसा मांसके त्यागसे सम्भव है। (६२) जो भी शबर, पुलिन्द और चाण्डाळ मधु एवं मांसका परित्याग करके वस्तुतः दयापरायण बनता है वह पापसे मुक्त होता है। (६३) पापसे वर्जित जीवको देवत्व अथवा राजत्व मिळता है। जिसकी बुद्धिने सम्यक्त्व प्राप्त किया है ऐसा जीव क्रमशः सिद्धि भी प्राप्त करता है। (६४)

वे उसमें गिरते हैं। (४९) वह पानी कड़-कड़ करते हुए सर्शवाला, पिघले हुए और गरम ताँवे व सीसेफे जैंसा, चरबी, केश, पीब और रक्तसे मिश्रित, दुर्गन्धयुक्त तथा खारा होता है। (५०) नरकपाल उन्हें पकड़कर चड़-चड़ चीरते हैं, जमीन पर घेरकर उन्हें काटते हैं और रोते हुए उन्हें पानी पिलाते हैं। (५१) खारे पानीसे जलते हुए शरीरवाले वे खड़े होकर छायाकी इच्छासे हरिणके जैसे वेगसे असिपत्रवनमें जाते हैं। (५२) वहाँ उनके शरीर पर गिरती हुई तलवारें खन-खन करती हैं, शक्तियाँ कण-कण करती हैं और माले मड़-मड़ करते हैं। (५२) हाथ, पैर, नाक, कान, होठ और अतिहयाँ आदि सब अंगोंसे छिन्न भिन्न वे मेद, चरबी पवं रुधिरसे सने हुए धरातल पर लोटते हैं। (५४) तीक्ष्ण और कटोर रस्सीसे बाँघे गये और रोते हुए उन पापियोंको चलाकर आरोहण-अवरोहण कराया जाता है। (५५) कपट करनेवाले लोग यंत्रोंमें कड़ कड़ करके पीसे जाते हैं तो दूसरे मुसुण्डि (शक्तविशेष) मुद्गर तथा चडक (शक्तविशेष) के प्रहारोंसे विनष्ट होते हैं। (४६) शरीरमें आसक्त दूसरे पाणियोंके शरीर चड़-चड़ खाये जाते हैं। जबतक नरकका आयु-य रहता है तबतक वे वेदनाका अनुभव करते हैं। (५७) जिन्होंने पूर्वजन्ममें अधर्म किया होता है वे ऐसे और इनके जैसे दूसरे दु:ख परजन्ममें दीर्घ काल तक अनुभव करते हैं। (५०) जिन्होंने पूर्वजन्ममें अधर्म किया होता है वे ऐसे और इनके जैसे दूसरे दु:ख परजन्ममें दीर्घ काल तक अनुभव करते हैं। (५०) इस प्रकार तुमने नरकोंमें मांससे उत्पन्न होनेवाले दु:खके बारेमें सुना। अतः दोषोंके मूल रूप इस मांसका तुम परित्याग करो। (४९) जो मनुष्य शील एवं दानसे रहित होने पर भी मांस त्याग करता है वह सद्गित प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं है। (६०) जो पाँच अणुक्रतको धारण करनेवाला, तप, नियम एवं शीलसे सम्पन्न तथा जिनशासनमें अनुरक्त होता है वह सुखका धाम रूप देव होता है। (६१)

१. अणन्तरं-मु०।

एयं साहुवएसं, सोऊगं कुण्डलो य दढसत्तो । पञ्चाणुबयसहिओ, जाओ महु-मंसविरओ य ॥ ६५ ॥ जाओ अणन्नदिद्वी, साहू निमऊण निगाओ तत्तो । परिचिन्तिऊण वच्चइ, अत्थि महं माउलो नियओ ॥ ६६ ॥ तस्स पसाएण अहं, सत्तुं जिणिकण समरमज्झिम्म । निययपुरे बलसहिओ, पुणरिव रज्जं करीहामि ॥ ६७ ॥ चिन्तेऊण पयद्दो, एगागी दिक्खणावहं तुरिओ । पन्थपरिस्समद्दह्यो, मरणावत्थो तओ जाओ ॥ ६८ ॥ जिम्म समए विमुश्चइ, जीवं इह कुण्डलो तिहं अन्ना । सग्गाउ चुया देवी, अवसाणे आउखन्यस्स ॥ ६९ ॥ जणयस्स महिलियाए, गब्मे सम्मुच्छिया विदेहाए । जीवा कम्मवसेणं, दोष्णि वि एक्कोयरम्मि ठिया ॥ ७० ॥ एयन्तरिम साहू, कारुं काऊण पिङ्गलो सग्गे। जाओ सुरो महत्या, सुमरइ अन्नं तओ जम्मं।। ७१।। अवहिविसएण मुणिउं. जणयस्स वरङ्गणाएँ गब्भिम्म । उववन्नो मह सत्त , समयं अन्नेण जीवेणं ॥ ७२ ॥ सरिऊण विरहदुक्लं, सेणिय! पुषाणुबन्धजोएण। वेरपडिवञ्चणट्टे. तं गब्भं रक्लई देवो॥ ७३॥ नाऊग एवमेयं. दुःखं चिय न य परस्स कायबं । मा पुणरवि अहिययरं, पाविहह परम्परं दुक्खं ॥ ७४ ॥ अह सा सुहं पसूया, दुहिया पुत्तं च तत्थ वइदेही । पुत्तभवबद्धवेरो, हरइ सुरो बालयं सिग्धं ॥ ७५ ॥ चिन्तेइ तो मणेणं, एयं ददकनलंडे सिलावहे। अप्फोर्डिम रसन्तं, अह कुण्डलमण्डियं सत्तुं॥ ७६॥ पुणरिव चिन्तेइ सुरो, संसारिनबन्धणं ववसियं मे । कम्मं बहुद्र ≉खयरं, एयं बालं वहन्तेणं ॥ ७७ ॥ साहुपसाएण मए, जिणधम्मस्स य पसङ्गजोएणं। रुद्धं मे देवत्तं, पावं न करेमि जाणन्तो ॥ ७८ ॥ परिचिन्तिऊण एयं, कुण्डल-वरहारम्सियं काउं। देवो मुञ्जइ बालं, उज्जाणे पत्तलच्छाए ॥ ७९ ॥ ताव य सेज्जास ठिओ. चन्दर्गई खेयरो निसासमए । वंचपारुएण पेच्छइ, निवडन्तं रयणपज्जलियं ॥ ८० ॥

साधुका ऐसा उपदेश सुनकर दृद् शक्तिवाला कुण्डलमण्डित पाँच अगु अतों के साथ मधु-मांससे विरत हुआ। (६४) वह पदार्थको सत्य रूपसे देखनेवाला (सम्यग्दृष्टि) हुआ। साधुको नमस्कार करके वहाँ से निकला और सोचने लगा कि मेरा अपना एक मामा है। (६६) उसके प्रसादसे युद्धमें शत्रुको जीतकर सेनाके साथ श्रपने नगरमें में पुनः राज्य करूँगा। (६७) इस प्रकार सोचकर वह अकेला जल्दी जल्दी दिल्लापथको ओर चल पड़ा। तब यह मार्गके परिश्रमसे दुःखित हो मरणासन्न हो गया। (६८) जिस समय कुण्डलमण्डितने यहाँ प्राण छोड़े उसी समय आयुष्यकर्मका स्तय होनेसे एक दूसरी देवी स्वर्गसे च्युत हुई। (६९) जनकको पत्नी विदेहाके ग्रभमें वह उत्पन्न हुई। वे दोनों जीव कर्मवश एक ही उद्दरमें स्थित हुए। (७०)

इस बीच पिंगल साधु मर करके स्वर्गमें महाप्रभावशाली देव हुआ। तब उसने दूसरे जन्मका स्मरण किया। (७१) अविधिज्ञानसे उसने जाना कि जनककी पत्नीके गर्भमें दूसरे जीवके साथ मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है। (७२) हे श्रेणिक! विरहदु:खको याद करके पूर्वके अनुबन्धके योगसे वैरका बदला लेनेके लिए उस गर्भकी देव रचा करता था। (७३) यह जानकर दूसरेको दु:ख नहीं देना चाहिए। अन्यथा दूसरे जन्ममें और भी अधिक दु:ख प्राप्त होगा। (७४)

इसके बाद विदेहाने सुखपूर्वक वहाँ मिथिलामें पुत्री एवं पुत्रको जन्म दिया। पूर्वभवमें जिसने वैर बाँधा है ऐसे उस देवने बालकका शीघ ही अपहरण किया। (७५) वह मनमें सोचने लगा कि दृद और कठोर शिलाके उपर इस चिक्काते हुए शत्रुको पटकूँ। (७६) फिर उस देवने सोचा कि इस बालकका अपहरण करके मैंने संसारको बाँधनेवाला बहुत दु:खकर कमें किया है। (७७) मैंने साधुके प्रसादसे और जिनधमेंके परिपालनसे देवत्व प्राप्त किया है, अतः जानबूफ कर मैं पाप नहीं कहँगा। (७८) इस प्रकार सोचकर उस बालकको उत्तम कुण्डल एवं हारसे विभूषित कर पत्तोंकी छायावाले उद्यानमें ज्यों ही उसने छोड़ा त्यों ही रात्रिके समय शैयामें बैठे हुए चन्द्रगति खेचरने गवान्तमेंसे नीचे पड़ते हुए रत्नसे प्रज्वित को देखा। (७९-८०) क्या यह बड़ा उत्पात है अथवा विजलीका दुकड़ा है—इस तरह मनमें विकल्प करता हुआ वह जाकर

१. गवाक्षेण।

कि एस महप्पाओ. अहवा सोदामणीऍ खण्डो ब ? । सवियक्कमणो गन्तुं, पेच्छइ बालं महियलस्यं ॥ ८१ ॥ घेत्रण बाल्यं तं, अंसुमईए सुहं पसुत्ताए। सुकुमाल-कोमलक्कं. जङघुद्देसम्मि संठवइ॥ ८२॥ पहिबोहिकण साहइ, सुन्दरि! पूर्त तुमं पसूया सि । तीए वि य सो भणिओ, कि वञ्झा पसवई नाह! ॥ ८३ ॥ काऊण य अइहासं, सबं साहेइ बालसंबन्धं। तुज्झ इमो पसयच्छी!, होही पुत्तो अपुत्ताए।। ८४॥ भणिऊण एवमेयं, देवी सूँयाहरं समलीणा । तत्तो पहायसमए, लोयस्स पयासिओ पुत्तो ॥ ८५ ॥ जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ चक्कवालनयरम्मि । जह बन्धवा समत्था, लोगो वि य विम्हयं पत्तो ॥ ८६ ॥ कुण्डलमाणिकसमुज्जलेहि किरणेहि दित्तसबङ्गो । तो से गुणाणुरूवं. कयं च भामण्डलो नामं ॥ ८७ ॥ देहसहलालण हे. धाईण समप्पिओ तओ बालो । एत्तो सुणेहि सेणिय !. पुत्तपलावं विदेहाए ॥ ८८ ॥ हा पुत्तय! केण हिओ. मज्झ अपूर्णाएँ पुबवेरीणं ? । दावेऊण वरनिहिं, अच्छीणि पूर्णो अवहियाणि ॥ ८९ ॥ वरकमलकोमलतण्, बालो अविकारिणो अबुद्धोओ । पावेण केण हरिओ, अज्ज महं निरणुकम्पेणं ? ॥ ९० ॥ नणं कओ विओगो. कस्स वि वालस्स अन्नजम्मिम । तस्सेयं कम्मफलं. न बीजरहियं हवड कर्जा ॥ ९१ ॥ एवं परिदेवन्ती. जणओ परिसंथवेइ वइदेहिं। मा रोयसु अणुदियहं, पुनक्यं पावई जीवो।। ९२॥ छड्डासु सोगसमूहं, लेहं पेसेमि दसरहिनवस्स । सो हं च बालयं तं अज्जपभूई गवेसामो ॥ ९३ ॥ संथाविजग कन्तं, अणरण्णसुयस्स पेसिओ लेहो । तं सोजग दसरहो, बालस्स गवेसणं कुणइ ॥ ९४ ॥ सिम्घं चारियपूरिसा, जणएण विसक्तिया समन्तेण । बालं गवेसिऊणं, निययपूरिं आगया सबे ॥ ९५ ॥ साहन्ति कयपणामा, सामि! न दिद्रो महिं भमन्तेहिं । केण वि गयणेण हिओ, सामिय! दिवेण पुरिसेणं ॥ ९६ ॥

देखता है तो पृथ्वीतल पर बालक था। (८१) अति मृदु एवं कोमल अंगवाले उस बालकको उठाकर उसने आरामसे सोई हुई झंशुमताको जाँघके पास रख दिया। (८२) फिर जगाकर कहा कि, हे सुन्दरी! तुमने पुत्रको जन्म दिया है। उसने भी उससे कहा कि, हे नाथ! वन्ध्या क्या जन्म देगो? (८३) इस पर अट्टहास करके बालकका सारा वृत्तात उसे कह सुनाया। हे प्रसन्ना! अपुत्रा तुम्हारा यह पुत्र होगा। (८४) ऐसा ही हो—कहकर देवी प्रस्तिगृहमें गई। तब प्रभातके समय लोगोंमें जाहिर किया गया कि पुत्र हुआ है। (८४) चक्रवालनगरमें तो उसका ऐसा भारी जनमोत्सव मनाया गया कि समस्त बन्धुजनोंकी भाँति लोग भी विस्मित हो गये। (८६) कुण्डलके माणिक्यांसे निकलनेवाली समुज्ज्वल किरणोंसे उसका सारा शरीर दीप्त था, अतः गुणके अनुरूप उसका नाम भामण्डल रखा गया। (८७) बादमें शरीरसुख एवं लालनपालनके लिए बालक धारोंको सौंपा गया।

हे श्रेणिक ! अब तुम विदेहाके पुत्र-प्रलापके बारेमें सुनो। (८८) हा पुत्र ! पूर्वके किस वैरीने अपुण्यशाली मेरे पाससे तेरा अपहरण किया है ? उत्तम निधि दे करके मानों झाँखें छीन ली हैं। (८९) उत्तम कमलके समान कोमल श्रीरवाले, विकारश्रत्य और वेसमझ मेरे बालकको आज किस निर्दय पापीने हर लिया है ? (९०) अवश्य ही दूसरे जन्ममें मैंने किसी बालकका वियोग किया होगा। उसी कर्मका यह फल है। बोजके बिना फल नहीं होता है। (९१) इस प्रकार रुदन करती हुई विदेहाको जनकने सान्त्वना दी कि तुम मत रोखो। जीव सर्वदा पूर्वकृत कर्मका ही फल पाता है। (९२) तुम शोकका परित्याग करो। दशरथ राजाके पास मैं पन्न भेजता हूँ। वह खौर मैं—हम दोनों उस बालकको आजसे खोजेंगे। (९३) इस तरह पत्नीको आधासन देकर दशरथके पास उसने पन्न भेजा। उसे सुनकर दशरथ बालककी खोज करने लगा। (९४) जनकने शीघ ही गुप्तचरोंको चारों ओर भेजा। बालककी खोज करके वे अपनी नगरीमें लौट खाये। (९४) प्रणाम करके वे कहने लगे कि, हे स्वामी! पृथ्वीपर भ्रमण करते हुए हमने उसे नहीं देखा। हे स्वामी!

१. प्रस्तिगृहम्।

दुसहं हवह समक्लं, दुक्लं चिय उब्भवे जणवयस्स । गयवेयणं तु पच्छा, जणम्म एसा सुई भमइ ॥ ९७ ॥ सीता—

एवं अणुक्कमेणं, जोबण-लायण्ण-कन्तिपिडपुण्णा । सोयस्स मोयणद्वं, नज्जइ संविष्टु्या सोया ॥ ९८ ॥ वरकमलपत्तनयणा, कोमुइरयणियरसिरसमुहसोहा । कुन्ददलसिरसदसणा, दाडिमफुल्लाहरच्छाया ॥ ९९ ॥ कोमलबाहालइया, रत्तासोउज्जलाभकरजुयला । करयलसुगेज्झमज्ज्ञा, विश्विण्णानियम्बकरभोरू ॥ १०० ॥ रत्तुप्पलसमचलणा, कोमुइरयणियरिकरणसंघाया । ओहासिउं व नज्जइ, रयणियरं चेव कन्तीए ॥ १०१ ॥ एरिसरूवावयवा, लक्खणसंपुण्णाजोबणगुणोहा । जणएण पसन्नेणं, रामस्स निवेइया सीया ॥ १०२ ॥

सुरवरमहिला वा रूव-लावण्णजुत्ता, रमइ परिमिया सा सत्तकन्नासएहिं। जणयनरवरिन्दो रामदेवस्स भज्जं, विमलगुण सरंतो तं निरूवेइ सीयं॥ १०३॥ ॥ इय पडमचरिए सीया-भामण्डलडप्पत्तिविहाणो नाम छव्वीसङ्गो उद्देसओ समत्तो॥

# २७. रामकयमेच्छपराजयस्य कित्तणं

तो मगहनराहिवई, विम्हियहियओ मुणि पणिमऊणं । पुच्छइ अणन्नहियओ, कहेहि रामस्स संवन्धं ॥ १ ॥ रामस्स किं व दिष्टं, माहप्पं जणयनरविरन्देणं । रूव-गुण-जोबणधरी, निरूविया जेण सा सीया ! ॥ २ ॥ अह भणइ गणाहिवई, सेणिय ! निसुणेहि जणयनरवइणा । कज्जेण जेण दुहिया, रामस्स निरूविया सीया ॥ ३ ॥

किसी दिव्य पुरुषने गगनमार्गसे उसका अपहरण किया है। (९६) उत्पत्तिके समय जो दुःख श्राँखोंके समज्ञ होता है वह लोगोंके लिये दुस्सह होता है, परन्तु बादमें वह दुःख नष्ट हो जाता है। लोगोंमें यह अनुश्रुति प्रचलित है। (९७)

इस तरह अनुक्रमसे यौवन, लावण्य एवं कान्तिसे परिपूर्ण सीता शोक दूर करनेके लिए ही, माल्म होता है, संवर्धित हुई। (६८) उत्तम कमलदलके समान नेत्रोंवाली, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रके समान मुखकी शोभावाली, कुन्दपुष्पके समान दाँतोंवाली, श्रनारके फूलके समान अधरोंकी कान्तिवाली, कोमल बाहुलतावाली, रक्ताशोकके समान उज्ज्वल कान्तिवाले दोनों हाथोंसे युक्त, हाथमें जिसका कटिप्रदेश पकड़ा जा सकता है ऐसी अर्थात् पतली कमरवाली, विशाल नितन्व तथा हाथीकी सूँदके समान ऊल्प्रदेशवाली, रक्तकमल सरीले पैरोंवाली, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंका मानों समूह हो—ऐसी वह सीता अपनी कान्तिसे मानों चन्द्रमाको प्रकाशित करती हो ऐसा प्रतीत होता था। (९९-१०१) ऐसे सुह्प अवयववाली तथा सम्पूर्ण लक्षण, यौवन एवं गुणसमूहसे युक्त ऐसी सीता जनकने प्रसन्नताके साथ रामको समर्पित की। (१०२)

देवकन्याकी भाँति रूप एवं छावण्यसे युक्त वह सात सौ कन्याओंके साथ कीड़ा करती थी। रामके विमल्ध गुणोंका स्मरण करके जनक राजाने उनको सीता दो। (१०३)

। पद्मचरितमें सीता-भामण्डलकी उत्पत्तिविधि नामका छन्बीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

### २७. रामद्वारा म्लेच्छोंकी पराजय

तब हृदयमें विस्मित हो एकाम्रचित्तवाले मगधराज श्रेणिकने मुनिको प्रणाम करके पूछा कि आप रामका वृत्तान्त कहें। (१) जनक राजाने रामका ऐसा कौनसा माहात्म्य देखा कि रूप, गुण एवं यौवनको धारण करनेवाली सीता उन्हें दी। (२) इस पर गणाधिपति गौतमने कहा, हे श्रेणिक! जिस कारण जनक राजाने अपनी पुत्री सीताको दिया उसे तुम मुनो। (३)

वेयहुदाहिणेणं, कइलासगिरिस्स उत्तरिदसाए। देसा हवन्ति बहवे, गामा-ऽऽगर-नगरपिरपुण्णा॥ ४॥ तत्थेव अत्थि देसो, एको चिय अद्धबब्बरो नामं। निस्संजम-निस्सीलो, बहुमेच्छसमाउलो घोरो॥ ५॥ तत्थ य मऊरमाले, नयरे परिवसह मेच्छजणपउरे। नामेण आयरक्को, राया जमसिरसद्दसत्तो॥ ६॥ कम्बोय-सुय-कवोया, देसा अन्ने य सबरजणपउरा। एएसु जे निरन्दा, ते तणया आयरक्कस्स॥ ७॥ रामस्य अनार्येः सह यद्धम—

अह अन्नया कयाई, देसं जणयस्स बब्बरो राया। उव्वासिउं पयत्तो, चिलायसेन्नेण परिपुण्णो ॥ ८ ॥ सोऊण जणयराया, देसं उबासियं अणज्ञेहिं। पेसेइ तुरियचवलं, पुरिसं चिय दसरहिनवस्स ॥ ९ ॥ गन्तूण पणिमऊण य, सबं मेच्छागमं परिकहेइ । देर्सावणासं च पुणो, जं चिय जणएण संदिद्धं ॥ १० ॥ सामिय ! विन्नवह तुमं, जणओ जणवच्छलो कयपणामो । मह अद्भवव्यरेहिं, सबो उबासिओ विसओ ॥ ११ ॥ सीवय समणा य बहू, विद्धत्थाणि य जिणिन्दभवणाणि । एयनिमित्तेण पहू !, एह लहुं रक्खणद्वाए ॥ १२ ॥ भणिऊण एवमेयं, रामं सद्दाविऊण नरवसभो । सबवलसमुदएणं, रज्जं दाउं समाहत्तो ॥ १३ ॥ चामीयरकलसकरा, स्रा पडुपडह-विद्योसेणं । अहिसेयकारणहे, रामस्स अवद्विया पुरओ ॥ १४ ॥ दृष्टूण एरिसं सो, आडोवं भणइ राहवो वयणं । किंकारणिम सुहडा, कलसविहत्था समल्लोणा ! ॥ १५ ॥ तो दसरहो पत्रुत्तो, पुत्त्य ! मेच्छाण आगयं सेनं । पुर्इं पालेहि तुमं, तस्साहं अहिमुहो जामि ॥ १६ ॥ भणइ विहसन्तवयणो, रामो किं ताय ! पसुसरिच्छाणं । उविरं जासि महाजस !, पुत्तेण मए सहीणेणं ! ॥ १७ ॥ सोऊण वयणमेयं, हिरिसयहियओ नराहिवो भणइ । बालो सि तुमं पुत्त्य !, कह मिच्छवलं रणे जिणसि ! ॥ १८ ॥

तब रामको बुलाकर सम्पूर्ण सैन्यसमुदायके साथ राजा दशरथ उन्हें राज्य देने लगा। (१३) स्वर्णकलश हाथमें धारण करके देवदुन्दुभि एवं बन्दीजनोंके पटु घोषके साथ शूर पुरुष श्रभिषेकके लिए रामके श्रागे खड़े हुए। (१४) ऐसा आडम्बर देखकर रामने कहा कि क्यों हाथमें कलश लेकर सुभट खड़े हैं? (१५) तब दशरथने कहा कि, हे पुत्र! म्लेच्छोंका सैन्य आया है। तुम पृथ्वीका पालन करो। उसका सामना करनेके लिए मैं जाता हूँ। (१६) इस पर हँसते मुखवाले रामने कहा कि, हे महायश! मुक्त पुत्रके रहते हुए पशुसदृश उनके ऊपर आक्रमणके लिए तात जाएँगे? (१७) यह बचन सुनकर हृदयमें हर्षित होते हुए राजाने कहा कि, हे पुत्र! अभी तुम बच्चे हो। म्लेच्छके सैन्यको युद्धमें कैसे जीतोगे? (१८)

वैताह्यके द्तिणमें तथा कैंठास पर्वतकी उत्तर दिशामें गाँव, आकर और नगरोंसे परिपूर्ण बहुतसे देश हैं। (४) उनमें संयम एवं शीलसे रहित, बहुतसे म्लेच्छोंसे ज्याप्त और भयंकर ऋष्वें तामका एक देश हैं। (५) वहाँ म्लेच्छ लोगोंसे प्रचुर मयूरमाल नगरमें यमके सहश अत्यन्त शक्तिशालो आयरंग नामका राजा रहता था। (६) कम्बोज, शुक और कपोत तथा दूसरे भी शबर लोगोंसे ज्याप्त अन्य देश थे। उनमें जो राजा थे वे आयरंग के ही पुत्र थे। (७) एक दिन किरात-सैन्यसे युक्त हो वर्षर राजा जनकका राज्य उजाइने लगा। (८) अनार्थों द्वारा उजाइ गये देशके बारेमें सुनकर जनक राजाने जल्दी और तेज चलनेवाले एक पुरुषको दशरथके पास भेजा। (९) जाकर और प्रणाम करके म्लेच्छोंके आक्रमणके तथा देशके विनाशके बारेमें जनकने जो संदेश भेजा था वह सब उसने कह सुनाया (१०) हे स्वामी! जनक्तिसल जनक प्रणाम करके आपसे बिनती करते हैं कि मेरा सारा देश अर्धबर्वरने उजाइ दिया है। (११) बहुतसे श्रावक, अमण एवं जिनमन्दिर उसने विध्वस्त किये हैं। इस कारण, हे प्रभो! रत्ताके लिए आप जल्दी आवें। (१२) ऐसा उसने कहा।

१. तावससमणगणाण य बहुविहाण य जिणिन्दभवणाण-प्रत्य० ।

भणइ यउमो नराहिव!, थोवो चिय हुयवहो वणं बहुयं। डहइ य खणेण सबं. कि व बहुत्तेण निवडई ? ॥ १९ ॥ रामस्स वयणनिहसं, सोऊणं नरवई भणइ एवं। संगामे सुहडजसं, पुत्तय! पावन्तओ होहि॥ २०॥ काऊण पियपणामं, दो वि कुमारा महन्तवलसहिया । अह निग्गया पुराओ, जयसदुदुग्बुहुतूररवा ॥ २१ ॥ ताव चिय पढमयरं, विणिग्गयाणं तु जणयतणयाणं । दो चेव जोयणाइं, उभयवलाण ५न्तरं जायं ॥ २२ ॥ रिवुचलसद्दुक्करिसं, असहन्ता जणयसन्तिया सुहडा । पविसन्ति मेच्छसेत्रं, गह ब मेहाण संघायं ॥ २३ ॥ मेच्छाण आरियाण य, संगामो दारुणो समावडिओ । अन्नोन्नसत्थपन्तिय-संघट्दुट्टेन्तजारोहो ॥ २४ ॥ अन्तरिओ चिय कणओ, मेच्छेहिं बहरुतमसरिच्छेहिं । ताहे जणयनरिन्दो, वाहेइं समन्तसेन्नेणं ॥ २५ ॥ तो वबरेहि जणओ, भग्गेहि पुणो पुणो समन्तेहिं। परिवेढिओ खणेणं, सूरो इव मेहनिवहेणं॥ २६॥ एयन्तरम्मि रामो, लक्खणसहिओ बलेण परिपुण्गो । संपत्तो चिय सहसा, तं मैच्छवलं अइमहन्तं ॥ २० ॥ आसासिऊण जणयं, रामो तं मेच्छसुहृ इसंघायं । पउमसरं पिव हृत्थी, कुणइ चिय विह्यविद्धत्थं ॥ २८ ॥ तह लक्खणो वि बाणे, मुख्यइ उवरिं अणारियभडाणं । नज्जइ य सायरवरे, वरिसइ मेहो सरयकाले ॥ २९ ॥ निद्यपहरुम्हवियं, भगां चिय मेच्छसाहणं समरे ! तह वि य सोमित्तियुओ, धावइ मगोण बलसहिओ ॥ ३०॥ दह्ण निययसेत्रं, भग्गं चिय लक्खणेण परहुत्तं । सयमेव आयरङ्गो, सुहर्डेहि समं समुद्देइ ॥ ३१ ॥ केएरथ कज्जलामा. सुयपिच्छसमप्पमा तहिं अन्ने । अवरे तम्बयवण्णा. वामणदेहा चिविडनासा ॥ ३२ ॥ वक्ररुपत्तनियच्छा. मणिमयकडिसुत्तयाभरणदेहा । धाऊकयङ्गरागा, विरहयसिरिमञ्जरीकुगुमा ॥ ३३ ॥ एवंविहेहि समयं. जोहेहिं आयरङ्गनरवसहो । अह लम्खणस्स पूरओ. उवद्रिओ दैप्पियामरिसो ॥ ३४ ॥

रामने कहा कि, हे राजन ! थोड़ी-सी ही आग सारे बड़े वनको चणमें जला डालती है। बहुतसे क्या होता है ? (१९) रामके ऐसे कसौटी जैसे कथनको सुनकर राजाने कहा कि, हे पुत्र ! संप्राममें सुभटका यश तुम्हें प्राप्त हो। (२०)

जिनके 'जय' शब्दसे वाद्योंकी ध्विन दव गई है ऐसे वे दोनों कुमार पिताको प्रणाम करके बड़ी भारी सेनाके साथ नगरमेंसे निकले। (२१) पहले ही निकले हुए जनक और उसके पुत्र तथा शत्रुसेन्यके बोच दो हो योजनका अन्तर था। (२२) शत्रुदलके शब्दके महत्त्वको न सहनेवाले जनकके सुभट म्लेच्छोंके सैन्यमें, वादलोंके समूहमें प्रहकी भाँति, प्रविष्ट हुए। (२३) म्लेच्छों और आर्थोंका संप्राम एक-दूसरेपर फेंके जानेवाले शक्षोंके समूहके संघर्षसे उठनेवाली किरणोंकी वजहसे भयंकर हो गया। (२४) प्रगाढ़ अन्धकार सरीखे म्लेच्छोंने जनकको अन्तर्हितकर दिया। तब जनक राजाने सामन्त-सैन्यके साथ आक्रमण किया। (२४) उस समय जिस तरह बादलोंके समूह सूर्यको घेर लेते हैं उसी तरह, बार-बार सामन्तोंको भग्न करके वर्वरने च्लाभरमें जनकको घेर लिया। (२६) इसी समय लक्ष्मणके साथ एवं सैन्यसे परिपूर्ण राम एकदम उस अतिविशाल म्लेच्छसेन्यके पास आ पहुँचे। (२७) जनकको आश्वासन देकर राम म्लेच्छोंके उस सुभटदलको, हाथी जिस तरह पद्मसरोवरको वैभवसे नष्ट करता है उस तरह, नष्ट करने छगे। (२५) उस समय लक्ष्मणने भी अनार्य सुभटोंके उपर बाण फेंके, ऐसा माल्क्स होता था कि मानों शरत्कालमें समुद्रके उपर बादल वरस रहा हो। (२९) निर्दय प्रहारोंसे त्रस्त हो म्लेच्छसेना युद्धमेंसे भाग खड़ो हुई। फिर भी सेनाके साथ लक्ष्मणने उसका मार्ग द्वारा पीछा पकड़ा। (३०) अपनी सेनाको लक्ष्मणके द्वारा पराजित एवं विनष्ट देखकर आयरंग स्वयं ही उठ खड़ा हुआ। (३१) उनमेंसे कई काजलको-सी कान्तिवाले थे, दूसरे तोतेकी पँखकी-सी प्रभाव।ले थे, इतर तांवेक-से वर्णके, बौने और चिपटे नाकवाले थे। (३२) कई वलकल और पत्ते पहने हुए थे, कई मण्मिय कटिसूत्र एवं आभरणोंसे युक्त शरोरवाले थे, कई धातुसे कांगराग किये हुए थे और दूसरोंने मंजरी एवं पुष्पोंकी शोभा को थो। (३३) ऐसे योद्धाओंके साथ दर्युक्त एवं कृद्ध कांगराग किये हुए थे और दूसरोंने मंजरी एवं पुष्पोंकी शोभा को थो। (३३) ऐसे योद्धाओंके साथ दर्युक्त एवं कृद्ध

१. वड ढियामरिसो-प्रत्य ।

गय-वसह-सोहचिन्धा, सर-सित्त-करालकोन्तगिहयकरा । जुज्झिन्त मेच्छसुहडा, खोहन्ता अज्ञवबलोहं ॥ ३५ ॥ अह लक्खणस्स चावं, दुहाकयं आयरङ्गनरवर्षणा । जाव य गेण्हह खमां, ताव य विरहो कओ सिम्धं ॥ ३६ ॥ दहुण लक्खणं सो, विरहं सयमेव उद्विओ रामो । सर-सित्त-चक्क-मोम्गर-सएयु सेन्नं विवायन्तो ॥ ३० ॥ रामेण आयरङ्गो, गरुयपहाराहओ कओ विमुहो । नस्सइ विभग्गमाणो, दस वि दिसाओ पलोयन्तो ॥ ३८ ॥ हय-विहय-विष्परद्धं, सेन्नं काऊण राहवो समरे । मम्गं अमुञ्चमाणो, नियत्तिओ लक्खणेण तओ ॥ ३९ ॥ जाओ य महाणन्दो, पुहई आवासिया भयविमुक्का । वीसिज्ञओ य रामो, लद्धजसो पत्थिओ नयिरं ॥ ४० ॥ तं पुरिसयारनिहसं, दहुण नराहिवेण तुष्टेणं । रामस्स निययधूया, जणएण निरुविया सीया ॥ ४१ ॥ एवं मणुस्सो सुकएण पुनं, जयं रणे पावइ वीरसत्तो ।

विक्लायिकत्ती भुवणे पसिद्धो, सिंस व रामो विमलप्पभावो ॥ ४२ ॥ ॥ इय पडमचरिए मेच्छपराजयिकत्तणो नाम सत्तावीसहमो उद्देसओ समत्तो ॥

### २८. राम-लक्खण-धणुरयणलाभविहाणं

अह अन्नया कयाई, पुहइ भमन्तेण नारएण सुया। रामस्स पवररूवा, जणएण निरूविया सीया॥ १॥ ताहे नहङ्गणेणं, उप्पइउं नारओ गओ मिहिलं। कन्नालोयणहियओ, सीयाभवणं समछीणो॥ २॥ दहुण पविसरन्तं, दीहजडामउडभासुरं सहसा। भयविहलवेविरङ्गो, सीया भवणोयरं लीणा॥ ३॥ अणुमग्गेण रियन्तो, रुद्धो नारीहिं दारवालीहिं। कलहन्तो ताहि समं, गहिओ सो रायपुरिसेहिं॥ ४॥

आयरंग राजा छक्ष्मणके आगे उपस्थित हुआ। (२४) हाथी, बैल, एवं सिंहके चिह्नवाले तथा बाण, शक्ति और भयंकर भाले हाथमें धारण किये हुए म्लेच्छ सुभट आयों के सैन्य-समृहको श्रुच्ध करने लगे। (३५) बादमें आयरंग राजाने छक्ष्मणके धनुष्यके दुकड़े कर दिये। जबतक वह तलवार लेता है तबतक तो उसे अविलम्ब ही रथहीन बना दिया। (३६) छक्ष्मणको रथहीन देखकर राम खड़े हुए और सैकड़ों वाणों, शक्तियों, चक्रों एवं तोमरोंसे सेनाको मारने लगे। (३७) रामने भारी प्रहारसे आहत करके आयरंगको विमुख कर दिया। भग्नमान वह दसों दिशाओंको देखता हुआ भागने लगा। (३८) युद्धमें सेनाको तहस-नहस करके पीछा न छोड़ते हुए रामको छक्ष्मणने लोटा लिया। (३९)

खूब आनन्द हुआ, भयविमुक्त पृथ्वो फिर बसी और प्राप्तयश रामने विसर्जित होनेपर अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। (४०) ऐसे अद्वितीय पौरुपको देखकर संतुष्ट राजा जनकने अपनी पुत्री सीता रामको दी। (४१) इस प्रकार पहलेके सुकृतसे वीर पुरुष युद्धमें जय प्राप्त करते हैं। विख्यात कीर्तिवाले श्रीर चन्द्रमाकी भाँति विमल प्रभाववाले राम तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं। (४२)

। पद्मचरितमें म्लेच्छोंके पराजयका कीर्तन नामक सत्ताइसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ ।

# २८. राम एवं लक्ष्मणको धनुष-रत्नकी प्राप्ति

एक दिन पृथ्वी पर घूमते हुए नारदने सुना कि जनकने अत्यन्त रूपवती सीता रामको दी है। (१) तब उड़कर नभोमार्गसे नारद मिथिला गया और कन्याको देखतेकी इच्छासे सीताके भवनमें प्रवेश किया। (२) लटकती हुई मोटी जटाके भारसे भयंकर मालूम होनेवाले नारदको अचानक देखकर भयसे विह्वल और काँपते हुए शरीरवाली सीता महलके भीतर चली गई। (३) पीछे पीछे जाते हुए उसे द्वारकी रज्ञा करनेवाली स्त्रियोंने रोका। उनके साथ कलह करते हुए उसे राजपुरुषोंने पकड़ लिया। (४) जबतक लोग कहते रहे कि यह कीन है ? मुक्कोंसे इसे खत्म कर दो; तबतक भयसे

१. नयरं-प्रत्य ।

जाव य भणन्ति पुरिसा, को एसो ? हणह मुद्दिपहरेहि । ताव भउबिग्गमणो, उप्पद्धउं नारओ नहो ॥ ५ ॥ कइलासपबओवरि, आसत्थो चिन्तिऊण आढत्तो । अह तं पोढकुमारी, वसणसमुद्दे निवाडेमि ॥ ६ ॥ परिचिन्तिऊग एवं. सिग्धं रहणेउरं गओ नयरं। ताहे उज्जाणहरे, सीयारूवं पडे लिहड़॥ ७॥ ताव चिय चन्दगई. समयं भामण्डलेण नयराओ । अह निग्गओ महप्पा, कीलणहेउं तमुज्जाणं ॥ ८ ॥ तत्थेव काणणहरे, कन्नारूवं पडे समालिहियं। दहुण तं विसण्णो, सहसा भामण्डलकुमारो॥ ९॥ मुख्यह दीहुस्सासे. सोयइ पलवह य अन्नमन्नाइं । रतिं दिया य निद्दं. न लहइ चिन्तापरिग्गहिओ ॥ १० ॥ सुसुयन्धगन्धमल्लाइयाइँ, आहार-मज्जणविहीओ । नेच्छइ अणन्नहियओ, परिहायइ अङ्गमङ्गेस ॥ ११ ॥ नाऊण तं कुमारं. मयणावत्थं तु नारओ ताहै। अह देइ दरिसणं चिय, वीसत्थो तस्स गन्तणं ॥ १२ ॥ भामण्डलेण दिद्रो, तरियं अञ्चादिओ पणिमऊणं । दिन्नासणोवविद्रो, भणिओ य मुणी ! निसामेहि ॥ १३ ॥ केण वि उज्जाणहरे. आलिहिया बालिया मणभिरामा । जइ जाणिस भूयत्थं, साहस कस्सेरिसा धूया?।। १४ ।। जं एव पुच्छिओ सो. भणइ तओ नारओ पसंसन्तो । अत्थि मिहिलाऍ राया, जणओ सो इन्दकेउसुओ ॥ १५ ॥ तस्स महिला विदेहा, तीए दुहिया इमा पवरकन्ना । जोबणगुणाणुरूवा, सीया नामेण विक्खाया ॥ १६ ॥ अहवा कि परितुद्दो, पडिरूवं पेच्छिऊण आलेक्खे ? । जे तीऍ विब्भमगुणा, ते चिय को विणाउं तरइ ? ॥ १७ ॥ एवं कहिऊण गओ. जहिन्छियं नारओ अइतुरन्तो। भामण्डलो वि दियंहा, वम्महसरसिंहओ गमइ ॥ १८ ॥ जइ तं कन्नारयणं, न लहामि कईवएहि दिवसेहिं। तो न य जीवामि फुडं, मयणभुयङ्गेण दट्टो हं।। १९।। सीयारूवविणडियं, पुत्तं नाऊण तत्थ चन्दगई। भामण्डलस्स पासं, समयं कन्ताऍ संपत्तो ॥ २०॥

उद्विग्न मनवाला नारद उड़कर भाग खड़ा हुआ। (४) कैलास पर्वतके ऊपर आश्वरत होकर वह सोचने लगा कि मैं उस प्रगल्भ कुमारीको दुःखके समुद्रमें गिराऊँगा। (६) ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही रथनू पुर नगरमें गया। वहाँ उद्यान गृहमें पटपर सीताका चित्र खींचा। (७)

उसी समय भामण्डलके साथ महासा चन्द्रगित उसी उद्यानमें कीड़ा करनेके लिए नगरमेंसे बाहर निकला।
(८) वहीं उद्यानगृहमें कन्याका पटपर खींचा हुआ वह चित्र देखकर भामण्डलकुमार अचानक विषण्ण हो गया। (९) वह दीर्घ नि.श्वास छोड़ने लगा. अण्डबण्ड सोचने और प्रलाप करने लगा। चिन्तासे पकड़ा गया वह रात और दिन नींद नहीं लेता था। (१०) उसीमें लीन मनवाला वह सुगन्धित गन्ध एवं मालादि तथा आहार व स्नानविधिको इच्छा नहीं रखता था—ये सब उसे अरुचिकर प्रतीत होते थे। उसका अंग-प्रत्यंग चीण होने लगा। (११) तब कामपीड़ित उस कुमारको देखकर नारदने विश्वस्तभावसे उसके पास जाकर दर्शन दिया। (१२) भामण्डलने उसे देखा और कौरन खड़े होकर प्रणाम किया। दिये गये आसन पर बैठे हुए मुनिसे उसने कहा कि आप सुनं। (१३) किसीने उद्यानगृहमें एक सुन्दर कन्याका चित्र श्वालिखित किया है। यदि श्वाप वस्तुतः जानते हैं तो कहें कि यह किस कन्याका चित्र है। (१४) इस प्रकार जब नारदसे पूछा गया तब उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि मिथिलामें इन्द्रकेतुका पुत्र राजा जनक है। (१४) उसकी पत्नी विदेहा है। उसकी यौवन एवं गुजोंके अनुहूप सीता नामकी एक उत्तम कन्या विख्यात है। (१६) अथवा चित्रफलकके उपर उसका चित्र देखकर क्या तुम परितुष्ट हो गये हो? उसमें जो विश्वमगुण हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है? (१७) ऐसा कहकर नारद अति शिच्र ही इच्छानुसार चला गया। कामदेवके बागोंसे विद्र भामण्डल भी दिन बिताने लगा। (१८) कतिपय दिनोंमें ही यदि उस कन्यारत्नको नहीं पाउँगा तो मदनहूपी सपसे उसा हुआ मैं अवश्य ही जी नहीं सकूँगा। (१९) पुत्रको सीताके हृपसे व्याकुल देखकर पत्नीके साथ चन्द्रगित भामण्डलके पास गया। (२०)

दिय**दे**—प्रत्य

भणह तओ चन्दगई, पुत्तय! मा एव दुक्लिओ होहि। कन्ना वरेमि गन्तुं, जा तुज्झ अविद्वया ६ यए।। २१॥ संथाविऊण पुतं. चन्दगई, भणइ अत्रणो महिलं । विज्ञाहर-मणुयाणं, कह संबन्धो इमो होइ ॥ २२ ॥ भूमीगोयरनिलयं. अन्हं न हि जुजाए तहि गन्तुं । अहवा तेण न दिन्ना, का वयणसिरी तया अन्हं? ॥ २३ ॥ तम्हा अकालहीणं, कंचि उवायं करेमि भद्दे! हं । कन्नाएँ तीएँ पियरं, एत्थेव ठिओ समाणेमि ॥ २४ ॥ चवलगइनामधेयं. सद्दावेऊण तस्स एयन्ते । सबं कहेइ राया, भामण्डलदुक्लमाईयं ॥ २५ ॥ सामियआणॉए लहुं, मिहिलानयरिं गओ चवलवेगो । काऊण आसरूवं, वित्तासन्तो भमइ लोयं ॥ २६ ॥ दहुण नरवरिन्दो, आसं उद्दामयं नयरमज्झे । तो भणइ गेण्हह इमं अदिःहुपुत्रं महातुरयं ॥ २७ ॥ नरवइवयणेण तओ, गहिओ पुरिसेहि पग्गहकरेहि । ठविओ य मन्द्राए, कुंकुमचिकक्कुरियक्को ॥ २८ ॥ सो तत्थ मासमेगं. अवद्भिओ ताव तुरियवेगेणं । संपत्तो भणइ निवं, गयवरपयवासिओ एको ॥ २९ ॥ सामिय ! सुणेहि दिद्रो. हत्थी एरावणो व रण्णिमा । थोवन्तरेण पेच्छह, तं घेप्पन्तं कढिणद्प्पं ॥ ३० ॥ सो एव भणियमेत्तो, विणिगगओ नरवई गयारूढो । पत्तो य तं पएसं, पेच्छइ वरवारणं मत्तं ॥ ३१ ॥ दहुण सरसि दुग्गे, हत्थी तो नरवई भणइ सिग्घं । आणेह किंचि तुरयं, बलपरिहत्थं विलग्गामि ॥ ३२ ॥ ताव चिय सो तुरओ, उवणीओ कढिणद्प्पमाहप्पो । मोत्तूण कुञ्जरवरं, तत्थाऽऽरूढो नरवरिन्दो ॥ ३३ ॥ आरूदस्स य तुरओ, उप्पद्दओ नहयलं चवलवेगो । हाहारवं महल्लं, काऊण भडा गया सपुरं ॥ ३४ ॥ तत्तो अणेयदेसा. वोलेऊणं जिणालयासन्ने । पायवसाहाएँ लहुं, आलग्गो नरवई धणियं ॥ ३५ ॥ सो तस्स तरुवराओ, ओइण्णो कञ्चणामयं तुङ्गं । पेच्छइ वरपासायं, उब्भासन्तं दस दिसाओ ॥ ३६ ॥

तब चन्द्रगितने कहा कि पुत्र! तू दुःखी न हो। जो तेरे हृदयमें स्थित है उस कन्याका मैं जाकर वरण करता हूँ। (२१)

इस प्रकार पुत्रको आश्वासन देकर चन्द्रगितने अपनी पत्नीसे कहा कि विद्याधर एवं मनुष्यों के बीच यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? (२२) भूमि पर जिनके मकान दिखाई पड़ते हैं ऐसे मनुष्य होते हैं। हमारे लिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। अथवा उसने न दो तो हमारे मुखकी शोभा क्या रहेगी ? (२३) हे प्रिये! इसिछए मैं श्रविलम्ब ही कोई उपाय करता हूँ। यहीं बैठे बैठे उस कन्याके पिता को लाता हूँ। (२४) चपलगित नामके दूतको बुलाकर उसे एकान्तमें राजाने भामण्डलका दुःख श्रादि सब कुल्ल कहा। (२४) मालिककी आज्ञासे चपलवेग शीघ्र ही मिथिला नगरीमें गया। अश्वका रूप धारण करके लोगोंको त्रस्त करता हुश्रा वह घूमने लगा। (२६) नगरमें स्वच्छन्द घूमते हुए अश्वको देखकर राजाने कहा कि पहले न देखे गये ऐसे इस महा-अश्वको पकड़ो। (२७) तब राजाके आदेशसे पुरुषोंने उसे लगामसे पकड़ लिया। केसरके विलेपनसे लिप्त शरीरवाले उसको अश्वशालामें रखा। (२८) वह वहाँ एक महीने तक रहा। तब हाथीको पकड़ने वाले किसीने जल्दीसे श्राकर राजासे कहा कि, हे स्वामो! आप मुनें। जंगलमें ऐरावतके जैसा एक हाथी देखा गया है। थोड़ी दूर रहकर उस कठोर द्पवाले हाथीको पकड़ते आप देखो। (२९३०) ऐसा कहकर वह चला गया। हाथी पर बैठकर राजा उस प्रदेशमें पहुँचा। वहाँ उसने एक मदोन्मत्त हाथी देखा (३१) दुर्गम सरोवरमें हाथीको देखकर राजाने कहा कि किसी बलशाली घोड़को लाओ, उस पर मैं आरूद हूँगा। (३२) उसी समय कर्कश दर्प एवं गौरवसे युक्त वह घोड़ा लाया गया। हाथीको छोड़कर राजा उस पर आरूद हुआ। (३३) आरूद होते हो तीन्न वेगवाला घोड़ा आकाशमें उड़ा। सुभट बहुत हाहारव करके श्रपने नगरमें गये। (३४) उसके पश्चात् अनेक देश श्रीर आसन्नवर्ती जिनालयोंको पारकर राजा शीघ्र ही एक युक्ती शाखामें दह रूपसे आ लगा। (३५)

उस वृत्त परसे नीचे उतर कर उसने सोनेका बना हुआ, ऊँचा और दसों दिशाश्रोंको प्रकाशित करनेवाला एक उत्तम प्रासाद देखा। (३६) निर्भय वह तळवार खींचकर दरवाजेमें दाखिल हुत्रा। वहाँ उसने उद्यानमें एक बावड़ी आयिष्ठुकण खग्गं, विगयभओ गोउरं समल्लीणो । अह पेच्छइ् तत्थ पुणो, वावी उज्जाणमञ्क्षिम ॥ ३० ॥ दिट्टं निणिन्दभवणं, नाणाविहमणिमऊइपज्जित्यं । इन्दरस वासगेहं, नज्जइ् सग्गाउ अवइण्णं ॥ ३८ ॥ अब्भन्तरं पिवद्दो, पेच्छइ् सीहासणिद्द्यं पिडमं । आइगरस्स भगवओ, दीहन्नडामउडक्रयसोहं ॥ ३९ ॥ रइकण अञ्जलिउडं, सहसा ओमुच्छिओ समासन्थो । भावेण प्ययमणसो, करेइ थुइमङ्गलिवहाणं ॥ ४० ॥ काऊण य किइकग्मं, उविविद्दो तत्थ विग्हिओ निण्यो । मोत्तूण आसरूदं, चवलगई वि य गओ सपुरं ॥ ४१ ॥ निमऊण सामिचलणे, पत्तो साहेइ अविद्देयं निण्या । उज्जाणमञ्ज्ञयारे, ठिवयं निय निणहरासन्ने ॥ ४२ ॥ सोऊण आगयं सो, निण्या विज्ञाहराहिनो नुद्दो । घेतूण् महापूर्यं, तं निणभवणं गओ सिग्धं ॥ ४३ ॥ दिविविमाणारूढो, दिद्दो निण्ण सुर्डपरिकिण्णो । मुणिओ य क्यो एसो, इहागओ खेयराहिनई ? ॥ ४४ ॥ अमुणियचित्तसहानो, निण्यो सोहासणन्तरनिलुक्को । नावच्छइ् ताव चिय, चन्दगईणं कया पूया ॥ ४५ ॥ थुइमङ्गलं च विहिणा, काऊणं तत्थ वारसावत्तं । अह् गाइउं पवत्तो, निणगुण वीणा य घेनुणं ॥ ४६ ॥

जो तियसाहिवेहि ण्हविओ गिरिमत्थए, किन्नर-सिद्ध-जक्खकयमङ्गलसद्दए । जम्म-जरा-विओग-घणकम्मविणासए, पणमह आयरेण सययं उसभिजिणिन्दए ॥ ४७ ॥ तुहं सयंभू भयवं! चउम्मुहो, पियामहो विण्हु जिणो तिलोयणो । अणन्तसोक्खामलदेहधारिणो, सयंपबुद्धो वरधम्मदेसओ ॥ ४८ ॥ पणमह सुर-नर-सिस-रविमहियं, बहुविहगुणसयवरसिरिनिलयं । अणुवमअचल्यिसवसुहफ्लयं, जिणवरसुचरिय तुह मम सरणं ॥ ४९ ॥

जिनको इन्द्रोंने मेरुपर्वतके शिखर पर स्नान कराया, जिनका किझर, सिद्ध एवं यत्त मंगल गीत गाते हैं, जो जन्म एवं जरासे रिहत तथा गाद कमोंके विनाशक हैं—ऐसे ऋषभिजिनेन्द्रको सतत आदरपूर्वक प्रणाम करो। (४७) हे प्रभो! आप ही स्वयम्भू, चतुर्मुख, पितामह, जिन और त्रिलोचन हैं। श्राप ही अनन्तसुख एवं निर्मल देहको धारण करनेवाले हैं। आप ही स्वयंसम्बुद्ध तथा उत्तम धर्मका उपदेश देनेवाले हैं। (४८) सुर, नर, चन्द्रमा एवं सूर्य द्वारा पूजित, अनेक प्रकारके सैकड़ों गुणों तथा शोभाके धामरूप तथा अनुपम एवं अचल शिवसुखका फल प्रदान करनेवाले जिनवरको प्रणाम करो। हे सुचरित! आप ही मेरे लिए शरणरूप हैं। (४९) मत्सर, राग एवं भयको जीतनेवाले, भय एवं दुर्गतिके

देखी। (३७) वहाँ उसने नानाविध मिण्यांकी किरणोंसे प्रकाशित एक जिनमन्दिर देखा। स्वर्गमेंसे नीचे अवतीण इन्द्रके रहनेके भवन जैसा वह मालूम होता था। (३८) भीतर प्रवेश करके उसने सिंहासनिश्यत तथा उम्बी जटाके मुकुटसे शोभित भगवान ऋषभदेवकी मूर्ति देखी। (३९) हाथ जोड़ते हो वह सहसा मूर्छित हो गया। होशमें आने पर प्रयत्नशील हृदयवाले उसने भावपूर्वक स्तुति एवं मंगलिविधि की। (४०) वन्दन करके विस्मित होता हुआ जनक वहाँ बैठा। चपलगित मी अश्वरूपका त्याग करके अपने नगरमें गया। (४१) स्वामीके चरणोंमें नमस्कार करके उसने कहा कि अपहृत जनककों उद्यानके बीच जिनमन्दिरके समीप स्थापित करके मैं यहाँ आया हूँ। (४२) आये हुए जनकके बारेमें सुनकर तुष्ट विद्याधर राजा बड़ी भारी पूजा सामग्री लेकर शीग्र ही उस जिनभवनके पास गया। (४३) दिव्य विमानमें आरुद और सुभटोंसे घिरे हुए उसको जनकने देखा। और सोचा कि यह कौन खेचर-राजा यहाँ आया है ? (४४) उसके चित्तके भावसे अज्ञात जनक अभी तो सिंहासनके पीछे छिपकर बैठा ही था कि चन्द्रगितने आकर पूजा की (४५) विधिपूर्वक स्तुति-मंगल तथा द्वादशावर्त वन्दन करके बीग्रा लेकर वह जिनके गुगोंका गान करने लगा (४६)—

<sup>?.</sup> वासभवणं, नजाई—प्रत्य०। २. अपहत्तसू।

उसमं जियमच्छर-राग-भयं, भय-दोग्गइमग्गपणासयरं । कर्णुज्जयधम्मपहस्स गुरुं. गुरुकम्ममहोयहिसोसणयं ॥ ५० ॥

एवं गायन्तस्स य, सीहासणअन्तराउ निष्किडिओ । जणओ चन्दगईणं, दिट्टो य तओ समालक्तो ॥ ५१ ॥ भणिओ य साहसु फुडं, को सि तुमं ! भो ! किहं च वत्थवो ? । केणेव कारणेणं, अच्छिस एत्थं जिणाययणे ? ॥ ५२ ॥ मिहिलापुरी एँ अह्यं, जणओ नामेण इन्दकेउ छुओ । एत्थाऽऽणिओ य हिर उं, केण वि मायातुरक्षेणं ॥ ५३ ॥ संभासिय-कयविणया, दोष्णि वि य मुहासणेसु उर्विद्धा । अच्छिन्त पीइपमुहा, वेसम्भसमागयालावा ॥ ५४ ॥ नाऊण पिथ्यं सो, चन्दगई भणइ जणय ! निसुणेहि । दुहिया तुज्झ कुमारी, अिथ त्ति मण सुयं पुवं ॥ ५५ ॥ सा मह सुयस्स दिज्ञाउ, कन्ना भामण्डलस्स अंणुक्ष्वा। गाढि म्ह अणुगाहिओ, जणय ! तुमे निश्च संदेहो ॥ ५६ ॥ सो भणइ खेयराहिव'! मह वयणं मुणमु ताव एगमणो । दसरहसुयस्स दिन्ना, सा कन्ना रामदेवस्स ॥ ५० ॥ भणइ पुणो चन्दगई, सा कन्ना केण कारणेण तुमे । दसरहसुयस्स दिन्ना , एत्थं मे कोउयं परमं ॥ ५८ ॥ मिहिलापुरी एँ देसो, अिथ ममं धणसिमद्धजणपउरो । सो अद्धवञ्चरेहि, मेच्छेहि विणासिओ सबो ॥ ५० ॥ संगामिम्म पवत्ते, मेच्छा रामेण निज्ज्या सबे । रक्खससमाणसत्ता, देविहं जे न जिप्पन्ति ॥ ६० ॥ पुणरिव य महं देसो, सबो औवासिओ भयविमुको । रामस्स पसाएणं, जाओ धण-रयणपिडपुण्णो ॥ ६१ ॥ तस्सुवयारस्स मए, सा कन्ना कृत्व-जोबण-गुणोहा । दिन्ना रामस्स फुडं, एयं ते साहियं गुँग्झं ॥ ६२ ॥ सिच्छेसु किं व कीरह १, पसवसरिच्छेसु हीणसत्तेसु । भग्नेसु तेसु समरे, सुहडाण जसो न निबड्ड ॥ ६४ ॥ मेच्छेसु किं व कीरह १, पसवसरिच्छेसु हीणसत्तेसु । भग्नेसु तेसु समरे, सुहडाण जसो न निबड्ड ॥ ६४ ॥

ार्गका नाश करनेवाले, क्रियामें उद्यत ऐसे धर्म मार्गके उपदेशक तथा भारी कर्मरूपी महासागरको सुखानेवाले ऋषभदेवको वन्दन करो। (५०)

इस प्रकार चन्द्रगित जब गा रहा था तब सिंहासनके पीछेसे जनक बाहर निकला। देखने पर चन्द्रगितिने उससे कहा। (५१) उसने पूछा कि साफ साफ कहो कि तुम कौन हो ? कहाँ के रहनेवाले हो ? और किस कारण इस जिनमिन्द्रमें बैठे हुए हो ? (४५) इसके उत्तरमें जनकने कहा कि जनक नामका मैं इन्द्रकेतुका पुत्र किसी मायावी घोड़े हारा मिथिलासे अपहरण करके यहाँ लाया गया हूँ। (५३) संभाषण एवं विनयोपचार करके वे दोनों ही विश्वासमें आकर वार्तालाप करने लगे व प्रेममें तल्लीन होकर सुखासन पर बैठे। (५४) उसे राजा जानकर चन्द्रगितने कहा कि, हे जनक! तुम सुनो तुम्हारी पुत्री कुमारी है ऐसा मैंने पहले सुना था। (४४) वह अनुरूप कन्या मेरे पुत्र भामण्डलको तुम दो। हे जनक! इसमें सन्देह नहीं है कि तुमसे मैं अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। (४६) इस पर उसने कहा कि, हे विद्याधरनरेश! मेरा कहना तुम ध्यान देकर सुनो। दशरथके पुत्र रामको मैंने वह कन्या दी है। (४७) चन्द्रगितने पुनः पूछा कि वह कन्या तुमने दशरथके पुत्र रामको क्यों दी है ? यह जाननेका मुझे बहुत छुत्हल है। (५८) इसपर जनकने कहा कि धनसे समृद्ध तथा लोगोंसे प्रचुर मेरा मिथिलापुरी देश है। वह सारा अर्थवर्वर म्लेच्छांने विनष्टकर दिया था। (५५) राच्नसोंके समान समय और देवोंसे भी न जीते जा सके ऐसे उन सब म्लेच्छोंको रामने हरा दिया। (६०) मेरा सारा देश भयसे विमुक्त करके पुनः बसाया। रामके प्रसादसे वह धन एवं रत्नोंसे परिपूर्ण हुआ है। (६१) उस उपकारके कारण रूप, यौवन एवं गुणोंके समृहसे युक्त वह कन्या मैंने रामको दी है। यह गुप्त बात मैंने तुन्हें स्पष्ट रूपसे कही है। (६२)

यह कथन सुनकर अत्यन्त रष्ट विद्याधर कहने लगे कि, हे जनक ! तुम अविवेकी हो। कार्य-अकार्य तुम नहीं देखते। (६३) पशुसदृश हीन सत्व म्लेच्छोंके ऊपर क्या बहादुरी की ? युद्धमें उन्हें नष्ट करनेसे सुभटोंको यश नहीं मिलता। (६४) कौएकी प्रीति सूखे पेड़में और बच्चेकी विषके फलमें होती है। उसी तरह सामान्य और होन तुम हीनके

१. अणुमरिसा—प्रत्य । २. आसासिओ—प्रत्य । ३. गुत्तं—प्रत्य ।।

कायस्स सुकरुक्वे. पीई बालस्स विसफले होइ। तह इच्छइ अविसेसो, हीणो हीणेण संजोगो ॥ ६५॥ परिचयसु कुसंबन्धं, जणय ! तुमं भूमिगोयरेण समं । विज्ञाहरेण समयं, करेहि नेहं सययकालं ॥ ६६ ॥ देवो व संपयाएं, चन्दगई खेयराहिवो सूरो । एयस्स देहि कन्नं, का गणणा पायचारेणं ? ॥ ६७ ॥ जणएण वि पडिभणिया, कि निन्दह भूमिगोयरे तुब्भे ? । तित्थयर-चक्कवट्टी, हवन्ति मणुया हरूधरा य ॥ ६८ ॥ भोत्तृण भरहवासं, बहवे इनसागवंससंभूया । असुर-सुरनियचलणा, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता ॥ ६९ ॥ तत्थेव महावंसे. अणरण्णसुओ सुमङ्गलागब्मे । जाओ पढमपुरीए, नराहिवो दसरहो नामं ॥ ७० ॥ रूव-गुणसाल्णिणं, पञ्च सया जैस्स पवरजुवईणं । पुत्ता य पउममाई, चत्तारि जणा महासत्ता ॥ ७१ ॥ रामस्स विक्रमगुणं, नाऊणं तस्स परमउवयारं। तेण मए निययसया, निरूविया तस्स वरकन्ना ॥ ७२ ॥ विज्ञाहरा पवत्ता. जणय! तुमं सुणस निच्छयं अम्हं । गवं चिय अइतुङ्गं, रामस्स फुडं समुबहिस ॥ ७३ ॥ एयं चिय धण्रयणं, वज्जावत्तं सुरेस् कयरक्लं । जइ कुणइ वसे रामो, तो कन्ना गेण्हउ कयत्थो ॥ ७४ ॥ अह पुण वज्जावत्तं, धणुरयणं अत्तणो वसे रामो । न कुणइ नरवइमज्झे, तो से कन्ना कओ होइ ? ॥ ७५ ॥ अह ते खेयरवसहा, जणयं धणुयं च गेण्हिउं तुरिया। मिहिलाभिमुहा चिल्या, गओ य सपूरं च चन्दगई ॥ ७६ ॥ एत्तो कओवसोहं. जयसदद्ग्युट्टमङ्गलरवेणं । पविसरइ निययभवणं. जणओ बहुजणवयाइण्णो ॥ ७७ ॥ विविहाउहपरिहत्था. विज्ञाहरपत्थिवा बलसमिद्धा । आवासिया समन्ता. मिहिलाए बाहिरुद्देसे ॥ ७८ ॥ ताव य खेर्यरेवसओ, पणद्रमाहप्प-दप्प-उच्छाहो । चिन्तेइ जणयराया, दीहरसासे विमुञ्जन्तो ॥ ७९ ॥ उत्तमनारीहि समं, तत्थ विदेहा गया निवसयासं । उविवद्धा भणइ पह ! किं झायसि महिलियं अत्रं ? ।। ८० ॥

साथ ही सम्बन्ध चाहते हो। (६५) हे जनक। तुम भूमिपर विहार करनेवालेके साथका कुसम्बन्ध छोड़ दो और सर्वदाके छिए विद्याधरके साथ स्नेह सम्बन्ध करो। (६६) शूर विद्याधरराज चन्द्रगति ऐश्वर्यमें देवके जैसा है। उसे कन्या दो। पैरोंपर बिहार करनेवालोंकी गिनती ही क्या है ? (६७)

जनकने भी प्रत्युत्तरमें कहा कि तुम भूमिचर लोगोंकी निन्दा क्यों करते हो ? तीर्थंकर, चक्रवर्ती तथा हलधर मनुष्य ही होते हैं। (६८) भारतक्षेत्रका उपभोग करके इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न तथा अक्षुर एवं सुर जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे बहुतसे पुरुषोंने निर्मल और अनुत्तर शिवलोक प्राप्त कियां है। (६९) उसी महावंशमें साकतनगरीमें सुमंगलाके गर्भसे अनरण्यका पुत्र दशरथ नामका राजा हुआ है। (७०) रूप एवं गुणशाली पाँच सौ उसकी उत्तम स्त्रियाँ तथा राम आदि चार महासमर्थ पुत्र हैं। (७१) रामके पराक्रम तथा उसके परम उपकारको मैं जानता हूँ, अतः मैंने उसे अपनी सुन्दर कन्या दी है। (७२) इसपर वे विद्याधर कहने लगे कि, हे जनक! तुम हमारा निश्चय सुनो। रामके लिए तुम स्पष्ट ही बहुत भारी गर्व धारण करते हो। (७३) देवों द्वारा रिच्चत इस वज्रावर्त धनुषरत्नको यदि राम वसमें कर लें तो छतार्थ वह कन्या यहण करे, और यदि राम राजाओंके मध्यमें वज्रावर्त धनुषरत्नको अपने वशमें नहीं करेगा तो वह कन्या उसकी कैसे होगी १ (७४-७४)

इसके पश्चात् वे खेचरराजा जनक एवं धनुषको छेकर जल्दो ही मिथिछाकी ओर चछे। चन्द्रगित भी अपने नगरमें गया। (७६) छधर सजाये गये अपने महलमें बहुतसे लोगोंसे घिरे हुए जनक राजाने जय शब्दके उद्घोषसे युक्त मंगलगीतों की ध्वनिके साथ प्रवेश किया। (७७) विविध आयुधोंमें दत्त तथा बलसमृद्ध विद्याधर राजाओंने मिथिछाके वाहरके प्रदेशमें चारों ओर पड़ाव डाला। (७८) तब विद्याधरोंके वशीभूत तथा माहात्म्य. दर्प एवं उत्साह जिसका नष्ट हो गया है ऐसा जनकराजा दीर्घ नि:श्वास छोड़ता हुआ सोचने लगा। (७९) उत्तम स्त्रियोंके साथ विदेहा राजाके पास गई श्रीर बैठकर कहने लगी कि क्या किसी दूसरो स्त्रीका ध्यान कर रहे हो ? (५०) अथवा जिसका मनसे चिन्तन कर रहे हो उस स्त्रीके बारेमें मुझे

१. तस्स-प्रस्य । २. खेचरवशगः।

अहवा कहेहि मज्झं, तं विलयं जं मणेण चिन्तेसि । आणेमि तक्खणं चिय, मा एवं दुक्खिओ होहि ॥ ८१ ॥ नं एव समालत्तो, नणओ तो भणइ अत्तणो कन्तं । अमुणियकजा सि तुमं, मह चिन्ताकारणं सुणसु ॥ ८२ ॥ मायातुरङ्गमेणं, नीओ हं तेणं किछ वेयहूं। विज्ञाहिवेण तत्तो, समयं काळण परिमुको ॥ ८३॥ वज्जावत्तवरधणुं, जइ काहिइ अत्तणो वसे रामो । ता होही कन्ना ते. न पूणो अन्नेण भेएणं ॥ ८४ ॥ तं च अधन्नेण मए, बन्दावत्थेण इच्छियं सबं । विज्ञाहरेहि धणुयं, इहा ८८णियं नयरवाहिरओ ॥ ८५ ॥ जइ पुण सज्जीवं चिय, पउमो न करेइ तं महाधणुह । तो खेयरेहि बाला, हिज्जिहिइ न एत्थ संदेहो ॥ ८६ ॥ दियहाणि वीस अवही, एयाण मए कया अपूर्णेणं । एत्तो परं तु नियमा, नेहिन्ति बलाधियारेणं ॥ ८० ॥ सुणिऊण वयणमेयं, वहदेही सोगपूरियसरीरा। परिदेविउं पयत्ता, नयणजलासित्तथणज्ञ्यला।। ८८॥ र्कि नाम मण सामिय!, दइवस्स कयं अभागधेजाए । जेण बहुदुक्खनिल्यं, इमं सरीरं विणिम्मिवयं ॥ ८९ ॥ पुत्तेण न संतुहो, धूयं हरिकण उजाओ दहनो । मा मे होही एसा, नेहस्स ऽवलम्बणं वाला ॥ ९० ॥ एकस्स जाव अन्तं, न जामि दक्खस्स पावकम्मा हं । ताव चिय गरुययरं, विद्ययं तु निरूवियं विहिणा ॥ ९१ ॥ रोवन्ती भणइ निवो. भद्दे! छङ्कोहि सोगसंबन्धं। नचावेइ समत्थं. लोयं पुनक्षयं कम्मं॥ ९२॥ संटाविऊण महिलं, जणएण समन्तओ धणुवरस्स । उवसोहिया विसाला, धरणी कयमण्डणाडोवा ॥ ९३ ॥ तीए सयंवरत्थे, आहूया नरवई समन्तेणं। सिग्धं साएयपुरी, रामस्स वि पेसिओ दूओ।। ९४॥ सोऊण दूयवयणं, पउमो भडचडयरेण महण्णं । लक्खण-भरहेहि समं, मिहिलानंयरी समणुपत्तो ॥ ९५ ॥ माया-विचेहि समं. सबे वि गया नराहिवा मिहिलं । सम्माणिया य परमं. जणएण पसन्नहियएणं ॥ ९६ ॥

कहों। उसे मैं तत्काल लाती हूँ। इस प्रकार तुम दुःखित मत हो। (८१) जब इस प्रकार कहा, तब जनकने अपनी पत्नीसे कहा कि तुम कार्य नहीं जानती, मेरी चिन्ताका कारण सुनो। (८२) वह मायावो घोड़ा मुझे कल वैताह्यपर ले गया था। वहाँके विद्याधर राजाने ऐसा संकेत करके छोड़ा है कि यदि राम वज्ञावर्त नामक उत्तम धनुष्यको अपने बसमें करेगा तो कन्या उसकी होगी, दूसरे किसी प्रकारसे नहीं। (८३-५४) बन्धनावस्थामें पड़े हुए अधन्य मैंने वह सब मंजूर किया है। विद्याधर वह धनुष्य यहाँ नगरके बाहर लाये हैं। (८५) यदि राम उस महाधनुष्यकी डोरी नहीं चढ़ा सकेगा तो विद्याधर छड़कीको उठा ले जाएँगे, इसमें सन्देह नहीं है। (८६) अपुण्यशाली मैंने इनके साथ बीस दिनकी अविध निश्चित की है। इसके बाद तो वे नियमानुसार छड़कीको बलपूर्वक ले जाएँगे। (८७)

यह कथन सुनकर विदेहाके शरीरमें शोक ज्याप्त हो गया। वह रोने लगी और उसके आँसुओंसे दोनों स्तन भीग गये। (८८) हे स्वामी! दुर्भाग्यशाली मैंने दैव, जिसने बहुत दुःखोंका आवासरूप यह शरीर बनाया है, का क्या विगाड़ा है ? (८९) पुत्रसे सन्तुष्ट न होकर दैव पुत्रोका अपहरण करनेके लिए उद्यत हुआ है जिससे कि मेरे स्नेहकी अवलम्बनरूप यह लड़की भी न रहे। (९०) पापी मैं एक दुःखका जबतक अन्त नहीं पाती हूँ तबतक तो विधिने दूसरी और भी भारी दिखाया है। (९१) इस तरह रोतो हुईको राजाने कहा कि, भद्रे! शोककी बात छोड़ो। पहलेका किया हुआ कर्म लोगोंको नचानेमें समर्थ है। (९२) पत्नीको आश्वासन देकर जनकने धनुपके चारों और मण्डपका आडम्बर करके विशाल पृथ्वी सर्जाई। (९३) शीव ही उसके स्वयंवरके लिए चारों ओरसे राजाओंको बुलाया। रामके लिए साकेतपुरीमें दूत भेजा। (९४) दूतका बचन सुनकर बड़े भारी सुभट समूहसे युक्त हो लक्ष्मण एवं भरतके साथ राम मिथिलानगरीमें आ पहुँचे। (९४) माया और धनके साथ सभी राजा मिथलामें आये। प्रसन्नहृदय जनकने उनका बहुत सम्मान किया। (९६)

१. तेण तस्थ वेयड्ढं--प्रत्य । २. पुरि--प्रत्य । ३. नयरि--प्रत्य ।।

विज्ञाहरा य मण्या, सवालंकारभूसियसरीरा। रइयासणेस एत्तो, उर्वावट्टा परियणसमग्गा ॥ ९७ ॥ तत्तो सा धणभवणे. सत्ति कन्नासण्हि परिकिण्णा । पेच्छइ नरिन्दवसभे, सीया कयमण्डणाडीवे ॥ ९८ ॥ तो कञ्चई पवत्तो, बाले ! रामो इमो मणभिरामो । दसरहिनवस्स पुत्तो, देवकुमारोवमसिरीओ ॥ ९९ ॥ एयस्स जो समीवे, अणुओ चिय लक्सणो महाबाहू । भरहो सत्तुम्घो वि य, दोण्णि वि एए वरकुमारा ॥ १०० ॥ हरिवाहणो महप्पा. बाले ! मेहप्पहो य चित्तरहो । अह मन्दिरो जओ चिय, सिरिकन्तो दुम्मुहो भाणू ॥ १०१ ॥ राया चेव सुमहो, बुहो विसालो य सिरिधरो धीरो । अचलो य बन्युरुहो, तह य सिही पत्थिवो सुरो ॥ १०२ ॥ एए अन्ने य बहु, विसुद्धकुरुसंभवा नरवरिन्दा । तुज्झ कएण वरतणू, इहाऽऽगया ध्णुपरिक्लाए ॥ १०३ ॥ मन्तीण समुल्लवियं. धणुवं जो कुणइ एत्थ सज्जीवं । सो होही वरणीओ, कन्नाए नित्थ संदेही ॥ १०४ ॥ एवं च भिणयमेत्ते, कमेण चावस्स अभिमुहा सबे । अह दुक्तिउं पयत्ता, निम्मिज्जियपरियरावेदा ॥ १०५ ॥ जह जह दुक्कन्ति भडा, तह तह अँग्गी विमुञ्चए धणुयं । विज्जूच्छडासरिच्छं, भीमोरगमुक्कनीसासं ॥ १०६ ॥ केएत्थ अग्गिभीया, करेसु पच्छाइऊण नयणाइं । भज्जन्ति पडिवहेणं, अन्नोन्नं चेव लङ्घन्ता ॥ १०७ ॥ अन्ने पुण दूरत्था, दृहुण फुरन्तपन्नयाडोवं। कम्पन्ति चलसरीरा, पणट्टवाया दिसामृहा ॥ १०८॥ पन्नयवायाभिह्या. पलासपतं व घत्तिया अवरे । मुच्छाविहलसरीरा, केई पुण थम्भिया सुहडा ॥ १०९ ॥ केई भणन्ति ठाणं, जइ वि हु जीवन्तया गमिस्सामो । तो दाणमणेयविहं, दाहामो दीण-किविणाणं ॥ ११० ॥ अन्ने भणन्ति एवं, अम्हे निययासु महिलियासु समं । कालं चिय नेस्सामो, किं वा एयाएँ रूवाए ? ॥ १११ ॥ अवरे भणन्ति एसा. केण वि माया कया अउण्णेणं । ठविया य मरणहेर्ड, बहुयाणं नरविरन्दाणं ॥ ११२ ॥

सब प्रकारके अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले विद्याधर और मनुष्य अपने-ऋपने परिजनोंके साथ रचे हुए श्रासनों पर बैठ गये। (९०) तब सात सौ कन्याओंसे घिरी हुई सीताने सजाये गये धनुषभवनमेंसे वृपभके समान श्रेष्ठ राजाओंको देखा। (९८) कंचुकी कहने लगा कि, हे बाले! यह सुन्दर और देवकुमारोंके समान कान्तिवाला दशरथका पुत्र राम है। (९९) उसके समीप महाबली छोटा भाई लक्ष्मण है। ये दोनों उत्तम कुमार भरत और शत्रुन्न हैं। (१००) हे बाले! महात्मा हरिवाहन, मेघपभ, चित्ररथ, मन्दिर, जय, श्रोकान्त, दुर्मुल, भानु, सुभद्रराजा, बुध, विशाल, धीर श्रीधर, अचल, बन्धु, रुद्र, तथा शिखी और सूर राजा – ये तथा दूसरे भी विशुद्ध कुलमें उत्पन्न बहुतसे राजा धनुपकी परीचा करनेकी दृष्टिसे, हे सुन्दरी! तुम्हारे लिए यहाँ आये हैं। (१०१-१०३) मंत्रियोंने घोषणा की कि जो यहाँ धनुष पर डोरी चढ़ा सकेगा वह कन्या द्वारा वरणयोग्य होगा, इसमें सन्देह नहीं है। (१०४)

इस प्रकार कहने पर अंगराग किये हुए तथा परिजनोंसे घिरे हुए वे सब कमशः धनुषकी ओर अभिमुख हो उस ओर बढ़ने लगे। (१०५) जैसे-जैसे सुभट उस ओर बढ़ने थे वैसे-वैसे वह धनुष बिजलीकी कान्ति सरीखी और भयंकर सर्गे द्वारा छोड़े गये निःश्वास जैसी श्राग छोड़ता था। (१०६) श्रिप्ति भयभीत कई सुभट तो हाथोंसे आँखें ढँककर एक दूसरेको लाँघते हुए विपरीत मार्गसे भागने लगे। (१०७) रफुरायमाण सर्गोंका समूह देखकर दूर खड़े हुए दूसरे श्रिस्थरशरीरवाले, बाणी नष्ट हो गई हो ऐसे तथा दिङ्मूढ हो काँपने लगे। (१००) सर्गोंकी फुरकारसे आहत दूसरे पलाशके पत्तेकी भाँति दूर फेंके गये और मूर्छासे विह्वल कई सुभट स्तब्ध हो गये। (१०९) कई कहते थे कि यदि जीतेजी स्थान पर जा सकें तो दीन एवं कृपण्डनोंको अनेक प्रकारका दान देंगे। (१९०) दूसरे कहते थे कि हम अपनी रित्रयोंके साथ समय बिताएँगे। इस रूपवतीसे हमें क्या प्रयोजन है ? (१११) दूसरे कहते थे कि किसी पापीने माया की है और बहुतसे राजाओंको मारनेके लिए यहाँ स्थापित की है। (११२) तब डुलते हुए कुण्डलवाले, मुकुट एवं श्रलंकारोंसे विभूषित देहवाले और सुन्दर हाथीके

१. णाडोवा—प्रत्य । २. अस्मि—प्रत्य ।

ताव य चलन्तकुण्डल-मउडा-ऽलंकारभूसियसरीरो । पउमो गयवरगामी. अल्लीणो धणुवरन्तेणं ॥ ११३ ॥ अह ते महाभुयङ्गा, निययसहावद्विया परमसोमा । धणुयं पि विगयजालं, गहियं रामेण सहस ति ॥ ११४ ॥ ठिविऊण लोहपीढे. सज्जीवं धणुवरं कयं सिग्धं। ताव चिय संजायं, रय-रेणुसमोत्थयं गयणं॥ ११५॥ आकम्पिया य सेला. विवरीयं चिय वहन्ति सरियाओ । उक्का-तिडच्छडालं, विदुद्मवण्णं दिसायकं ॥ ११६ ॥ सबत्तो घोररवा. चण्डा निवडन्ति तत्थ निग्धाया । सरो पणद्रतेओ. जाओ य जणो भउविग्गो ॥ ११७ ॥ एयारिसम्मि जाए, पलयावत्ते जए धणुवरं तं । विलएइ पउमनाहो, सबनरिन्दाण पचक्लं ॥ ११८ ॥ एयन्तरम्मि गयणे, देवा मुञ्जन्ति कुसुमवरवासं । साहु त्ति जंपमाणा, जयसदृदुग्वुहृतूररवा ॥ ११९ ॥ रामेण धणुवरं तं. गाढं अप्फालियं सदप्पेणं। जह वरहिणेहि घुट्टं, नवपाउसमेहसङ्काए॥ १२०॥ ख़िहुओं ब सायरवरों. सो जणनिवहों कमेण आसत्थों । ताव चिय पसयच्छी, सीया रामं पलोएड ॥ १२१ ॥ उछिसयरोमक्रवा. सिणेहसंबन्धजणियपरिओसा । लीलाऍ संचरन्तो. रामस्स अवद्विया पासे ॥ १२२ ॥ ज्यारिकण धण्यं, पउमो निययासणे सुहनिविद्दो । सीयाऍ समं रेहइ, रइसाहीणो अणङ्गो व ॥ १२३ ॥ तं लक्खणेण धणुयं, घेत्त्णं वलद्यं सहिरसेणं । आयिष्टु्यं सदप्पं, पम्खुभियसमुद्दिनग्घोसं ॥ १२४ ॥ दहुण विक्रमं ते, सबे विज्ञाहरा भउबिग्गा। देन्ति गुणसालिणीओ, अद्वारस पवरकन्नाओ ॥ १२५॥ विजाहरेहि सिग्धं, गन्तुणं चक्कवालवरनयरं । वित्तन्ते परिकहिए, चन्दगई दुम्मणो जाओ ॥ १२६ ॥ आलोइऊण भरहो. रामं दढसत्ति-कन्तिपडिपूण्णं । अह सोइउं पयत्तो. तक्खणमेत्तेण पडिवृद्धो ॥ १२७ ॥ गोत्तं पिया य एको. एयस्स ममं पि दोण्ह वि जणाणं । नवरं अञ्भयकम्मो. रामो परलोयसकएणं ॥ १२८ ॥

समान गमन करनेवाले राम धनुपके पास आये। (११३) उस समय वे बड़े-बड़े सर्प श्रपने पूर्व रूपमें स्थित हो श्रयन्त सौन्य बन गये। और अग्निकी ज्वालासे रहित धनुषको भी रामने सहसा उठा लिया। (११४) लोहेके बने हुए मंच पर स्थापित करके उन्होंने धनुष पर शीघ्र ही डोरी चढ़ा दी। उस समय आकाश धूल और रेतसे छा गया। (११४) पर्वत काँप उठे, निद्याँ उल्टी बहुने लगी तथा दिशाएँ उल्का-विजलीको छटावालीं और विदुमके समान वर्णवालीं हो गईँ। (११६) उस समय वारों तरक घोर शब्द होने टगे, प्रचण्ड बिजलियाँ गिरने लगीं, सूर्य तेजहीन हो गया और लोग भयसे उद्विम्न हो गये। (११७) विश्वमें जब ऐसा प्रलयका आवर्तन हो रहा था तब रामने सब राजाओंके समज्ञ उस उत्कृष्ट धनुपको चढ़ा दिया। (११८) इसी पर आकाशमेंसे 'साधु' ऐसा कहते हुए तथा जयध्वनीसे वाद्योंकी आवाजको भी आच्छादित करने वाले देवोंने मुन्दर पुष्पोंकी वर्षा की। (११९) वर्षाकालमें नवीन मेघोंकी आशंकासे मोर जैसा घोष करते हैं वैसा ही रामने दर्पके साथ उस उत्तम धनुषका प्रचण्ड टंकार किया। (१२०) उससे सागर जुन्ध हो गया। वह मानवसमूह आहिस्ता-आहिस्ता आश्रस्त हुआ। उस समय विशालाज्ञी सोताने रामको देखा। (१२१) जिसके रोमकूप उज्जसित हो गये हैं और स्नेहके सम्बन्धसे जिसे परितोष हुआ है ऐसी सीता लीलपूर्वक गमन करतो हुई रामके पास आई। (१२२) धनुषको उतारकर सीताके साथ अपने आसन पर आरामसे स्थित राम रतियुक्त अनंगको मांति शोभित हो रहे थे। (१२३) उस धनुषको उठा करके हर्षित लक्ष्मणने बलयकी मांति गोलाकार बना दिया और छुन्ध समुद्रके समान निर्धोष करते हुए उसको दर्पके साथ खींचा। (१२४) उसके पराक्रमको देखकर भयसे उद्विग्न सब विद्याधरोंने गुणवालीं अठारह उत्तम कन्याएँ दी। (१२४) शीघ्र ही चक्रवालनगरमें जाकर विद्याधरोंने सारा वृत्तान्त कह मुनाया। इससे चन्द्रगति मनमें उद्विग्न हो गया। (१२६)

हृदशक्ति एवं कान्तिसे परिपूर्ण रामको देखकर उसी समय प्रतिबुद्ध भरत सोचने लगा कि इसके और मेरे— हम दोनों जनोंके गोत्र और पिता एक ही हैं ' केवल परलोक्षमें किये हुए पुण्यके कारण राम अभ्युदय-कर्मवाले हैं। (१२७-१२८) अपने कर्मोंके प्रभावसे ही पद्मदलके समान नेत्रोंवाली, पद्मके समान मुखवाली तथा पद्मके गर्भके समान गौरवर्णा यह पउमदलसिस्तयणा, पउममुही पउमगब्भसंकासा। पउमस्स इमा भज्ञा, जाया निययाणुभावेणं ॥ १२९ ॥ सबकला-ऽऽगमकुसला, विमणं नाउण केगई पुत्तं । दहयस्स साहइ फुडं, भरहकुमारस्स सब्भावं ॥ १३० ॥ भरहस्स मए सामिय!, मुणियं सोगाउरं मणं गाढं । तह तं करेहि सिग्धं, जह निवेयं न य उवेइ ॥ १३१ ॥ अत्थ जणयस्स भाया, कणओ नामेण पृत्थ मिहिलाए । जाया य सुप्पभाए, तेण सुभद्दा पवरकत्ता ॥ १३२ ॥ सिग्धं सयंवरा सा, घोसाविज्ञउ निरन्दमज्झिम । जाव न गच्छइ भरहो, अज्ञं चिय परमितवेयं ॥ १३३ ॥ भणिउण एवमेयं, सा वत्ता दसरहेण कणयस्स । किहया य निरवसेसा, तेण वि य पिडच्छिया आणा ॥ १३४ ॥ कणएण तत्थ तुरियं, सबे वि नराहिवा समाह्रया । जे वि य गया निवेसं, ते वि ति हं चेवमछीणा ॥ १३५ ॥ उविद्वेसु कमेणं, कणयसुया तत्थ आगया कन्ना । पिहिरिकण निरन्दे, वरेइ भरहं सुभद्दा सा ॥ १३६ ॥ अचन्तविसमभायं, सेणिय! पेच्छसु खलाण कम्माणं । षडिबुद्धो चिय भरहो, भेजाएँ विमोहिओ पच्छा ॥ १३८ ॥ जंपन्ति एकमेकं, विलक्खवयणा नराहिवा सबे । जा जस्स पुवविहिया, भज्ञा सा तस्स उवणमइ ॥ १३८ ॥ रामेण तओ सीया, परिणीया संपयाएँ परमाए । भरहेण वि कणयसुया, तेणेव निओगकरणेणं ॥ १३८ ॥ सबे काऊण तिहं, वीवाहमहुस्सवं नरविरन्दा । निययपुराणि कमेणं, संपत्ता साहणसमग्गा ॥ १४० ॥ दसरहस्स सुया बलदिण्या, नववहिंह समं जंणसेविया ।

पविसरन्ति कमेण सुकोसलं, विमलकित्तिधरा पुरिसोत्तमा ॥ १४१ ॥

॥ इय पउमचरिए रामलक्लगवणुरयणलाभविहाणो नाम अट्ठावीसइमो उद्देसओ समत्तो॥

। पद्मचरितमें राम एवं लक्ष्मण द्वारा किया गया धनुष-रत्नका लाभ नामक अट्टाइसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

पद्मकी भार्या हुई है। (१२९) सर्वकला एवं शास्त्रोंमें प्रवीण कैकईने पुत्रको चिन्तित देख पितसे भरतकुमारके मनोभावके बारेमें रपष्ट रूपसे कहा कि हे स्वामी! मुझे भरतका मन अत्यन्त शोकातुर प्रतीत होता है। इसिछए शीघ्र ही वैसा करो जिससे वह निर्वेद प्राप्त न करे। (१६०-१३१) यहाँ मिथिलामें कनक नामका जनकका एक भाई है। उसकी पत्नी सुप्रभासे उसे सुभद्रा नामकी सुन्दर कन्या है। (१६२) जवतक आज भरत परम निर्वेद प्राप्त नहीं करता है तवतक शांच्र ही वह स्वयंवरा है ऐसी राजाओंमें घोपणा करवाओ। (१६३) ऐसा ही हो—इस प्रकार कहकर वह सारी बात दशाय के कनकसे कही। उसने भी आज्ञा अंगीकार की। (१३४) कनकने फौरन ही सब राजाओंको बुलाया। जो अपने स्थान पर चले गये थे वे भी वहाँ आ गये। (१३४) सबके बैठ जाने पर कनककी पुत्री वहाँ आई। दूसरे राजाओंका त्याग करके उस सुभद्राने भरतका वरण किया। (१३६)

हे श्रेणिक ! दुष्ट कर्मोंको अत्यन्त विषमता तो देखो कि प्रतिबुद्ध होने पर भी भार्याने बादमें उसे विमोहित कर दिया। (१३७) छिज्ञत मुखवाले सब राजा एक-दूसरेसे कहने लगे कि जो जिसकी पूर्वकर्म द्वारा विहित भार्या होती है वही उसे मिलती है। (१३८) तब रामने सीताके साथ परम वैभवके साथ विवाह किया। भरतने भी कनकसुता सुभद्राके साथ उसी नियोग एवं करणमें शादी की। (१३९) बहाँ विवाह-महोत्सव करक कमशः सब राजा सेनाके साथ अपने-अपने नगरमें पहुँचे। (१४८) बलका अभिमान रखनेवाले. लोगों द्वारा सेवित विमल कीर्ति धारण करनेवाले तथा पुरुषोंमें उत्तम ऐसे दशरथके पुत्र कमशः अपना कौशल फैलाने लगे। (१४१)

१. भद्दाए-प्रत्य । २. क्यसोहिया-प्रत्य ।

## २९ दसरहवइराग-सचभूयसरणप्रणिआगमणं

ण्लो चिय आसाढे, राया धवलहुमीऍ मुईए । जिण्नेइयाण महिमं, काऊण तओ समाढतो ॥ १ ॥ सम्मिज्ञओविल्ता, जिणहरभूमी करिन्त केण्र्थ । रङ्गावलीनिओमं, चुण्णेणं पञ्चवण्णेणं ॥ २ ॥ केई पुण वरकुसुमे, महिऊणं तोरणेयु मालाओ । विरयन्ति य भत्तीओ, विचित्तधाऊरसेणं तु ॥ ३ ॥ सबिम्म सुपिडउत्ते, सुयसिहओ नरवई जिणिन्दाणं । ण्हवणं करेइ विहिणा, पडुपडह-मुइङ्गसद्दालं ॥ ४ ॥ दिवसाणि अह राया, पोसिहओ जिणवराण वरप्यं । काऊण भित्तमत्तो, संयुणइ परेण विणएणं ॥ ५ ॥ तं ण्हवणसिन्तित्तिललं, नरवहणा पेसियं सभज्ञाणं । तरुणिवल्याहि नेउं, छूढं चिय उत्तमङ्गसु ॥ ६ ॥ कञ्चुइहरथावगयं, जाव य गन्धोदयं चिरावेह । ताव य वरम्मिहसी, पत्ता कोवं च सोयं च ॥ ७ ॥ चिन्तेऊण पयत्ता, एयाओ नरवईण महिलाओ । सम्माणियाउ न य हं, एत्तो जिणसिन्तिसिललेणं ॥ ८ ॥ दइयस्स को व दोसो १, पुबं न उविज्ञयं मए सुक्यं । तेणं चिय पम्हुद्वा, जुवईणं मज्झयारिम्म ॥ ९ ॥ अवमाणजल्यादहुं, एयं मे पावपृरियं हिययं । मरणेण उवसिमज्ञइ, कत्ती पुण अन्नभेएणं १ ॥ १० ॥ भण्डारियं विसाहं, सद्दावेऊण भणइ सिसवयणा । एयं न कस्स वि तुमे, संपह वत्युं कहेयवं ॥ ११ ॥ अविभन्तरं पविद्वा, मरणे उच्छाहिनिच्छ्यमईया । कण्टकरगिहयवत्था, ताव चिय नरवई पत्तो ॥ १२ ॥ पेसजणस्स नरिन्दो, सद्दं निसुणेइ तत्थ अइकलुणं । हा देवि ! किमारद्धं, जीयन्तयरं इमं कम्मं १ ॥ १३ ॥ चेत्तूण पश्यिवेणं, निययङ्किवेसिया समालत्ता । कीस अकज्ञे सुन्दिर !, मरणुच्छाहा तुमं जाया ! ॥ १४ ॥ स्वित्तुण पश्यिवेणं, निययङ्किवेसिया समालत्ता । कीस अकज्ञे सुन्दिर !, मरणुच्छाहा तुमं जाया ! ॥ १४ ॥ सा भणइ सामिय ! तुमे, सबाण वि महिल्याण सन्तिज्ञलं । संपिसियं महायस !, तस्साहं विश्विया नवरं ॥ १५ ॥

## २९. दश्चरथका वैराग्य तथा म्रुनि सर्वभूतशरणका आगमन

उधर आपादकी शुक्त अष्टमीके दिन राजाने वैभवके साथ जिनचैत्यांका माहात्म्य मनाना शुक्त किया। (१) कई छोग बुहारकर पोती गई जिनमन्दिरकी भूमिपर पाँच रंगके चूर्ण द्वारा रंगवल्ली ( एँपन ) का कार्य करने लगे। (२) कई उत्तम<sup>ं 5ुष्प</sup> छेकर तोरणोंमें मालाएँ तथा विचित्र धातुरससे रचनाएँ करने छगे। (३) सब सम्पन्न होनेपर पुत्रसहित राजाने जिनेन्द्रोंका विधिपूर्वक दुन्दुभि एवं मृदंगसे अत्यन्त शब्दायमान ऐसा स्नान कराया। (४) आठ दिनका पीपध किये हुए राजाने जिनवरोंकी पूजा करके भक्तियुक्त हो परम विनयके साथ स्तुति की। (५) वह शान्तिस्नानका जल राजाने अपनी पित्नयों के पास भेजा। तरुण स्त्रियोंने लेकर उसे मस्तकपर डाला। (६) कंचुकी हाथमें रहे हुए गन्धोदक ले जानेमें विलम्ब कर रहा था। इसपर मुख्य पटरानीको क्रोध और शोक हो आया। (७) वह साचने लगी कि ये महिलाएँ राजा द्वारा जिनेश्वरके शान्तिजलसे सम्मानित हुई हैं, किन्तु मैं नहीं हुई । (८) इसमं पतिका क्या दोप है ? मैंने पूर्वमें पुण्य उपाजित नहीं किया होगा। उसीसे स्त्रियांके बीच मैं भुळा दो गई हूँ। (९) अपमानरूपी आगसे जळा हुआ और पापसे भरा हुआ मेरा यह हृद्य मरणसे ही शान्त होगा। दूसरे प्रकारसे कैसे शान्त हो सकेगा ? (१०) तव विशाख नामके भण्डारीको बुलाकर शशिवदना कैकेईने कहा कि यह बात तुम इस समय किसीसे मत कहना। (११) मरणके छिए उत्साही और दृढ़ निश्चयवाली वह भीतर प्रवेश करके जैसे ही हाथमें लिया हुआ वस्त्र गलेमें बाँधती थी वैसे ही राजा आ पहुँचा। (१२) राजाने वहाँ नौकरका अत्यन्त करुण शब्द सुना कि, हे देवी! जीवनका नाश करनेवाला यह कार्य तुम किसलिए कर रही हो ? (१३) राजाने उसे उठाकर अपनी गोदमें रखा और कहा कि, हे सुन्दरी ! किस तरहके अनुचित कार्यके कारण तुम्हें मरनेका उत्साह हुआ है ? (१४) उसने कहा कि, हे स्वामी! श्रापने सभी स्नियोंको शान्तिजल भेजा, किन्तु हे महायश! मैं ही सिर्फ उससे वंचित रखी गई। (१५) अपमानसे दु खित हो उच्चकुलमें उत्पन्न स्त्री प्राणधारण करके क्या करे ? मरण ही श्रव्छा है।

१. गुजरातीमें रंगोली ।

अवमाणद्मिएणं, किं कीरइ पणइणीण जीएणं । तुङ्गकुलजाइयाणं ?, वरं खु मरणं सुहावेइ ॥ १६ ॥ जाव य सा भणइ इमं, ताव चिय कञ्चई समणुपत्तो । एवं समुख्लवन्तो, तुज्झ जलं पेसियं पैहणा ॥ १७ ॥ सा कश्चइणा मुद्धा, अहिसित्ता तेण सन्तिसलिलेणं। निववियमाणसग्गी, पसन्निहियया तओ जाया।। १८।। ताव य नराहिवेणं. भणिओ चिय कश्चई सरोसेणं। न य आगओ सि सिग्धं, को वक्खेवो तुहं आसि ?॥ १९॥ ता कब्लुई पवत्तो, भएण अहियं चलन्तसबङ्गो । सामिय ! न य वक्लेवो, अत्थि महं कोइ जियलोए ॥ २० ॥ एयं जराएँ अङ्गं, मज्झ कयं विगयदप्पउच्छाहं । तूरन्तस्स वि धणियं, न वहइ परिज्ञुष्णसयडं व ॥ २१ ॥ जे आसि मज्झ नयणा. सामिय! पढमं विपारदिट्टिला । ते वि य न दीहपेही. संपद्व जाया कुमित्त व ॥ २२ ॥ कण्णा वि पढम वयणं. निसुणन्ता मम्मणं पि उल्लावं । ते सुमहयं पि सहं. न सुणन्ति पह ! दुपूत्त व ॥ २३ ॥ जे वि महं आसि पुरा, दन्ता वरकुडयकुषुमसंकासा । ते वि जरवष्ट्रइकया, पडिया अरय व तुम्बाओ ॥ २४ ॥ आसि चिय पढमयरं. हत्था दढचावकडूणसमत्था । ते वि य गय व कवलं. मुहाउ दुक्लेहि ढोयन्ति ॥ २५ ॥ नङ्काओ वि य मज्झं. आसि पुरा चलण-गमणदच्छाओ । नाह ! अणायत्ताओ, संपइ नह दुट्टमहिलाओ ॥ २६ ॥ नवरं चिय हियइट्टा. दइया विव नरवई महं लट्टी। जा कुणइ अवट्टंम्भं, घुलन्त-विवडन्तदेहस्स ॥ २०॥ तरन्तस्स य अङ्गं. कम्पइ बहुला हवन्ति नीसासा । खेओ य समुप्पज्जइ, गई वि मन्दं समुबहुइ ॥ २८ ॥ कत्तो चिय वक्खेवो ?, सामिय ! अहयं जराएँ परिगहिओ । आणाएँ तुज्झ एन्तो, इमाएँ वेलाएँ संपत्तो ॥ २९ ॥ सुणिऊण तस्स वयणं, राया चिन्तेइ अद्भुवं देहं । तिडिविरुसियं व नज्जइ, खणेण जीयं पि नासेइ ॥ ३० ॥ देहस्स कए पुरिसा, कुणन्ति पावं परिग्गहासत्ता । विसयविसमोहियमई, धम्मं दूरेण वज्जेन्ति ॥ ३१ ॥

वहीं उसे सुख दे सकता है। (१६) जब वह ऐसा कह ही रही थी कि कंचुकी, ऐसा कहता हुआ कि आपके छिए स्वामीने जल भेजा है, आ पहुँचा। (१७) उस कंचुकी द्वारा वह मुग्धा स्त्री शान्तिजलसे अभिषिक्त की गई। तब मनकी आग शान्त होनेपर वह मनमें प्रसन्न हुई। (१८)

उस समय कुछ राजाने कंचुकीसे पूछा कि तुम यहाँ जल्दी क्यों नहीं आये। तुम्हें कौनसा विश्लेप हुआ था। (१९) तब भयसे और भी अधिक जिसका सारा छंग काँप रहा है ऐसा कंचुकी कहने छगा कि, हे स्वामी! इस जीवलोकमें मेरा कोई विश्लेपकारी नहीं है। (२०) बुढ़ापेने मेरा यह शरीर दर्प और उत्साहसे रहित बना दिया है। जल्दी करनेपर भी जीण शकटकी भाँति यह विशेष नहीं चछता। (२१) हे स्वामी! पहले अतिदूर देखनेवालीं मेरी जो आँखें थीं वे ही अब कुमित्रकी भाँति दीर्घदर्शी नहीं रही हैं। (२२) हे प्रभो! पहले जो अन्यक्त वचन और सम्भाषण भी कान सुनते थे वे ही अब दुष्ट पुत्रकी भाँति बड़ा भारी शब्द भी नहीं सुन सकते। (२३) कुटजके सुंदर पुष्पोंके सरीखे जो मेरे पहले दाँत थे उन्हें भी जराक्ष्पी बढ़ईने आरोंको गिराकर साफ तुम्बे जैसा बना दिया है। (२४) जो हाथ पहले मजबूत धनुषको खींचनेमें समर्थ ये ने भी हाथीकी भाँति मुँहतक कौर दु:खसे छे जाते हैं। (२५) हे नाथ! जो जँघाएँ पहले चलन और गमनमें दत्त थीं, अब वे दुष्ट कीकी भाँति स्वाधीन नहीं हैं। (२६) हे राजन्! प्रिय पत्नीकी भाँति लक्की ही कवल मेरो प्यारी है जो काँपते और गिरते शरीरको अवलम्बन देती है। (२७) जल्दी करनेपर शरीर काँपता है, साँस जोरोंसे चलती है, थाक पैदा होता है और गित भी मन्द हो जाती है। (२०) हे स्वामी! विश्लेप किससे ? मैं बुढ़ापे द्वारा पकड़ा गया हूँ। आपकी आज्ञासे चलता-चलता इतने समयमें मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। (२९)

उसका वचन सुनकर राजा सोचने छगा कि यह अधुव शरीर विजलीकी चमकके जैसा विदित होता है। इत्ताभरमें जीव भी चला जाता है। (३०) परिमहमें आसक्त पुरुष देहके लिए पाप करते हैं। विषयरूपी विषसे विमोहित

१. पइणा-प्रत्य ।

पुण्णेण परिग्गहिया, ते पुरिसा जे गिहं पयहिऊणं । धम्मचरणोवएसं, कुणन्ति निश्चं दढधिईया ॥ ३२ ॥ कइया हं विसयसुह, मोत्तृण परिगाहं च निस्सङ्गो । काहामि निणतवं चिय, दुक्लक्लयकारणद्वाए ॥ ३३ ॥ भत्तं चिय विसयसहं. पहड्डे परिपालिया चिरं कालं । जिणया य पवरपुत्ता, अत्रं किं वा पिडक्स्लामि ? ॥ ३४ ॥ परिचिन्तिकण एयं राया पृष्टिकयस्स अवसाणे । धम्माणुरागरत्तो, भोगेस अणायरं कुणइ ॥ ३५ ॥ कस्स वि कालस्स तओ, विहरन्तो सुमहएण सङ्घोणं । पत्तो साएयपुरिं, मुणिवसभो सबसत्तहिओ ॥ ३६ ॥ पन्थायवर्षारसमियं, सङ्घं ठविऊण <sup>१</sup>सरिसउद्देसं । पविसरह अप्पदसमो, महिन्दउद्यं वरुजाणं ॥ ३७ ॥ तस-पाण-जन्तरहिए. सिलायले समयले मणभिरामे । नागदुदुमस्स हेट्टे, चउनाणी तत्थ उवविद्टो ॥ ३८ ॥ केई गृहानिवासी, पठभारेस य अविद्वया समणा । गिरिकन्दरेस अन्ने, समासिया चेइयहरेसु ॥ ३९ ॥ सो सबभूयसरणो. चाउबण्णेण समणसङ्घेणं । तत्थेव गमइ मासं, ताव चिय पाउसो पत्तो ॥ ४० ॥ गज्जन्ति घणा गरुयं, तडिच्छडाडोवभासुरं गयणं । धारासयजज्जरिया, नवसाससमाउला पुहई ॥ ४१ ॥ परिवृद्धन्ति नईओ. जाया पहियाण दुग्गमा पन्था । ऊसुयमणाउ एत्तो, गयवहयाओ विसूरन्ति ॥ ४२ ॥ झज्झ त्ति निज्झराणं, बप्पीहय-दुदुद्राण मोराणं । सद्दो पवितथरन्तो, वारणलीलं विलम्बेइ ॥ ४३ ॥ एयारिसम्मि काले, समणा सज्झाय-झाण-तविनरया । अच्छन्ति महासत्ता, दुक्खविमोक्खं विचिन्तन्ता ॥ ४४ ॥ अह अन्नया नरिन्दो. पभायसमये भडेहि परिकिण्णो । वच्चइ उज्जाणवरं. मुणिवन्दणभत्तिराएणं ॥ ४५ ॥ संपत्तो य दसरहो. अहिवन्देऊण भावओ साह । तत्थेव य उवविद्दो, सुणेइ सिद्धन्तसंबन्धं ॥ ४६ ॥ लोगो दबाणि तहा. खेत्तविभागो य कालसब्भावो । कुलगरपरम्परा वि य. नरिन्दवंसा अणेगविहा ॥ ४७ ॥

बुद्धिवाले मनुष्य धर्मका दूरसे ही त्याग करते हैं। (३१) जो दृद बुद्धिवाले घरका त्याग करके सदैव धर्मका आचरण और धर्मका उपदेश करते हैं वे ही पुण्यशाली हैं। (३२) विपयसुख तथा परिप्रहका त्याग करके मैं कब निःसंग बनूँगा और कब दुःखोंका चय करनेके लिए जिनप्रोक्त तप करूँगा ? (३३) मैंने चिरकाल पर्यन्त विषयसुखका उपभोग और पृथ्वीका परिपालन किया है। उत्तम पुत्रोंको भी जन्म दिया है। अब मैं दूसरे किसकी प्रतीत्ता करता हूँ ? (३४) ऐसा सोचकर पूर्वकृत कर्मोंक अवसानके समय राजा धर्मानुरागमें अनुरक्त हुआ और भोगोंमें अनादर करने लगा। (३५)

इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर बड़े. भारी संघके साथ विहार करते हुए सर्वसत्त्विह्त मुनिवर साकेतमें पधारे। (३६) मार्ग और धूपसे थके हुए संघको सरीवरके प्रदेशमें ठहराकर स्वयं दसवें होकर उन्होंने महेन्द्रोदय नामक मुन्दर उद्यानमें प्रवेश किया। (३७) त्रस, प्राण और जन्तुसे रिहत, समतल और मनोरम शिलातलके ऊपर तथा नागवृत्तके नीचे वे चतुर्क्वानी मुनिवर ठहरे। (३८) कई श्रमण गुफ़ामें रहे, कई पर्वतके ऊपर ठहरे तो दूसरोंने पर्वतकी कन्दराओं में और चैत्यगृहों में आश्रय लिया। (३९) उन सर्वभूतशरणने चतुर्विध श्रमणसंघके साथ वहीं एक मास बिताया। उसके बाद वर्षाकाल आ पहुँचा। (४०) बादल खूब गरजने लगे, आकाश बिजलोकी चमकसे दीप्तिमान हो गया और सैकड़ों धाराओं से जर्जरित पृथ्वी नवीन शस्यसे छा गई। (४१) निदयाँ बढ़ने लगी, पान्थजनों के लिए मार्ग दुर्गम हो गये और प्रोवितपितकाएँ उत्सुकमना होकर अफसोस करने लगीं। (४२) भरनोंका भर्झर शब्द, पपीहे, मेदक और मोरोंका चारों ओर फैलनेवाला शब्द हाथीकी लीलाका बिडम्बन करता था। (४३) ऐसे समयमें स्वाध्याय, ध्यान और तपमें निरत महासमर्थ साधु दुःखके बिनाशका बिचार करते थे। (४४)

एक दिन सुभटोंसे घिरे हुए राजाने प्रभातके समय भक्तिरागसे मुनिको वन्दन करनेके लिए उद्यानकी ओर गमन किया। (४५) दशरथ आ पहुँचा। साधुओंको भावपूर्वक वन्दन करके वहीं बैठा और सिद्धान्तको बातें सुनने छगा। (४६) लोक, द्रव्य, श्रेत्रका विभाग, काछका सद्भाव, कुलकर परम्परा तथा अनेक तरहके राजवंश—इनके बारेमें सुनकर तथा

१. सरिउद्देशं-प्रत्य॰।

थुँणिऊण पणिमिऊण य, मुणिवसहं नरवई पहट्टमणो । पविसरइ निययन यरी, गमेइ कालं निहच्छाए ॥ ४८ ॥ एवं राया मुणिगुणकहासत्तिनित्तो महप्पा, पूया-दाणं विणयपणओ देइ सबायरेणं । सेविज्जन्तो गमइ दियहे दिवनारीनणेणं, पुनोवत्तं विमलहियओ भुन्नई देहसोक्खं ॥ ४९ ॥

॥ इय पडमचरिए दसरहवइरागतन्वभूयसरणागमो नाम एगूगतीसइमो उद्देसओ समत्तो ॥

#### ३०. भामण्डलसंगमविहाणं

घणगरुयगिज्ञयरवो, कालो चिय पाउसो वहकन्तो । उद्दण्डपुण्डरीओ, संप्र सरओ समणुपत्तो ॥ १ ॥ ववगयघणसेवालं, सिसिहंसं धवलतारयार्कुमुयं । लोगस्स कुणइ पीई, नभसिल्लं पेच्छिउं सरए ॥ २ ॥ चकाय-हंस-सारस-अन्नोन्नरसन्तकयसमालावा । निष्फण्णसबसस्सा, अहियं चिय रेहए वसुहा ॥ ३ ॥ भामण्डलस्स एवं, सीयाचिन्ताऍ गहियहिययस्स । सरओ चिय वोलीणो, मयणमहाजल्णतिवयस्स ॥ ४ ॥ अह अन्नया कुमारो, लैंज्जा मोत्तूण पिउसगासिम्म । सीयाऍ कारणहे, भणइ वसन्तद्भयं मित्तं ॥ ५ ॥ मा कुणसु दीहसुत्तं, परकज्जं सीयलं परिगणन्तो । मयणसमुद्दिवविद्यं, सुपुरिस ! तं मे न उिन्ह्सविस ॥ ६ ॥ एवं समुछवन्तं, भणइ कुमारं महद्भओ वयणं । निसुणेहि कहिज्जन्तं, सम्बन्धं तीऍ कन्नाए ॥ ७ ॥ जणओ कुमार ! अम्हे, एत्थाऽऽणेऊण मग्गिओ कन्नं । तेणं पि एवं भिणयं, रामस्स मए पढमिदन्ना ॥ ८ ॥

मुनिवृषभको प्रणाम करके मनमें आनिन्दित राजाने अपनी नगरीमें प्रवेश किया श्रौर इच्छानुसार काल व्यतीत करने छगा। (४७-४८)

इस प्रकार मुनिके गुण तथा उपदेशमें आसक्त चित्तवाला, महात्मा श्रौर विनयसे प्रणत राजा पूजा करता था तथा दान देता था। सेवा किया जाता वह दिव्य स्त्रियोंके साथ दिन विताता था श्रौर पूर्वजन्ममें प्राप्त किये हुए शरीर-मुखका विमल हृदयवाला वह उपभोग करता था। (४९)

। पद्मचित्तमें दशरथ-वैराग्य तथा सर्वभूतशरणका आगमन नामक उन्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

#### ३० भामण्डलका पुनर्मिलन

बादल और गम्भीर गर्जन-ध्विन जिसमें होती है ऐसा वर्षाकाल व्यतीत हुआ। श्रव कमलोंको उदण्ड करनेवाला शारत्काल आया। (१) बादलहूपी सेवारसे रहित, चन्द्रहूपी हंससे युक्त, सकेद तारे रूपी कुमुदसे व्याप्त ऐसे श्राकाश रूपी जलको शारत्कालमें देखकर लोगोंको श्रानन्द होता था। (२) जिसमें चक्रवाक, हँस श्रीर सारस एक-दूसरेके साथ समालाप करते हैं और सब प्रकारके धान्य जिसमें उत्पन्न हुए हैं ऐसी पृथ्वी श्रधिक शोभित हो रही थी। (३) सीताकी चिन्ताने जिसके हृद्यको पकड़ रखा है तथा मदनकी बड़ी भागी अग्निसे जो तप्त है ऐसे भामण्डलका शरत्काल भी व्यतीत हो गया। (४) एकदिन ल्लाका परित्याग करके कुमारने पिताके समन्न ही सीताके बारेमें मित्र वसन्तध्वजसे कहा! (५) दूसरेके कार्यको तुच्छ मानकर तुम दोर्घसूत्री मत बनो। हे सुपुरुष! मदनहूपी सागरमें गिरे हुए मुक्तको तुम बाहर क्यों नहीं निकालते ? (६) इस तरह बालते हुए कुमारको वसन्तध्वजने कहा कि एस कन्याके बारेमें तुम मेरा कहना सुनो। (७) हे कुमार! यहाँ लाकरके जनकसे हमने कन्याकी मँगनी की थी। उसने भी ऐसा कहा कि मैंने रामको पहले ही दे दी है। (८) मित्रने श्रागे धनुष आदिके बारेमें जैसा हुआ था वैसा सब कुछ कहा। हे कुमार! राजाश्रोंके बीच

१. सुणिऊण—प्रत्य॰। २. नयरिं—प्रत्य∙। ३. कुसुम—सु॰। ४, लउजं—प्रत्य॰।

पुणर्राव कहेइ मित्तो, सबं धणुयाइयं नहावत्तं। रामेण निवइमज्झे, सोया विभवेण परिणीया॥ ९॥ नीया साएयपुरी, रामेण महाबलेण सा कन्ना। इन्दो वि पुव विहियं, कुमार! न य अन्नहा कुणइ॥ १०॥ सुणिऊण वयणमेयं, रुद्दो भामण्डलो भणइ एवं। विज्ञाहरत्तणं मे, निरन्थयं तीऍ रहियस्स॥ ११॥ एव भणिऊण तो सो, सन्नद्धो निययसाहणसमग्गो। अह नाइउं पवत्तो, साण्यपुरिं सवडहुत्तो॥ १२॥ तं पेच्छिऊण सहसा, वियबभनयरं नहेण वच्चन्तो। संभरियपुव नम्मो, मुच्छावसविम्भलो नाओ॥ १३॥ नीओ य निययभवणं, भडेहि अहियं समाउलमणेहिं। चन्दणजलोिह्यङ्गो, पिडबुद्धो तक्खणं चेव॥ १४॥ भणिओ चन्दगईणं, पुत्तय! किं कारणं गओ मुच्छं?। एयं कहेहि मज्झं, मयणावत्थं पमोत्तूणं॥ १५॥ लज्जाओणमियसिरो, भणइ य भामण्डलो विरुद्धं मे। परिचिन्तियं महानस! घणमोहपसङ्गजोएणं॥ १६॥ नीसे पडिम्म रूवं, आलिहियं नारएण निक्खुत्तं। सा मज्झ निययवहिणी, एक्कोयरगब्भसंभूया॥ १७॥

### भामण्डलपूर्वभवः —

भणइ पुणो चन्दगई, पुत्तय! साहेहि परिफुडं एयं। कह तुज्झ निययबहिणी सा कन्ना ? कस्स वा दुहिया ? ॥ १८ ॥ सो भणइ ताय! निसुणमु, मह चरियं पुत्र जम्मसंबन्धं। अत्थि वियवना नयरो, मिहन्दगिरिसंक हे दुग्गे ॥ १९ ॥ तन्थाहं आसि पुरा, अह कुण्डलमण्डिओ नरविरन्दो । भज्ञा विष्पस्स हिया, तया मए कामवसएणं ॥ २० ॥ अणरण्णनरवईणं, बद्धो हं लुट्टिऊण हिण्डन्तो । पेच्छामि तत्थ समणं, तवलच्छिविभूसियसरीरं ॥ २१ ॥ तस्समणपायमूले, धम्मं सुणिऊण भावियमणेणं । गिह्यं अणामिसवयं, सद्धम्मे मन्दसत्तेणं ॥ २२ ॥ जिणवरधम्मस्स इमं, माहष्पं एरिसं अहो लोए । घणपावकम्मकारी, तह वि अहं दुग्गइं न गओ ॥ २३ ॥ नियमेण संजमेण य, अणन्नदिद्वित्तेणेण मिरिऊणं। जाओ य विदेहाए, समयं अन्नेण जीवेणं ॥ २४ ॥

रामने वैभवके साथ विवाह किया है। महाबली राम सीताको साकेतपुरीमें ले गये हैं। इन्द्र भी पूर्वकृत कर्मको अन्यथा नहीं कर सकता। (९-१०) ऐसा कथन सुनकर रुष्ट भामण्डलने कहा कि तो किर उससे रहित मेरे लिए विद्याधरता भी निर्धिक है। (११) ऐसा कहकर वह अपनी सारी सेनाक साथ तैयार हो गया। इसके बाद वह साकेतपुरीकी ओर चल पड़ा। (१२) आकाशमार्ग जाता हुआ वह मार्ग विदर्भनगरको देखकर पूर्वजन्मका स्मरण होने पर सहसा विह्वल हो मूर्च्छावश हो गया। (१३) अत्यन्त व्याकुल मनवाले सुभटों द्वारा वह अपने भवनमें लाया गया। चन्दनका जल शरीर पर सिंचन करनेसे वह तत्काल हो होशमें आया। (१४) चन्द्रगतिने एला कि. हे पुत्र! मदनावस्थाका त्याग करके तू क्यों मूर्चिछत हो गया था, यह मुक्ते कह। (१५) लज्जासे अवनत सिरवाले भामण्डलने कहा कि, हे महाशय! प्रगाद मोहके कारण मैंने अनुचित विचार किया है। (१६) नारदने जिसको विशिष्ट चित्रपटमें अंकित किया था वह तो मेरी एक ही गर्भसे उत्पन्न सहोदरा बहन है। (१७) इसपर चन्द्रगतिने पुनः पूछा कि, हे पुत्र! तू साक-साक कह कि वह कन्या तेरी अपनी बहन कैसे है तथा वह किसकी लड़को है ? (१८) उसने कहा कि, हे तात! आप मेरे पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनें।

महेन्द्रगिरिसे घिरी हुई और दुर्गम ऐसी विदर्भनगरी है। (१९) पूर्वमें मैं वहाँ कुण्डलमिएडत नामका राजा था। उस समय कामके वशीभूत मैंने वहाँ एक ब्राह्मणकी भार्याका अपहरण किया था। (२०) अनरण्य राजाके द्वारा मैं पकड़ा गया था। छूटने पर घूमते हुए मैंने तपरूपी लक्ष्मीसे विभूषित शरीरवाले एक श्रमणको देखा। (२१) उस मुनिके चरणों में भावपूर्वक धर्म सुनकर मन्द सामर्थ्यवाले मैंने सद्धर्ममें अनामिषत्रत (मांसभन्नण न करनेका व्रत) अंगीकार किया। (२२) खहो! जिनवरके धर्मका लोकमें ऐसा तो माहात्म्य है कि श्रत्यन्त पाप करनेवाला होने पर भी मैं दुर्गतिमें नहीं गया। (२३) नियम, संयम एवं अनन्यदृष्टिताके कारण मरकर मैं दूसरे जीवके साथ विदेहासे उत्पन्न हुआ। (२४) जिसकी महिलाको

१. पुरि—प्रत्य । २. भइणी—प्रत्य । ३. संकुले—प्रत्य ।।

जस्स मए सा महिला, गिहया सो सुरवरो समुप्पन्नो । तेणाहं अवहरिओ, मुक्को मणिकुण्उले दाउं ॥ २५ ॥ निवडन्तो ताय ! तुमे, दिट्टो घेतूण आणिओ इहइं । पित्विष्टुिओ कमेणं, पत्तो विज्ञाहरत्तं च ॥ २६ ॥ सुणिऊण पगयमेयं, चन्दगई सह जणेण विम्हइओ । धिद्धिक्कारमुहरवो, संसारिट्टं विनिन्देइ ॥ २० ॥ दाऊण निययरज्ञं, पुत्तस्स गओ सपिरयणाइण्णो । मुणिसबभ्यसरणं, राया संसारपिरिभीओ ॥ २८ ॥ दिट्टो मिहिन्दउत्रए, उज्जाणे विन्दिओ समणसीहो । भणिओ य मज्झ वयणं, भयवं ! निसुणेहि एगमणो ॥ २९ ॥ तुज्झ पसाएण अहं, जिणदिक्तं गेणिहऊण कयनियमो । इच्छामि विणिग्गन्तुं, इमाउ भवपञ्जरघराओ ॥ ३० ॥ भणिओ य एवमेयं, मुणिणा वच्छलुभाविष्टयएणं । भामण्डलेण वि तओ, निक्त्वमणमहो कओ विउलो ॥ ३१ ॥ जणयमहारायसुओ, जयउ पहामण्डलो वरकुमारो । बन्दिजणुग्धुटरवो, वित्थरिऊणं समादत्तो ॥ ३२ ॥ भवणे विमुक्कनिद्दा, सीया आयण्णिऊण तं सदं । चिन्तेइ कोवि अन्नो, जणओ जस्सेस पुत्तवरो ॥ ३३ ॥ स्त्याहरिम जो सो, मह भाया अविहओ वहरिएणं । कम्मस्स उवसमेणं, िकं व इहं सो समल्लीणो ! ॥ ३४ ॥ तो जणयरायदुिद्या, रोवन्ती भणइ राघवो वयणं । नट्टं हियं च भद्दे! न सोइयबं बुहज्येणं ॥ ३५ ॥ एवं पभायसमए, उच्चिओ दसरहो मुणिसयासं । जुवइ-वल-पुत्तसिह्ओ, कमेण पत्तो तमुज्जाणं ॥ ॥ ३६ ॥ पेच्छइ य तत्थ राया, सेन्नं विज्ञाहराण वित्थण्णं । उवसोहिया य भूमी, धय-तोरण-वेजयन्तीिहं ॥ ३० ॥ तं विन्दिऊण साहुं, उविवट्टो दसरहो सह बलेणं । भामण्डलो वि तेतो, चिट्टइ मुणिपायमूल्ल्थो ॥ ३८ ॥ विज्ञाहरा साहुं, उविवट्टो दसरहो सह बलेणं । भामण्डलो वि तेतो, चिट्टइ मुणिपायमूल्ल्यो ॥ ३८ ॥ विज्ञाहरा य मणुया, आसन्ने मुणिवरा जिणयतोसा । नियुणन्ति तम्गयमणा, गुरुवयणविणिग्गयं धम्मं ॥ ३९ ॥

मैंने उठा लिया था वह देव रूपसे उत्पन्न हुआ। उसने मेरा अपहरण किया श्रौर मणिकुण्डल देकर छोड़ दिया। (२४) उस समय गिरते हुए मुझे श्रापने देखा। फिर घहण करके आप यहाँ लाये। क्रमसे बढ़ता हुआ मैं विद्याधरताको प्राप्त हुआ। (२६)

यह दुत्तान्त सुनकर छोगोंके साथ चन्द्रगति मुँहसे धिक्कारका शब्द कहता हुआ संसारकी स्थितिकी निन्दा करने छगा। (२७) अपना राज्य पुत्रको देकर संसारसे अत्यन्त भयभीत राजा चन्द्रगित श्रपने परिजनोंसे युक्त हो सर्वभूत शरण नामक मुनिके पास गया। (२८) महेन्द्रोदय उद्यानमें उन श्रमण सिंहको देखा, वन्दन किया और कहा कि, हे भगवन ! आप ध्यानसे मेरा कहना सुनें। (२९) श्रापके श्रनुमहसे कृतिश्रय मैं जिनदीन्ना अंगीकार करके इस संसारक्ष्पी पिंजरेमेंसे निकछ जाना चाहता हूँ। (३०) हृदयमें वात्सल्यभाव धारण किये हुए मुनिने कहा कि ऐसा हो। भामण्डलने भी उस समय बड़ा भारी निष्क्रमण महोत्सव मनाया। (३१) 'जनक महाराजके पुत्र कुमारवर भामण्डलकी जय हो'—ऐसी बन्दीजनों द्वारा उद्योषित ध्विन चारों ओर फैल गई। (३२) श्रपने भवनमें उस ध्विनको सुनकर नींद टूटने पर सीता सोचने लगी कि यह कोई दूसरा ही जनक है जिसका कि यह पुत्र है। (३३) अथवा सूतिकागृहमेंसे मेरे जिस भाईका अपहरण शत्रुने किया था वही कमका उपराम होने पर यहाँ आया है। (३४) तब रोती हुई सीताको रामने कहा कि, हे भद्रे! नष्ट श्रीर अपहृत सम्बन्धी वचन समभदारको नहीं सुनने चाहिए। (३५)

सुबहके समय युवितयों, सैन्य तथा पुत्रोंके साथ दशरथराजा मुनिके पास चले और अनुक्रमसे उस उद्यानमें आ पहुँचे। (३६) वहाँ राजाने विद्याधरोंकी विशाल सेना तथा ध्वज तोरण एवं पताकाओंसे शोभित भूमि देखी। (३७) उन साधुको वन्दन करके सैन्यके साथ दशरथ बैठा। उधर भामण्डल भी मुनिके चरणोंमें बैठा हुआ था। (३८) विद्याधर, मनुष्य और समीपमें वैठे हुए मुनिवर सन्तोषके साथ एकचित्तसे गुरुके मुखमेंसे निकलनेवाला धर्म सुनने लगे कि—

१. रात्तो-प्रत्य०।

सायारमणायारं, सुद्धं बहुभेय-पज्जयं धम्मं। भवियसुहुप्पायणयं, अभवजीवाण भयजणणं॥ ४०॥ सम्मद्दंसणजुत्ता, तव-नियमरया विसुद्धदढभावा। देहे य निरवयक्ता, समणा पार्वान्त सिद्धिगइं॥ ४१॥ जे वि य गिहधम्मरया, पूया-दाणाइसीलसंपन्ना । सङ्काइदोसरिहया, होहिन्ति सुरा महिङ्कीया ॥ ४२ ॥ एवं बहुप्पयारं, जिणवरधम्मं विहोएं काऊणं। लिभीहिन्ति देवलोए, ठाणाणि जहाणुरूवाणि॥ ४३॥ जे पूण अभवजीवा, जिणवयणपरम्मुहा कुदिट्टीया । ते नरयतिरियदुक्खं, अणुहोन्ति अणन्तयं कालं ॥ ४४ ॥ एवं मुणिवरविहियं, धम्मं सोऊण दसरहो भणइ । केण निभेण विउद्धो, चन्दगई खेयराहिवई ? ॥ ४५ ॥ संसारिम अणन्ते. जीवो कम्मावसेण हिण्डन्तो । गहिओ चन्दगईणं. वालो वंरकण्डलाभरणो ॥ ४६ ॥ संविद्धिओ कमेणं, एसो भामण्डलो वरकुमारो । जणयतणयाएँ रूवं, दहुं मयणाउरो जाओ ॥ ४७ ॥ सरिओ य पुबजम्मो, मुँच्छा गन्तुं पुणो वि आसत्थो । परिपुच्छिओ कुमारो, चन्द्रगईणं तओ भणइ ॥ ४८ ॥ अत्थेत्थ भरहवासे, वियञ्भनयरं सुदुग्गपायारं । तत्थाहं आसि निवो, वर्कुण्डलमंडिओ नामं ॥ ४९ ॥ विष्यस्स मणु भज्जा, हरिया बद्धो य बालचन्देणं! मुक्को मुणिवरपासे, गेण्हामि अणामिसं च वयं ॥ ५० ॥ कारुं काऊण तओ, जणयस्स पियाएँ गड्भसंभूओ । जाओ बालाएँ समं, जिणवरधम्माणुभावेणं ॥ ५१ ॥ महिलाविओगदुहिओ, विष्पो वि य पिङ्गलो तवं काउं। उववन्नो पढमयरं. देवो संभरइ पृत्वभवं॥ ५२॥ तो जायमेत्तओ हं, घेत्र्णं तेण वेश्यिसुरेणं । मुक्को य धरणिवट्टे, पुणरवि य तुमे घरं नीओ ॥ ५३ ॥ परिविद्धिओं कमेणं, जाओ विज्ञाहरो तुह् गुणेणं । ओमुच्छिएण सहसा, अन्नभवो मे तओ सरिओ ॥ ५४ ॥ माया मे वहदेही, जणओ य पिया न एत्थ संदेहो । सा वि य मज्झ नराहिव ! सीया एक्नोयरा बहिणी ॥ ५५ ॥

सागार और अनगार तथा शुद्ध एवं बहुतसे भेद और पर्यायोंसे युक्त वह धर्म भव्यजनोंके छिए सुखजनक तथा अभव्य जनोंके छिए भयोत्पादक था। (३९-४०) सम्यग्दर्शनसे युक्त, तप एवं नियममें निरत, विशुद्ध एवं दृढ़ भाववाले तथा शरीरमें श्रनासक्त श्रमण सिद्धिगति प्राप्त करते हैं। (४१) श्रीर गृहस्थधर्ममें रत हो जो पूजा, दान आदि शीलसे सम्पन्न तथा शंका श्रादि दोपसे रहित होते हैं वे बड़ी ऋदिवाले देव होते हैं। (४२) इस तरह जिनवरके बहुत प्रकारके धर्मका विधिपूर्वक पालन करनेसे जीव देवलोकमें यथायोग्य स्थान प्राप्त करते हैं। (४३) जो जिनवचनसे पराङ्मुख और कुदृष्टिवाले अभव्य जीव होते हैं वे अनन्तकाल तक नरक एवं तियंचगितके दुःखका अनुभव करते हैं। (४४)

मुनिवर द्वारा कहे गये ऐसे धर्मको सुनकर दशरथने पूछा कि खेचराधिपति चन्द्रगतिको जागृति किस कारण हुई है ? (४५) इस पर मुनिवरने कहा कि जीव कर्मवरा अनन्त संसारमें परिश्रमण करता है। चन्द्रगतिने उत्तम कुण्डलोंसे अलंकृत एक बालक महण किया। (४६) अनुक्रमसे वह कुमारवर भामण्डल बड़ा हुआ और जनकतनया सीताका रूप देखकर मदनातुर हो गया। (४७) उसे पूर्वजन्मका स्मरण हो आया। मूर्छित होनेक बाद पुनः वह आश्वस्त हुआ। तब चन्द्रगति द्वारा पृछने पर कुमारने कहा कि इस भरतक्षेत्रमें दुर्गम प्राकारवाला एक विदर्भनगर है। वहाँ मैं कुण्डलमण्डित नामका राजा था। (४८-४९) ब्राह्मणकी भार्याका मैंने अपहरण किया। बालचन्द्रके द्वारा मैं वाँधा गया। छूटने पर मुनिवरके पास अनामिषत्रत मैंने अंगीकार किया। (४०) तब मरकर जिनवरके धर्मके प्रभावसे जनककी प्रियाके गर्भमें उत्पन्न मैं एक लड़कीके साथ पैदा हुआ। (५१) पत्रीके वियोगसे दुःखित ब्राह्मण पिंगल भी तप करके देवरूपसे उत्पन्न हुआ। उसने पूर्वभवका स्मरण किया। (५२) तब पैदा होते ही उस शत्रुदेवने मुक्ते उठा लिया और फिर जमीन पर छोड़ दिया। तुम मुझे घर पर लाये। (४३) कमशः बढ़ता हुआ मैं तुम्हारे प्रभावसे विद्याधर हुआ। तब मूर्छित मुक्ते सहसा पूर्वभव याद आ गया (५४) हे राजन! इसमें सन्देह नहीं कि मेरी माता विदेहा है और पिता जनक हैं तथा वह सीता ही मेरी सहोदरा भगिनी है। (५५)

१. कथकुण्ड—मुना०। २. मुच्छं — प्रत्य०।

सुणिऊण पगयमेयं, सबे विज्ञाहरा सुविम्हइया। चन्दगई वि निरन्दो, पबइओ जायसंवेगो ॥ ५६ ॥ एत्थन्तरे मुणिन्दं, पुच्छइ भामण्डलो मह सिणेहं। अहियं वहइ महायस! चन्दगई केण कज्जेणं? ॥ ५७ ॥ अंसुमईऍ महायस! समिप्यओ वा अहं तओ पढमं। तत्थेव खेयरपुरे, जम्माणन्दो कओ परमो ॥ ५८ ॥

## चन्द्रगति-भामण्डलपूर्वभवसम्बन्धः —

तो सबभ्यसरणो, भणइ य भामण्डलं सुणसु एतो । माया-िवत्तजुवलयं जं आसि परे भवे तुज्झं ॥ ५९ ॥ विष्णो दारुग्गामे, विमुची नामेण गेहिणी तस्स । अणुकोसा अइभूई, पुत्तो सुण्हा य से सरसा ॥ ६० ॥ अह अन्नया कयाई, विष्णो सरसं नईणॅ, दहुणं । अवहरइ मयणमुढो, कृयणनामो महापावो ॥ ६१ ॥ एतो सो अइभूई, कृत्तासोगाउरो मिहं सयलं । पिरिभमइ गवेसन्तो, ताव य से लृडियं गेहं ॥ ६२ ॥ विमुची वि य पढमयरं, हिण्डइ देसं तु दिक्खणाकङ्क्षी । सुणिऊण गेहभझं, पुत्तस्स तओ पिडिनियत्तो ॥ ६३ ॥ चीरम्वरपिहाणि, अणुकोसं पेच्छिऊण अइदुहियं । संथावेइ य विमुची, तीऍ समं मेहणी भमइ ॥ ६४ ॥ पेच्छइ य सच्चिरपुरे, अविहसमग्गं मुणि विगयमोहं । सुण्हा-युयसोगेण य, निवेयं चेव पिडवन्नो ॥ ६५ ॥ दहुण साहुरिद्धि, संसारिठइं च तत्थ नियुणेउं । संवेगजिणयकरणो, विमुची दिक्खं समणुपत्तो ॥ ६६ ॥ सा वि तिहं अणुकोसा, पासे अज्ञाएँ कमलकन्ताए । संजमतविनयमधरी, जाया समणी सिमयपावा ॥ ६७ ॥ अह ताणि दो वि मिरउं, तव-नियमगुणेण देवलोगिम । निचालोयमणहरं, गया य लोगन्तियं ठाणं ॥ ६८ ॥ अहम्ह कयाणो वि य, निस्सीलो निह्ओ करिय कालं । हिण्डेइ चाउरक्रे, दुग्गइभवसंकडे भीमे ॥ ६९ ॥ सरसा वि य पबज्जं, काऊण तवं समाहिणा मिरउं । उववन्ना कयपुण्णा, देवी चित्तुस्सवा नामं ॥ ७० ॥ सरसा वि य पबज्जं, काउण तवं समाहिणा मिरउं । उववन्ना कयपुण्णा, देवी चित्तुस्सवा नामं ॥ ७० ॥

यह वृत्तान्त सुनकर सभी विद्याधर अत्यन्त विस्मित हुए। चन्द्रगित राजा भी वैराग्य उत्पन्न होने पर प्रश्निजत हुआ। (५६) इसके बाद भामण्डलने मुनिसे पूछा कि, हे महायश! चन्द्रगित किसिलिए मुक्त पर अधिक स्नेह रखते हैं ? हे महायश! अंग्रुभितिको मैं प्रथम सौंपा गया और उस खेचग्पुरमें मेरा बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया गया इसका क्या कारण है ? (५७-४=) तब सर्वभूतशरण मुनिने भामण्डलसे कहा कि तुम्हारे माता-पिताका जो युगल पूर्वभवमें था उसके बारेमें अब तुम सुनो। (४९)

दारुप्राममें विमुचि नामक एक ब्राह्मण था। अनुकोशा उसकी गृहिणी थी। उसे अतिभूति नामका पुत्र झौर सरसा नामकी पुत्रवधू थी। (६०) एक दिन कयाण नामका एक महापापी ब्राह्मण सरसाको नदीके ऊपर देखकर मदनसे विमूद हो उठा और उसे ले गया। (६१) इसिलए कान्ताके शोकसे आतुर हो वह अतिभूति दूँदता हुआ सारी पृथ्वी पर धूमने लगा। उधर उसका घर छूट गया। (६२) दिच्छणकी आकांचावाला विमुचि प्रथम तो देशमें धूमता था, पर पुत्रके गृहभंगके बारेमें सुनकर वह लीट आया। (६२) अत्यन्त दुःखित तथा जोणे वस्त्रवाली अनुकोशाको देखकर विमुचिन उसे सान्त्वना दी। फिर उसके साथ पृथ्वी पर घूमने लगा। (६४) पुत्रवधू और पुत्रके शोकसे सन्त्रप्त उसने सत्यारिपुरमें मोहरहित तथा अवधिज्ञानसे युक्त एक मुनिको देखा और निर्वद प्राप्त किया। (६५) वहाँ साधुकी ऋद्धि देखकर और संसार स्थितिक बारेमें सुनकर जिसके मनमें संवेग उत्पन्न हुआ है ऐसे विमुचिन दीचा अंगीकार की। (६६) पापका शमन करनेवाली अनुकोशा भी वहीं पर कमलकान्ता नामकी आर्याके पास संयम, तप तथा नियमको धारण करनेवाली अमणी हुई। (६७) बादमें वे दोनों तप एवं नियमपूवक मरकर देवलोकमें नित्य झालोकसे मनोहर ऐसे लोकान्तिक स्थानमें गये। (६८) शीलरहित तथा दयाशून्य अतिभूति तथा कयाण भो मरकर चार अंगवाले दुर्गतिक्रपी घार भववनमें परिश्रमण करने लगे। (६९) पुण्यशालिनी सरसा भो दीचा लेकर, तप करके तथा समाधिपूर्वक मरकर चित्तोत्सवा नामकी देवी

मातापितृयुगलकम् । २. जुयलयं — प्रत्य ० । ३. धणदत्तपुओ कयाणो य — प्रत्य ० ।

कम्मस्स उवसमेणं, होऊण कमेण तो कयाणो वि । नाओ वि पिङ्गलो सो, पुत्तो चिय धूमकेउस्स ॥ ७१ ॥ अहमूई वि भमन्तो, संसारे हंसपोयओ नाओ । सेणेसु खज्जमाणो, पिडिओ निणचेह्यासत्रे ॥ ७२ ॥ सोऊण नमोक्कारं, कीरन्तं साहवेण कालगओ । दसविरससहस्साऊ, नगन्तरे िकन्नरो नाओ ॥ ७३ ॥ खुइ वियवभनयरे, अह कुण्डलमण्डिओ समुप्पन्नो । अवहरह पिङ्गलस्स उ, कन्ता मयणाउरो तत्तो ॥ ७४ ॥ जो आसि पुरा विसुची, सो एसो चन्दविक्कमो राया । ना वि य सा अणुकोसा, सा अंयुमई इहं नाया ॥ ७५ ॥ नो चेव कयाणो खत्रु, सरसा हरिऊण भमह संसारे । महुपिङ्गलो ति समणो, नाओ पुण सुरवरो मिरउं ॥ ७६ ॥ नो वि य सो अहमूई, सो हु तुमं कुण्डलो समुप्पन्नो । एसो ते संबन्धो, परभवनिणयस्स कम्मस्स ॥ ७७ ॥ एयं चिय वित्तन्तं, सबं सुणिऊण दसरहो राया । भामण्डलं कुमारं, अवगृहह तिबनेहेण ॥ ७८ ॥ तं पेच्छिऊण सीया, सहोयरं नायबन्धविसणेहा । पगलन्तअंयुनिवहा, रुयह चिय महुरसहण ॥ ७० ॥ तं पेच्छिऊण सीया, सहोयरं नायबन्धविसणेहा । पगलन्तअंयुनिवहा, रुयह चिय महुरसहण ॥ ७० ॥ तं पेच्छिऊण समणं, विज्ञाहर-मृमिगोयरा सबे । हय-गय-जोहसमग्गा, साएयपुरिं पविसरन्ति ॥ ८२ ॥ तं पणिमऊण समणं, विज्ञाहर-मृमिगोयरा सबे । हय-गय-जोहसमग्गा, साएयपुरिं पविसरन्ति ॥ ८२ ॥ भामण्डलेण समयं, संमन्तेऊण दसरहो लेहं । पेसेइ खेयरवरं, आसेण समं पवणवेगं ॥ ८३ ॥ गन्तृण पणिमऊण य, पवणगईणं नराहिचो जणओ । बद्धाविओ य सहसा, पुत्तस्स समागमेणं तु ॥ ८४ ॥ लेहं समप्पियं सो, नणओ सुणिऊण तस्स परितुट्टो । देह निययङ्गलगं, आहरणविहिं निरवसेसं ॥ ८५ ॥ लेहं समप्पियं सो, नणओ सुणिऊण तस्स परितुट्टो । देह निययङ्गलगं, आहरणविहिं निरवसेसं ॥ ८५ ॥

हुई। (७०) कर्मका उपशम होने पर क्रमशः कयाण भी धूमकेतुके पुत्र पिंगलके रूपमें उत्पन्न हुआ। (७१) अतिभूति भी संसारमें घूमता हुआ हंसका बच्चा हुआ। बाज पित्त्यां द्वारा भन्नण किया जाता वह जिनचेत्यके पास गिरा। (७२) साधु द्वारा किये जाते नमस्कारको सुनकर वह मर गया और पर्वतके मध्यमें दशहजार वर्षकी आयुवाला एक किन्नर देव हुआ। (७३) वहाँसे च्युत होकर विदर्भनगरमें कुण्डलमण्डितके रूपमें उत्पन्न उसने मदनातुर होकर पिंगलकी पत्नीका अपहरण किया (७४) जो पहले विमुचि था वहो यह चन्द्रगित राजा है और जो अनुकोशा थी वही यहाँ अंशुमती हुई। (७५) सरसाका अपहरण करके जो कथाण संसारमें भ्रमण करता था वह मधुपिंगल श्रमण हुआ। मर करके वह देव हुआ। (७६) जो वह अतिभूति था वह तुम कुंडलके रूपमें उत्पन्न हुए। परभवमें किए कर्मका तुम्हारा यह वृत्तान्त है। (७७)

यह सारा वृत्तान्त सुनकर दशरथ राजाने अत्यन्त स्नेहसे कुमार भामण्डलका आिलंगन किया। (७८) उस सहोदर भाईको देखकर बन्धुस्नेह जिसमें उत्पन्न हुआ है ऐसी सीता आँसू बहाती हुई मधुर स्वरमें रोने लगी। (७९) चिरकालके पश्चात् दर्शन होनेसे उत्सुक मनवाली और परितोपके कारण रोमांचित कमलमुखी सीता आिलंगन करके आश्वस्त हुई। (५०) रामने, लक्ष्मणने तथा अवशिष्ट दूसरे बन्धुजनोंने अत्यन्त स्नेहानुरागसे कुमारका आिलंगन किया। (५१) उन अमणको प्रणाम करके घोड़े, हाथी तथा योद्धाओंसे युक्त सभी विद्याधर तथा भूमि पर विचरण करनेवाले मनुष्योंने साकेतपुरीमें प्रवेश किया। (५२) दशरथने भामण्डलके साथ विचार-विनिमय करके अश्वसे युक्त पवनवेग नामके खेचरवरको लेखके साथ भेजा। (५२) जाकर और प्रणाम कर पवनगितने पुत्रके समागमको राजा जनकको सहसा वधाई दो। (५४) उसने लेख दिया। बह सुनकर हर्पमें आये हुए जनकने अपने शरोर पर धारण किये हुए सब आभूपण उसे दे दिये। (५४) लेखमें लिखे हुए वृत्तान्तके सारसे अवगत राजाका, परिजन एवं भार्याके साथ, उत्सव और मंगलध्वनिसे अत्यन्त अभिनन्दन

१. कन्तं-प्रत्य । २. पुष्कत्रई मु ।

तेहरथमुणियसारो, सपरियणो नरवर्ष्ट् सभज्ञाओ । अभिणन्दिओ सुदूरं, कयकोउयमङ्गलरवेणं ॥ ८६ ॥ विज्ञाहरसाहीणं, भज्ञाएँ समं नराहिवो तुरियं । आरुहिज्ण खणेणं, साएयपुरिं समणुपत्तो ॥ ८० ॥ दृष्टूण निययपुत्तं, आलिङ्गिज्ञण रुयइ नरवसभो । अइदीहविओगाणल-तिवओ पगलन्तनयणजुओ ॥ ८८ ॥ रुइज्ण समासत्थो, पुत्तं परिमुसइ अङ्गमङ्गसु । हियएण जायहरिसो, चन्दणफरिसोवमं महइ ॥ ८९ ॥ दृष्टूण सुयं जणणी, मुच्छा गन्तूण तत्थ पिडबुद्धा । रुयइ कल्लणं मयच्छी, चिरदंसणलद्धजीयासा ॥ ९० ॥ जत्तो पमूइ पुत्तय ! केण वि बालत्तणिम अवहरिओ । तत्तो इमं सरीरं, दृष्टुं चिन्तागिणा मज्झं ॥ ९१ ॥ तुह दिस्सणोदएणं, विज्झवियं एत्थ नित्थ संदेहो । परिओससमूसवियं, अज्जप्पिमं महं हिययं ॥ ९२ ॥ धन्ना सा अंसुमई, जीए अङ्गाइं बालभाविम । परिचुम्बियाइं पुत्तय ! कीलणरयरेणुमइलाइं ॥ ९३ ॥ फुसिज्जण नयणजुयलं, थणेसु खीरं तओ हरिसियङ्गी । अभिणन्दिया विदेहा, समागमे निययपुत्तस्स ॥ ९४ ॥ कुणइ जणओ महन्तं, पुत्तनिमित्तं समागमाणन्दं । जिणचेइयपूय्तथं, ण्हवणविहिं चेव सिवसेसं ॥ ९५ ॥ भामण्डलेण भणिओ, रामो अच्चन्तवन्धवो तुहयं । सीया न गच्छइ पह्, जह उबेयं पयणुयं पि ॥ ९६ ॥ संभासिज्ञण सबे, जणयं मिहिलापुरिं विसज्ञे । पियरं चेत्त्ण गओ, निययं भामण्डले ठाणं ॥ ९० ॥ एवं सेणिय ! पेच्छ धम्मनिहसं तुङ्गं पुरा सेवियं, जाओ नेहिनरन्तरोच्छयमणो बन्धू पहामण्डले । वज्ञावत्त्रधणुं वसिम्म ठिवयं सीया य से गेहिणी, रामस्सऽङभुयकारणस्स विमलो भन्तो जसो मेहंणी ॥ ९८ ॥

॥ इय पडमचरिए भामण्डलसंगमविहाणो नाम तीसइमो उद्देसओ समत्तो ॥

। पद्मचरितमें भामण्डलसंगम विधान नामका तीसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ ।

किया गया। (५६) पत्नीके साथ विद्याधरके यानमें शीव ही आरूढ़ होकर राजा ज्ञणभरमें साकेतपुरीमें आ पहुँचा। (५७) अपने पुत्रका दरीन तथा आलिंगन करके अतिरीर्घ वियोगरूपी अग्निसे तप्त तथा दोनों आँखोंसे आँसू बहाता हुआ राजा रोने लगा। (८८) रोनेके पश्चात् समाश्वस्त राजा पुत्रको त्रंग-प्रत्यंगसे छूने लगा। आनन्दमें आया हुआ वह हृदयसे उसे चन्दनके स्पर्शके समान मानता था। (८९) पुत्रको वहाँ देखकर माता मृर्छित हो गई। होशमें त्राने पर चिरकालके परचात् दर्शन होनेसे जीवनकी आशा जिसने प्राप्त की है ऐसी वह मृगाची करणस्वरमें रोने लगी कि, हे पुत्र! बचपनमें जबसे तुम्हारा अपहरण हुआ तबसे मेरा यह शरीर चिन्तारूपी अग्निसे श्रत्यन्त जल रहा था। (९०-९१) यहाँ पर तुम्हारे दर्शनसे वह शान्त किया गया है, इसमें सन्देह नहीं। आजसे मेरा हृदय परितोषके कारण उपर उछल रहा है। (६२) हे पुत्र! वह अंग्रुमती धन्य है जिसने वचपनमें खेलमें लगी हुई पूलसे मिलन अंगोंको चुमा है। (९३) दोनों ऑखोंको तथा स्तनोंमें आये हुए दूधको पोल्लकर हिर्षताङ्गी विदेहा अपने पुत्रके समागम पर आनित्वत हुई। (९४) जनकने पुत्रके समागममें बड़ा भारी उत्सव मनाया और खासतौर पर जिनमन्दिरोंमें पूजाके लिए स्नानविधि की। (९५) भामण्डलने रामसे कहा कि, हे प्रभो! तुम ही मेरे अत्यन्त-बन्धु हो। सीता तिनको भी उद्देग प्राप्त न करे ऐसा प्रयत्न तुम करना। (९६) सबके साथ वार्तालाप करके, जनकको मिथिलापुरी भेजकर तथा पिता (चन्द्रगित) को लेकर भामण्डल अपने स्थान पर गया। (९७) हे श्रेणिक! पूर्वजन्ममें सेवित विशिष्ट और विशालधर्मको देखो स्नेहसे निरन्तर उछलते हुए मनवाला भामण्डल जिसका भाई हुआ, वजावर्त धनुष जिसने वशमें किया और सीता जिसकी गृहीणी हुई उस श्रद्धत कार्यके कारणरूप रामका विमल यश प्रवीमें फैला है। (२८)

१. मुच्छं-प्रत्य । २. सा पुष्फतर्वर - मु० । ३. वन्धू य भामण्डलो-प्रत्य । ४. मेइणि-प्रत्य । ।

## ३१. दसरहपद्यज्जनिच्छयविहाणं

पुच्छइ मगहनिरन्दो, गणाहिवं दसरहो महारिद्धि । केण व कएण पत्तो ? एयं साहेहि मे भयवं ! ॥ १ ॥ तो भणइ इन्दर्भुई, सेणिय ! निसुणेहि दसरहो राया । सुणिसबभ्यसरणं, पुच्छइ निययं भवसमूहं ॥ २ ॥ जं एव नरवईणं, अप्पिहयं पुच्छिओ समणसीहो । तो साहिउं पवत्तो, परभवपिरयट्टणं बहुसो ॥ ३ ॥ दशरथपूर्वभवः —

तो भणइ दसरह! तुमं, मिच्छत्तेणं तु भिमय संसारे । सेणापुरिम्म नयरे, अत्थि चिय भावणो नामं ॥ ४ ॥ भज्ञा य दीविया से, तीऍ उवत्थी सुया समुप्पना । सा मिच्छत्तमइित्या, साहूण अवण्णवाई उ ॥ ५ ॥ मिरिज्जण उवत्थी सा, भिमय चिरं नरय-तिरियजोणीसु । कम्मपिरिणिज्ञराए, कमेण पुण्णस्स उदएणं ॥ ६ ॥ जाओ चिय अङ्गपुरे, धरणेणं नयणसुन्दरीपुत्तो । बहुवन्धवो सुरूवो, नामेणं भद्दवरणो ति ॥ ७ ॥ दाऊण भावसुद्धं, फासुयदाणं मुणिस्स कालगओ । धाइयसण्डिम्म तओ, उत्तरकुरुवाऍ उप्पन्नो ॥ ८ ॥ भोत्तूण मिहुणसोक्खं, कालगओ सुरवरो समुप्पन्नो । चइऊण पुक्खलए, नयरीए निन्दियोसस्स ॥ ९ ॥ जाओ चिय भज्ञाए, पुहईए निन्दिवद्धणो नामं । अह अन्नया नरिन्दो, पिडबुद्धो निन्दियोसो उ ॥ १० ॥ संसारभउविग्गो, ठिवऊणं निन्दिवद्धणो राज्ञे । निक्खमइ निन्दियोसो, पासिम्म जसोहरमुणिस्स ॥ ११ ॥ काऊण तवसुयारं, कालगओ सुरवरो समुप्पन्नो । अह निन्दिवद्धणो चिय, सागारतवं कुणइ धीरो ॥ १२ ॥ भोत्तूण पुक्कोर्डि, राज्ञं सण्णासणेण कालगओ । विमलामल्बोहिधरो, पञ्चमकप्पे सुरो जाओ ॥ १३ ॥ तत्तो चुओ समाणो, अवरविदेहे नगम्मि वेयड्ढे । उत्तरवरसेढीए, विक्खाओ सिसपुरे राया ॥ १४ ॥ तत्तो चुओ समाणो, अवरविदेहे नगम्मि वेयड्ढे । उत्तरवरसेढीए, विक्खाओ सिसपुरे राया ॥ १४ ॥

#### ३१ दश्वरथका प्रवज्याके लिए निश्चय

मगधनरेश श्रेणिकने पूछा कि, हे गणाधिप ! हे भगवन् ! किस कर्मसे दशरथने महाऋदि प्राप्त की—यह आप मुझे कहें। (१) तब इन्द्रभूति गौतमने कहा कि, हे श्रेणिक ! तुम सुनो ।

दशरथ राजाने सर्वभूतशरण मुनिसे अपने पूर्वभवोंके बारेमें पूछा। (२) चूँकि राजाने आत्महितके बारेमें श्रमणसिंह्से पूछा था, श्रतः वे पूर्वभवोंके अनेक पिश्रमणके बारेमें कहने छगे। (३) तब उन्होंने कहा कि, हे दशरथ! मिथ्यात्वके कारण तुम संसारमें पिश्रमण करके सेनापुर नामक नगर में भावन नामसे पैदा हुए। (४) उसकी भायी दीपिका थी। उससे उपास्ति नामकी कन्या हुई। वह मिथ्यात्वसे मिलन तथा साधुकी निन्दा करनेवाछी थी। (५) मर करके वह उपास्ति चिरकाल तक नरक एवं तियंचयोनियोंमें घूमी। क्रमशः कर्मकी निर्जरासे तथा पुण्यके उदयसे अंगपुरमें धरणसे नयनसुन्दरीके पुत्ररूपसे वह उत्पन्न हुई। सुन्दर तथा अनेक बन्धुश्रोंवाले उसका नाम भद्रवरुण था। (६-७) शुद्ध भावसे उसने मुनिको प्राप्तुक दान दिया, जिससे मरने पर वह धातकीखण्डके उत्तरकुरुमें पैदा हुआ। (८) वहाँ रितसुखका उपभोग करके मरने पर वह देवरूपसे उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्युत होने पर पुष्कलानगरीमें नित्दाधिकी भार्या पृथ्वीसे नित्दाधिनके नामसे वह उत्पन्न हुआ। एक दिन नित्दाधि राजा प्रतिबुद्ध हुआ। (९-१०) संसारके भयसे उद्विम नित्दाधिनके नामसे वह उत्पन्न हुआ। एक दिन नित्दाधिन पास दीचा छी। (११) कठोर तप करके मरने पर वह देव हुआ। इधर धीर नित्दाधिन भी गृहस्थके योग्य तप करने छगा। (१२) एक पूर्वकोटि तक राज्यका उपभोग करके प्रविज्यापूर्वक मरने पर वह पाँचवें कल्पमें अत्यन्त निर्मेछ ज्ञानका धारक देव हुआ। (१३) वहाँसे च्युत होने पर अपर

१. पुरुवकोडी --- मु• ।

नामेण रयणमाली, तस्स पियाए य कुच्छिसंभूओ । विज्ज़ुलयाए पुत्तो, जाओ सूरंजयकुमारो ॥ १५ ॥ अह विग्गहेण चिल्लओ, सीहपुरं रयणमालिणो सवलो । सन्नद्धबद्धकवओ, जत्थ य सो वज्जवरनयणो ॥ १६ ॥ कोहाणलविज्ञाए, उहिउमणो रिउपुरं रहारूढो । वचन्तो चिय भणिओ, गयणयलस्थेण देवेणं ॥ १७ ॥ भो रयणमालिनरवइ ! मा ववससु एरिसं महापावं । निसुणेहि मज्झ वयणं, कहेमि तुह पृबसंबन्धं ॥ १८ ॥ इह भारहम्मि वरिसे, गन्धारे आसि भूरिणो नामं । दट्टूण कमलगब्भं, साहुं तो गेण्हए नियमं ॥ १९ ॥ न करेमि पुणो पावं, भणइ तओ एरिसं वयं मज्झं। पश्चपिलओवमाइं, सम्मे अज्जेइ देवाउं॥ २०॥ उवमच्चुनामघेओ, तत्थेव पुरोहिओ वसइ पानो । तस्सुवएसेण वयं, मुच्चइ भूरी अकयपुण्णो ॥ २१ ॥ खन्देण हिंसिओ सो, पुरोहिओ गयवरो समुप्पन्नो । जुज्झे जज्जरियतणू, लहुइ चिय कण्णजावं सो ॥ २२ ॥ कालगओ गन्धारे. तत्थेव उ भूरिणस्स उप्पन्नो । जोयणगन्धाएँ सुओ. अरिहसणो नाम नामेणं ॥ २३ ॥ दहुण कमलगब्भं, पुबभवं सुमरिकण पबइओ । कालगओ उप्पन्नो, सहसारे सरवरो अहयं ॥ २४ ॥ सो हुं तुमं जो भूरी, कालं काऊण दण्डगारण्णे। जाओ दगकित्तिधरो, दवेण दङ्गो मओ तत्तो।। २५॥ पावपसङ्गेण गओ, बीयं चिय सकरप्पभं पुढावं । तत्थ मए नेहेणं, नरए पडिबोहिओ गन्तुं ॥ २६ ॥ तत्तो चिय नरयाओ, कालेणुब हिओ रयणमाली । जाओ तुमं महायस. राया विज्ञाहराहिवई ॥ २०॥ नो आसि पुरा भूरी, सो हु तुमं रयणमालिणो जाओ । नो वि य आसुवमच् , पुरोहिओ सो अहं देवो ॥ २८ ॥ कि ते न प्रणुह्रयाइं, दुक्लाइं नरय-तिरियनोणीसु । जेणेरिसं अकज्ञं, करेसि घणरागदोसेणं ॥ २९ ॥ सुणिऊण देववयणं, संवेगपरायणो नरवरिन्दो । कुलणन्दणं ठवेई, रज्जे सुरंजयस्स सुयं ॥ ३० ॥

विदेहमें आये हुए बैताट्यपर्वतकी उत्तरश्रेणीमें स्थित शशिपुरमें रत्नमाली नामका राजा हुआ। उसकी प्रिया विद्यूल्लताकी कुचिसे सूर्यजयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुऋा। (१४-१४)

एक बार तैयार हो और कवच बाँध रक्षमाछीने सेनाके साथ सिंहपुरकी और प्रयाण किया जहाँ पर कि वह वज्जवरनयन राजा था। (१६) कोधसे आग्नेय विद्याके द्वारा शबुसैन्यको जला डालनेकी इच्छावाला वह जब रथ पर आरुद्ध होकर जा रहा था तब आकाशियत देवने कहा कि, हे रत्नमाली राजा! ऐसा महापाप मत करो। मेरा कहना सुनो। में तुम्हारा पूर्ववृत्तान्त कहता हूँ। (१७९८) इस भारतवर्षमें आये हुए गान्धारप्रदेशमें भूग नामका राजा था। कमल गर्भ साधुको देखकर उसने नियम अंगीकार किया तब उसने कहा कि अब मैं पाप नहीं करूँगा और मेरा ऐसा व्रत है। इस पर पाँच पल्योपमकी देवायु उसने उपार्जित की। (१९२०) उपमृत्यु नामका एक पापी पुरोहित वहाँ रहता था। उसके उपदेशसे अपुण्यशाली भूरीने व्रत छोड़ दिया। (२१) स्कन्दके द्वारा मारा गया वह पुरोहित हाथीके रूपमें उत्पन्न हुआ। युद्धमें जर्जरित शरीरवाले उसको कानमें जापका लाभ हुआ। (२२) मरकर वही गान्धारमें भूरीकी पत्नी योजनगन्धाके अरिहसन नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (२३) कमलगर्भको देखकर और पूर्वभवको याद करके प्रव्रतित हुआ और मरने पर सहस्नारमें देव हुआ हूँ। (२४) जो भूरी था वही तुम हो। मर करके दण्डकारण्यमें उदककीतिधर हुआ। दावानलसे जलने पर मर करके वह पापकी वजहसे दूसरे नरक शर्कराप्रमा पृथ्वीमें उत्पन्न हुआ। वहाँ नरकमें स्नेहवश मैंने जाकर उसे प्रतिबोधित किया। (२५-२६) हे महायश! समय आने पर उस नरकमेंसे निकलकर तुम विद्याधरोंके अधिपति रत्नमाली हुए हो। (२७) जो पहले भूरी था वही तुम रत्नमाली हुए हो और जो उपमृत्यु पुरोहित था वही मैं देव हूँ। (२८) नरक एवं तियंच गतियोंमें तुमने क्या दुःख नहीं अनुभव किये कि अत्यन्त राग एवं देषवश ऐसा अकार्य करनेके लिए तत्यर हुए हो ? (२९)

देवका कथन सुनकर राजा संवेगपरायण हुन्ना। सूर्यजयके पुत्र कुलनन्दनको उसने राजगही पर विठाया। (३०)

सरंजएण समयं. आयरियं तिल्यसुन्दरं सरणं । पत्तो य रयणमाली, दिक्लं जिणदेसियं धीरो ॥ ३१ ॥ सुरंजओ महन्तं, काऊण तवं गओ महासुकं । चिवओ अणरण्णसुओ, जाओ चिय दसरहो सि तमं ॥ ३२ ॥ नरवह थोवेण तुमं. पुण्णेण उवित्थमाइसु भवेसु । वडवीयं पिव विद्धि, पत्तो सहकम्मउदएणं ॥ ३३ ॥ जो आसि नन्दिघोसो, तुज्झ पिया नन्दिवद्धणस्य पूरा । सो हं गेविज्जवओ, जाओ मुणिसबभयहिओ ॥ ३४ ॥ जे वि य ते दोण्णि जणा, भूरी-उवमच्चनामधेयाऽऽसि । ते चेव जणय-कणया, इह तुज्झ वसाणागा जाया ॥ ३५ ॥ संसारम्मि य घोरे. अणेयभवसयसहस्ससंबन्धे । उवट्टण-परियट्टग, करेन्ति जीवा सकम्मेहि ॥ ३६ ॥ एवं मुणिवरभणियं, सुणिऊणं दसरहो भउबिग्गो । अह संजमाभिलासी, जाओ चिय तक्खणं चेव ॥ ३७ ॥ सबायरेण चलणे, गुरुस्स निमऊण दसरहो राया । पविसरइ निययनयरि, साएयं जैण-धणाइण्णं ॥ ३८ ॥ चिन्तेइ तो मणेणं, रज्जं दाऊण पउमनाहस्स । तो सबसङ्गरहिओ, मुत्तिसुहं चेव पथिमो ॥ ३९ ॥ मेरु व धीरगरुओ, रामो तिसमुद्दमेहरुं पुहुईं। पालेऊण समत्थो, परिकिण्णो बन्धवज्ञणेणं॥ ४०॥

#### हेमन्तवर्णनम —

चिन्तावरस्स एवं, नरिन्दवसहस्स रज्जविमुहस्स । अभिलङ्किओ य सरओ, हेमन्तो चेव संपत्तो ॥ ४१ ॥ हेमन्तवायविहवो, लोगो परिफुडियअहर-कर-चरणो। रयरेणुपडलछन्नो, ससी व मन्दच्छवि वहइ॥ ४२॥ आकुञ्चियकर-गीवा, पुरिसा सीएण फुडियसबङ्गा । सुमरन्ति अग्गिनिवहं, दीणा वि अमन्द्रपाउरणा ॥ ४३ ॥ आवडियद्सणवीणा, दारु-तणाजीवया थरथरेन्ता । दारिद्दसमभिभृया, गमेन्ति कालं अकयपूण्णा ॥ ४४ ॥ पासायतरुत्था वि य, अन्ने पुण गीय-वाइयरवेणं । वरवत्थपाउयङ्गा, कालागरुधूवससुयन्धा ॥ ४५ ॥

सूर्यंजयके साथ धीर रत्नमाली आचार्य तिलकसुन्दरकी शरणमें गया श्रोर जिनोपदिष्ट दीचा अंगीकार की। (३१) सूर्यंजय बड़ा भारी तप करके महाशुक्र नामके देवलोकमें गया। वहाँसे चयुत होकर तुम अनरण्यसूत दशस्य हए हो। (३२) हे राजन ! अल्प पुण्यसे शुभ कर्मके उदयके कारण उपास्ति आदिके जन्मोंमें तुमने वटबीजकी भाँति वृद्धि प्राप्त की है। (३३) पूर्वजन्ममें तम नन्दिवर्धनका नन्दिघोष नामका जो पिता था वह मैं प्रैवेयकसे च्यत होकर सर्वभूतहित मुनि हुआ हूँ। (३४) भूरी और खपमृत्यु नामके जो दो मनुष्य थे वे यहाँ तुम्हारे वशवर्ती जनक और कनके हुए हैं। (३४) अनेक छास भवोंके सम्बन्धवाले घोर संसारमें जीव अपने कमों के कारण मरण एवं परिवर्तन प्राप्त करते रहते हैं। (३६)

मुनिवरका ऐसा उपदेश सुनकर संसारसे उद्विम दशरथ तत्त्वण ही संयमाभिलापी हुआ। (३७) सम्पूर्ण आदरके साथ गुरुके चरणोंमें वन्दन करके दशरथ राजाने जन एवं धनसे भरीपूरी साकेत नगरीमें प्रवेश किया। (३८) वहाँ आनेके पश्चात् वह सोचने लगा कि रामको राज्य देकर और मैं सर्व आसक्तियोंसे रहित हो मुक्तिसुखके लिए प्रार्थना कहाँ। (३९) मेरुके समान धीर-गम्भीर राम समस्त बान्धवजनोंसे युक्त हो तीन श्रोर समुद्रकी मेखळावाळी पृथ्वीका पाळन करे। (४०) इस तरह सोचते हुए और राज्यसे विमुख ऐसे राजाका शरत्काल व्यतीत हो गया और हेमंतकाल आ पहुँचा। (४१)

हेमन्त ऋतुके पवनसे प्रताङ्ग्ति और इसीलिए होठ व हाथ-पैर जिनके फट गये हैं ऐसे लोग धूलिकणोंके समृहसे आच्छन्न चन्द्रकी भाँति मन्द शोभा धारण करते थे। (४२) शीतके कारण हाथ और गर्दन सिकुड़े हुए तथा जिनका सारा शरीर फट गया है ऐसे दीन पुरुष ढेर से कपड़े श्रोढ़ने पर भी श्रामको याद करने छगे। (४३) दाँतरूपी बीणा बजानेवाले, दारिद्रयसे अत्यन्त अभिभृत तथा अपुण्यशाली और लकड़ी एवं घास पर आजीविका चलानेवाले लोग थर-थर काँपते हुए किसी तरह काल बिताते थे। (४४) और सुंदर वस्नोंसे शरीर ढकनेवाले तथा कालागुरुकी धूपसे सुगन्धित महलोंमें रहनेवाले दूसरेखोग गीत एवं वाद्योंकी ध्वनिसे अपना समय व्यतीत करते थे। (४५) कुंकुमका अंगराग किये हुए तथा अनीण धनवाळे

१. धण-कणाद्**ण्णं**—प्रत्य० ।

[ ३१. ४६-

भुञ्जन्ति सया रसियं, आहारं कणयभायणविदित्रं । कुंकुमकयङ्गरागा अक्लीणधणा सुकयपुण्णा ॥ ४६ ॥ कलमहरभासिणीहिं, संगयवरचारुवेसरूवाहिं। तरुणविलयाहि समयं, कीलन्ति चिरं सुक्रयपुण्णा ॥ ४७ ॥ धम्मेण रुहइ जीवो, सुर-माणुर्सावविहभोगसामिद्धि । नरय-तिरिक्लेसु पुणो, पावइ दुक्लं अहम्मेणं ॥ ४८ ॥ एव स्रणिकण राया, कम्मविवागं जणस्स सयलस्स । संसारगमणभीओ, इच्छइ घेत्रण पवजं ॥ ४९ ॥ सद्दाविया य सिम्घं, सामन्ता आगया समन्तिजणा । काऊण सिरपणामं, उवविद्वा आसणवरेखु ॥ ५० ॥ सामिय ! देहा ८ ५णिजं ? भडेहि संलवियं । भणिया य दसरहेणं, पबज्जं गिण्हिमो अर्जा ॥ ५१ ॥ अह तं भणन्ति मन्ती. सामिय ! किं अज्ज कारणं जायं । धणसयलजुनइवग्गं, जेण तुमं ववसिओ मोत्तुं ? ॥ ५२ ॥ तो भणड नरवरिन्दो. पचन्खं वो वयं निरवसेसं । सुकं व तणमसारं, डज्झइ मरणिगणा धेणियं ॥ ५३ ॥ भवियाण जं संगिज्झं अभिज्झं अभवियाण जीवाणं । तियसाण पत्थिणज्जं. सिवगमणसहावहं धम्मं ॥ ५४ ॥ तं अज्ञ मुणिसयासे, धम्मं सुणिऊण जायसंवेगो । संसारभवसमुद्दं, इच्छामि अहं समुत्तरिउं ॥ ५५ ॥ अहिसिञ्चह मे पूर्तं. पढमं चिय रज्जपालणसमत्थं । पबज्जामि अविग्धं. जेणाहं अज्ज वीसत्थो ॥ ५६ ॥ सुणिकण वयणमेयं. पद्मजानिच्छियं नरवरिन्दं । सहहा-८मच-पुरोहिय, पडिया सोयण्णचे सहसा ॥ ५० ॥ नाऊण निच्छियमई. दिक्खाभिमुहं नराहियं एत्तो । अन्तेउरजुवइजणो, सबो रुविउं समाहत्तो ॥ ५८ ॥ दहुण तारिसं चिय. पियरं भरहो खणेण पडिबुद्धो । चिन्तेइ नेहवन्धो, दुच्छेज्ञो जीवलोगम्मि ॥ ५९ ॥ तायस्स किं व कीरइ, पद्यज्ञाववसियस्स पुहईए ? । पुत्तं ठवेइ रज्जे, जेणं चिय पालणद्वाए ॥ ६०॥ आसन्नेण किमेत्थं, इमेण खणभङ्करेण देहेणं। दूरहिएसु अहियं, काऽनत्था बन्धवेसु भवे ? ॥ ६ १ ॥

पुण्यशाली लोग सोनेके पात्रोंमें परोसे गये रसपूर्ण आहारका सदा उपभोग करते थे। (४६) पुण्यसे परिपूर्ण लोग ऋत्यन्त मधुर बोलनेवालीं तथा उत्तम वेश और सुन्दर रूप धारण करनेवालीं तरुण स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक कीड़ा करते हैं। (४७) धर्मसे जीव देव एवं मनुष्योंकी विविध भोगसमृद्धि प्राप्त करता है, जब िक अधर्मसे वह नरक एवं तिर्यंचगितयोंमें दुःख प्राप्त करता है। (४८)

सब लोगोंका ऐसा कर्मविपाक सुनकर संसारभ्रमणसे भीत राजाने प्रष्रज्या लेनेका विचार किया। (४९) शीघ ही सामन्तोंको बुलाया गया। मंत्रियोंके साथ वे आ पहुँचे और सिरसे प्रणाम करके उत्तम आसनों पर बेंटे। (४०) 'हे स्वामी! आप आज्ञा दें कि क्या करना है ?'—ऐसा सुभटोंने पूछा। दशरथने कहा कि आज मैं प्रष्रज्या प्रहण करूँगा। (५१) इस पर मंत्रियोंने कहा कि, हे स्वामी! आज क्या कारण उपस्थित हुआ है कि धन एवं सारे स्त्रीसमूहका आप परित्याग करना चाहते हैं। (५२) तब राजाने कहा कि तुम्हारे समन्न अवस्थित यह सारा जगत् सूखे और निःसार तृणकी भाँति मरणरूपी अग्निसे अत्यन्त जल रहा है। (५३) भव्योंके लिए जो सुप्राह्य है, अभव्य जीकोंके लिए जो अप्राह्य है तथा देवोंके लिए जो प्रार्थनीय है वह धर्म मोन्नमें जानेके लिए सुखकर मार्ग है। (४४) आज ऐसे धर्मके बारेमें सुनकर वैराग्य उत्पन्न होने पर संसार जन्मके समुद्रको मैं पार करना चाहता हूँ। (५४) अतः तुम राज्यका पालन करनेमें समर्थ ऐसे मेरे प्रथम पुत्रका राज्याभिपेक करो, जिससे विश्वस्त होकर मैं आज निर्विन्न दीन्ना लूँ। (४६)

प्रज्ञज्या लेनेके लिए दृढ़ निश्चयवाले राजाका ऐसा कथन सुनकर सुभट, श्रमात्य तथा पुरोहित एकदम शोकरूपी समुद्रमें गिर पड़े। (५७) दृढ़मित तथा दोचाकी ओर अभिमुख राजाके बारेमें सुनकर अन्तःपुरकी सब स्त्रियाँ रोने लगी। (५८) वैसे अर्थात् विरक्त पिताको देखकर भरत तत्काल प्रतिबुद्ध हुआ। वह सोचने लगा कि—

जीवलोकमें स्नेहका बन्धन मुश्किलसे काटा जा सके ऐसा होता है। (५६) प्रव्रज्याके लिए प्रयत्नशील पिताके लिए प्रथ्वीका क्या प्रयोजन है ? इसीलिए उसके पालनके लिए वे पुत्रको राज्य पर स्थापित कर रहे हैं। (६०) यहाँ पर समीपवर्ती होने पर भी इस चणभंगुर देहसे क्या प्रयोजन है ? तो फिर वान्धवोंके दूरवर्ती होने पर तो किस अधिक

१. निययं-मु ।

एक्कोऽत्थ एस जीवो, दुहपायवसंकुले भवारण्णे । भमइ चिय मोहन्धो, पुणरिव तत्थेव तत्थेव ॥ ६२ ॥ तो सबकलाकुसला, भरहं नाऊण तत्थ पडिबुद्धं । सोगसमुत्थयहियया, परिचिन्तइ केगई देवी ॥ ६३ ॥

#### भरतस्य राज्यं रामस्य च वनवासः-

न य मे पई न पुत्तो, दोण्णि वि दिक्खाहिलासिणो जाया। चिन्तेमि तं उवायं, जेण सुयं वा नियत्तेमि ॥ ६४ ॥ तो सा विणओवगया, भणह निवं केगई महादेवी। तं मे वरं पयच्छसु, जो भणिओ सुहडसामक्खं ॥ ६५ ॥ भणह तओ नरवसभो, दिक्खं मोत्तूण जं पिए भणिस । तं अज्ज तुज्झ सुन्दिर ! सबं संपाडहस्सामि ॥ ६६ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, रोवन्ती केगई भणह कन्तं। दढनेहबन्धणं चिय, विरागखगेण छिन्नं ते ॥ ६० ॥ एसा दुद्धरचिरया, उवइद्घा जिणवरेहि सबेहिं। कह अज्ज तक्खणं चिय, उपपन्ना संजमे बुद्धी !॥ ६८ ॥ सुरवइसमेसु सामिय ! निययं भोगेसु लालियं देहं । खर-फरुस-कक्कसपरे, कह अरिहिस परिसहे जेउं !॥ ६० ॥ चलणङ्कुलीऍ भूमिं, विलिहन्ती केगई समुल्लवइ । पुत्तस्स मज्झ सामिय ! देहि समत्थं इमं रज्जं ॥ ७० ॥ तो दसरहो पत्रत्तो, सुन्दिर ! पुत्तस तुज्झ रज्जं ते । दिन्नं मए समत्थं, गेण्हसु मा णे चिरावेहि ॥ ७१ ॥ तो दसरहेण सिग्धं, पउमो सोमित्तिणा समं पुत्तो । वाहरिओ वसहगई, समागओ क्रयपणामो य ॥ ७२ ॥ वच्छ ! महासंगामे, सारत्थं केगईऍ मज्झ कयं । तुट्टेण वरो दिन्नो, सबनिरन्दाण पच्चस्वं ॥ ७३ ॥ तो केगईऍ रज्जं, पुत्तस्स विमिग्गयं इमं सथलं । किं वा करेमि वच्छथ ! पिडओ चिन्तासमुद्दे हं ॥ ७४ ॥ भरहो गिण्हइ दिक्खं, तस्स विभोगमि केगई मरइ । अहमवि य निच्छएणं, होहामि जए अल्यवाई ॥ ७५ ॥ तो भणइ पउमनाहो, ताय ! तुमं रक्ख अत्तणो वयणं । न य भोगकारणं मे, तुज्झ अकित्तीऍ लोगम्मि ॥ ७६ ॥ तो भणइ पउमनाहो, ताय ! तुमं रक्ख अत्तणो वयणं । न य भोगकारणं मे, तुज्झ अकित्तीऍ लोगम्मि ॥ ७६ ॥ तो भणइ पउमनाहो, ताय ! तुमं रक्ख अत्तणो वयणं । न य भोगकारणं मे, तुज्झ एगं पि य मुहुतं ॥ ७७ ॥ जाएण सुएण पह ! चिन्तेयवं हियं निययकालं । जेण पिया न य सोगं, गच्छद् एगं पि य मुहुतं ॥ ७७ ॥

भटकता रहता है। (६२) भरतको इस प्रकार प्रतिबुद्ध जानकर सर्व कलाओं में कुशल देवी कैकेई हृदयमें शोकान्वित हो सोचने लगी कि न तो मेरे पति हैं और न पुत्र है। दोनों ही दीचाके अभिलापी हुए हैं। मैं वैसा खपाय सोचती हूँ जिससे पुत्रको तो छौटा छूँ। (६३-६४) तब विनय धारण करके महादेवी केकेईने राजासे कहा कि सुभटोंके समन्न जिस वरके बारेमें आपने कहा था वह वर मुझे दो। (६५) इस पर राजाने कहा कि, हे थिये! हे सुन्दरी! दी ज्ञाको छोड़ कर जो कहोगी वह सब भाज तुम्हें दूँगा। (६६) यह वचन सुनकर रोती हुई कैंकेईने पतिसे कहा कि आपने वैराग्यहपी तलवारसे स्नेहके दृढ़ बन्धनको काट डाला है। (६७) सभी जिनवरोंने इस दुर्धर चर्याका उपदेश दिया है। आज एकदम संयममें बद्धि कैसे उत्पन्न हुई है ? (६८) हे स्वामी ! सुरपित सरीखे भोगोंमें आपने अपने शरी का छाछन-पाछन किया है। तीन्न, कठोर और अत्यन्त कर्कश परीषहोंको आप कैसे जीत सकोगे ? (६९) पैरोंकी उँगलीसे जमीनको कुरेदती हुई कैकेईने कहा कि. हे स्वामी! मेरे पुत्रको यह सारा राज्य दें। (७०) तब दशरथने कहा कि. हे सुन्दरो! तेरे पुत्रको मैंने सारा राज्य दे दिया। इसे तू प्रहण कर। देर मत लगा। (७१) बादमें लक्ष्मणके साथ रामको राजाने शीघ्र ही बुलाया। वृषभके समान गतिवाले राम आये श्रोर उन्होंने प्रणाम किया। (७२) राजाने कहा कि, हे वत्स ! महासंप्राममें कैकेईने मेरा सारिथपन किया था। तुष्ट होकर मैंने सब राजाओं के समज्ञ उसे एक वर दिया था। (७३) अब कैंकेईके पुत्रके लिए यह सारा राज्य माँगा है। हे बत्स ! मैं क्या करूँ । मैं तो चिन्तारूपी समुद्रमें ड्ब गया हूँ । (७४) भरत दीचा छे रहा है और उसके वियोगमें कैकेई मर रही है। इधर मैं भी अवश्य हो संसारमें मिथ्याभाषी कहा जाऊँगा। (७५) इस पर रामने कहा कि, हे तात ! आप अपना वचन रखें। आपकी छोकमें अकीर्ति हो तो मेरे लिए भोगका कारण नहीं है। (७६) हे प्रभो ! योग्य प्रत्रको तो सदैव ऐसा ही हृदयमें सोचना चाहिए, जिससे पिता एक मुहूर्तके लिए भी शोक न करें। (७७)

जाव चिय एस कहा, वट्टइ परिसाणुरञ्जणी ताव । पत्तो भरहकुमारो, संवेगमणी विउसगासं ॥ ७८ ॥ भणिओ य दसरहेणं, वच्छ! तुमं होहि रज्जसाहारो । अहयं पुण निस्सङ्गो, जिणवरदिक्खं पवज्जामि ॥ ७९ ॥ सो भणइ नित्थ कर्ज्जं, रज्जेण महं करेमि पबज्जं। मा तिबदुक्खपउरे, ताय! भिमस्सामि संसारे॥ ८०॥ अणुभवसु पुत्त ! सोक्लं, सारं माणुस्सयस्स जम्मस्स । ता पच्छिमम्मि काले, जिणवरदिक्लं करेजासि ॥ ८१ ॥ पुणरिव एव पत्रुत्तो, भरहो किं ताय मोहिस अकज्जे १। न य गलि-विद्ध-तरुणं, मच्चू पिडवार्ल्ड कोई ॥ ८२ ॥ गेहासमे वि धम्मो, पुत्त! महागुणयरो समक्ताओ । तम्हा गिहिधम्मरओ, होहि तुमं सयलरज्जवई ॥ ८३ ॥ जइ लहइ मुत्तिसोक्खं, पुरिसो गिहधम्मसंठिओ सन्तो । तो कीस मुञ्जसि तुमं, गेहं संसारपरिभीओ ? ॥ ८४ ॥ मोत्तृण सयणवर्गा, धण-धन्नं मायरं च पियरं च । सुह-दुक्खं वेयन्तो, एगागी हिण्डइ जीवो ॥ ८५ ॥ सुणिऊण पुत्तवयण, परितुद्दो दसरहो भणइ एवं । साहु त्ति साहु अहियं, पडिबुद्धो भवियसदृद्लो ॥ ८६ ॥ तह वि तुमे मह वयणं, पुत्तय! कायबयं अविमणेणं । निसुणेहि कहिज्जन्तं, भूयत्थं सारसब्भावं ॥ ८७ ॥ सारत्थतोसिएणं, संगामे जो वरो मए दिन्नो । सो अज्ञ तुज्झ पुत्तय ! जणणीए मग्गिओ इहइं ॥ ८८ ॥ रज्जे ठवेहि पुत्तं, भणिओ हं केगई ऍ देवीए। तो अणुवालेहि तुमं, सयलसमत्थं इमं वसुहं॥ ८९॥ पउमो वि तं कुमारं, हत्थे घेतूण भणइ नेहेणं। निकण्टयमणुकूलं, करेहि रज्जं सुचिरकालं॥ ९०॥ तायस्स विमलकित्ती, करेहि परिवालणं च जणणीए। भरहेण य पडिभणिओ, न य तुज्झ वइक्कमं काहं ॥ ९१ ॥ अडिवनईसु गिरीसु य, तत्थाऽऽवासं करेमि एयन्ते । जह मे न मुणइ कोई, कुणसु य रज्जं सुचिरकालं ॥ ९२ ॥ भणिऊण वयणमेयं, पणिमय पिउपायपङ्कए सिरसा । रामो वरगयगामी, विणिग्गओ रायपरिसाओ ॥ ९३ ॥

जिस समय परिषद्का अनुरंजन करनेवाळी यह कथा हो रही थी उसी समय विरक्त मनवाळा भरतकुमार पिताके पास आ पहुँचा। (७८) दशरथने उसे कहा कि, हे बत्स! तुम राज्यका आधार बनो। मैं तो निस्संग होकर जिनवरकी दीज्ञामें प्रश्नित हूँगा। (७९) उसने कहा कि मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं प्रश्नज्या छूँगा। हे तात! तीत्र दुःखोंसे युक्त संसारमें मैं भ्रमण नहीं कहूँगा। (५०) दशरथने कहा, हे पुत्र! मनुष्यजन्मके सारह्म मुख्यका तुम अनुभव करो। उत्तरावस्थामें जिनवरकी दीज्ञा छेना। (५१) इस पर भरतने पुनः कहा कि, हे तात! आप अकार्यमें क्यों मोह पैदा करते हैं? मृत्यु, बाल, युद्ध या तरुण किसीकी प्रतीज्ञा नहीं करती। (५२) राजाने कहा कि, हे पुत्र! गृहस्थाश्रमके छिये भी अत्यन्त गुणकर धर्म कहा गया है। अतः गृहधर्ममें रत होकर तुम सम्पूर्ण राज्यके स्वामी बनो। (८३) इस पर भरतने कहा कि यदि गृहधर्ममें स्थित हो करके भी पुरुष मुक्तिमुख प्राप्त कर सकता है तो किर संसारसे उरकर आप गृहका त्याग क्यों करते हो? (५४) स्वजनसमूह, धन धान्य तथा माता एवं पिताको छोड़कर जीव मुख-दुःखका अनुभव करता हुआ एकाकी परिश्रमण करता है। (५५)

पुत्रका ऐसा कहना सुनकर परितुष्ट दशरथने कहा कि भन्यजनों में सिंहके समान तुम प्रतिबुद्ध हुए हो, यह उत्तम है—और भी अधिक उत्तम है। (प्र्र्) किर भी, हे पुत्र! खिन्न हुए बिना तुम्हें मेरा कहना करना चाहिए। सत्य एवं सारपूर्ण जो कुछ मैं कहता हूँ वह तुम सुनो। (प्र्ण्) हे पुत्र! संप्राममें सारिथपनसे संतुष्ट हो मैंने जो वर दिया था वह आज तुम्हारी माताने माँग छिया है। (प्र्प्) देवी कैकेईने मुभसे कहा है कि राज्य पर मेरे पुत्र भरतको स्थापित करो। अतः तुम इस सारी पृथ्वीका पालन करो (प्र्प्) रामने भी उस कुमार भरतको हाथसे मह्ण करके स्नेहपूर्वक कहा कि तुम विरकाल पर्यन्त निष्कण्टक और इच्छानुसार राज्य करो। (९०) निर्मल कीर्तिवाले हे भरत! तुम पिता एवं माताके वचनका पालन करो। इसके प्रत्युत्तरमें भरतने कहा कि मैं तुम्हारा उल्लंघन नहीं करूगा। (९१) जंगलों में, निद्यों पर तथा पर्वतों के ऊपर एकान्तमें मैं निवास करूँगा, जिससे मुझे कोई पहचान न सकेगा। तुम चिरकाल तक राज्य करो। (९२) ऐसा वचन कहकर तथा पिताके चरणकमलों में सिरसे प्रणाम करके उत्तम गजके समान गमन करनेवाले राम राजपरिषद्में बाहर

पत्थन्तरिम्म मुच्छा, राया गन्तण तत्थ पिंबुद्धो । नज्जद आलेक्लगओ, अणिमिसनयणो पलोएइ ॥ ९४ ॥ गन्तूण निययज्ञेणणी, आउच्छइ राहवो कयपणामो । अम्मो! वचामि अहं. दूरपवासं खमेजास ॥ ९५ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, सहसा तो मुच्छिऊण पडिबुद्धा । भणइ सुयं रोवन्ती, पुत्तय ! कि मे परिचयसि ? ॥ ९६ ॥ कह कह वि अँगाहाए, लद्धो सि मणोरहेहि बहुएहिं। होहिसि पुत्ताऽऽलम्बो. पारोहो चेव साहाए ॥ ९७ ॥ भरहस्स मही दिन्ना, ताएणं केगईवरनिमित्तं। सन्तेण मए नेच्छइ, एस कुमारो महिं भोत्तं॥ ९८॥ दिक्खाभिमुहो राया, पुत्तय! दूरं तुमं पि विचिहिसि । पद-पुत्तविरहिया इह, कं सरणमहं पवजामि? ॥ ९९ ॥ विञ्झगिरिमत्थए वा, मलए वा सायरस्स वाऽऽसन्ने । काऊण पदद्याणं, तुज्झ फुडं आगमिस्से हं ॥ १०० ॥ जणणीऍ सिरपणामं, काऊणं सेसमाइवग्गस्स । पुणरवि य नरवरिन्दं, पणमइ रामो गमणसज्जो ॥ १०१ ॥ आप्चिछया य सबे. पुरोहिया-ऽमच-बन्धवा सहडा। रह-गय-तुरङ्गमा वि य. पलोइया निद्धदिट्टीए ॥ १०२ ॥ चाउबण्णं च जणं. आपूच्छेऊण निगाओ रामो । वहदेही वि य ससुरं. पणमइ परमेण विणएणं ॥ १०३ ॥ सबाण सासुयाणं, काऊणं चलणवन्दणं सीया । सहियायणं च निययं, आपुच्छिय निमाया एत्तो ॥ १०४ ॥ गन्तूण समाढतं, रामं दहूण लक्खणो रुट्टो । ताएण अयसबहुलं, कह एयं पत्थियं कजं? ॥ १०५ ॥ एत्थ निरन्दाण जए. परिवाडोआगयं हवइ रज्जं । विवरीयं चिय रइयं. ताएण अदीहपेहीणं ॥ १०६ ॥ रामस्स को गुणाणं. अन्तं पावेइ धीरगरुयस्स ? । लोभेण जस्स रहियं, चित्तं चिय मुणिवरस्सेव ॥ १०७ ॥ अहवा रजाधुरधरं, सबं फेडेमि अज भरहस्स । ठार्वेमि कुलाणीए, पुहृद्वदं आसणे रामं ॥ १०८ ॥ एएण किं व मज्झं, हवइ वियारेण ववसिएण ८ जां ? । नवरं पुण तच्चत्थं, ताओ जेट्टो य जाणन्ति ॥ १०९ ॥

अपनी माताके पास जाकर और प्रणाम करके रामने अनुज्ञा माँगीं कि, माताजी! मैं दूरके प्रवास पर जाता हूँ, अतः आप मुझे ज्ञमा करें। (९५) ऐसा कथन सुनकर वह एकदम मूर्झित हो गई। जगने पर रोती हुई वह पुत्रसे कहने लगी कि, हे पुत्र! क्या मेरा परित्याग तुम करते हो ? (९६) बहुतसे मनोरथोंके बाद किसी तरह अनाथ मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। हे पुत्र! शाखाके लिए तनेकी भाँति तुम मेरे लिए अवलम्बन रूप हो। (९७) कैंकेईके वरके कारण तुम्हारे पिताने भरतको पृथ्वी दो और मेरे रहते हुए भी यह कुमार पृथ्वीको भोगना नहीं चाहता। (९०) हे पुत्र! राजा दीज्ञातिमुख हैं और तुम दूर जाओगे। पित और पुत्रसे विरहित में किसकी शरणमें जाऊँगी? (९९) रामने कहा कि विन्ध्यगिरिके शिखर पर, मलय पर्वत पर और सागरके समीप निवास करके में अवश्य ही तुम्हारे पास आऊँगा। (१००) जानेके लिए तैयार रामने अपनी माता तथा दूसरे मातृवर्गको प्रणाम करके पुनः राजाको वन्दन किया। (१०१) उन्होंने पुरोहित, अमात्य, बन्धुजन एवं सुभटोंको अनुमित ली तथा रथ, हाथी एवं घोड़ोंको क्तिम्थ दृष्टिसे देखा। (१०२) चतुवर्णके लोगोंकी आज्ञा लेकर राम निकल पड़े। सीताने भी अपने श्रमुत्को अत्यन्त आदरके साथ प्रणाम किया। (१०३) सभी सासोंके चरणों वन्दन करके तथा अपनी सिखयोंकी अनुमित लेकर सीता भी वहाँसे निकली। (१०४) जानेके लिए उचुक्त रामको देखकर लक्ष्मण रुष्ट हो गया कि पिताने अथशसे ज्याप्त ऐसा कार्य क्यों किया है ? (१०४) इस जगनमें परिपाटोके अनुसार राजाओंको राज्य मिलता है। अदीर्घदर्शी पिताने विपरीत ही किया है। (१०६) मुनिवरकी माँ ति जिसका लोगसे रहित चित्त है ऐसे धीर एवं गम्भीर रामके गुणोंका अन्त कौन पा सकता है ? (१०७) अथवा आज मैं राज्यकी धुराको धारण करनेवाले भरतका सब कुछ विनष्ट कर डालता हूँ और कुलपरम्परासे प्राप्त आसन पर रामको विठाता हूँ। (१०८) कोधको आज मेरे ऐसे विचार करनेसे क्या होगा ? वस्तुतः सच बात तो सिर्फ पिता और बड़े भाई ही जानते हैं। (१०८) कोधको

आये। (९३) तब राजा वहाँ मूर्छित हो गया। होशमें आने पर वह चित्रमें अंकितको भाँति स्तब्ध-सा दिखाई देता था। ऋपलक नेत्रोंसे वह देखता था। (९४)

१. सुरुकं—प्रत्यः । २. जणणि—प्रत्यः । ३. अहषाए—प्रत्यः ।

कोवं च उवसमेउं, पणमिय पियरं परेण विणएणं । आपुच्छइ दढचित्तो, सोमित्ती अत्तणो वंणणी ॥ ११० ॥ संभासिकण भिचे, वजावत्तं च धणुवरं घेतुं। घणपीइसंपउत्तो, पउमसयासं समलीणो ॥ १११॥ पियरेण बन्धवेहि य, सामन्तसएसु पैरिमिया सन्ता । रायभवणाउ एत्तो, विणिग्गया सुरकुमार ब ॥ ११२ ॥ सुयसोगतावियाओ, धरणियलोसित्तअंसुनिवहाओ। कह कह वि पणिमऊणं, नियत्तियाओ य जणणीओ ॥ ११३॥ काऊण सिरपणामं, नियत्तिओ दसरहो य रामेणं । सहविद्भूया य बन्धू, कल्लणपलावं च कुणमाणा ॥ ११४ ॥ जंपन्ति एक्कमेकं, एस पुरी जह वि जैंणवयाइण्णा । जाया रामविओए, दीसह विञ्झाडवी चेव ॥ ११५ ॥ लोगो वि उस्सुयमणो, जंपइ धन्ना इमा जणयधूया । जा वच्चइ परदेसं, रामेण समं महामहिला ॥ ११६ ॥ नयणजलसित्तगत्तं, पेच्छय जणणि इमं पमोत्तृणं । चलिओ रामेण समं, एसो चिय लक्लणकुमारो ॥ ११७ ॥ तेसु कुमारेसु समं, सामन्तजणेण वचमाणेणं । सुन्ना साएयपुरी, जाया छणवज्जिया तइया ॥ ११८ ॥ न नियत्तइ नयरजणो. धाडिज्जन्तो वि दण्डपरिसेहिं । ताव य दिवसवसाणे. सूरो अत्थं समल्लीणो ॥ ११९ ॥ नयरीऍ मज्झयारे. दिष्टं चिय जिणहरं मणभिरामं । हरिसियरोमञ्जङ्या. तत्थ पविद्वा परमतुद्वा ॥ १२०॥ थोऊण अचिऊण य. जिणपिडमाओ परेण भावेणं । तत्थेव सिन्निविद्वा. समयं चिय जणसमूहेणं ॥ १२१ ॥ ते तत्थ वरकमारा, वसिया सोऊण ताण जणणीहिं । आगन्तूण जिणहरे, दोहिं वि पुत्ता समागूढा ॥ १२२ ॥ सबाण वि सुद्धीणं. मणसुद्धी चेव उत्तमा लोए। आलिङ्गइ भत्तारं, भावेणऽन्नेण पुत्तं च॥ १२३॥ पुत्तेहि समं ताओ. सम्मन्तेऊण पिडणियत्ताओ । डोलावियहिययाओ, दँइयसमीवं उवगयाओ ॥ १२४ ॥ निमऊण य भत्तारं. भणन्ति रामं ससीय-सोमित्ति । पछट्टेहि महाजस! मा उबेयं कुणसु धीर? ॥ १२५ ॥ तो भणइ दसरहनिवो. न य मे इह अध्यि किंचि सायत्तं । जं जस्स पुवविहियं, तं तस्स नरस्स उवणमइ ॥ १२६ ॥

शान्त करके और अत्यन्त विनयके साथ पिताको प्रणाम करके दृढ़चित्त लक्ष्मणने अपनी माता सुमित्रासे अनुज्ञा माँगी । (११०) भृत्योंके साथ बातचीत करके तथा वजावर्त धनुषको लेकर अत्यन्त प्रीतियुक्त वह रामके पास गया। (१११) पिता, बन्धुजन तथा सैकड़ों सामन्तोंसे घरे हुए वे राजभवनमेंसे देवकुमारकी भाँति निकले। (११२) पुत्रोंके शोकसे सन्तप्त और आँसुओंसे षमीनको भिगोनेवाली माताओंको प्रणाम करके किसी तरह उन्हें लौटाया। (११३) मस्तकसे प्रणाम करके दशरथको तथा करुण रुदन करनेवाले साथमें ही बड़े हुए बन्धुओंको रामने छौटाया। (११४) छोग एक दूसरेसे बातें करते थे कि यद्यपि यह नगरी जनपदसे परिपूर्ण है, फिर भी रामके वियोगसे विन्ध्यादवी की भाँति दिखाई पड़ती है। (११५) उत्सक मनवाले छोग कहते थे कि यह महान् नारी सीता धन्य है जो रामके साथ परदेश जा रही है। (११६) देखो, यह लक्ष्मण कुमार भी आँसुओंसे भीगे शरोरवाली माताका परित्याग करके रामके साथ चल दिये हैं। (१९७) उस समय उन कुमारोंके साथ सामन्तजनोंके जानेसे साकेतपुरी उत्सवरहित शून्य नगरो सी हो गई। (११८) दण्डधारी पुरुषों (पुलिस) द्वारा भगाये जाने पर भो नगरजन वापस लौटते नहीं थे। उस समय दिवसका अवसान होने पर सूर्य अस्त हुआ। (११९) नगरिके बीच उन्होंने एक मनोरम जिनमन्दिर देखा। हर्षसे रोमांचित और अत्यन्त तुष्ट उन्होंने उसमें प्रवेश किया। (१२०) जिन प्रतिमाओं की अत्यन्त भावपूर्वक स्तुति एवं पूजा करके जनसमुदायके साथ वे वहीं बैठे। (४२१) वे कुमारवर वहाँ ठहरे हैं ऐसा सुनकर दोनों माताएँ जिन मन्दिरमें आई' और पुत्रोंका आलिंगन किया। (१२२) जगत्में सब शुद्धियोंकी अपेत्ता मनःशुद्धि उत्तम है। उत्तम भावके साथ पति एवं पुत्रकों श्रालिंगन किया। (१२३) पुत्रोंके साथ बातचीत करके कम्पित हृदयवालीं वे वापस लीटीं और पितके पास आईं। (१२४) पितको नमस्कार करके उन्होंने कहा कि हे महाशय! सीता एवं छक्ष्मणसे युक्त रामको छौटा छो। हे धीर ! इसमें उद्देग मत करो। (१२४) इस पर दशरथने कहा कि इसमें मेरा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। जो जिसके लिए पूर्वसे विहित है वह उस मनुष्यको प्राप्त होता है। (१२६) राज्यभारसे

जणणि─प्रत्य०। २. परिश्ता इत्यर्थ:। ३. धणकणाइण्णा—प्रत्य०। ४. पईसमीवं─प्रत्य०।

ववगयरज्ञभरो हं, विरओ पावस्स संजमाभिमुहो । न य नज्जइ कं वेलं, मुणिवरचरियं पवज्जामि ॥ १२७ ॥
एवं निरन्दो जिणसासणुज्जओ, अहो य राओ य सिवाभिलासिणो ।
सुहं पबुद्धो मिह भवकेसरो, विमुत्तिमग्गे विमले सुहालए ॥ १२८ ॥
॥ इय पडमचरिए दसरहपव्वज्जानिच्छयविहाणो नाम एकतीसहमो उहेसओ समत्तो ॥

#### ३२. दसरहपच्चजा-रामनिग्गमण-भरहरज्जविहाणं

अह तत्थ जिणाययणे, निह्ं गमिऊण अहुरत्तिम । लोगे सुत्तपसुत्ते, नीसंचारे विगयसहे ॥ १ ॥ चेतुं धणुवररयणं, सीयासिहया जिणं नैमंसित्ता । सिणयं विणिग्गया ते, दो चेव जणं पलोयन्ता ॥ २ ॥ को वेन्थ सुरयखीणो, गाढं उवग्रहिउं सुवइ कन्तं । पुषं कयावराहो, अन्नो महिलं पसाएइ ॥ ३ ॥ अवरो पुण परगेहं, गन्तूणं कुञ्चिएसु अन्नेसु । उवासइ मज्जारं, जालगवन्त्वन्तरे धुत्तो ॥ ४ ॥ अन्नो सुन्नाययणे, संकेयंयदिन्नकन्नसम्भवो । अहियं आकुलियमणो, कुणइ निविट्टुट्टियं पुरिसो ॥ ५ ॥ एयं चिय सुणमाणा, पेच्छन्ता जणवयस्स विणिओगं । अह निग्गया पुरीओ, सिणयं ते गूढदारेणं ॥ ६ ॥ अवरिदसं वच्चन्ता, दिद्दा सुहडेहि मग्गमाणेहिं । गन्तूण पणिमया ते, भावेण ससेन्नसिहएहिं ॥ ७ ॥ सीहा सहावमन्थरगईएँ, सिणयं तु तत्थ नरवसहा । गाऊयमेत्तठाणं, वचन्ति सुहं बलसमग्गा ॥ ८ ॥ गामेसु पट्टणेसु य, पूइज्जन्ता जणेण बहुएणं । पेच्छन्ति वच्चमाणा, खेड-मडम्बा-ऽऽगरं वसुहं ॥ ९ ॥

दूर, पापसे विरत तथा संयमकी ओर अभिमुख मैं नहीं जानता कि किस समय मुनिचर्याके लिए प्रश्रज्या लूँगा। (१२७) इस तरह जिन शासनमें उद्यत, रात और दिन कल्याणकी अभिछाषा करनेवाला तथा भव्यजनोंमें सिंह सदृश वह राजा सुखके धाम रूप विमल्ज मुक्तिमार्गमें सुखपूर्वक प्रबुद्ध हुआ। (१२८)

॥ पद्मचरितमें दशरथके प्रवज्याके लिए निश्चयका विधान करनेवाला इकत्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥

## ३२. दशरथकी प्रव्रज्या, रामका निर्ममन तथा भरतका राज्य

उस जिनभवनमें नींद लेकर अर्धरात्रिके समय जब लोग सोये हुए थे और किसीका संचार नहीं हो रहा था तथा झावाज नहीं आ रही थी तब उत्तम धनुषको लेकर तथा जिनेश्वर भगवानको वन्दन करके वे दोनों लोगोंको देखते हुए धीरेसे निकल पड़े। (१-२) वहाँ कोई सुरतके पश्चात् थका हुआ पत्नीको गाढ़ आलिंगन देकर सोया हुआ था तो पूर्वमें अपराध किया हुआ दूसरा कोई स्त्रीको .खुश कर रहा था। (३) अन्य कोई धूर्त दूसरेके घर पर जाकर और अंगोंको सिकोड़कर गवात्तकी जालीमेंसे बिल्लीको भगा रहा था। (४) झून्य घरमें कन्याको दिये गये संकेतके अनुसार आया हुआ दूसरा कोई पुरुष झिक न्याकुळ होकर बैठता-उठता था। (५) इस तरह लोगोंके कार्योंको सुनते-देखते वे गुप्त द्वारमेंसे होकर धीरेसे नगरमेंसे बाहर निकले। (६) दूसरी दिशामें जाते हुए उन्हें खोजनेबाले सुभटोंने देख लिया। अपने सैन्योंके साथ आकर उन्होंने भावपूर्वक प्रणाम किया। (७) सिंहके समान स्वभावसे मन्थर गितवाले वे राजा सेनाके साथ आरामसे एक कोस भर गये। (८)

गाँबोंमें और नगरोंमें बहुत-से लोगों द्वारा पूजे जाते वे चलते चलते खेट, मडम्ब एवं आकरसे युक्त पृथ्वीका अवलोकन करते थे। (९) इस प्रकार क्रमशः विचरण करते हुए वे सिंह, करु (मृग-विशेष), चमरीमृग एवं शरभ (आठ पैर

१. नमेऊण-प्रत्य । २. संकेयद्वाणदिवसम्भानी-प्रत्य ।

अह ते कमेण पत्ता, हरि-गय-रुरु-चमर-सरहसद्दारुं । घणपायवसंछन्नं, अडविं चिय पारियत्तस्स ॥ १० ॥ पेच्छेन्ति तत्थ भीमा. बहुगाहसमाउला जलसमिद्धा । गम्भीरा नाम नदी, कल्लोलुच्छलियसंघाया ॥ ११ ॥ तो राघवेण भणिया, सुहडा सबे वि साहणसमग्गा । तुम्हे नियत्तियवं, एयं रण्णं महाभीमं ॥ १२ ॥ ताएण भरहसामी, ठविओ रज्जम्मि सयलपुहईए। गच्छामि दाहिणपहं, अवस्स तब्भे नियत्तेह ॥ १३ ॥ अह ते भणन्ति सहडा, सामि ! तुमे विरहियाण कि अन्हं । रज्जेण साहणेण य. विविहेण य देहसीक्खेणं ? ॥ १४ ॥ सीह-८च्छभक्ष-चित्तय-घणपायव-गिरिवराउले रण्णे । समयं तुमे वसामो, कुणसु दयं असरणाण ८म्हं ॥ १५ ॥ आउच्छिऊण सुहडे, सीयं भुयावगृहियं काउं। रामो उत्तरइ नइं, गम्भीरं त्रक्खणसमग्गो॥ १६॥ रामं सलक्खणं ते, परतीरावट्टियं पलोएउं। हाहारवं करेन्ता, सबे वि भडा पडिनियत्ता॥ १७॥ तेहि नियचेहि तर्हि. दिट्टं चिय जिणहरं महातुङ्गं । समणेहि संपरिवृडं. तत्थ पविद्वा सहडसीहा ॥ १८ ॥ काऊण नमोक्कारं. जिणपडिमाणं विसुद्धभावेणं । पणमन्ति मुणिवरिन्दे, अणुपरिवाडीऍ तिविहेणं ॥ १९ ॥ पुच्छन्ति साहवं ते. भयवं ! संसारसायरं भीमं । उत्तारेहि महाजस ! अम्हे जिणधम्मपोएणं ॥ २०॥ तो साहवेण धम्मो, कहिओ संखेवओ जिणुद्दिहो। जह तक्खणेण जाया, संवेगपरायणा बहवे।। २१॥ निहन्नो विजओ वि य, मेहकुमारो तहेव रणलोलो । नागदमणो य वीरो, सढो य सत्त्रदमधरो य ॥ २२ ॥ तह कङ्कडो विणोओ. सबो पियवद्धणो कढोरो य । एवंविहा नरिन्दा, निग्गन्थसिरी समणुपत्ता ॥ २३ ॥ अन्ने पुण गिहधम्मं, घेत्त्ण नराहिवा विसयहुत्ता । पत्ता साएयपुरी, भरहस्स फुडं निवेपन्ति ॥ २४ ॥ सीया-रुक्खणसहिओ. न नियत्तो राघवो गओ रण्णं । सोऊण वयणमेयं, भरहो अइदिक्खओ जाओ ॥ २५ ॥

श्रीर चार श्राँखोंवाला सिंह जैसा वन्य पशु ) से शब्दायमान तथा सघन वृत्तोंसे श्राच्छन्न ऐसे पारियात्र (देश-विशेष ) के जंगलमें आ पहुँचे। (१०) वहाँ उन्होंने भयंकर, बहुत से मगरमच्छोंसे व्याप्त, जलसे समृद्ध तथा जिसमें तरंगोंका समृह उठ रहा है ऐसी गम्भीरा नामकी नदी देखी (११) तब राघवने सैन्यसे युक्त सब सुभटोंसे कहा कि यह अरुण्य अत्यन्त भयंकर है, अतः तुम्हें छौटना चाहिए। (१२) पिताने सकल पृथ्वीके स्वामी रूपसे भरतराजको स्थापित किया है। मैं श्रव दिश्वणापथको जाता हूँ। तम सब अवश्य लौट जाओ। (१३) तब सभटोंने कहा—स्वामी! तुम्हारे बिना राज्य, सैन्य और नाना प्रकारके देहसुखसे क्या प्रयोजन है ? (१४) सिंह, रोझ भाळ , चीते तथा सघन वृत्तों एवं पर्वतांसे व्याप्त श्रारण्यमें हम आपके साथ रहेंगे। अशरण हम पर श्राप दया करें। (१५) इस प्रकार सुभटोंकी अनुहा छेकर और सीताको हाथोंसे अवलम्बन देकर रामने लक्ष्मणके साथ गम्भोरा नदी पार की। (१६) सामनेके किनारे पर स्थित राम एवं लक्ष्मणको देखकर हाहारव करते हुए वे सब सुभट वापस छोटे। (१७) छोटते हुए उन्होंने वहाँ साधुओंसे भरा हुआ एक श्रत्यन्त जन्नत जिनमन्दिर देखा। उन सुभटसिंहोंने उसमें प्रवेश किया। (१८) विशुद्ध भावसे जिनप्रतिमाश्रोंको वन्दन करके खन्होंने अनुक्रमसे मुनिवरोंको मनसा, वाचा एवं कर्मणा तीन प्रकारसे वन्दन किया। (१९) उन्होंने साधुआंसे पूछा कि, हे भगवन ! हे महाशय ! जिन धर्मरूपी नौका द्वारा संसाररूपी भयंकर सागरसे आप हमें पार उतारें। (२०) तब साधुक्रोंने संक्षेपमें जिनोपदिष्ट धर्म इस तरहसे कहा कि बहुत से छोग उसी समय संवेगपरायण हो गये। (२१) निर्देग्ध, विजय, मेघकुमार, रणलोल, नागदमन, धीर, शठ, शत्रुदम, धर, कङ्कट, विनोद, शर्व, प्रियवर्धन और कठोर—इन तथा ऐसे ही इसरे राजाओंने निर्मन्थशोभा प्राप्त की। (२२-२३) दूसरे राजाओंने विषयवासनाका होम करके गृहस्थधर्म अंगीकार किया। बादमें साकेतपुरीमें पहुँचकर उन्होंने भरतसे सारा दृतान्त ब्योरेवार कहा कि सीता एवं छद्मणके साथ राम न छोटे और अरण्यमें चले गये। यह कथन सुनकर भरत अत्यन्त दुःखी हुआ। (२४-२५)

१. पेच्छन्ति तत्थ भीमं बहुगाहसमाउलं जलस मेद्धं। गंभीरं नाम नइं कल्लोलच्छिलयसंघायं—प्रत्य • । २. घीरो—प्रत्य • । ३. सिर्रि—प्रत्य • ।

तो दसरहो वि राया, पुत्तविओए अईवसंविग्गो । ठावेइ तक्खणं चिय, विसए रज्जाहिवं भरहं ॥ २६ ॥ संवेगजिणयकरणो, भडाण बावत्तरीऍ समसहिओ । दिक्खं गओ निरन्दो, पासे चिय भूयसरणस्स ॥ २७ ॥ दशरथप्रवर्गा—

तत्थ वि एगविहारी, अणरण्णसुओ तवं पकुबन्तो । मणसा दूमियहियओ, पुत्तसिणेहं समुबह्ह ॥ २८ ॥ अह अन्नया कयाई, धीरो आरुहिय सुह्यरं झाणं । चिन्तेह तो मणेणं, नेहो चिय बन्धणं गाढं ॥ २९ ॥ धण-सयण-पुत्त-दारा, जे अन्नभवेसु आसि णेगविहा । ते कत्थ गयाऽणाईसंसारे परिभमन्तस्स ॥ ३० ॥ परिभुत्तं विसयसुहं, सुरलोए वरविमाणवसहीसु । नरयाणलदाहा चिय, संग्रता भोगहेउिम्म ॥ ३१ ॥ अन्नोन्नभक्सणं पुण, तिरिक्तजोणीसु समणुभूयं मे । पुढवि-जल-जलण-मारुय भिभओ य वणस्सईसु चिरं ॥ ३२ ॥ मणुयत्तणे वि भोगा, भुत्ता संजोय-विष्पओगा य । बहुरोग-सोगमाई, बन्धवनेहाणुरत्तणं ॥ ३३ ॥ तम्हा पुत्तिसणेहं, एयं छड्डेमि दोसआमुलं । मुणिवरिहेश्ण पुणो, झाणेण मणं विसोहेमि ॥ ३४ ॥ विविहं तवं करेन्तो, अहियासेन्तो परीसहे सबे । दसरहमुणी महप्पा, विहरइ एगन्तदेसेसु ॥ ३५ ॥ पुत्तेसु पर विएसं, गएसु अवराइया य सोमित्ती । भत्तारे पबइए, सोयसमुद्दम्मि पिडयाओ ॥ ३६ ॥ सुयसोगदुक्त्वियाओ, ताओ दहूण केगई देवी । तो भणइ निययपुत्तं, वयणमिणं मे निसामेहि ॥ ३० ॥ निक्षण्यमणुकूलं, पुत्त ! तुमे पावियं महारज्ञं । पउमेण लक्खणेण य, रहियं न य सोहए एयं ॥ ३८ ॥ ताणं चिय जणणीओ, पुत्तविओगिम्म जायदुक्ताओ । काहिन्ति मा हु कालं, आणिह लहु वरकुमारे ॥ ३९ ॥ जणणीऍ वयणमेयं, सुणिऊण तुरंगमं समारूढो । तूरन्तो चिय भरहो, ताणं अणुमग्गओ लग्गो ॥ ४० ॥ इय दिद्वा वि य समयं, महिलाए ते कुमारवरसीहा । पुच्छन्तो पिह्यजणं, वच्च भरहो प्रवणवेगो ॥ ४१ ॥

तब दशरथ राजा भी पुत्रके वियोगके कारण अत्यन्त विरक्त हो गये। उन्होंने शीघ ही राज्याधिप भरतको राजगही पर विठाया। (२६) अन्तःकरणमें जिसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है ऐसे राजाते बहत्तर सुभटोंके साथ भूतशरण मुनिके पास दोन्ना ली। (२७) एकाकी विचरण करनेवाले दशरथ यद्याप तप करते थे, तथापि दुःखित हृद्यवाले वे मनमें पुत्रस्तेह धारण करते थे। (२०) एक दिन धीर दशरथ शुक्ततर ध्यानमें आरूद होकर मनमें सोचने लगे कि स्नेह भी गाढ़ बन्धन रूप है। (२९) दूसरे भावोंमें जो मेरे अनेकविध धन, स्वजन, पुत्र और पत्नी आदि थे वे अनादिसंसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे लिए कहाँ चले गये ? (३०) देवलोकमें आये हुए उत्तम विमानस्थानोंमें विषयसुखका उपभोग किया है, तो भोगके कारण नरककी आगमें जलना भी पड़ा है। (३१) तियंचयोतिमें एकदूसरेके भन्नणका मैंने अनुभव किया है तथा पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु एवं वनस्पतिमें चिरकाल तक धूमा हूँ। (३२) मनुष्यजन्ममें भी बान्धवोंके स्तेहमें अनुरक्त मैंने भोग, संयोग एवं वियोग तथा अनेक रोग एवं शोक आदिका अनुभव किया है। (३३) अतः दोषके मूलकूप इस पुत्रस्तेहको भी मैं छोड़ता हूँ और मुनिवरके द्वारा कहे गये ध्यानसे मैं मनको शुद्ध करता हूँ। (३४) विविध तप करते हुए तथा सब परीषहोंको सहते हुए महात्मा दशरथमुनि एकान्त देशोंमें विहार करते थे। (३५)

पुत्रोंके दूसरे देशमें जानेसे तथा पितके प्रव्रजित होनेसे अपराजिता तथा सुमित्रा शोकसमुद्रमें इव गईं। (३६) उन्हें पुत्रके शोकसे दुःखित देखकर कैंकेईने अपने पुत्रसे कहा कि मेरा यह कथन सुन। (३७) हे पुत्र! तूने निष्कण्टक तथा अनुकूल महाराज्य प्राप्त किया है, किन्तु राम एवं लक्ष्मणसे रहित यह सुहाता नहीं है। (३८) पुत्रवियोगसे दुःखित उनकी माताएँ काल न करें, अतः तुम शीघ ही उन कुमारवरोंको वापस ले आओ। (३९) माताका ऐसा कथन सुनकर तुरन्त ही घोड़े पर सवार हो भरत उनकी खोजमें लग गया। (४०) स्त्रिके साथ सिंहके जैसे उन कुमारवरोंको देखा है ?—इस प्रकार पिथकजनोंसे पूछता हुआ भरत पवनके वेगसे आगे बढ़ने लगा। (४१) भयंकर महावनमें नदीके किनारे पर सीताके साथ

अह ते नईएँ तीरे, वीसममाणा महावणे भीमे । सीयाएँ समं पेच्छइ, भरहो पासत्थवरधण्या ॥ ४२ ॥ बहुयदिवसेसु देसो, जो बोलीणो कुमारसीहेहिं। सो भरहेण पवन्नो, दियहेहिं छहि अयत्तेणं॥ ४३॥ सो चक्खुगोयराओ, तुरयं मोत्तूण केगईपुत्तो । चल्णेसु पउमणाहं, पणिमय मुच्छं समणुपत्तो ॥ ४४ ॥ पडिनोहिओ य भरहो, रामेणालिङ्गिओ सिणेहेणं । सीयाएँ लक्खणेण य. बाढं संभासिओ विहिणा ॥ ४५ ॥ भरही निमयसरीरो, काऊण सिरञ्जिलं भणइ रामं । रज्जं करेहि सुपरिस ! सयलं आणागणविसालं ॥ ४६ ॥ अहयं धरेमि छत्तं, चामरधारो य हवइ सत्तं जो । लच्छोहरो य मन्ती, तुज्झ ५३ सविहियं कि वा ? ॥ ४० ॥ जाव इमो आलावो, वद्दइ तावं रहेण तुरन्तीं। तं चेव समुद्देसं, संपत्ता केगई देवी।। ४८॥ ओयरिय रहवराओ. पउमं आलिङ्गिऊण रोवन्ती । संभासेइ कमेणं. सीयासिंहयं च सोमित्ति ॥ ४९ ॥ तो केगई पत्ता. पत्त.! विणीयापुरिम्मि वचामो । रज्जं करेहि निययं, भरहो वि य सिक्खणीओ ते ॥ ५० ॥ महिला सहावचवला, अदीहपेही सहावमाइला। तं मे खमाहि पुत्तय! जं पडिकुलं क्यं तुज्झ ॥ ५१ ॥ तो भणइ पउमणाहो, अम्मो ! कि खत्तिया अलियवाई । होन्ति महाकुलजाया ? तम्हा भरहो कुणउ रज्जं ॥ ५२ ॥ तत्थेव काणणवणे. पच्चक्लं सबनरवरिन्दाणं । भरहं ठवेइ रज्जे. रामो सोमित्तिणा सहिओ ॥ ५३ ॥ निमऊण केगईए. भुयासु उवगूहिउं भरहसामिं । अह ते सीयासहिया. संभासिय सबसामन्ते ॥ ५४ ॥ दक्खिणदेसाभिमुहा, चलिया भरहो वि निययगुरहुत्तो । पत्तो करेइ रज्जं, इन्दो जह देवनयरीए ॥ ५५ ॥ सो एरिसम्मि रज्जे, न करेइ धिई खणं पि सोएणं । नवरं पुण अङ्गसुहं, हवइ चिय जिणपणामेणं ॥ ५६ ॥ भरहो निणिन्दभवणं, वन्दणहेउं गओ सपरिवारो । थोऊण पेच्छइ मुंगी, नामेण जुई सह गणेणं ॥ ५७ ॥

विश्राम करते हुए तथा पासमें उत्तम धनुष रखे हुए उन्हें भरतने देखा। (४२) कुमारसिंहोंने जो देश बहुत दिनोंमें पार किया था वह भरतने अनायास ही छः दिनोंमें पार किया। (४३) चक्षुगोचर होनेपर उस केंक्रेईपुत्र भरतने घोड़ेको छोड़ दिया श्रीर रामके चरणोंमें प्रणाम करके मूर्छित हो गया। (४४) होशमें आनेपर भरतको रामने स्नेहसे आिंहिंगत किया तथा सीता और छक्ष्मणने उसके साथ अनुक्रमसे खूब वार्ताछाप किया। (४५) झुके हुए शरीरवाछे भरतने सिर पर अंजलि धारण करके रामसे कहा कि, हे सुपुरुष। आप आज्ञागुणसे विशाछ ऐसे इस सारे राज्यका पाछन करें। (४६) मैं छत्र धारण करूँगा, शत्रुघ्न चामरधर होगा, छक्ष्मण मंत्री होगा। आपके छिए श्वाचरणीय दूसरा क्या है ? (४७)

जिस समय ऐसा वार्तालाप हो रहा था उसी समय रथसे त्वरा करती हुई देवी कैंकेई उसी प्रदेशमें आ पहुँची। (४५) रथसे उतरकर रामको आलिंगन देकर रोती हुई उसने सीता सिहत लक्ष्मणके साथ मंभाषण किया। (४९) तब कैंकेईने कहा कि, हे पुत्र! चलो हम साकेतपुरोमें लौट जायँ। तुम अपना राज्य करो। भरतको भी तुम शिचा देना। (४०) स्त्री स्वभावसे ही चंचल, अदीर्घदर्शी तथा स्वभावसे ही माया करनेवाली होती है। अतः, हे पुत्र! मैंने जो तुम्हारा प्रतिकृल किया है उसके लिए तुम मुझे चमा करो। (५१) इसपर रामने कहा कि, हे माताजी! क्या बड़े कुलमें उत्पन्न चित्रयामाषी होते हैं? अतएव भरत राज्य करे। (५२) उसी वनमें सब राजाच्योंके समच लदमणके साथ रामने भरतको राज्य पर स्थापित किया। (५३) कैंकेईको नमस्कार करके, भरत राजाको भुजाओंसे आलिंगित करके तथा सब सामन्तोंके साथ वार्तालाप करके सीताके साथ वे दिच्चणदेशकी ओर चल पड़े। भरत भी अपने नगरकी ओर चला और वहाँ पहुँचकर देवनगरीमें इन्द्रकी भाँति वहाँ राज्य करने लगा। (४४-४४) शोकके कारण वह ऐसे राज्यमें चणभर भी धैर्य धारण नहीं करता था। सिक जिनेश्वर भगवानको वन्दन करनेसे ही उसे शरीर सुख होता था। (५६)

एक बार भरत सपरिवार वन्दनके लिए जिनेन्द्रके मन्दिरमें गया। वहाँ स्तुति करनेके पश्चात् उसने गणसे युक्त द्युति नामके मुनिको देखा। (५७) मुनिको नमस्कार करके धीर भरतने उसके समन्न यह अभिष्रह छिया कि रामका दर्शन

१. गाढं—मु॰। २. मुणि नामेण जुई—प्रत्य॰।

भरहो निमऊण मुंणी, तस्स य पुरओ अभिग्गहं धीरो । गेण्डइ रामदिरसणे, पबज्जा हं किरस्सामि ॥ ५८ ॥ भरहेण धम्मनिहसं, समणो परिपुच्छिओ भणइ एवं । जाव य न एइ रामो, ताव गिहत्थो कुणसु धम्मं ॥ ५९ ॥ विविधन्नतिनयमजिनपूजादानादीनां फलम्—

अचन्तदुद्धरधरा, चिरया निग्गन्थमहिन्सीणं तु । परिकम्मिविसुद्धस्स उ, होही सुहसाहणा नियमा ॥ ६० ॥ रयणदीविम्म गओ, गेण्डह एकं पि जो महारयणं । तं तस्स इहाणीयं, महग्वमोहं हवइ लोए ॥ ६१ ॥ जिणधम्मरयणदीवे, जह नियममिणं लेण्ड एकं पि । तं तस्स अणग्वेयं, होही पुण्णं परभविम्म ॥ ६२ ॥ पढममिहंसारयणं, गेण्हेउं जो जिणं समच्चेह । सो भुज्जह सुरलोण्, इण्दियसोक्सं अणोविमियं ॥ ६३ ॥ सच्चयिनयमधरो, जो पूयह जिणवरं पयत्तेणं । सो होइ महुरवयणो भुज्जह य परंपरसुहाइं ॥ ६४ ॥ परिहरिकण अदत्तं, जो जिणनाहस्स कुणह वरपूर्य । सो नविनहीण सामी, होही मिण-रयणपुण्णाणं ॥ ६५ ॥ परनारीसु पसङ्गं, न कुणह जो जिणमयासिओ पुरिसो । सो पावह सोहग्गं, नयणाणन्दो वरतणुणं ॥ ६५ ॥ संतोसवयामूलं, धारह य जिणिन्दवयणकयभावो । सो विविहधणसिमद्धो, होइ नरो सबजणपुज्जो ॥ ६० ॥ आहारपयाणेणं, जायह भोगस्स आलओ निरोगो य । नाणस्स पयाणेणं, सबक्तापरओ होइ ॥ ६० ॥ अभयपयाणेण नरो, जायह भयविज्ञओ निरोगो य । नाणस्स पयाणेणं, सबक्तापरओ होइ ॥ ६० ॥ अरहन्तनमोकारं, तिण्णि विकाले करेइ जो पुरिसो । तस्स बहुयं पि पावं, नासइ वरसुद्धभावस्स ॥ ७१ ॥ जल-थलयसुरहिनिम्मलकुसुमेसु य जो जिणं समच्चेह । सो दिवविमाणिठओ, कील्ड पवरच्छराहि समं ॥ ७२ ॥ जल-थलयसुरहिनिम्मलकुसुमेसु य जो जिणं समच्चेह । सो दिवविमाणिठओ, कील्ड पवरच्छराहि समं ॥ ७२ ॥

होने पर मैं दीन्ना लगा। (५८) भरतके द्वारा धर्मकी कसोटी जैसे उत्तम मुनिवरको पूछने पर उन्होंने ऐसा कहा कि जबतक राम नहीं आते तबतक गृहस्थधर्मका आचरण करो। (४९) निर्प्रन्थ महिषयोंकी चर्या धारण करनेमें अत्यन्त दुर्धर होती है। अभ्याससे विशुद्ध व्यक्तिके लिए वह नियमत: सुखपूर्वक साधन करने योग्य होती है। (६०) स्त्रदीपमें गया हुआ मनुष्य यदि एक भी महारत्न छेता है तो वह यहाँ छानेपर छोगोंमें अत्यन्त मूल्यवान होता है। (६१) जिनधमरूपी रत्नद्वीपमें यदि एक भी नियमरूपी मणि छिया जाय तो उससे परभवमें अमूल्य ऐसा पुण्य होता है। (६२) पहला अहिंसारूपी रत्न महण करके जो जिनवरकी पूजा करता है वह देवलोकमं अनुपम इन्द्रिय सुखका उपभोग करता है। (६३) सत्यव्रतका नियम धारण करनेवाला जो मनुख्य भक्तिभावसे जिनवरकी पूजा करता है वह मधुर वचनवाला होता है और सुखोंकी परम्पराका उपभोग करता है। (६४) अदत्त (चौर्य) का परित्याग करके जो जिननाथकी उत्तम प्रकारसे पूजा करता है वह मणि एवं रह्नोंसे पूर्ण नव निधियोंका स्वामी बनता है। (६४) जिनमतका आश्रित जो पुरुष परस्रीके साथ प्रसंग नहीं करता अर्थात् ब्रह्मचर्यका पालन करता है वह आँखोंको आनन्द देनेवाला ऐसा उत्तम स्त्रियोंका सौभाग्य प्राप्त करता है। (६६) जिनेन्द्रके वचनोंमें श्रद्धा रखनेवाला जो व्यक्ति सर्वथा सन्तोपत्रत धारण करता है वह विविध प्रकारके धनोंसे समृद्ध तथा सबलोगोंके लिए पूजनीय होता है। (६७) आहारदानसे वह अवश्य ही भोगका धाम बनता है। यदि वह विदेशमें जाता है तो भी उसे सुख मिलता है। (६८) अभयप्रदानसे मनुष्य निर्भय श्रीर नीरोग होता है। ज्ञानके दानसे वह सब कलाश्रोंमें पारगामी होता है। (६९) जिनधर्मकी ओर अभिमुख जोःरातमें आहारका त्याग करता है वह मनुष्य श्रारम्भमें प्रवृत्त होने पर भी सुगतिका मार्ग प्राप्त करता है।(७०) जो पुरुप तीनों कालमें अरिहन्त भगवानको नमस्कार करता है उस अत्यन्त शुद्ध भाववालेका बहुत-सा भी पाप नष्ट हो जाता है। (७१) जलमें तथा स्थलपर होनेवाले सुगन्धित एवं निर्मल पुष्पोंसे जो व्यक्ति जिनेश्वरकी पूजा करता है वह दिव्य विमानमें स्थित

१. मुणि---प्रत्य॰। २. लहेइ---प्रत्य॰।

भावकुसुमेसु निययं, विमलेसु जिणं समच्चए जो उ । सो होइ सुन्दरतणू, लोए पूयारिहो पुरिसो ॥ ७३ ॥ धूर्य अगरु-तुरुकं, कुंकुम-वरचन्दणं जिणवरस्स । जो देइ भावियमई, सो सुरिहसुरो समुक्भवइ ॥ ७४ ॥ जो जिणभवणे दीवं, देइ नरो तिबभावसंजुत्तो । सो दिणयरसमतेओ, देवो उप्पज्ज्ञ विमाणे ॥ ७५ ॥ छत्तं चमर-पंडाया, दप्पण-लम्बूसया वियाणं च । जो देइ जिणाययणे, सो परमिसिर्र समुबह्द ॥ ७६ ॥ गन्धेहि जिणवरतण्, जो हु समालभइ भावियमईओ । सो सुरिभगन्धपउरे, रमइ विमाणे सुचिरकालं ॥ ७७ ॥ काऊण जिणवराणं, अभिसेयं सुरिहगन्धसिललेणं । सो पावइ अभिसेयं, उपपज्ज्ञइ जत्थ जत्थ नरो ॥ ७८ ॥ सिरेण जो 5िमसेयं, कुणइ जिणिन्दस्स भित्तिएणं । सो सीरिवमल्यवले, रमइ विमाणे सुचिरकालं ॥ ७७ ॥ दिहकुन्भेसु जिणं जो, ण्हवेइ दिहकोद्विमे सुरिवमाणे । उप्पज्ज्ञइ लिच्छधरो, देवो दिवेण रूवेणं ॥ ८० ॥ पत्तो घियाभिसेयं, जो कुणइ जिणिस्सस्स पययमणो । सो होइ सुरिहदेहो, सुरपवरो वरिवमाणिमा ॥ ८१ ॥ अभिसेयपभावेणं, बहवे सुबन्ति 5णन्तविरियाई । लद्धाहिसेयरिद्धी, सुरवरसोक्खं अणुहवन्ति ॥ ८२ ॥ भत्तीएँ निवेयणयं, बिल च जो जिणहरे पउञ्जेइ । परमिवर्भुई पावइ, आरोगं चेव सो पुरिसो ॥ ८३ ॥ गन्धब-तूर-नष्टं, जो कुणइ महुस्सवं जिणाययणे । सो वरिवमाणवासे, पावइ परमुस्सवं देवो ॥ ८४ ॥ जो जिणवराण भवणं, कुणइ जहाविहवसारसंजुत्तं । सो पावइ परमसुहं, सुरगणअहिणन्दिओ सुहरं ॥ ८५ ॥ जिणपिढंमा कुणइ नरो, जो दढधम्मो अणन्निदृद्दीओ । सो सुर-माणुसभोगे, भोत्तूण सिवं पि पाविहिइ ॥ ८६ ॥ काऊण एवमाई, धम्मं जिणदेसियं सुरिवमाणे । उप्पज्जिकण चिवओ, चक्रहरत्तं पुणो लहह ॥ ८७ ॥

होकर उत्तम अप्सराओं के साथ कीड़ा करता है। (७२) जो केवल निर्मल भावरूपी पुरुशें से जिनेश्वरकी अर्चना करता है वह पुरुष सुन्दर शरीरवाला और लोकमें पूजनीय होता है। (७३) जो श्रद्धालु अगुरु एवं तुरुकका धूप तथा कैसर एवं चन्दन जिनवरको देता है वह देवाधिदेवके रूपमें उत्पन्न होता है। (७४) तीव्र श्रद्धासे युक्त जो मनुष्य जिनमन्दिरमें दीप करता है वह देवविमानमें सूर्यके समान तेजवाला देव होता है। (७४) जो जिनमन्दिरमें छत्र, चामर, पताका, दुर्पण, लम्बूष एवं विमान देता है वह परम शोभा धारण करता है। (७६) जो श्रद्धापूर्वक सुगन्धित पदार्थों से जिनेन्द्रके शरीरको अलंकत करता है वह सुगन्धित गन्धसे प्रचुर ऐसे विमानमें सुदीर्घ काल तक रमण करता है। (७७) जो मनुष्य सुगन्धित गन्धयुक्त जलसे जिनवरोंका अभिषेक करता है वह जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ अभिषेक प्राप्त करता है। (৩৯) भक्तिरागके साथ जो दूधसे जिनेन्द्रोंका अभिषेक करता है वह दूधके समान विमल और धवल विमानमें चिरकाल तक आनन्द करता है। (७९) जो दहीके घड़ोंसे जिनको स्नान कराता है वह दिथकोट्टिम नामक देवविमानमें दिव्य रूपके कारण लक्ष्मीको धारण करनेवाला देव होता है। (५०) मनमें श्रद्धान्वित जो मनुष्य जिनेश्वरका घीसे अभिषेक करता है वह उत्तम विमानमें सुगन्धित शरीरवाला देव होता है। (८१) श्रभिषेकके प्रभावसे अनन्तवीर्थ आदि बहुत-से ऐसे सुने जाते हैं जो अभिषेककी ऋद्धि प्राप्त करके देवांके उत्तम सुखंका अनुभव करते हैं। (८२) भक्तिपूर्वक जो नैवेद्य एवं पूजोपहार जिनमंदिरमें चढ़ाता है वह मनुष्य परमविभूति तथा आरोग्य प्राप्त करता है। (८३) जो जिनमन्दिर में गीत, वाद्य एवं नृत्यसे महोत्सव करता है वह देव होकर उत्तम विमानमें वास करता हुआ परम उत्सव प्राप्त करता है। (८४) जो जिनवरोंका वैभवके अनुसार भवन बनवाता है वह देवोंके गणसे अभिनन्दित हो सचिर काल तक परम सुख प्राप्त करता है। (५४) जो धर्ममें दृढ़ तथा अनन्य दृष्टिवाला मनुष्य जिनप्रतिमा बनवाता है वह देव एवं मनुष्योंके भोगोंका उपभोग करके मोन्न भो प्राप्त करता है। (८६) इस तरहके जिनोपदिष्ट धर्मका आचरण करके मनुष्य देवविमानमें उत्पन्न होता है और च्युत होने पर चक्रवर्तीपद प्राप्त करता है। (८७) फिर तप करके कर्मरजसे विमक्त हो सिद्धि प्राप्त करता है।

१. दिव्धामलहारघरो—प्रत्य०। २. पडायं दप्पण लम्बूसयं—प्रत्य०। ३. तणुं—प्रत्य०। ४. विभूइं—प्रत्य०। ५. पडिमं—प्रत्य०।

पुणरिव काऊण तवं, पावइ सिद्धिं विमुक्ककम्मरओ । एत्तो मुणसु विभत्तिं, जिणवन्दणभत्तिरायस्स ॥ ८८ ॥ मणसा होइ चउत्थं, छट्टफलं उद्वियस्स संभवइ । गमणस्स उ आरम्भे, हवइ फलं अद्वमोवासे ॥ ८९ ॥ गमणे दसमं तु भवे, तह चेव दुवालसं गए किंचि । मज्झे पक्लोवासं, मासोवासं तु दिट्टेणं ॥ ९० ॥ संपत्तो जिणभवणं, लहई छम्मासियं फलं पुरिसो । संवच्छरियं तु फलं दारुद्देसे ठिओ लहइ ॥ ९१ ॥ पायिक्लण्णे लहइ य. वरिससयफलं जिणे तओ दिहे । पावइ वरिससहस्सं, अणन्तपूण्णं जिण्धुईए ॥ ९२ ॥ जिणवन्दणभत्तीए, न हु अन्नो अत्थि उत्तमो धम्मो । तम्हा करेहि भेत्ती, भरह! तुमं जिणवरिन्दाणं ॥ ९३ ॥ पच्छा निग्गन्थरिसी, भविकण सिवं पि जाहिसि कयत्थो । भरहो मुणिस्स पासे, सायारं गेण्हई धम्मं ॥ ९,४ ॥ दरिसणविद्युद्धभावो, साहुपयाणुज्जओ विणीओ य । जुयइसयद्धेण समं. करेइ रज्जं गुणविसालं ॥ ९५ ॥ एवंविहे वि रज्जे. नियएण उवेइ भोगमणुबन्धं। चिन्तेइ तग्गयमणो. कइया दिक्खं पवज्जे हं है।। ९६ ॥ एवं तु राया भरहो विणीओ, जिणिन्दिनगान्थकहाहि सत्तो । सकम्मविद्धंसणहेउभूयं, करेइ चित्तं विमलं विसद्धं ॥९७॥

॥ इय पडमचरिए दसरहपव्यजारामनिग्गमणभरहरज्जविहाणो नाम बत्तीसहमो उहेसओ समत्तो॥

#### वज्जयण्णउवक्खाणं 33.

तत्तो ते दो वि जणा, सीयासहिया कमेण वचन्ता । पत्ता य तावसकुलं, वक्कल-जडभारिणो जन्थ ॥ १ ॥ नाणासंगहियफलं. अकिद्रधण्णेण रुद्धपहमग्गं । उम्बर-फणस-वडाणं, समिहासंघायकयपुत्रं ॥ २ ॥

अब तुम जिनवन्दन तथा भक्तिरागके बारेमें विवरण सुनो।(८८) मनसे सोचने पर एक उपवासका तथा खठे हुएको बेलेका फल होता है। गमनका आरम्भ करने पर अष्टम उपवास (तेले) का फल होता है। (८९) गमन करने पर दशम (चार उपवास) तथा थोड़ा चलने पर द्वादश (पाँच उपवास) का फल मिलता है। मध्यमें एक पन्नके उपवासका तथा जिनभवनका दर्शन होने पर एक मासके उपवासका फल मिलता है। (६०) जिनभवन पहुँचा पुरुष हु: मासका फल पाता है। द्वार प्रदेशमें स्थित मनुष्य सांवत्सरिक उपवासका फल प्राप्त करता है। (९१) प्रदिच्चणा करने पर सौ वर्षका फल पाता है। जिनका दर्शन करने पर हजार वर्षका फल तथा जिनकी स्तुति करनेसे तो अनन्त पुण्य प्राप्त करता है। (९२) जिनेश्वरके वन्दन एवं भक्तिसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है। इसलिए, हे भरत ! तुम जिनेन्द्रोंकी भक्ति करो। (९३) बाद्में कृतार्थ तुम निर्मन्थ ऋषि होकर मोत्तमें भी जास्रोगे।

ऐसा उपदेश सुनकर भरतने मुनिके पास गृहस्थधर्म अंगीकार किया । (९४) सम्यक्त्वके कारण विशुद्ध भाववाला, साधुआंको दान देनेमें उद्यत तथा विनीत भरत डेढ़ सौ युवितयोंके साथ समृद्ध एवं विशाल राज्यका पालन करने लगा। (९५) अपने ऐसे राज्यमें भो वह भोग एवं स्नेहभाव नहीं रखता था। उसीमें (धर्ममें ) जिसका मन छगा है ऐसा वह सोचा करता था कि कब मैं दीचा महण करूँगा ? (९६) इस प्रकार विनीत तथा जिनेन्द्र एवं निर्मन्थोंकी कथामें । आसक्ति रखनेवाला भरत श्रपने कर्गों के नाशके लिए चित्तको विमल एवं विशुद्ध करता था। (९७)

। पद्मचरितमें दशरथ-प्रवर्ज्या, राम-निर्गमन तथा भरतका राज्य-विधान नामक बत्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# ३३ वजुकर्ण उपाख्यान

इसके बाद सीताके साथ वे दोनों राम और लक्ष्मण कमशः परिश्रमण करते हुए वल्कल एवं जटाधारी तापस जहाँ थे ऐसे एक आश्रममें आ पहुँचे। (१) वह आश्रम नानाविध फलोंसे परिपूर्ण था, उदुम्बर, पनस एवं बड़के पत्तोंके हटाये

१. भत्तं-प्रत्य०।

पविसन्ति तावसकुलं. आसण-विणओवयारकुसलेहिं। संभासिया य पयया, सबेहिं तावसगणेहिं॥ ३॥ वसिऊण तत्थ रयणी. पुणरवि वच्चन्ति अडविषहमग्गं । दूरुत्रयसिहरोहं, पेच्छन्ति उ चित्तकूडं ते ॥ ४ ॥ नाणाविहसावयाण आवासं । नाणापिक्सिसिद्धं. नाणाविहद्मछन्नं. गिरिनइयारुद्धसंचारं ॥ ५ ॥ कत्थइ सीहवियारिय-गयवररुहिरच्छडारुणं भीमं । कत्थइ सर्भुत्तासिय-हिथ्उलविभगगतरुनिवहं ॥ ६ ॥ वराह-केसरिद्ददप्पाबिडयजुज्झसंघट्टं । कत्थह किंदणोरत्थल-वग्घचवेडाहयं महिसं ॥ ७ ॥ वाणर्वकाररवं. कत्थइ किलिकिलिकिलन्तपिक्तिगणं। कत्थइ सीहभयदुद्य–हरिणपलायन्तसंघायं॥८॥ मत्तमहागय-गण्डालीणालिगुमगुमायन्तं । एयारिसविणिओगं, पेच्छन्ति य चित्तकृडं ते ॥ ९ ॥ नाणातरुब्भवाइं. नाणाविहसुरहिगन्धकलियाइं। खायन्ति जहिच्छाए, फलाइं वरसायकलियाइं॥ १०॥ लोलाएँ वच्चमाणा, चउसु वि मासेसु साइरेगेसु । पत्ता अवन्तिविसयं, काणण-वणमण्डियं रम्मं ॥ ११ ॥ जण-भणसमाउलं ते. केत्तियमेत्तं पि वोलिया विसयं । अत्रं पुण उद्देसं, पेच्छन्ति जगुज्झियं सहसा ॥ १२ ॥ वडपायवस्स हेट्टे, उविद्याऽऽसासिया य वीसन्ता । भणिओ य राघवेणं, लक्खण ! देसो इमो विजणो ॥ १३ ॥ सासा अकिट्टनाया, उज्जाणदुमा य फलभरोणिमया । पुण्डुच्छुवाडपउरा, गामा वि य पट्टणायारा ॥ १४ ॥ दीसन्ति सरा विउला, अछिन्नपउमुप्पला य पक्लीसु । सयडेसु भण्डएसु य. भग्गेसु विसंद्रला पन्था ॥ १५ ॥ चणय-तिल-मुग्ग-मासा, विक्लिरिया तन्द्रला य णेगविहा । दीसन्ति बहुद्देसे, जिण्णा य जरमावो पिडया ॥ १६ ॥ भणिओ य राघवेणं. सोमित्ती पट्टणं व गामं वा । लक्खेहि समब्भासे. परिसमिया दारुणं सीया ॥ १७ ॥

न जानेसे उसके रास्ते रुक गये थे और उसमें इकट्ठी की हुई सिमधोंका ढेर लगा था। (२) ऐसे स्राथममें प्रवेश करने पर स्थासन, विनय एवं कुशलवादसे उनका सत्कार किया गया। उन्होंने सब तापसगणोंके साथ सावधानीसे बातचीत की। (३) बहाँ रात भर रहकर पुनः उन्होंने वनमार्गसे प्रयाण किया और अत्यन्त उन्नत शिखरोंके समृहवाले चित्रकूट पर्वतको देखा। (४)

वह अनेक प्रकारके वृज्ञोंसे ढका हुआ था। उसमें नाना प्रकारके पशुओंका आवास था। वह अनेक तरहके पित्तयोंसे समृद्ध था तथा पर्वतीय निद्योंके कारण वहाँ गित अवरुद्ध हो जाती थी। (५) कहीं कहीं वह सिंह द्वारा फाड़े गये उत्तम हाथीके रुधिरकी रेखाके कारण छाल होनेसे भयंकर लगता था। कहीं कहीं शरभसे पीड़ित हाथियोंके समृहने बहुतसे वृज्ञ तोड़ डाले थे। (६) कहीं पर अत्यन्त द्येके कारण सूअर और सिंहमें युद्धका संघर्ष हो रहा था, तो कहीं पर बाघकी थापसे कठोर वृज्ञस्थलमें आहत भेंसा दिखाई पड़ता था। (७) कहीं पर वृज्दर 'हुक् हुक्' कर रहे थे, कहीं पर प्रतीगण चहचहा रहे थे, तो कहीं पर सिंहके भयसे हिरनोंका समृह भागा जा रहा था। (५) कहीं पर मदोन्मत्त बड़े बड़े हाथियोंके गण्डस्थलमें लीन भौरे गुनगुना रहे थे। इस प्रकारके वर्णनवाला चित्रकृट पर्वत उन्होंने देखा। (९)

वहाँ उन्होंने अनेक घुन्नों पर उत्पन्न, नानाविध सुगन्धित गन्धसे युक्त तथा उत्तम स्वादवाले फल इच्छानुसार खाये। (१०) आरामके साथ कुछ अधिक चार मास तक परिश्रमण करते हुए वे उद्यान एवं निकुंजोंसे अलंकृत तथा सुन्दर ऐसे श्रवन्ति देशमें आये। (११) जन एवं धनसे परिपूर्ण उस देशके कुछ भागोंसे गुजर कर उन्होंने सहसा लोगों द्वारा त्यक्त दूसरा प्रदेश देखा। (१२) बड़के पेड़के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी थकान दूर की और आराम किया। तब रामने लक्ष्मणसे कहा कि यह देश निर्जन है। अन्न ख़ब पेदा हुआ है, उद्यानके वृत्त भी फलोंके भारसे मुके हुए हैं और ईखके खेतोंसे प्रचुर प्राम भी नगरके आकारके जैसे बड़े बड़े हैं। पित्रयों द्वारा नहीं काटे गये कमलोंसे ज्याप्त बड़े बड़े तालाब दिखाई देते हैं और दृटे हुए गड्डों तथा बर्तनोंसे मार्ग भरे हुए हैं। चने, तिल, मूँग, उर्द, तथा चावल जैसे अनेक प्रकारके धान्य बिखरे पड़े हैं श्रीर बहुतसे स्थानों पर अशक्त श्रीर बूढ़े बेल पड़े हुए हैं। (१३-१६) आगे रामने लक्ष्मणसे कहा कि पासमें कोई गाँव या नगर हो तो देखो। सीता बहुत थक गई है। (१७)

तो लक्खणो वलगो, नगोहं दीहविडविवत्थारं । रामेण पुच्छिओ सो, कि पेच्छिस एत्थ सोमित्ति !? ॥ १८ ॥ सो भणइ देव वियर्ड, रूवं पेच्छामि पबयसरिच्छं । सत्तलध्वलएसु य, पासायसएसु परिकिण्णं ॥ १९ ॥ आरामुज्ञाणेहि य, तलायसहसेहि वेढियं सयलं । धण-जणवयपरिहीणं, दीसह नयरं इमं वियडं ॥ २० ॥ एकं पेच्छामि पहू ! पुरिसं अइचवलतुरियगइगमणं । भणिओ य राघवेणं, आणेहि इमं मह समीवे ॥ २१ ॥ ओयरिय पायवाओ, सोमित्ती तेण आणिओ पुरिसो । रामस्स चलणजुयलं, निम्जण ठिओ समक्भासे ॥ २२ ॥ तं भणइ पउमणाहो, भद् ! कओ आगओ सि? किं देसो । विजणो धणेण रहिओ ? साहसु एयं फुडं मज्झं ॥ २२ ॥ सो भणइ सिरीगुत्तो, अहयं तु कुडुम्बिओ य वइएसो । एत्थागओ महाजस ! भणामि जं तं निसामेहि ॥ २४ ॥ सीहोदरो ति नामं, उज्जेणीसामिओ नरविरन्दो । तस्स इह वज्जयण्णो, दसउरनयराहिवो भिच्चो ॥ २५ ॥ मोत्तूण तिहुयणगुरुं, निग्गन्था साहवो य नाणधरा । अन्नस्स नमोक्कारं, न कुणइ सो चेव पुरिसस्स ॥ २६ ॥ निग्गन्थपसाएणं, सम्मत्तं वज्जयण्णनरवङ्णा । पत्तं जगिव म्खायं, किं न सुयं देव ! तुम्हेहिं !॥ २७ ॥ मणिओ य लक्खणेणं, केणोवाण्ण तेण सम्मत्तं । रुद्धं श कहेहि एतो, जायं मे कोउयं परमं ॥ २८ ॥ बन्नकर्गराजकथा—

एत्तो कहेइ पहिओ, देव! निसामेहि तस्स साहूणं। दिन्नो नहोवएसो, पढमं सम्मत्तरेहियस्स ॥ २९ ॥ अह वज्जयण्णराया, पारद्धीफन्दिओ परिभमन्तो। पेच्छइ मन्दारण्णे, निगन्थं साहवं एकं ॥ ३० ॥ गिम्हे सिलायलस्थो, सूरायवसोसिएसु अङ्गेसु। सीहो व भयविमुक्को, समत्तनियमो दढिधईओ ॥ ३१ ॥ वरतुरयसमाह्ददो, कथन्तसरिसो अणाइमिच्छत्तो। गन्तूण भणइ साहुं, कि एत्थं कुणसि आरण्णे! ॥ ३२ ॥

इस पर छदमण बड़ी बड़ी शाखाओं के विस्तारवाले एक बड़के पेड़ पर चढ़ा। रामने उससे पूछा कि, हे सौमित्रि! यहाँ तुन्हें क्या दिखाई देता है ? (१८) उसने कहा कि, देव! सात मंजलेवाले सैकड़ों सकेद महलोंसे ज्याप्त कोई पर्वत जैसा भयंकर रूप दिखाई दे रहा है।(१९) बाग़-बग़ीचे तथा सहस्रों सरोवरोंसे ज्याप्त यह सारा नगर धन एवं जनसे शून्य होनेके कारण भयंकर माल्यम होता है। (२०) हे प्रभो! अत्यन्त चपल छोर जल्दी जल्दी गमन करनेवाले ऐसे एक पुरुषको मैं देखता हूँ। इस पर रामने कहा कि उसे तुम मेरे पास लाओ।(२१) रामकी आज्ञाके अनुसार पेड़ परसे नीचे उत्तरकर लक्ष्मण उस पुरुपको ले आया। वह रामके दोनों चरणोंमें नमस्कार करके उनके पास खड़ा रहा।(२२) रामने उससे पूछा कि हे भद्र! तुम कहाँसे आये हो और यह देश जनशून्य तथा धनसे रहित क्यों है ? मुक्ते यह साफ साफ कहो।(२३) तब श्रीगुप्तने कहा कि, हे महाशय! मैं तो एक गृहस्थ और परदेसी हूँ। यहाँ आनेके बारेमें जो कुछ मैं कहता हूँ वह आप सुनें।(२४)

डज्जियनीका स्वामी सिंहोदर नामका एक राजा है। दशपुर नगरका स्वामी वज्रकर्ण उसका अनुचर है। (२५) वह वज्रकर्ण त्रिभुवनके गुरु जिन भगवान और ज्ञानो निर्मन्थ साधुश्रोंको छोड़कर अन्य किसी पुरुषको नमस्कार नहीं करवा था। (२६) निर्मन्थ साधुओं के प्रसादसे वज्रकर्ण राजाने सम्यक्त्व (सत्य दर्शन) प्राप्त किया, यह विश्वमें विख्यात है। हे देव! आपने क्या यह नहीं सुना ? (२७) इस पर छक्ष्मणने पूछा कि किस उपायसे उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है, यह मुक्ते कहो। मुक्ते इस बारेमें बहुत जिज्ञासा हो रही है। (२८) वह सुनकर पथिक कहने छगा कि, हे देव! सम्यक्त्वसे हीन उसे साधुओंने जैसा उपदेश दिया था उसे आप सुनें। (२९)

एक दिन वन्नकर्ण राजा शिकारके छिए घूम रहा था, तब एक छोटे बनमें उसने एक निर्मन्थ साधुको देखा। (३०) सूर्यकी धूपसे शोषित अंगवाला वह शीष्मकालमें एक पत्थर पर बैठा हुआ था। वह दृढ़ धैर्यवाला सिंहकी भाँति निर्भय था और उसने अपना नियम परिपूर्ण कर लिया था। (३१) उत्तम घोड़े पर सवार और यमके जैता अनादि-मिथ्यात्वी वह

१. रयणस्य-पुरा २. अणगारं-प्रयरा

तो भणइ समणसीहो, एत्थ हियं अत्तणो विचिन्तेन्तो। अच्छामि रण्णमज्झे, दुक्खविमोक्खं च कुणमाणो ॥ ३३ ॥ पुणरिव भणइ निरन्दो, एयावत्थस्स भोगरिहयस्स । थोवं पि नित्थि सोक्खं, किं अप्पिहयं तुमं साहू ! ॥ ३४ ॥ विसयपसङ्गाभिमुहं, नाऊण सुभासियं भणइ साहू । जं पुच्छिस अप्पिहयं, तं ते सबं निवेएिम ॥ ३५ ॥ के विसएसु पसत्ता, ते अप्पसुहेण विश्वया मृद्धा । भिमिहिन्ति भवसमुद्दे, दुक्खसहस्साइं पावन्ता ॥ ३६ ॥ हन्तूण विविहसत्ते, इमस्स देहस्स पोसणद्वाए । आयसिपण्डो ब जले, जाहिसि नरए निरिभरामे ॥ ३७ ॥ नूणं तुमे नराहिव ! न य विन्नायाओ सत्त पुढवीओ । बहुनरयसंकुलाओ, घोराणलप्रजलन्तीओ ॥ ३८ ॥ तुमान्धा दुष्फरिसा, नरया सिस-सुखिज्या निचं । पुडपाय-कूडसामिल-करवत्तऽसिवत्तजन्ताइं ॥ ३९ ॥ एएसु पावकम्मा, पिक्खत्ता जीविहसया दीणा । चक्खुनिमिसं पि सोक्खं, न लहन्ति लभन्ति दुक्खाइं ॥ ४९ ॥ ते एरिसं महन्तं, दुक्खं पावन्ति विसयसुहलोला । ताणं चिय अप्पिहयं, केरिसयं होइ पुरिसाणं १ ॥ ४१ ॥ ते एरिसं महन्तं, दिक्खं पावन्ति विसयसुहलोला । ताणं चिय अप्पिहयं, केरिसयं होइ पुरिसाणं १ ॥ ४२ ॥ तेहि कर्य अप्पिहयं, जेहि उ गिह्या महम्या पञ्च । अहवा प्रणुष्ठयनिस्या, सेसा दुक्खाणि पावन्ति ॥ ४२ ॥ यममं काऊण इहं, पाविहिसि सुरालए परमसोक्खं । दुक्खं अणुहविस चिरं, नरयिम गओ अहम्मेणं ॥ ४४ ॥ एए मया अणाहा, निच्चिषमा भउद्दुया रण्णे । मा हणसु रसासत्तो, हिंसं तिविहेण वज्जेहि ॥ ४५ ॥ एएसु य अन्नेसु य, उवएससएसु बोहिओ जाहे । ताहे तुरक्कमाओ, ओयरिउं पणर्मई साहुं ॥ ४६ ॥

इन और ऐसे ही दूसरे सैकड़ों उपदेशोंसे जब वह बोधित हुआ तब घोड़े परसे नीचे उतरकर उसने साधुको प्रणाम किया। (४६) तब उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं छतार्थ हुआ हूँ और पापसे विमुक्त हुआ हूँ कि देव

राजा उस साधुके पास जाकर कहने लगा कि तुम इस जंगलमें क्या करते हो ? (३२) तब उस श्रमण-सिंहने कहा कि मैं इस वनमें आत्माका कल्याण सोचता हुआ तथा दु:खका नाश करता हुआ बैठा हूँ। (३३) यह सुनकर राजाने पुनः पूछा कि भोगसे रहित इस तरहकी अवस्थामें विद्यमान पुरुषको तो तिनक भी सुख नहीं है। तो फिर, हे साधो ! तुम्हारी आत्माके कल्याणकी तो बात ही क्या ? (३४) राजाको विषयसुखकी स्रोर अभिमुख जानकर वह साधु सुन्दर शब्दोंमें कहने लगा कि तुम आत्महितके बारेमें जो पूछते हो वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। (३५)

जो विषयसुखमें आसक्त हैं वे आत्मसुखसे वंचित मूर्ज हजारों दुःख प्राप्त करके भवसागरमें भ्रमण करते हैं। (३६) इस शरीरके पोषणके छिए अनेक प्राणियोंका वय करके व जलमें लोहे के गोले के भाँति सुखसे रहित वे नरकमें जायेंगे। (३७) हे नराधिप! अनेक नरकोंसे संकुल तथा भयंकर अग्नि जिसमें जल रही है ऐसी सात नरककी पृथ्वीओंको तुम सचमुच नहीं जानते। (३८) दुर्गन्धसे ज्याप्त तथा असह्य वे नरक सर्वदा सूर्य एवं चन्द्रसे रहित होते हैं। उसमें पुटपाक, कूट शाल्मली जैसे पेड़ होते हैं, जिसके पत्ते करवत और तलवारके यंत्र सरोखे होते हैं। (३९) जीवकी हिंसा करनेवाले पापी और दीन जीव इन नरकोंमें फेंके जाते हैं। वहाँ वे चक्षके निमेष जितने समयके छिए भी अर्थात् चणभरके छिए भी सुख प्राप्त नहीं करते; उन्हें दुःख ही मिलता है। (४०) विषयोंके सुखमें आसक्त वे ऐसा भयंकर दुःख प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुषोंका आत्महित कैसे हो सकता है। (४१) अल्प सुख एवं बहु दुःखवाला विषयसुख किंपाकवृत्तके फलके समान है। अतः तुम इस अहितकर पापका त्याग करो और तुम्हारो आत्माके लिए जो हितकर है वह करो। (४२) जिन्होंने पाँच महान्नत प्रहण किये हैं अथवा जो अणुन्नतमें निरत हैं वे ही आत्महित साधते हैं, बाक्षी तो दुःख प्राप्त करते हैं। (४३) इस भवमें धर्म करनेसे तुम देवलोकमें उत्तम सुख प्राप्त करोगे और अधर्म करनेसे नरकमें जाकर चिरकाल पर्यन्त दुःख अनुभव करोगे। (४४) ये असहाय मृग न्न्यरण्यमें भयसे त्रस्त होकर सर्वदा दुःखी रहते हैं। रसमें आसक्त तुम इन्हें मत मारो और मननवचनकाया तीनों प्रकारसे हिंसाका त्याग करो। (४५)

तो भणइ कयत्थो ऽहं, विमुक्कपावो न एत्थ संदेही । जो सुर-नरसंपुज्जं, साहुस्स समागमं पत्तो ॥ ४७ ॥ निमान्थाण महायस ! दक्करचरिया अहं पुण असत्तो । पञ्चाणुवयधारी, गिहत्थधम्मे अभिरमामो ॥ ४८ ॥ एवं गिहत्थधम्मं, घेत्र्ण नराहिनो समुख़बइ । जिणसाहने पमोत्तुं, अन्नस्स सिरं न नामेमि ॥ ४९ ॥ अह पीइवद्धणं सो. साहं पुण्ड परमभावेणं । उववासं चिय गिण्डइ, राया उल्लिसियरोमञ्जो ॥ ५० ॥ उववासियस्स साह, कहेइ परमं हियं निययकालं । जं काऊण गिहत्था, भविया मुचन्ति दुक्लाणं ॥ ५१॥ सागार-निरागारं, चारित्तं दुविहमेव उवइट्टं। सालम्बणं गिहत्था, करन्ति साह् निरालम्बं॥ ५२॥ पञ्च य अणुषयाइं, सिक्खाओ तह य होन्ति चत्तारि । तिण्णि य गुणषयाइं, जिणिन्दंपया य उवहट्टा ॥ ५३ ॥ तो वज्जयण्णराया, जिणधन्मं गेण्हिकण भावेणं । पविसरइ निययनयरं, बहुजणपरिवारिओ तद्रो ॥ ५८ ॥ गमिऊण रयणिसमयं, मज्जियनिमिओ मणेण चिन्तेइ । सीहोयरस्स विणयं, कह तस्स फुडं करिस्से हं ? ॥ ५५ ॥ चिन्तेऊण सुमरिउं, कणयमयं मुद्दियं इहऽङ्गुद्दे। कारेमि रयणचित्तं, सुवर्याजणविम्बसन्निहियं॥ ५६॥ सा नरवईण मुद्दा, कारावेऊण दाहिणङ्गुंहे । आविद्धा राएणं, हरिससमुल्लिसयगत्तेणं ॥ ५७ ॥ सीहोयरस्स पुरओ, काऊणऽङ्गुद्वयं निययसीसे । पणमइ जिणिन्दपर्डिमं, ससंभमो लोगमज्झिम्म ॥ ५८ ॥ परिसुणिय कारणेणं, केणइ वहरीण साहिए सन्ते । दसउरवइस्स रुट्टो, गाढं सीहोयरो राया ॥ ५९ ॥ तो सबबलसमग्गो, माणी सन्नद्धबद्धतोणीरो । चिलओ दसउरनयरं, उवरिं चिय वज्जयण्णस्स ॥ ६० ॥ ताव चिय तुरियगई, वेणुलयागहियकरयलो पुरिसो । गन्तुण वज्जयण्णं भणइ तओ मे निसामेहि ॥ ६१ ॥ अणमोकारस्स पह ! रुद्दो सीहोयरो सह बलेणं । आगच्छइ तुरन्तो, तुज्झ वहत्थं सवडहुत्तो ॥ ६२ ॥

एवं मनुष्यां द्वारा पूजनीय साधुका समागम मुक्ते प्राप्त हुन्या है। (४७) हे महाशय! निर्धन्थोंकी दुष्कर चर्याके लिए मैं झसमर्थ हूँ, श्रतः पाँच अगुज्ञतको धारण करनेवाले गृहस्थके धर्ममें मुझे अभिक्तिच है। (४८) इस प्रकार गृहस्थ धर्मको अंगीकार करके राजा वश्रकणेने कहा कि जिन श्रौर साधुओंको छोड़कर में किसीको सिर नहीं झुकाऊँगा। (४९) उस राजाने अत्यन्त भावपूर्वक प्रीतिवर्धन साधु की पूजा की और आनन्दसे रोमांचित उसने एक उपवास प्रहण किया। (५०) साधुने उपवासित राजाको सार्वकालिक परम हित, जिसका श्राचरण करके गृहस्थ एवं भव्य जीव दुःखोंसे छुटकारा पाते हैं, का उपदेश दिया। (५१) दो प्रकारके चरित्रका उपदेश दिया गया है: १ — सागार, और २ — अनगार। गृहस्थ आलम्बन-युक्त (श्रपूर्ण) और साधु आलम्बनसे रहित (पूर्ण) चरित्रका पालन करते हैं। (४२) इसने पाँच अगुज्जत, चार गुग्ज्जत और तीन शिचात्रत तथा जिनेन्द्रोंके पूजनका उपदेश दिया। (५३) अनेक छोगोंसे घरे हुए और तुष्ट उस राजाने भाव-पूर्वक जिनधर्म अंगीकार करके श्रपने नगरमें प्रवेश किया। (५४)

रात्रिका समय व्यतीत करके तथा स्नान एवं भोजन करके वह मनमें सोचने लगा कि उस सिंहोदरका श्राज्ञापालन मैं किस प्रकार अच्छी तरहसे कर सकूँगा? (५५) सोचने पर उसे याद आया कि मैं इस अंगूठे पर रह्नोंसे चित्रविचित्र और सुन्नत जिनके बिन्बसे युक्त ऐसी एक सोनेकी अंगूठी बनवाऊँ। (५६) मुद्रा बनवाकर हर्षसे पुलकित गात्रवाले राजाने अपने दाहिने अंगूठे पर वह पहनी। (५७) सिंहोदरके समज्ञ लोगोंके बीच घबराहटके साथ अपने अंगूठेको मस्तक पर ले जाकर जिनेन्द्रकी प्रतिमाको प्रणाम किया। (५८) किसी शत्रु द्वारा कहे गये इस प्रकारकी घवराहटके कारणको सुनकर सिंहोद्र राजा दशपुरके नरेश वज्रकर्ण पर अस्यन्त रुष्ट हुआ। (५९) तब शस्त्रोंसे लैस हो तथा तरकस बाँधकर वह मानी राजा समय सैन्यके साथ वज्रकर्णके पास जाकर कहा कि आप मेरी बात सुनें (६१) नमस्कार न करनेसे रुष्ट सिंहोद्र राजा सैन्यके साथ तुन्हारे वधके लिए इस और जल्दी-जल्दी आ रहा है। (६२) तुन्हारे किसी शत्रु द्वारा इस प्रकार

१. वन्दणपूर्या-मु०।

एवं नराहिवो सो, केण वि तुह वेरिएण अक्लाए । अवसेण इहाऽऽगच्छइ, करेहि हियइच्छियं जं ते ॥ ६३ ॥ तो भणइ वज्जयण्णो, को सि तुमं ? कत्थ देसवत्थवो ? । कह वा नरिन्दमन्तो, एसो ते जाणिओ ? भणह ॥ ६४ ॥ सो भणइ कुन्दनयरे, नामेणं सद्दसंगमो विणओ । जउणा तस्स वरतणू, पुत्तो वि य विज्जयको हं ॥ ६५ ॥ पत्तो य जोबणिसंरी, उज्जेणी आगओ विणज्जेणं । दृहूण अणक्कर्यंग, वेसा आयख्यं पत्तो ॥ ६६ ॥ विसओ य एगरित्तं, तीऍ समं तिबनेहराएणं । किंडणयरं चिय बद्धो, हिरिणो जह वाउराए व ॥ ६० ॥ जणएण मज्झ निययं, समज्जियं जं धणं असंखेजं । तं छम्मासेण पहू ! विणासियं मे दुपुत्तेणं ॥ ६८ ॥ जह कमले व महुयरो, आसत्तो तह य कामगयचित्तो । महिरुणुरागरत्तो, किं न कुणइ साहसं पुरिसो ? ॥ ६९ ॥ अह सा सहीऍ पुरओ, निन्दन्ती निययकुण्डरुं मुणिया । एएण असारेणं, किं कीरइ कण्णभारेणं ? ॥ ७० ॥ भणइ य अहो ! कयत्था, धन्ना सा सिरिधरा महादेवी । उत्तमरयणाइद्धं, सोहइ मणिकुण्डरुं कण्णे ॥ ०१ ॥ अहर्य कुण्डरुचोरो, रायहरं परिथओ निसि पओसे । सीहोयरं सुया मे, पुच्छन्ती सिरिहरा देवी ॥ ०२ ॥ नरवइ ! न रुहिसि निहं, किं उिबम्गो सि दारुणं अर्ज ? । सो भणइ मज्झ निह्ना, कत्तो चिन्ताउरुमणस्स ? ॥ ०३ ॥ मह विणयपराहुतो, न मारिओ जाव सुन्दरी ! दुद्दो । दसउरनयराहिवई, ताव कओ मे हवइ निह्ना । ७४ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, तो हं मोत्तूण चोरियं तुरिओ । एत्थाऽऽगओ नराहिव ! तुज्झ रहस्सं परिकहेउं ॥ ७५ ॥ जाव चिय उछावो, एसो वट्टइ सभाए मज्झिम्म । ताव चिय बरुसिहओ, पत्तो सीहोयरो राया ॥ ०६ ॥ सो गोण्हउं असत्तो, तं नयरं विसमदुग्ग-पायारं । परिवेदिङ्ग सथलं, पुरिसं पेसेइ तूरन्तं ॥ ७० ॥ सो गोण्हउं असत्तो, तं नयरं विसमदुग्ग-पायारं । परिवेदिङ्ग सथलं, पुरिसं पेसेइ तूरन्तं ॥ ७० ॥ सो गोण्ड असत्तो, तं नयरं विसमदुग्ग-पायारं । परिवेदिङ्ग सथलं, पुरिसं पेसेइ तूरन्तं ॥ ७० ॥

जबतक सभाके बीच यह बातचीत हो हो रही थी तबतक तो सिंहोदर राजा सैन्यके साथ आ पहुँचा। (७६) विषम तथा दुर्गम परकोटेवाले उस नगरको छेनेमें श्रसमर्थ उसने उसे चारों श्रोरसे घेर लिया और फौरन ही एक आदमीको भेजा। (७७) वस्रकर्णके पास जाकर अपने स्वामीके कथनानुसार उसने अत्यन्त कठोर शब्दोंमें कहा कि मुनि द्वारा उत्साहित

कहा गया वह राजा यहाँ अवश्य आ रहा है। श्रतः मनमें जैसी इच्छा हो वैसा करो। (६३) तब वक्रकर्णने पूछा कि तुम कौन हो ? किस देशके निवासी हो ? मुझे कहो कि तुमने राजाका यह गुप्त रहस्य कैसे जाना ? (६४) इस पर उसने कहा कि—

कुन्दनगरमें शब्दसंगम नामका एक विणक् रहता है। उसकी सुन्दर पत्नी यमुना है। उनका मैं विद्युदंग नामका पुत्र हूँ। (६४) यौवनकी कान्ति प्राप्त होने पर मैं व्यापारके लिए उज्जयिनी श्राया। वहाँ अनंगछता नामकी गिण्काको देखकर मैं प्रेमासक्त हो गया। (६६) मैं उसके साथ एक रात रहा और जाछमें बद्ध हिरनकी भाँति तीत्र रनेहरागवश मैं उसमें श्रत्यन्त आसक्त हो गया। (६७) मेरे पिताने जो असंख्येय धन उपार्जित किया था वह कुपुत्र मैंने छः मासमें ही नष्ट कर दिया। (६८) जिस प्रकार कमछमें श्रासक्त भौंरा होता है उसी प्रकार काममें आसक्त मनवाछा पुरुप होता है। स्त्रीके अनुरागमें छीन पुरुष कौनसा साहस नहीं करता ? (६९) तब सिखयोंके सामने अपने कुण्डछोंकी निन्दा करती हुई उसने कहा कि इस असार और कानके छिए भाररूप कुण्डछोंको रखकर मैं क्या करूँ ? (७०) उसने कहा कि वह पटरानी श्रीधरा धन्य एवं कृतार्थ है कि जिसके कानमें उत्तम रहोंसे जड़े हुए मणिकुण्डछ शोभित हो रहे हैं। (७१) कुण्डछचोर मैंने रात्रिमें प्रदोषके समय राजमहरूकी ओर प्रस्थान किया। वहाँ सिहोदरसे इस प्रकार पूछती हुई श्रीधरा मेरे द्वारा सुनी गई कि, हे राजन! सुन्हें नींद क्यों नहीं भा रही ? आज तुम इतने उद्दिम क्यों हो ? इस पर उसने कहा कि विन्तातुर मनवाछे मुझे नींद कहाँसे आ सकती है ? हे सुन्दरी! विनयसे पराङ्मुख श्रीर दुष्ट दशपुर नरेश जवतक मेरे द्वारा नहीं मारा जाता तबतक मुझे कैसे नींद आ सकती है। (७२-७४) हे नराधिप! ऐसा वचन सुनकर चुरानेका छोड़ मैं तो जल्दी-जल्दी यहाँ पर तुन्हें यह गुप्त बात कहनेके छिए आया हूँ। (७४)

१. सिरिं उज्जेणि-प्रत्यः। २. लयं वेसं-प्रत्यः।

गन्तूण वज्जयण्णं, सुणिट्दुरं भणइ सामिवयणेणं । मुणिउच्छाहियहिययो, जिणवरगबं समुब्रहसि ॥ ७८ ॥ दिन्नं मए पहुत्तं, भुञ्जिसि विसर्यं जिणं नमंसेसि । मायाएँ ववहरन्तो, कह मज्झं निबई कुणसि ? ॥ ७९ ॥ जइ मज्झ चलणजुयलं, न नमसि रे वज्जयण्ण ! आगन्तुं । तो निच्छएण तुज्झं. न य जीयं नेय रज्जं ते ॥ ८० ॥ तो भणइ वज्जयण्णो, मह विसयं साहणं पुरं कोसं। सबं च गेण्हउ इमं, धम्मद्वारं च मे देउ ॥ ८१ ॥ एसा मए पदत्रा, आरूढा साहुसिल्लयासम्मि । एयं ते परिकहियं, अमओ हं न य विमुञ्जामि ॥ ८२ ॥ गन्तुण तत्थ दूओ, सबं सीहोयरस्स साहेइ। रुट्टो रोहेइ पुरं, विसयं च इमं विणासेइ॥ ८३॥ एवं ते परिकहियं, देसविणासस्स कारणं सबं। एत्तो गच्छामि अहं. सन्नागारं इमं गामं॥ ८४॥ डज्झन्तम्मि य विसए, मज्झ वि निययं कुडीरयं दह्नुं । भज्जाऍ पेसिओ हं, घडपिढराणं इहं देव! ॥ ८५ ॥ एवं चिय परिकहिए, दष्टूण ऽइदुक्लियं दयावन्तो । पउमो देइ महम्घं, निययं कडिसुत्तयं तस्स ॥ ८६ ॥ पणिवइऊण गओ सो, निययघरं देसिओ अइतुरन्तो । पउमो वि भणइ एत्तो, लक्खण ! वयणं सुणसु मज्झं ॥ ८७ ॥ जाव चिय न य सूरो, सुदुस्सहो होइ गिम्हकालम्म । ताव इमस्स समीव, पुरस्स भूँमि पगच्छामो ॥ ८८ ॥ अह ते कमेण पत्ता, दसङ्गनयरस्स बाहिरुद्देसे । चन्दप्पहस्स भवणं, थोऊण अवद्विया तत्थ ॥ ८९ ॥ पन्थपरिस्समें सीणा, सीया दट्टूण लक्सणो सिग्धं । पविसरइ दसउर सो, अणुणाओ दारपालेहिं ॥ ९० ॥ दिहो य वज्जयण्णो, तेण वि संभासिओ निविद्दो य । भुञ्जावेहि लहु चिय, एवं भणिओ य सूयारो ॥ ९१ ॥ तो जंपइ सोमित्ती, मज्झ गुरू जिणहरे सह पियाए । चिट्टइ तिम्म अभुत्ते, न य हं भुञ्जामि आहारं ॥ ९२ ॥ भणिओ सूयारवई, नरवइणा अन्न-पाणमाईयं। एयस्स तुमं निययं, देहि तुरन्तो वराहारं॥ ९३॥

हृदयत्राला तू जिनवरके कारण गर्व धारण करता है। (७८) मैंने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया है और इसीलिए इस प्रदेशका तुम उपमोग करते हो और फिर भी जिनको नमस्कार करते हो। छलकपटका व्यवहार करके तुम मुझे सन्तुष्ट केंसे कर सकते हो ? (७९) हे वज्रकणे! तुम आ करके यदि मेरे दोनों पैरोंमें नमन नहीं करोगे तो निश्चयसे न तो तुम्हारा जीवन रहेगा और न यह राज्य ही रहेगा। (५०) इस पर वज्रकणेने कहा कि मेरा राज्य, सेना, नगर, खजाना—सब कुछ ले लो, पर धर्मका साधन मुझे दो। (५१) साधुके पास मैंने यह प्रतिज्ञा की है। यह मैंने तुमसे कहा। जबतक जीवित हूँ तबतक मैं इसे नहीं छोडूँगा। (५२) वहाँ जाकरके दूतने सिहोदरसे सब कुछ कहा। इस पर रुष्ट हो करके उसने नगरको घेरा डाला और इस प्रदेशको तहस-नहस कर दिया। (५३) इस प्रकार मैंने इस देशके विनाशका सब कारण तुमसे कहा। अब मैं शून्य घरोंबाले इस नगरमें जाता हूँ। (५४) जब सारा प्रदेश जलाया जा रहा था तब मेरी अपनी कृटिया भी जला दी गई। हे देव! घड़े और मथानीके लिए मेरी पत्नीने मुझे यहाँ भेजा है। (५५) इस प्रकार कहने पर अतिदुःखित देख दयालु रामने ऋत्यन्त मूल्यवान् अपनी करधीनी उसे दी। (५६) वह मुसाफिर प्रणाम करके अत्यन्त शीघताके साथ अपने घर लीट गया।

तब रामने कहा कि, हे लक्ष्मण ! तुम मेरा कहना मुनो। (५७) ग्रीष्मकालमें जबतक सूर्य अत्यन्त दुस्सह नहीं हो जाता तबतक हम इस नगरकी भूमिके समीप पहुँच जायँ। (५८) यथासमय वे दर्शागपुर नगरके बाहरके भागमें आ पहुँचे और चन्द्रप्रभरवामीके मन्दिरमें स्तृति करके वहीं ठहरे। (५९) मार्गके परिश्रमसे थकी हुई सीताको देखकर द्वारपालों द्वारा अनुज्ञात लक्ष्मण्ते दर्शपुरमें प्रवेश किया। (९०) उसने वज्रकर्णको देखा, उससे बातचीत की और आसन पर बैठा। वज्रकर्णने रसोइयेसे कहा कि इसे जल्दी भोजन कराश्रो। (९१) इस पर लदमणने कहा कि मेरे बड़े भाई अपनी प्रियाके साथ जिनालयमें ठहरे हुए हैं। जबतक वह भोजन नहीं करते तबतक मैं भी भोजन नहीं करता। (९२) राजाने बड़े रसोइयेको श्राज्ञा दी कि तुम अवश्य ही इसे जल्दी उत्तम आहार दो। (९३) लदमण उसे ले गये और यथेच्छ भोजन

१. निव्वृहं-प्रत्य । २. भूमीए ग-मु । ३. खीणं सीयं-प्रत्य ।

तं लक्खणेण नीयं, भुत्तं चिय भोयणं जहिच्छाए । सबगुणेहि वि पुण्णं, अभयं व तणु सुहावेइ ॥ ९४ ॥ तो भणइ पउमणाहो. पेच्छस सोमित्ति ! वज्जयण्णेणं । अमुणियगुणेण अम्हं. ववहरियं परिसं कज्जं ॥ ९५ ॥ जिणसासणाणरत्तो. अणन्नदिद्री दसङ्गनयरवर्ड । जह पाविही विणासं. धिरत्य तो अम्ह बीएणं ॥ ९६ ॥ गन्तुण लक्खण! तुमं. सीहोयरपत्थिवं भणसु एवं । पीई करेहि सिग्धं. समयं चिय वज्जयण्णेणं ॥ ९७ ॥ जं आणवेसि भणिकण लक्खणो अइगओ पवणवेगो । सिविरं चिय संपत्तो. कमेण पविसरइ रायहरं ॥ ९८ ॥ अत्थाणिमण्डवत्थं, जंपइ सीहोयरं मइपगढ्भो । भरहेण अहं दुओ, विसज्जिओ तुज्झ पासिम्म ॥ ९९ ॥ आणवइ तुमं भरहो, समुद्दपेरन्तवसुमईनाहो । जह मा कुणसु विरोहं, समयं चिय वज्जयण्णेणं ॥ १०० ॥ सीहोयरो पवृत्तो, किं गुणदोसे न याणई भरहो । जइ विणयमहगयाणं, भिच्चाण पह पसज्जन्ति ॥ १०१ ॥ मह एस वज्जयण्णो, विणयपराहत्तमाणिओ मुइओ । एयस्स परमुवायं, करेमि किं तुज्झ तत्तीए ? ॥ १०२ ॥ भणइ तओ सोमित्ती, किं ते बहुएहि जंवियबेहिं? । एयस्स खमसु सबं, सीहोयर ! मज्झ वयणेणं ॥ १०३ ॥ सोऊण वयणमेयं, भणइ य सीहोयरो परमरुद्रो । जो तस्स वहइ पक्खं, सो वि मए चेव हन्तबो ॥ १०४ ॥ पुणरिव भणइ कुमारो. मह वयणं सुणसु सबसंखेवं । संधि व कुणसु अज्ञं, मरणं व लहु पडिच्छाहि ॥ १०५ ॥ एवं च भणियमेत्ते, संखिद्दिया सयलपत्थिवत्थाणी । नाणाचेद्राउलिया, नाणादवयणकछोला ॥ १०६ ॥ केइ भड़ा सहस ति य, उक्कड्रें ऊण तत्थ छूरियाओ । सिग्धं चिय संपत्ता, तस्स वहत्यु ज्ञयमईया ॥ १०७ ॥ संवेढिउं पवत्ता, मसगा इव पवयं समन्तेणं । अह सो भउज्झियमणो, जुज्झेइ समं रिउभडेहिं ॥ १०८ ॥ करयलघायाहि भडा, केएत्था 5 5हणइ चलणपहरेहिं। जङ्काबलेण केई, केई पाडह भुयबलेणं॥ १०९॥

हुआ। वह सब गुणोंसे पूर्ण तथा अमृतकी भाँति शरीरको सुखदायी था। (९४) तव पद्मनाभ (राम) ने कहा कि, हे लक्ष्मण! देखो। हमारे गुणोंको न जानने पर भी वज्रकर्णने ऐसा व्यवहार किया है। (९५) जिनशासनमें अनुरक्त तथा किसी दूसरे धर्मकी ओर दृष्टि न डालनेवाला दशपुरका राजा यदि विनाशको प्राप्त होगा तो हमारे जीवनको धिकार है। (९६) है लक्ष्मण! तुम सिंहोदर राजाके पास जल्दी जाकर ऐसा कही कि वज्रकर्ण राजाके साथ तुम शीघ ही प्रीति करो। (९७) 'आप जो आज्ञा देते हैं'—ऐसा कहकर पवनकी भाँति वेगवाला लक्ष्मण गया और शिविरके पास पहुँचकर क्रमशः राजमहरूमें प्रवेश किया। (९८) राजसभामें बैठे हुए उस सिंहोदरके पास जाकर उसने कहा कि, हे बुद्धिशाली सिंहोदर! भरतने मुक्त दूतको तुम्हारे पास भेजा है। (९९) समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके खामी भरत तुम्हें आज्ञा देते हैं कि वज्रकर्णके साथ विरोध मत करो। (१००) सिंहोदरने जवाबमें कहा कि भरत क्या गुण-दोष नहीं जानते कि विनयका अतिकम करनेवाले भृत्योंके कारण मालिकको तकलोक छठानी पड़ती है ? (१०१) मेरे प्रति विनयसे परांमुख यह वज्रकर्ण अभिमानी हो गया है और फूला नहीं समाता। मैं इसका योग्य उपाय करता हूँ। तुन्हारे सन्तोषसे मुझे क्या प्रयोजन है ? (१०२) इस पर ळदमणने कहा कि तो तुम्हारे बहुत बोलनेसे भी मुझे क्या प्रयोजन है ? हे सिंहोदर ! मेरे कहनेसे तुम इसका सब कुछ त्तमा कर दो। (१०३) यह कथन सुनकर श्रत्यन्त रुष्ट सिंहोदर कहने लगा कि जो उसका पत्त लेता है वह भी मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है। (१०४) कुमार लहमणने पुन: कहा कि अत्यन्त संत्रेपमें मेरा कथन तुम सुन लो—आज ही सन्धि कर लो, अन्यथा मृत्युकी शीव्रतासे प्रतीत्ता करो। (१०५) ऐसा कहते ही राजाकी समप्र सभा संक्षुब्ध हो उठी। वह अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करने लगी तथा अनेक प्रकारके दुर्वचनरूपी तरंगोंसे ज्याप्त हो गई। (१०६) वहाँ वध करनेके लिए उत्सुक बुद्धिशाली कई भट एकदम तलवार खींचकर उसके पास शीघ्र ही पहुँच गये। (१०७) पर्वतको घेरनेवाले मच्छरोंकी भाँति उन्होंने उसे घेरनेका प्रयत्न किया, परन्तु भयरहित मनवाला वह लदमण शत्रुके सुभटोंके साथ लड़ने लगा। (१०८) उसने कई सुभटोंको मुहीके प्रहारसे, कइओंको पैरोंके प्रहारसे, कइयोंको जाँघके बलसे और कइयोंको भुजाओंकी सामर्थ्यसे पीटा। (१०९)

१. पीइं--प्रत्य०।

जोहेण हणइ जोहं, पण्हिपहारेण कुणइ निज्जीवं। अत्रं विदिन्नपिंहं, वज्जइ य अहोमुहं पिंदयं॥ ११०॥ एवं सा भडपिरसा, भग्गा दृष्टूण उद्विओ राया। सीहोयरो तुरन्तो, मत्तमहागयवरारूढो॥ १११॥ तुरय-रह-कुञ्जरेसु य, अन्नेसु भडेसु बद्धकवएसु। वेदेइ लक्खणं सो, मेहो व रिवं जलयकाले॥ ११२॥ दृष्टूण आवयन्तं, रिउसेन्नं सबओ समन्तेणं। सोमित्ती गयखम्मं, उम्मूलेऊण अिक्सिहो॥ ११३॥ गय-तुरय-दिण्यभडे, पहणइ परिहत्थदच्छउच्छाहो। चक्कं व समाइद्धं, तं रिउसेन्नं भमाडेइ॥ ११४॥ हयमाणवहयजोहं, भग्गं तं रिउबलं पलोएइ। दसउरनयराहिवई, जणसिहओ गोउरिनिविहो॥ ११५॥ साहु ति साहु लोगो, जंपइ एक्केणिमेण वीरेणं। भग्गं सुहडाणीयं, सीहेण व मयकुलं सयलं॥ ११६॥ भग्गा भणन्ति सुहडा, कि एसो दाणवो सुरो कालों। एको जोहेइ बलं, समरसमत्थो महापुरिसो॥ ११०॥ भयविहल्वेवियक्नं, गन्तुं सीहोयरं रहाह्वं। उप्पइकणाऽऽयहुइ, धरिणयल्रथं कुणइ वीरो॥ ११८॥ निययंसुयगल्याहियं, पुरओ काऊण जह य बल्विइं। पउमस्स सिन्नयासं, सोमित्ती नेइ तूरन्तो॥ ११०॥ सीहोयरमहिलाओ, जंपन्ति विसुक्कनयणसिल्लाओ। पइभिक्तं देहि पृहू! अम्हं सरणं असरणाणं॥ १२०॥ सो भणइ रुक्त्वसण्डं, जं पेच्छह अम्ह सुविउलं पुरओ। उल्लम्बिम हणेउं, एयं सीहोयरं सिम्घं॥ १२१॥ सो ताण रुयन्तीणं, नीओ सीहोयरो गुरुसमीवं। कहिओ य लक्खणेणं, एस पृहू! वज्जयण्णरिक॥ १२२॥ सीहोयरो पणामं, काऊणं भणइ पउमणाहं सो। न य हं जाणामि फुढं, को सि तुमं देव! एत्थाऽऽओ । १२३॥ जं आणवेसि सामिय! सहं पि करेमि तुज्झ भिच्चो हं। भणिओ य कुणसु-संधि, समयं चिय वज्जयण्णेणं॥ १२४॥

खस लक्ष्मणाने एक योद्धाको युद्ध करके मारा और उसे लिताया करके निर्जीव किया। जिसकी पीठ फट गई है और इसीलिए जो औंधे सुँद पड़ा है ऐसे दूसरे किसीको उसने वाँध लिया। (११०) इस प्रकार सुभटोंकी उस परिपद् को भग्न होते देख राजा सिंहोदर उठ खड़ा हुआ और तुरन्त ही मदोन्मत्त बड़े मारी हाथी पर सवार हुआ। (१११) चोड़े, रथ और हाथी तथा कवच बाँधे हुए दूसरे सुभटोंके साथ उसने लदमणको वर्षकालमें बादल सूर्यको जिस प्रकार घेर लेते हैं, उस प्रकार घेर लिया। (११२) यह देखकर कि राजु-सैन्य चारों ओरसे आक्रमण कर रहा है, लक्ष्मण हाथी बाँधनेके खम्मेको उखाड़कर सामने खड़ा रहा। (११३) चतुर, दत्त एवं उत्साही लक्ष्मण हाथी, घोड़े तथा घमण्डी सुभटोंको मारने लगा और तेजीसे घूमते हुए चक्रकी भाँति राजुकी सेनाको घुमाने लगा। (११४) लोगोंके साथ नगरके द्वारामें खड़े हुए द्रापुर नगरके अधिपित वज्रकणिने पीटे और मारे जाते योद्धाओंके कारण भग्न उस राजुसैन्यको देखा। (११५) लोग चिक्षाते थे कि अच्छा किया, अच्छा किया। जैसे हिरिणोंके समृहको श्रकेला सिंह नष्ट करता है वैसे ही इस अकेले वीरने सुभटोंको सेनाको नष्ट कर दिया है (११६) हारे हुए सुभट कहते थे कि क्या यह कोई राचस, देव या यम है १ युद्धमें कुराल यह महापुक्ष अकेला सैन्यके साथ लड़ता है। (११०) भयसे विद्धल होनेके कारण जिसका शरीर काँप रहा है ऐसे रथ पर आरुद्ध सिंहोद्रके पास जाकर उस वीरने कूदकर उसे खींचा और ज़मीन पर ला पटका। (११०) जनकी आँखोंमेंसे आँसू गिर रहे हैं ऐसी सिंहोद्रकी खियाँ कहने लगी कि, हे प्रभो! अशरणोंकी शरण! हमें आप पितिसच्चा दें। (१००) उस लह्मणने कहा कि हमारे सामने जो बह बड़ा भारी पेड़ तुम देख रही हों उस पर इस सिंहोद्रको मारनेके लिए शीघ ही लटका दूँगा। (१२१) उन रोती हुई कियोंका पित सिंहोद्र वेश माहेके पास लाया गया। लदमणने कहा कि, हे प्रभो! वज्रकर कहा कि हम दें। (१२२) प्रणाम करके सिंहोद्रने रामसे कहा कि, हे देव! यहाँ पर आये हुए आप कौन हों वह सब मी कहा कि, हे देव! वहाँ पर आये हुए आप कौन हों वह सब मी कहा कि वज्र का नित्र का नित्र का साल हों। वह सब मी किया। इस पर राम कहा कि वज्रकरण हों। वह सब मी हम पर राम कहा कि वज्रकरण हों। वह सब मी किया। इस पर राम कहा कि वज्रकरण हों। वह सब मी किया। इस पर राम के हा कि वज्रकरण हों। वह सब मी किया। इस पर राम के किया हो साल किया। इस पर राम किया हो साल किया। हम पर राम किया हम सिंह किया हम सिंह सिंह

ताव चिय आहुओ, हिएण पुरिसेण दसउराहिवई । सिग्घं च समणुपत्तो, पयाहिणं कुणइ जिणभवणे ॥ १२५ ॥ चन्दप्पहस्स पडिमं. थोऊणं राघवं सहासीणं। संभासेइ पहट्टो. सीयं च ससंभमसिणेहं॥ १२६॥ देहाइकुसलपुर्वं, परिपुच्छेऊण तत्थ उवविद्वो । कुसलेण भद्द ! तुज्झं, अम्ह वि कुसलं भणइ रामो ॥ १२७ ॥ वट्टइ जावुलावो. समागओ ताव विज्ञयङ्गो वि । पउमं सीयाएँ समं. पणिमय तत्थेव उवविद्दो ॥ १२८ ॥ रामेण वज्जयण्णो. भणिओ साह त्ति जिणमए दिट्टी । गिरिरायचूिलया इव. न किम्पया कुसुइवाएणं ॥ १२९ ॥ निमऊण जिणवरिन्दं, भवोहमहणं तिलोयपरिमहियं । कह अन्नो पणिमज्जइ, इमेण वरउत्तिमङ्गेणं ? ॥ १३० ॥ तो भणइ वज्जयण्णो. अवसीयन्तस्स वसणपडियस्स । पुण्णेहि मज्झ सुपुरिस ! जाओ चिय बन्धवो तुहयं ॥ १३१ ॥ भणिओ य वज्जयण्णो, रामकणिद्रेण जं तुमे इहं । तं अज्ज भणसु सिग्धं, सबं संपायइस्सामि ॥ १३२ ॥ तो भणइ तणाईण वि. पीडं नेच्छामि सबजीवाणं । मह वयणेण महाजस! मुख्यसु सीहोयरं एयं ॥ १३३ ॥ एवं भणिए जणेणं, उग्घुट्टं साहु साहु साहु ति । सीहोयरो य मुक्को, वयणेणं वज्जयण्णस्स ॥ १३४ ॥ पीई कया य दोण्ह वि, समयसमावन्नपणयपमुहाणं । निययनयरीऍ अद्धं, तस्स य सीहोयरो देइ ॥ १३५ ॥ आसाण गयवराणं. कुणइ हिरण्णस्स समविभागेणं । सीहोयरो य तुद्दो, देइ चिय वज्जयण्णस्स ॥ १३६ ॥ जिणधम्मपभावेणं. तत्थ गयाणं च कुण्डरुं दिवं। सीहोयरेण दिन्नं, तुद्देणं विज्ञयङ्गस्स ॥ १३७ ॥ तो दसउराहिवेणं, दहियाओ ताण अद्र दिन्नाओ । आभरणभूसियाओ, सिग्धं पुरओ य ठवियाओ ॥ १३८ ॥ सीहोयरमाईहिं, अन्नेहि वि पत्थिवेहि कन्नाणं । थणजहणसाल्प्रिणीणं, सयाणि तिण्णेव दिन्नाइं ॥ १३९ ॥ तो लक्खणो पवृत्तो. न य महिलासंगहेण मे कजां । जाव य न भुयवलेणं, समज्जियं अत्तणो रजां ॥ १४० ॥

राजा वज्रकर्ण भी बुलाया गया। वह शीघ्र ही त्राया और जिनमन्दिरमें दर्शनार्थ प्रदित्तणा दी। (१२५) चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमाकी स्तुति करके अत्यन्त आनन्दित उसने आरामसे बैठे हुए रामचन्द्रजी तथा उत्कण्ठा एवं स्नेहसे युक्त सीतासे बात की। (१२६) प्रथम शरीर आदिकी कुराल पूछकर वह वहाँ बैठा। रामने कहा कि, भद्र! जब तुम कुराल हो तो हम भी कुराल हैं। (१२७)

इस प्रकार जब वार्तालाप हो रहा था तब विद्युदंग भी आ पहुँचा और सीताके साथ रामको प्रणाम करके वहीं बैठा। (१२५) रामने वज्रकणेसे कहा कि कुशास्त्रक्षपी वायुसे गिरिराजके शिखरकी भाँति अकम्पित तुम्हारी जैनमतमें दृष्टि क्षाधनीय है। (१२९) संसारके प्रवाहको नाश करनेवाले और तीनों लोकोंमें पूजित जिनवरेन्द्रको एक बार नमस्कार करके दूसरा कौन है जिसे इस उत्तम अंग मस्तकसे नमस्कार किया जाय ? (१३०) तब वज्रकणेने कहा कि, हे सुपुरुप! विनष्ट और दुःखमें पड़े हुए मेरे पुण्योंके कारण ही तुम मेरे भाई हुए हो। (१३१) इसपर रामके लोटे भाई लक्ष्मणने वज्रकणेसे कहा कि आज तुम्हें जो अभीष्ट हो वह कहो। में वह सब जल्दी ही पूरा कहाँगा। (१३२) इसपर उसने कहा कि मैं तिनके से लेकर किसी भी जीवको पीड़ा हो ऐसा नहीं चाहता। इसलिए, हे महायश! इस सिंहोदरको तुम लोड़ दो। (१३३) इस प्रकार कहनेपर लोगोंने 'बहुत श्रन्छा, बहुत श्रन्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' ऐसा उद्घोप किया। वश्रकणेके कहनेसे सिंहोदरको मुक्त किया गया। (१३४) सिंहोदरको सुक्त किया गया। (१३४) सिंहोदरको लोड़ हो एसे निर्हा हो एसे वन दोनोंमें मैत्री हो गई। सिंहोदरने उसे अपनी नगरीका आधा हिस्सा दिया। (१३५) तुष्ट सिंहोदरने घोड़े, हाथी एवं सोनेका वरावर हिस्सा किया और वह वश्रकणेको दिया। (१३६) जैनधर्म तथा वहाँ आये हुए राम-लक्ष्मणके प्रभावसे संतुष्ट होकर सिंहोदरने विद्युदंगको दिन्य कुण्डल दिये। (१३५) तब दशपुरके राजाने उसे (लक्ष्मणको) आठ कन्याएँ दीं। श्राभूपणोंसे भूषित वे शीघ ही उसके सम्मुख लाई गई। (१३८) स्तके सम्मुख लाई गई। (१३८) स्तके सम्पूर्ण राज्यका त्याग करके और मल्यपर्वत पर निवास करके जब हम

भरहस्स सयलदेसं, मोत्तूणं मल्यपबए अम्हे । काऊण पहट्टाणं, निययपुरं आगिमस्सामो ॥ १४१ ॥ एयाण अहं तह्या, पाणिग्गहणं करेमि कन्नाणं । भिणयं च एवमेयं, सबेहि वि नरविरन्देहिं ॥ १४२ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, तत्थ विसण्णाओ रायध्याओ । घणिवरह जलावत्ते, सोगसमुद्दिम्म पिडयाओ ॥ १४३ ॥ एवं ते नरवसमा, विमणाओ गेण्हिऊण धूयाओ । निययघराणि उवगया, दसरहपुत्ते पणिमऊणं ॥ १४४ ॥ तत्थेव जिणहरे ते, रित्तं गिमऊण अरुणवेलाए । पुणरिव पहं पवन्ना, वच्चित्तं सुहं जिह्न्छण ॥ १४५ ॥ चेइयहरं पभाए, सुन्नं दृहूण जणवओ सबो । घरवावारिवमुको, जाओ चिय ताण सोगेणं ॥ १४६ ॥ वज्ञसमणेण समयं, जाया सीहोयरह्स वरपीई । सम्माण-दाण-गमणाइएस परिविष्ट्वयसिणेहा ॥ १४० ॥ एवं ते मन्दमन्दा दसरहत्तणया मेहणी संचरन्ता, नाणागन्धाइपुण्णे तरुणतरुपत्रे मुझमाणा पमूए । पत्ता ते कृववद् बहुभवण-महावष्य-वावीसिमिद्धं, उज्जाणे सिन्निविद्य विमलकुसुमिए मत्तिभिङ्गाणुगीए ॥ १४८ ॥ ॥ इय प्रमचिरए वज्जयण्णडवक्खाणो नाम तेतीसङ्गो उद्देसओ समत्तो ॥

# ३४० सीहोदर-रुद्दभूइ-वालिखिल्लोवक्खाणाणि

ताणं चिय उज्जाणे, अच्छन्ताणं तिसाभिभूयाणं । सिल्क्स्थी तूरन्तो, सोमित्ती सरवरं पत्तो ॥ १ ॥ ताव चिय नयराओ, रायमुओ आगओ सरवरं तं । कील्ड जणेण समयं, नामं कल्लाणमालो ति ॥ २ ॥ पेच्छइ तीरावत्थं, सरस्स सो लक्खणं लिल्यरूवं । पेसेइ तस्स पुरिसं, वम्महसरताडियसरीरो ॥ ३ ॥ गन्तूण पणमिऊण य, भणइ पहु ! एह अणुवरोहेणं । तुह दिरसणुस्सवसुहं, निरन्दपुत्तो इहं महइ ॥ ४ ॥

छोटेंगे तब मैं इन कन्याओंका पाणिप्रहण करूँगा। तब सब राजाओंने कहा कि ऐसा ही हो। (१४१-१४२) ऐसा कथन सुनकर विरहरूपी गहरे भँवरसे युक्त शोकसागरमें पड़ी हुई राजकन्याएँ खिन्न हो गई। (१४३) इस प्रकार दुःखी वे राजा कन्याओंको छेकर तथा दशरथके पुत्र राम और छक्ष्मणको प्रणाम करके अपने-अपने घरपर छोट आये। (१४४)

वहीं जिनमन्दिरमें रात विताकर सुबहके समय पुनः उन्होंने रास्ता पकड़ा और इच्छानुसार सुखपूर्वक चलने छो। (१४४) प्रभातमें मन्दिरको खाली देखकर उनके शोकके कारण सब छोगोंने अपना घरेलू काम छोड़ दिया। (१४६) सिहोदरकी वन्नश्रमणके साथ उत्तम प्रीति हो गई और वह स्नेह-सम्मान, अन्नादिके दान तथा गमन आदि द्वारा बढ़ाया गया। (१४७) इस प्रकार पृथ्वीपर मन्द-मन्द परिभ्रमण करते हुए और अनेक प्रकारकी गन्ध आदिसे पूर्ण तरुण वृद्धोंके बहुतसे फछ खाते हुए दशरथके वे पुत्र अनेक भवनों, बड़े किले तथा बावड़ियोंसे समृद्ध कूपपद्र नामक नगरमें आ पहुँचे और मत्त भौरे जिनपर गुनगुना रहे हैं ऐसे विमल पुष्पोंसे व्याप्त उद्यानमें ठहरे। (१४८)

। पद्मचरितमें वज्रकर्ण-उपाख्यान नामक तैंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

# ३४٠ सिंहोदर-रुद्रभृति-वालिखिल्य उपाख्यान

उद्यानमें उहरे हुए उन राम ब्यादिको जब प्यास लगी तब लक्ष्मण पानीकी खोज करता हुआ एक सरोवरके पास जल्दी ही ब्या पहुँचा। (१) उसी समय उस नगरमेंसे कल्याणमाल नामका एक राजकुमार भी उस सरोवरके पास आ पहुँचा और लोगोंके साथ कीड़ा करने लगा। (२) उसने सरोवरके किनारेपर खड़े हुए सुन्दर रूपवाले लक्ष्मणको देखा। कामदेवके बाणसे पीड़ित शरीरवाले उस राजकुमारने उसके पास आदमी भेजा। (३) उसने जाकर और प्रणाम करके कहा कि, हे प्रभो! अनुप्रह करके आप पधारें। आपके दर्शनोत्सवका सुख राजकुमार चाहते हैं। (४) 'इसमें वस्तुतः क्या दोष

१. सवणेण---प्रत्यः । २. मेइणि---प्रत्यः ।

परिचिन्तिऊंण को वि हु, दोसो संपश्चिओ य सोमित्ती। कोमलकरमागहिओ, भवणं चिय पेसिओ तेणं॥ ५॥ एकासणे निविद्दो, पुच्छह सो लक्खणं कओ सि तुमं। एत्थाऽऽगओ महाजस!, किं नामं ते परिकहेिहि!॥ ६॥ सो भणह विप्पंउत्तो, मह भाया चिट्ठए वरुज्जाणे। जाव न तस्स उदं तं, वचामि तओ किहस्से हं॥ ७॥ तो भणह नराहिवई, एत्थं चिय भोयणं बहुवियप्पं। उवसाहियं मणोज्जं, आणिज्जउ सो इहं चेव॥ ८॥ वीसिज्जओ तुरन्तो, पिडहारो काणणे सुहनिविद्दं। दृहूण पउमनाहं, कुणइ पणामं ससीयस्स॥ ९॥ भणइ य तो पिडहारो, सहोयरो देव! तुज्झ वरभवणे। चिट्ठह विसिज्जओ हं, नयराहिवईण पासं ते॥ १०॥ सामिय! कुणसु पसायं, पितसरसु नराहिवस्स वरभवणं। चयणेण तस्स चिल्ञओ, सीयाएँ समं पउमनाहो॥ ११॥ अब्सुट्टिओ य एन्तो, लच्छीनिल्हएण जणसमग्गेणं। दिन्नासणोविविद्दो, रामो सीयाएँ साहीणो॥ १२॥ सबम्म सुपिडउत्ते, काउं मज्जणय-भोयणाईयं। पउमो लक्खणसिहिओ, पवेसिओ तेण वरभवणं॥ १३॥ पाएसु पणमिऊणं, जंपइ ताएण पेसिओ दृओ। मह सुणसु देव! तुब्भे, परमत्थं सारसब्भावं॥ १४॥ तो उज्झिऊण लैंज्जा, ओइंधइ कच्चुयं सरीराओ। सुरजुवइ व मणहरा, नज्जइ सग्गाउ पब्भद्दा॥ १५॥ ते उज्झिऊण लैंज्जा, कोइंधइ कच्चुयं सरीराओ। सुरजुवइ व मणहरा, नज्जइ सग्गाउ पब्भद्दा॥ १५॥ तं भणइ पउमनाहो, भद्दे! किं एरिसेण वेसेण। कीलिस वरतणुयङ्गी, कन्ने! निययम्मि रज्जम्मि!॥ १७॥ लक्जोणउत्तिमङ्गी, भणइ य निसुणेहि देव! वित्तन्तं। नामेण वालिखिछो, इह पुरिसामी नरविरन्दो॥ १८॥ तस्स पुहइ ति महिला, सा गुरुभारा कयाइ संपन्ना। मेच्छाहिवेण जुज्झे, बद्धो सो नरवई तहया॥ १९॥

इस नगरका स्वामी वालिखिल्य नामका राजा था। (१८) उसकी पृथ्वी नामकी पत्नी एक बार सगर्भो हुई। उस समय म्लेन्छ राजाने युद्धमें उस राजाको कैंद्र कर लिया। (१९) वालिखिल्यके बन्धनकी बात सुनकर राजा सिंहोद्रने

है ?'—ऐसा विचार करके छक्ष्मण चल पड़ा। कोमल हाथों द्वारा गृहीत छक्ष्मणको वह महछमें ले गया। (५) एक ही आसनपर बैठे हुए छक्ष्मणसे पूछा कि, हे महायश! तुम कहाँसे यहाँपर पथारे हो और तुम्हारा क्या नाम है, यह कहो। (६) उसने कहा कि मेरे भाई मुक्से वियुक्त होकर उत्तम उद्यानमें ठहरे हुए हैं। यावत उनके पास पानी नहीं है, अतः मैं वह छेकर जाता हूँ। वादमें मैं कहूँगा। (७) तब राजाने कहा कि यहाँपर अनेक प्रकारका मोजन तैयार किया गया है। उनहें यहींपर छे आओ। (८) प्रतिहार तुरन्त मेजा गया। उद्यानमें आरामसे बैठे हुए रामको देखकर सीतासहित उन्हें उसने प्रणाम किया। (९) बादमें प्रतिहारने कहा कि, हे देव! आपके भाई उत्तम भवनमें ठहरे हुए हैं। इस नगरके राजाने मुझे आपके पास मेजा है। (१०) हे स्वामी! आप राजाके महछमें प्रवेश करें। उसके ऐसा कहनेपर सीताके साथ राम चछ पड़े। (११) आते हुए उनका छक्ष्मणके साथ सब छोगोंने खड़े होकर सत्कार किया। सीताके साथ राम दिये गये आसनपर बैठे। (१२) सब कुत्र आनन्दके साथ समाप्त हुआ तब स्नान, भोजन आदि करके छक्ष्मणके साथ रामका उसने उस उत्तम भवनमें प्रवेश कराया। (१३) पैरोंमें प्रणाम करके उसने कहा कि, हे देव! पिताके द्वारा भेजा गया मैं एक दूत हूँ। साररूप अर्थात् संक्षेपमें जो परमार्थ है वह आप मुक्से सुनें। (१४) तब छज्जाका परित्याग करके उसने शरीरपरसे कंचुक उतार। स्वर्गसे च्युत देवकन्याकी भाँति वह मनोहर प्रतीत हीती थी। (१५) योवन, छावण्य तथा कान्तिसे परिपूर्ण वह उत्तम कन्या कमळरहित छक्ष्मी तथा विश्वकी प्रत्यन्त शोभा जैसी दिखाई देती थी। (१६) उसे रामने कहा कि, मद्रे! तुमने ऐसा वेश क्यों धारण किया है ? हे सुन्दर शरीरवालो कन्ये! अपने ही राज्यमें तुम क्यों दुःखी हो रही हो १ (१७) छज्जासे सिर सुकाकर उसने कहा कि, हे देव! आप वृत्तान्त सुनें।

१. विष्पओरो मह—मु॰। २. जाव य न तस्स अंतं—मु॰। ३. इह चेव य भोयणं—प्रस्य॰। ४. लज्जं—प्रस्य॰। ४. अवसुष्ठति—स्यजति।

सुणिऊण वालिखिल, बद्धं सीहोयरो भणइ सामी। जो इह गब्भुप्पन्नो, होही पुत्तो य सो रज्जे ॥ २० ॥ वत्तो य अहं जाया, मन्तीण सुबुद्धिनामधेएणं। सीहोयरस्स सिट्टं, सामिय! पुत्तो समुप्पन्नो ॥ २१ ॥ बालत्तणिम्म रह्यं, नामं कल्लाणमालिणी मज्झं। नवरं चिय सब्भावं, मन्ती जणणो य जाणिन्त ॥ २२ ॥ काऊण पुरिसवेसं, गुरूहि रज्जाहिवो परिट्टिवओ। अहयं तु पावकम्मा, महिला तुंम्हं समक्खायं॥ २३ ॥ तो कुणह पसायं मे, तायं मोएह मेच्छपडिबद्धं। गुरुसोयजलणतिवयं, हमं सरीरं सुद्दावेह ॥ २४ ॥ सीहोयरो वि राया, न य तस्स विमोयणं पह् ! कुणइ। जं एत्थ विसयदद्धं, निययं पेसीम मेच्छाणं ॥ २५ ॥ नयणंसुए सुयन्तो, रामेणाऽऽसासिया ससीएणं। भणिया य लक्ष्यणेणं, मह वयणं सुणसु तणुयङ्गी! ॥ २६ ॥ रज्जं करेहि सुन्दरि!, इमेण वेसेण ताव भयरहिया। मोएमि जाव तुज्झं, पियरं कह्एसु दियहेसु ॥ २७ ॥ एवभणियम्मि तोसं, जणए व विमोइए गया बाला। उल्लिसयरोमकूवा, सहस ति संमुज्जला जाया ॥ २८ ॥ दिवसाणि तिष्णि बसिउं, तत्थुज्जाणे मणोहरे रम्मे। सीयाएँ समं दोष्णि वि, विणिमाया सुहपसुत्तजणे ॥ २० ॥ अह विमलम्मि पहाए, सा कन्ना ते तिहं अपेच्छन्ती। रोयइ कन्द्रणं मयच्छी, सोगावन्नेण हियएणं॥ ३० ॥ एवं उज्जाणाओ, निययपुरं पविसिऊण सा कन्ना। रज्ञं करेइ नयरे, तेणं चिय पुरिसवेसेणं॥ ३१ ॥ अह ते कमेण पत्ता, विमल्जलं नम्मयं सुवित्थिण्णं। चक्नाय-हंस-सारस—कल्ल-महुरुग्गीयसद्दालं॥ ३२ ॥ संखुभियमयर-कच्छव-मच्छसमुच्छल्यिवनुल्यावतं । तरल्तरङ्गुब्भासिय—जलहित्थविमुक्किकारं॥ ३३ ॥ सीयाएँ समं दोष्णि वि, लीलाए नम्मयं समुत्तिण्णा। विञ्झाडविं पवन्ना, घणतरुवर-सावयाइण्णं॥ ३४ ॥ सीयाएँ समं दोष्णि वि, लीलाए नम्मयं समुत्तिण्णा। विञ्झाडविं पवन्ना, घणतरुवर-सावयाइण्णं॥ ३४ ॥

उस मनोहारी और सुन्दर उपवनमें तीन दिन ठहरकर जब लोग आरामसे सोये हुए थे तब सीताके साथ वे दोनों बहाँसे चल दिये। (२९) निर्मल प्रातःकालमें हिरनके जैसी आँखोंबाली वह कन्या उन्हें वहाँ न देखकर शो प्रपूर्ण हृदयके साथ करुणभावसे रोने लगी। (३०) उद्यानमेंसे निकलकर श्रीर अपने नगरमें प्रवेश करके वह कन्या उसी पुरुष वेशमें नगरमें राज्य करने लगी। (३१) इसके पश्चात् वे क्रमशः निर्मल जलसे भरी हुई, अत्यन्त विस्तीर्ण, चक्रवाक, इंस एवं सारसके मधुर गीतसे शब्दायमान, मगरमच्छ व कछुओंके कारण संजुब्ध मछिलयोंके ऊपर उछलनेके कारण भँवरोंसे ज्याप्त, चंचल लहरोंसे उद्गासित तथा जलमें प्रविष्ठ हाथियोंकी चिंघाड़ोंसे पूर्ण ऐसी नर्मदा नदीके पास आ पहुँचे। (३२-३३) सीताके साथ दोनों सरलताके साथ नर्मदा नदीको पार करके सघन वृक्षों श्रीर वन्य पशुओंसे ज्याप्त विन्ध्यादवीके पास आये। (३४)

कहा कि गर्भसे उत्पन्न जो कोई भी पुत्र होगा वह इस राज्यपर प्रतिष्ठित होगा। (२०) इसके पश्चात् मैं उत्पन्न हुई। सुबुद्धि नामके मंत्रीने सिंहोदरको कहला भेजा कि, हे स्वामी ! पुत्र उत्पन्न हुआ है। (२१) वचपनमें ही मेरा नाम कल्याणमालिनी रखा गया। केवल मंत्री और माता ही सच्ची हक्षोकत जानते हैं। (२२) पुरुषवेश धारण कराके गुरुजनोंने मुक्ते राज्यके स्वामीके रूपमें स्थापित किया है, परन्तु मैं तो एक पापी स्त्री हूँ यह मैंने आपसे कहा है। (२३) अब मुक्तपर अनुप्रह करके म्लेच्छ द्वारा पकड़े गये पिताको आप छुड़ावें और शोकरूपी श्रमिसे अत्यन्त पीड़ित इस शरीरको सुख दें। (२४) हे प्रभी ! सिंहोदर राजा भी मेरे उन पिताको नहीं छुड़ा सका। इस राज्यका जो द्रव्य है वह मैं नियमित रूपसे म्लेच्छोंको भेजती रहती हूँ। (२५)

श्राँखोंमेंसे आँसू गिराती हुई उस कन्याको सीता सिहत रामने आश्वासन दिया और ठक्ष्मणने कहा कि, हे सुन्दरी ! हुम मेरा कहना सुनो। (२६) हे सुन्दरी! जबतक कुछ ही दिनोंमें मैं तुम्हारे पिताको नहीं छुड़ा छेता तबतक भयरिहत होकर तुम यही वेश धारण करके राज्य करो। (२७) ऐसा कहनेपर मानो पिता मुक्त हुए हों ऐसा आनन्द उस कन्याको हुआ और आनन्दसे रोमांचित होकर वह एकदम प्रकाशित-सी हो गई। (२८)

१. तुन्भं समक्खाया-मु॰। २. समुज्जया-प्रत्य॰।

पन्येण संचरन्ता, वारिज्जन्ता व गोवपहिएहिं। वरवसभळीळगामी, किंचुदेसं वद्दकन्ता ॥ ३५ ॥ अह भणइ जणयतणया, वामदिसाविट्ठओं कडुयरुन्त्वे । वाहरइ इमो रिट्ठो, सामिय! कळहं निवेएइ ॥ ३६ ॥ अन्नो य खीररुन्त्वे, वाहरमाणो जयं परिकहेइ । भणियं महानिमित्ते, होइ मुहुत्तन्तरे कळहो ॥ ३० ॥ थोवन्तरं निविद्ठा, पुणरिव वच्चित्त अडविपहहुत्ता । पुरओं मेच्छाण बळं, ताव य पेच्छिन्ति मसिवण्णं ॥ ३८ ॥ मेच्छाण समाविडिया, दोण्णि वि सरवरसयाणि मुझन्ता । तह जुज्झिउं पवत्ता, जह भग्गाऽणारिया सबे ॥ ३९ ॥ अह ते भउद्दुयमणा, गन्तूण कहेन्ति निययसामिस्स । महया बळेण सो वि य, पुरओं य उविट्ठओं ताणं ॥ ४० ॥ मिच्छा कागोणन्दा, विक्खाया महियळिन ते सूरा । जे सयळपिथवेषु वि, न य संगामिम भञ्जन्ति ॥ ४१ ॥ दहुण उच्छरन्तं, मेच्छवळं पाउसे व घणवन्द्रं । रुच्छीहरेण एत्तो, रुट्ठेणं वळइयं घणुयं ॥ ४२ ॥ अप्फाल्यं सरोसं, चावं रुच्छीहरेण सहस ति । जेणं तं मेच्छवळं, भोयं औगिम्पयं सहसा ॥ ४३ ॥ दहुण निययसेक्तं, संभन्तं भयपडन्तभणु-खमां । ओयरिय रहवराओं, पणमइ तो मिच्छसामन्तो ॥ ४४ ॥ वर्षुण निययसेक्तं, संभन्तं भयपडन्तभणु-खमां । ओयरिय रहवराओं, पणमइ तो मिच्छसामन्तो ॥ ४५ ॥ वर्षुण निययसेक्तं, संभन्तं भयपडन्तभणु-खमां । मज्जा से पद्दभत्ता, तीए हं कुच्छिसंभुओं ॥ ४५ ॥ नामेण रुद्दभुई, बालपभुईएँ दुटुकम्मकरो । गहिओं य चोरियाए, सूलाएँ निरोविओं मेत्तुं ॥ ४६ ॥ कारुण्णसुवगएणं, विणएण विमोइओं तिहं सन्तो । एत्थाऽऽगओं भमन्तो, कागोनन्दाहिवो जाओं ॥ ४७ ॥ इह एत्तियम्मि काले, बळवन्ता जइ वि परिथवा बहवे । मह दिट्टिगोयरं ते, असमत्था रणमुहे धरिउं ॥ ४८ ॥ सो हं निराणुकम्पो, दिरसणमेत्तेण तुम्ह भयभीओं । चळणेसु एस पडिओं, भणह लहुं कि करेमि १ ति ॥ ४९ ॥ सो हं निराणुकम्पो, दिरसणमेत्तेण तुम्ह भयभीओं । चळणेसु एस पडिओं, भणह लहुं कि करेमि १ ति ॥ ४९ ॥

वे थोड़ी देरके लिए बैठे और जैसे ही उन्होंने जंगलके मार्ग पर पुनः प्रयाण किया वैसे ही म्लेच्छोंकी काले वर्णकी सेना सामने देखी। (३८) जब उनपर म्लेच्छोंने आक्रमण किया तब उन दोनोंने सैकड़ों बाण फेंके। वे इस तरहसे लड़े कि सभी अनार्य भाग खड़े हुए। (३८) भयसे भयभीत उन अनार्योंने जाकर अपने स्वामीसे कहा। वह भी बड़ी सेनाके साथ उनका सामना करनेके लिए आया। (४०) वे काकोनन्द नामके म्लेच्छ पृथ्वी पर वीरके रूपमें विख्यात थे। सब राजाओं द्वारा अर्थात् किसी भी राजासे वे युद्धमें पराजित नहीं किये जा सकते थे। (४१) वर्षा कालमें बादलोंके समृहकी तरह फेले हुए म्लेच्छ सैन्यको देखकर कुद्ध लक्ष्मणने धनुष चढ़ाया। (४२) लक्ष्मणने एकदम गुस्सेमें आकर धनुषकी ऐसी तो टंकार की कि उससे म्लेच्छोंकी वह सेना भयसे सहसा काँपने लगी। (४३) अपनी सेनाको भयभीत तथा स्वेच्छा-पूर्वक धनुष एवं तलवारको नीचे रखते देख उस म्लेच्छ राजाने रथसे नीचे उत्तरकर प्रमाण किया। (४४) उसने कहा कि कौशाम्बी नगरीमें वैश्वानल नामका एक ब्राह्मण था। उसकी पतिभक्ता नामकी पन्नी थी। उसकी गोदसे में पैदा हुआ हूँ। (४४) मेरा नाम रहभूति है। बचपनसे ही दुष्ट कर्म करनेवाला में चोरीके अपराधमें पकड़ा गया। मुक्ते मारनेके लिए शुल्लीपर चढ़ाया गया। (४६) दया आनेसे किसी विणक्ने मुक्ते वहाँसे छुड़ाया। भटकता हुआ में यहाँ आ चढ़ा और काकोनन्दोंका राजा हो गया। (४७) यहाँपर श्रवतक मैंने यद्यपि अनेक शक्तिशाली राजाओंको देखा है, पर वे युद्धमें टिक नहीं सकते थे। (४८) ऐसा मैं अनुकम्पाशुन्य श्वापके दर्शन मात्रसे भयभीत होकर चरणोंमें पड़ा हूँ। मैं क्या कहाँ यह आप जल्दी कहें। (४८) देश कुपाछु रामने कहा कि यदि मेरे वचनका पालन करते हो तो उस वालिखिल्य राजाको

ग्वालोंके द्वारा मना करनेपर भी उत्तम वृषभके समान सुन्दर गितवाले उन्होंने मार्गपर आगे बढ़ते हुए कुछ। प्रदेश तय किया। (३५) तब जनकतनया सीताने कहा कि, हे स्वामी! कटुक वृत्तकी बाँई ओर बैठा हुआ यह कौआ बोल रहा है, जो कलह का सूचक है। (३६) ज्ञीरवृत्तपर बोलनेवाला दूसरा जयकी सूचना देता है। महानिमित्तशास्त्रमें कहा गया है कि ऐसे निमित्त उपस्थित होनेपर थोड़े समयमें ही लड़ाई होगी। (३७)

१. आकम्पतम् ।

पउमेण तओ भणिओ, किवालुणा नइ करेह मह वयणं । मोएहि बन्धणाओ, नराहिवं वालिखिल्लं तं ॥ ५० ॥ नं आणवेसि सामिय!, एवं भणिऊण वालिखिलं सो । मोएइ बन्धणाओ, सम्माणं से परं कुणइ ॥ ५१ ॥ नीओ पउमसयासं, पणमइ य पुणो पुणो पसंसन्तो । नं बन्धणाउ मुक्को, अहयं तुम्हं पसाएणं ॥ ५२ ॥ भणिओ य राघवेणं, इट्टनणसमागमं रुहसु सिग्धं । नाणिहिसि सबमेयं, निययपुरिं पिथओ सन्तो ॥ ५३ ॥ चिलिओ य वालिखिल्लो, पणइं काऊण रुद्दमूई य । पउमो मेच्छाहिवई, ठिवय वसे वच्चइ पहेणं ॥ ५४ ॥ राया वि वालिखिल्लो, संपत्तो रुद्दमूइणा समयं । पविसरइ क्ववइं, बिन्दनणुग्धुटन्नयसद्दो ॥ ५५ ॥ चिरविष्पओगतुहिया, पणमइ कल्लाणमालिणी पियरं । तेण वि य उत्तमङ्गे, धूया परिचुम्बिया तयणु ॥ ५६ ॥ पुहवी वि महादेवी, परितुद्दा पुलइएसु अङ्गेसु । संभासिया सणेहं, भिच्चा य सनायरा सबे ॥ ५० ॥ एहाओ महारहसुओ, समयं चिय रुद्दमूइणा एत्तो । आहरण-रथण-कणयाइएसु पूएइ मेच्छवइं ॥ ५८ ॥ संपूइओ पयट्टो, आउच्छेऊण मेच्छसामन्तो । संपत्तो निययपुरं, रमइ सुहं वालिखिल्लो वि ॥ ५९ ॥ सोऊण धीरस्स विचेट्टियं ते, सीहोदराई बहवे नरिन्दा। पसंसमाणा विमलं नसोहं, नाया ससङ्का पउमस्स निचं ॥ ६० ॥ सोउज्य धीरस्स विचेट्टियं ते, सीहोदराई बहवे नरिन्दा। पसंसमाणा विमलं नसोहं, नाया ससङ्का पउमस्स निचं ॥ ६० ॥

॥ इय पउमचरिए वालिखिल्लडवक्खाणं नाम चउतीसइमो चहेसओ समत्तो॥

## ३५ कविलोवक्खाणं

अह ते कमेण विञ्झं, अइक्कमेऊण पाविया विसयं। मज्झेण वहइ तावी, जस्स नई निम्मलजलोहा ॥ १ ॥ वचन्ताणुदेसो, जाओ जलविजाओ अरण्णमि। ताव चिय अइगाढं, सीया तण्हं समुबहइ ॥ २ ॥

। पद्मचरितमें वालिखिल्य-उपाख्यान नामका चौंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ।

## ३५. कपिल उपाख्यान

इसके पश्चात् क्रमशः विन्ध्यको पार करके वे उस प्रदेशमें पहुँचे जिसके बीचमेंसे होकरके निर्मेछ पानीके प्रवाहवाछी ताफ्तो नदी बहती थी। (१) आगे जानेपर एक अरण्यमें जलशून्य प्रदेश आया। उस समय सीताको जोरोंकी प्यास छगी। (२)

बन्घनसे मुक्त करो। (५०) 'हे स्वामी! श्रापकी जो आज्ञा'—ऐसा कहकर उसने वालिखिल्यको बन्धनसे मुक्त किया और खूब आदरसत्कार किया। (५१) रामके पाससे जानेपर उसने (वालिखिल्यने) प्रणाम किया श्रीर बार-बार प्रशंसा करता हुआ कहने लगा कि आपके अनुमहसे मैं क़ैदमेंसे मुक्त किया गया हूँ। (५२) रामने भी कहा कि तुम इष्ट-जनका समागम जल्दी ही प्राप्त करो। अपनी नगरीकी ओर प्रस्थान करनेपर तुम जान पाओगे कि यह सत्य है। (५३) प्रणाम करके वालिखिल्य चला गया श्रीर म्लेच्छाधिपति रुद्रभृतिको अपने वशमें करके गम भी रास्ते पर आगे बढ़े। (५४)

वालिखिल्य राजा रुद्रभूतिके साथ आ पहुँचा और चारणों द्वारा जिसके लिए 'जय जय' शब्दकी उद्घोषणा की जा रही है ऐसे उसने कूपपद्र नगरीमें प्रवेश किया। (४४) चिरकालीन वियोगसे दुःखित कल्याणमालिनीने पिताको प्रणाम किया और तब उसने भी अपनी पुत्रीके मस्तक पर चुम्बन किया। (५६) पटरानी पृथ्वी भी च्यत्यन्त आनिन्दित हुई। उसके शरीर पर ह्षविश रोमांच खड़े हो गये। नागरिकोंके साथ सब नौकर चाकर स्तेहपूर्वक बुलाये गये। (४७) इसके पश्चात् रुद्रभूतिके साथ महारथके पुत्रने भी स्नान किया। वालिखिल्यने आभूषण, रत्न एवं सुवर्णसे म्लेट्छपति रुद्रभूतिका सम्मान किया। (५८) सम्मानित म्लेट्छराजा अनुमित लेकर वापस लौटा और अपने नगरमें आ पहुँचा। वालिखिल्य भी सुखपूर्वक समय बिताने लगा। (५८) धीर रामके साहसपूर्ण कार्यों वारेमें सुनकर सिंहोद्दर च्यादि बहुतसे राजा उनके विमल यशके प्रवाहकी प्रशंसा करते हुए सदैव उनसे साशंक रहने लगे। (६०)

भणइ पउमं वि सीया, सूसइ कण्ठो महं अइतिसाए । परिसमजणियं च तणू, तम्हा उदयं समाणेह ॥ ३ ॥ हृस्थावलिम्बयकरा, भणिया रामेण पेच्छ आसत्रे । गामं तुङ्गवरघरं, एत्थ तुमं पाणियं पियसु ॥ ४ ॥ एव भणिऊण सणियं, साण्यं संपत्थियाऽरुणमामे । गेहाम्म य उविवृद्धा, कविलस्स उ आहियग्गिस्स ॥ ५ ॥ तं वम्भणीएँ दिन्नं, पीयं सीयाएँ सीयलं सिललं । ताव चिय रण्णाओ, संपत्तो तक्खणं कविलो ॥ ६ ॥ तरुफल-समिहकन्तो, कमण्डलुम्मिहयउंछिवित्तीओ । अइकोहणो विसीलो, उंलुयमुहो कक्कडच्छीओ ॥ ७ ॥ ते तत्थ सिन्निवृद्धा, दहुणं वम्भणी भणइ रुद्धो । एयाण घरपवेसो, किं ते दिन्नो महापावे १ ॥ ८ ॥ पहरेणुमइलचल्या, मा मे उवहणह अगिहोत्तघरं । तुब्मे निष्फिडह लहुं, किं अच्छह एत्थ निल्जा? ॥ ९ ॥ तो भणइ जणयभूया, इमेण दुवयणअगिनिवहेणं। दहुं सरीरयं मे, रण्णं व जहा वणदवेणं ॥ १० ॥ अडवीसु वरं वासो, समयं हरिणेसु जत्थ सच्छन्हो । न य एरिसाणि सामिय!, सुवन्ति जिंह तुवयणाई ॥ १० ॥ लोएण तत्थ बहुओ, वारिज्जन्तो वि गामवासीणं। न पसज्जइ दुहुप्पा, भणइ य गेहाओ निष्फिडह ॥ १२ ॥ लोएओ य राघवेणं, लक्खण! न य एरिसं हवइ जुत्तं। मेल्लेहि इमं विष्पं, पावं अयसस्स आमूलं ॥ १४ ॥ मणिओ य राघवेणं, लक्खण! न य एरिसं हवइ जुत्तं। मेल्लेहि इमं विष्पं, पावं अयसस्स आमूलं ॥ १४ ॥ समणा य वम्भणा विय, गो पसु इत्थी य वाल्या वुद्धा। जइ वि हु कुणन्ति दोसं, तह वि य एए न हन्तवा ॥ १५ ॥ मोत्तूण वम्भणं तं, सोमित्ती राघवो सह पियाए। अह निग्गओ घराओ, पुणरिव य पहेण वच्चन्ति ॥ १६ ॥ कूलेसु गिरिनईणं, निवसामि वरं अरण्णवासम्मि। न य खल्यणस्स गेहं, पिवसामि पुणो भणइ रामो ॥ १७ ॥

सीताने रामसे कहा कि जोरकी प्याससे मेरा गला सूख रहा है और शरीर भी थक गया है, अतः पानी लावें। (३) हायसे जिसके हाथको सहारा दिया गया है ऐसी उस सीताको रामने कहा कि देखो, यहाँ समीपमें ही ऊँचे श्रीर उत्तम घरों से युक्त प्राप्त है। वहाँ तुम पानी पीना। (४) इस प्रकार कहकर उन्होंने अरुणप्राप्तकी ओर शनैः शनैः प्रयाण किया और आहिताम्न (पवित्र अम्नियोंको घरमें स्थापित करनेवाले ) कपिलके घरमें जाकर बैठे । (४) ब्राह्मणीने ठंडा पानी दिया और सीताने पीया। उस समय कपिल भी ऋरण्यमें से वहाँ आ पहुँचा। (६) वह वृत्तों के फल तथा समिध (यज्ञकी लक्षड़ियाँ) उठाए हुए था और एक कमण्डल लिए हुए था। उञ्ज्ञवृत्तिवाला वह बहुत कोधो, खराब स्वभावका, अशिष्ट तथा उल्लू जैसे मुँहवाला और कैंकड़ेके जैसी श्राँखोंवाला था। (७) उन्हें वहाँ वैठे देख गुम्सेमें आया हुआ वह बोलने लगा कि, हे महा-पापिणी! तूने इन्हें घरमें प्रवेश क्यों दिया है। (५) रास्तेकी धूलसे मेले पैरोंवाले तुम मेरे अग्निहोत्रसे युक्त घरको अपवित्र मत बनाओ। तुम जल्दी ही चले जाओ। निर्लज्ज तुम यहाँ क्यों बैठे हो ? (९) तब सीताने कहा कि दावानलसे जैसे जंगल जलता है वैसे ही इस दुर्वचनरूपी अग्निसे मेरा शरीर जल रहा है। (१०) हे खामी! जंगलोंमें हिरनोंके साथ रहना अच्छा है, जहाँ स्वाधीनता होती है श्रीर जहाँ ऐसे दुर्वचन नहीं सुनने पड़ते। (११) गाँवमें रहनेवाले लोगों द्वारा बहुत रोके जानेपर भी वह दुष्टात्मा पसीजा नहीं। वह कहता ही रहा कि घरमेंसे बाहर निकले। (१२) दुर्वचनरूपी कठोर प्रहारोंसे गुरसेमें आये हुए लक्ष्मणने उस बाह्मणके पैरोंको पकड़कर और सिर नीचे लटकाकर घुमाया। (१३) इसपर रामने कहा कि, हे लक्ष्मग! ऐसा करना ठीक नहीं है। पापी और अयशके मृलहृप इस ब्राह्मणको छोड़ दो। (१४) यदि श्रमण, ब्राह्मण, गाय, पशु, स्त्री, बालक एवं बुढ़े लोग दोषाचरण करें तो भी उन्हें नहीं मारना चाहिए। (१५) इसके बाद सीताके साथ राम श्रीर लक्ष्मणने उस ब्राह्मणको छोड़कर तथा घरसे निकलकर पुनः मार्गपर प्रयाण श्रुह्न किया। (१६) रामने कहा कि पहाड़ों की घाटियोंमें, निदयोंके किनारोंपर अथवा जंगलोंमें रहूँ यह अच्छा है, पर अब पुनः दुष्ट लोगोंके घरमें प्रवेश नहीं कहँगा। (१७)

१. उल्लुण्ठमुद्दो — मु॰। २. वंभणि — प्रत्य॰।

ताव चिय घणकालो, समागओ गिज्याइसहालो । चञ्चलतिडच्छडालो, धारासंभिन्नपहमगो ॥ १८ ॥ अन्धारियं समत्थं, गयणं रिविकरणववगयालोयं । विरसन्तेण पलोट्टा, नह पुहर्ड् भरियकूव-सरा ॥ १९ ॥ सिलेलेण तिम्ममाणा, पत्ता निग्गोहपायवं विउलं । घणवियडपत्तवहलं, नज्जइ गेहं व अइरम्मं ॥ २० ॥ सो तत्थ दुमाहिवर्ड्, इभकण्णो नाम सामियं गन्तुं । भणइ करेहि परिनं, गिहाउ उवासिओ अहयं ॥ २१ ॥ अविहिविसएण नाउं, हलहर-नारायणा तुरियवेगा । तत्थेव आगओ सो, विणायगो पूयणो नामं ॥ २२ ॥ ताण पभावेण लहुं, वच्छलेण य विसालपायारा । जण-धण-रयणसिमद्धा, तेण तिई निम्मया नयरी ॥ २३ ॥ तत्थेव सुहपसुत्ता, पाहाउयगोय-मङ्गलरवेणं । पेच्छन्ति नवविउद्धा, भवणं तूलीनिसण्णङ्गा ॥ २४ ॥ पासाय-तुङ्गतोरण-हय-गय-सामन्त-परियणाइण्णा । देहुवगरणसिमद्धा, धणयपुरी चेव पच्चक्वा ॥ २५ ॥ नवस्वाहिवेण सहसा, रामस्स विणिम्मिया पुरी जेणं । तेणं सा रामपुरी, नाया पुहर्ड्र विक्खाया ॥ २६ ॥ तो भणइ गणाहिवर्ड्, सेणिय! निसुणेहि तत्थ सो विष्यो । स्रुग्गमे पयट्टो, दब्भयहत्थो अरण्णिम्म ॥ २० ॥ तेण भमन्तेण तिई, दिट्टा नयरी घरा-ऽऽवणसिमद्धा । उववण-तलाय-नण-धण-समाउला तुङ्गपायारा ॥ २८ ॥ तेण भमन्तेण तीई, दिट्टा नयरी घरा-ऽऽवणसिमद्धा । उववण-तलाय-नण-धण-समाउला तुङ्गपायारा ॥ २८ ॥ तेण भमन्तेण तीई, दिट्टा नयरी घरा-ऽऽवणसिमद्धा । उववण-तलाय-नण-धण-समाउला तुङ्गपायारा ॥ २८ ॥ ति होज्ञ मए सुमिणो १, दिट्टो माया व केणइ पउत्ता १ । पित्ताहियं व चक्खुं १, होज्ञ व मरणं समासन्नं १ ॥ ३० ॥ एयाणि य अन्नाणि य, परिचिन्तन्तेण महिल्या दिट्टा । भिणया य कस्स भद्दे १, एस पुरी देवनयिर व १ ॥ ३२ ॥ सा भणइ कि न याणसि १, एस पुरी भद्द ! पउमनाहस्स । सीया जस्स महिल्या, हवङ् य लच्छीहरो भाया ॥ ३२ ॥

इसी समय बादलोंकी गर्जनासे अत्यन्त शब्दायमान, चंचल बिजलीकी छटासे युक्त तथा मुसलधार वर्षासे जिसने रास्ता तोड़फोड़ दिया है ऐसा वर्षाकाल श्रा गया। (१८) उस समय सारा आकाश श्रन्धेरसे व्याप्त हो गया, सूर्यकी किरणों का प्रकाश अदृश्य हो गया और पृथ्वी बारिशके पानीसे ऐसी तो छा गई कि कृएँ और सरोवर भर गये। (१९) पानीसे भीने हुए वे सघन, बड़े और पत्तोंसे छाये हुए ऐसे एक विशाल बरगदके पेड़के पास आ पहुँचे। वह अत्यन्त रमणीय घरकी भाँति प्रतीत होता था। (२०) इभकर्ण नामका उस वृक्तका श्राधिपति देव अपने स्वामीके पास जाकर कहने लगा कि मेरी रच्चा करो। मैं घरमेंसे निकाल दिया गया हूँ। (२१) श्रवधिज्ञानसे जानकर कि वे तो हलधर और नारायण हैं, वह पूपण नामका देवोंका स्वामी वहाँ शीघगतिसे आया। (२२) उनके प्रभावसे तथा उनके प्रति प्रममाव होनेसे उसने वहाँ विशाल क्रिलेसे युक्त तथा जन, धन एवं रत्नोंसे समृद्ध एक नगरी बसाई। (२३) उसी नगरीमें सुखपूर्वक सोये हुए वे जब तरोताज़ा होकर प्रातर्गीतकी मंगलध्वित्से जगे तब उन्होंने एक भवन देखा और अपने शरीरको रूईके गहोंपर आराम करते पाया। (२४) महल, ऊँचे तोरण, हाथी, घोड़े, सामन्त और परिचनोंसे भरीपूरी तथा शरीरके लए आवश्यक उपकरणोंसे समृद्ध वह नगरी साचात् कुवेरकी नगरी जैसी मालूम होती थी। (२४) चूँकि रामके लिए यन्नाधिपने वह नगरी सहसा निर्मित की थी, इसलिए वह रामपुरीके नामसे पृथ्वीमें विख्यात हुई। (२६)

इसके पश्चात् गणाधिपति श्री गौतमस्वामीने कहा कि है श्रेणिक ! तुम सुनो । वहाँ जो ब्राह्मण (किपल ) था वह सूर्योदय होने पर हाथमें दर्भ लेकर जंगलमें गया। (२७) घूमते हुए उसने वहाँ घर एवं बाजारोंसे समृद्ध, उपवन, सरोवर, जन एवं धनसे व्याप्त तथा ऊँचे किलेसे युक्त नगरी देखी। (२८) उसे देखकर वह ब्राह्मण सोचने लगा कि किसीके पुण्यके फलस्वरूप क्या यह मनोरम नगरी स्वगंलोकमेंसे नीचे उतर आई है ? अथवा क्या में कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा ? अथवा किसीने इन्द्रजाल तो नहीं फैलाया ? अथवा मेरी आँखमें पीलिया तो नहीं हो गया ? अथवा मरण तो पासमें नहीं आया ? (२९-३०) जब वह ऐसे तथा इनके सदृश दूसरे विचार कर रहा था तब उसने एक खोको देखा। उससे पूछा कि भद्रे! देवनगरी जैसी यह किसकी नगरी है ? (३१) उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि सीता जिनकी पत्नी है और लक्ष्मण जिनका भाई है ऐसे रामचन्द्रजीकी यह नगरी है। (३२) है विप्त! दूसरी बात भी तुम सुनो। राम

अत्रं पि विष्प! निसुणसु, पउमो दबं निहिच्छियं देइ । तेण वि सा पिडभिणिया, कहेि ति द्रिसणोवायं ॥ ३३ ॥ सा निक्सणी सुनामा, भणइ य भो विष्प! सुणसु मह वयणं । साहेिम तं उवायं, जेण तुमं पेच्छसी पउमं ॥ ३४ ॥ गयवर-सीहमुहेिहं, वेयालिबहीसिएिह बहुएिहं । नयरी पॅ तिण्णि दारा, रिक्सिज्जन्ते य पुरिसेिहं ॥ ३५ ॥ पुबद्दारस्स बहिं, नं पेच्छिस धय-वडायकयसीहं । तं निणहरं महन्तं, नत्थ सुसाह परिवसन्ति ॥ ३६ ॥ नो कुणइ नमोक्कारं, अरहन्ताणं विसुद्धभावेणं । सो पिवसइ नििक्षणं, लहइ वहं नो उ विवरीओ ॥ ३७ ॥ नो पुण अणुबयधरो, निणधम्मुज्जयमणो सुसीलो य । सो पूइज्जइ पुरिसो, पउमेण अणेगदवेणं ॥ ३८ ॥ सुणिकण वयणमेयं, वश्चइ विष्पो थुइं पउज्जन्तो । संपत्तो निणभवणं, पणमइ य तिहं निणविरिन्दं ॥ ३९ ॥ तं पणिमिकण साह, पुच्छइ अरहन्तदेसियं धम्मं । समणो वि अपिरसेसं, साहेइ अणुबयामूलं ॥ ४० ॥ तं पणिमिकण साह, पुच्छइ अरहन्तदेसियं धम्मं । समणो वि अपिरसेसं, साहेइ अणुबयामूलं ॥ ४० ॥ तं सीकण दियवरो, धम्मं गेणहइ गिहत्थमणुचिण्णं । नाओ विसुद्धभावो, अणत्रदिद्दी परमनुद्दो ॥ ४१ ॥ असणाइएण भन्तं, लद्धं नह पाणियं च तिसिएणं । तह तुज्झ पसाएणं, साहव ! धम्मो मए लद्धो ॥ ४२ ॥ प्रमणकण समणं, पणिमय सबायरेण परिनुद्दो । परिओसन्निणयहियओ, निययघरं पिथओ विष्पो ॥ ४३ ॥ भणइ पिहुने किनलो, सुन्दिर ! साहेिम नं मए अर्ज । दिद्दं अदिद्वपुत्तं, सुयं च गुरुधम्मसबस्सं ॥ ४४ ॥ सिमहाहेउं संपत्थिएण, दिद्दा पुरी मए रण्णे । महिला य सुन्दरक्तं, नूणं सा देवया का वि ॥ ४५ ॥ परिपुच्छियाऍ सिद्दं, तीए मह एस विष्प ! रामपुरी । सावयनणस्स पउमो, देइ किलाणन्तयं दवं ॥ ४६ ॥ समणस्स सिन्नयासे, धम्मं सुणिकण सावओ नाओ । परिनुहो हं सुन्दिर !, दुछ्हलमो मए लद्धो ॥ ४७ ॥ समणस्स सिन्नयासे, धम्मं सुणिकण सावओ नाओ । परिनुहो हं सुन्दिर !, दुछ्हलमो मए लद्धो ॥ ४७ ॥

यथेच्छ द्रव्य देते हैं। इसपर उसने उस स्त्रीसे पूछा कि उनके दर्शनका उपाय कहो। (३३) उस सुनामा नामकी यिक्तणीने कहा कि, हे विप्र ! तुम मेरा कहना सुनो । मैं वह उपाय कहती हूँ जिससे तुम रामके दर्शन कर सको । (३४) इस नगरीके तीनों दरवाजोंकी रचा हाथी एवं सिंह जैसे मुखवाले तथा बेतालके समान भयंकर ऐसे बहुतसे पुरुष कर रहे हैं। (३५) पर्व द्वारके बाहर जो तुम देखते हो वह ध्वजा एवं पताकाश्रोंसे जिसकी शोभा को गई है ऐसा विशाल जिनमन्दिर है, जिसमें साधु रहते हैं। (३६) जो विशुद्ध भावके साथ श्ररिहन्तोंको वन्दन करता है वह नगरमें निर्विघ्न प्रवेश पाता है और जो इसके विपरीत आचरण करता है उसका वध होता है। (३७) और जो अणुब्रत धारण करनेवाला हो, जिनशोक्त धर्ममें जिसका मन उद्यत हो और जो सुशील हो उसका राम अनेक प्रकारके द्रव्य द्वारा सम्मान करते हैं। (३८) ऐसा कथन सुनकर वह ब्राह्मण स्तुति करता हुआ आगे बढ़ा और जिनमन्दिरके पास पहुँचकर उसने वहाँ जिनवरको प्रणाम किया। (३६) उन्हें वन्दन करके उसने वीतराग जिनके द्वारा उपदिष्ट धर्मके बारेमें पूछा। श्रमणने भी अणुन्नतमूलक समग्र धर्मका उपदेश दिया । (४०) उस उत्तम ब्राह्मणने उसे सुनकर गृहस्थोंके द्वारा आचरित धर्म अंगीकार किया । े अनन्यदृष्टि और अत्यन्त संतुष्ट वह इस प्रकार विशुद्ध भाववाला हुआ। (४१) हे मुनिवर! जैसे भुखेको खाना मिले और प्यासेको पानी मिले वैसे ही आपके अनुमहसे मैंने धर्म प्राप्त किया है। (४२) इस प्रकार कहकर तथा श्रमणको सम्पूर्ण आदरके साथ प्रणाम करके जिसके हृदयमें आनन्द उत्पन्न हुआ है ऐसे उस ब्राह्मणने घरकी श्रीर प्रस्थान किया। (४३) आनन्दमें आया हुआ कपिल कहने लगा कि, हे सुन्दरी ! पहले कभी न देखा हो ऐसा जो मैंने आज देखा है और महान् धर्मका जो सार-सर्वस्व मैंने सुना है वह मैं तुझे कहता हूँ। (४४) सिमधके लिए जाने पर मैंने अरण्यमें एक नगरी और सुन्दर शरीरवाली एक स्त्री देखी। वह स्त्री अवश्य ही कोई देवी होगी। (४४) पूछने पर उसने सुफे कहा कि, हे विप्र। यह रामपुरी है और इसमें श्रायक लोगोंको राम अनन्त द्रव्य देते हैं। (४६) एक श्रमणके पास धर्म सुनकर मैं श्रावक हो गया हूँ। हे सुन्दरी ! मैं परितुष्ट हूँ, क्योंकि सुश्किलसे प्राप्त होनेवाला धर्म मैंने पालिया है। (४७) उस सुशर्मा ब्राह्मणीने पतिसे कहा

१. सुजामा — प्रत्य०। २. सार्हू — प्रत्य०। ३. श्रु<sup>त्</sup>धतेन।

सा बम्भणी सुसम्मा, भणइ पइं जो तुमे मुणिसयासे । गहिओ जिणवरधम्मो, सो हु मए चेव पडिवन्नो ॥ ४८ ॥ सबायरेण सुन्दरि !. फासुयदाणं मुणीण दायबं । अरहन्तो सयकालं. नमंसियबो पयत्तेणं ॥ ४९ ॥ तो भुक्तिऊण सोक्लं, उत्तरकुरवाइभोगभूमीष्ठ । लभिहिसि परम्पराए, निद्याणमणुत्तरं ठाणं ॥ ५० ॥ सागारधम्मनिरओ. कविलो तं बैम्भणी भणइ एवं । पउमं पउमदलच्छी !, गन्तूण पुरिं च पेच्छामो ॥ ५१ ॥ दबेण विष्पमुकः, पुरिसं दारिइसागरे पडियं। उत्तारेइ निरुत्तं, रामो अणुकम्पमावन्नो॥ ५२॥ तो निगाओ घराओ, पुरओ काऊण बेंग्भणी विष्पो । कुसुमकरण्डयहत्थो, उच्चिलओ रामप्रिहत्तो ॥ ५३ ॥ सो तत्थ वचमाणो, पेच्छइ नागे फडाविसालिल्ले । वेयाले य बहुविहे, दाढाविगराल्बीहणए ॥ ५४ ॥ एयाणि य अन्नाणि य. रूवाणि बहुप्पयारघोराणि । कन्ताएँ समं विष्पो. घोसेइ महानमोकारं ॥ ५५ ॥ मोत्तूण लोगधम्मं, अहियं निणसासणुज्ञओ अहयं । नाओ नमो निणाणं, संपद्दऽतीए भविस्साणं ॥ ५६ ॥ पेंड्स पञ्चस पञ्चस भरहे एरवएस य तह विदेहेस । एएस य जायाणं, नमो जिणाणं जियभयाणं ॥ ५० ॥ निणधम्मनिच्छियमणो, एवं तु बिहीसियाउ वोलेउं । पत्तो रामपुरी सो, कन्तासिहओ मणभिरामं ॥ ५८ ॥ अन्भन्तरं पविद्वो, दावेन्तो महिलियाएँ भवणवरे । रायङ्गणं च पत्तो, आलोवइ लक्खणं विष्पो ॥ ५९ ॥ पेच्छन्तेण सुमरिओ, एसो सो रूव-कन्तिपडिपुण्णो । जो कडुय-कक्कसेहिं, तइया वयणेहि मे सत्तो ॥ ६० ॥ तस्स भएणं तुरिओ, मोत्तूणं बैम्भणी पलायन्तो । लच्छीहरेण दिद्दो, सिग्धं सद्दाविओ विप्पो ॥ ६१ ॥ वाहरिओ य नियत्तो, दर्हूणं दो वि ते महापुरिसे । सिर्धि करेइ कविलो, मुञ्जइ पुष्फञ्जली पुरओ ॥ ६२ ॥ पउमेण बम्भणो सो, भणिओ कत्तो सि आगओ तहयं ? । तो भणइ आगओ हं, अरुणग्गामाउ तह पासं ॥ ६३ ॥

कि मुनिके पाससे तुमने जो जिनवरका धर्म प्रहण किया है वह मैं भी अंगीकार करती हूँ। (४८) हे सुन्दरी ! सम्भूणे आदरके साथ मनिको प्राप्तक दान देना चाहिए और सावधान होकर सर्वदा अरिहन्तको नमस्कार करना चाहिए। (४९) ऐसा करनेसे उत्तरकुरु आदि भोगभूमियोंमें सुखका उपभोग करके कमशः उत्तम स्थान मोन्न तुम प्राप्त कर सकोगी। (५०) गृहस्थ धर्ममें तल्लीन कपिलने उस ब्राह्मणी (अपनी पत्री ) से ऐसा कहा कि, हे कमलात्ती ! उस नगरीमें जाकर हम रामके दर्शन करें। (५१) द्रव्यसे रहित और दारिद्रय-सागरमें पड़े हुए पुरुषको अनुकम्पायुक्त राम अवश्य पार छगाते हैं। (४२) तव बाह्मणीको आगे करके बाह्मण घरसे निकला श्रीर फुलोंकी डलिया हाथमें धारण करके रामपुरीकी ओर चला। (५३) वहाँ जाते हुए उसने विशाल फणवाले नाग और विकराल व भीषण दाँतवाले अनेक प्रकारके भूत-प्रेत देखे। (५४) ये श्रीर ऐसे ही दूसरे अनेक प्रकारके घोर रूप देखकर पत्नीके साथ वह बाह्मण महानमस्कार मंत्रका उच्चारण करने छगा। (४५) अहितकारी छोकधर्मका त्याग करके मैं जैनशासनमें उद्यमशील हुआ हूँ। वर्तमान, अतीत एवं भविष्यकालीन जिनोंको नमस्कार हो। (४६) पाँच भरतत्त्रेत्र, पाँच ऐरावत त्तेत्र और पाँच महाविदेहत्त्रे—इसमें होनेवाले भयविजयी जिनोंको सदा नमस्कार हो। (४७) इस प्रकार भयका निराकरण करके जिनधर्ममें निश्चय मनवाला वह पत्नीके साथ मनको श्रानंद देनेवाली रामपुरीमें पहेंचा । (५८) भीतर प्रवेश करके श्रीर अपनी पत्नीको उत्तम भवन दिखलाता हुआ वह ब्राह्मण राजाके प्रांगणमें आ पहुँचा और लक्ष्मणको देखा। (४९) देखते ही उसे याद हो आया कि रूप एवं कान्तिसे परिपूर्ण यह तो वही है जिसको मैंने उस समय कडुए और कठोर वचनोंसे बुरा भला कहा था। (६०) उसके भयसे ब्राह्मणीको छोड़कर जल्दी-जल्दी भागते हुए उस ब्राह्मणको लक्ष्मणने देखा और शीघ्र ही उसे बुलाया। (६१) बुलानेपर वह लौटा। दोनों महापुरुषोंको देखकर कपिलने आशीर्वाद दिया और उनके सम्मुख पुष्पाञ्जलि अर्पित की। (६२) रामने उस श्राह्मणसे पूछा कि तुम कहाँ से आये हो ? तब उसने कहा कि अरुणप्रामसे मैं आपके पास आया हूँ। (६३) मेरा नाम कपिल है और यह सुशर्मा मेरी गृहिश्वी है ।

१-२. बंभणि--प्रत्य॰ । ३. पंचस भरहेस सया एरवएस य तहा विदेहेसु--मु॰ । ४. रामपुरि--प्रत्य॰ । ५. बंभणि -- प्रत्य॰ ।

किविलो नामेणाहं, हवइ सुसम्मा य गेहिणी एसा। तइया मए न नाओ, पच्छन्नमहेसरो सि तुमं ॥ ६४ ॥ जइ वि य सयं निरन्दो, परिवसयगओ हवेज एगागी। तह वि य परिहवठाणं, पावइ लोए ठिई एसा ॥ ६५ ॥ जस्सऽयो तस्स सुहं, जस्सऽयो पण्डिओ य सो लोए। जस्सऽयो सो गुरुओ, अत्थिवहूणो य लहुओ उ ॥ ६६ ॥ तस्स महत्थो य जसो, धम्मो वि य तस्स होइ साहीणो। धम्मो वि सो समत्थो, जस्स अहिंसा समुदिष्टा ॥ ६० ॥ अहवा किं न सुयं ते?, सणंकुमारो समन्तभरहवई । रूवस्स दिसणहे, जस्स सुरा आगया इहइं ॥ ६८ ॥ संवेगजिणयकरुणो, पवज्ञं गेण्हिउं परिभमन्तो । भिक्तं च अलभमाणो, विजयपुरं पाविओ कमसो ॥ ६९ ॥ पडिलाहिओ महप्पा, कयाइ दारिइसमिभभूयाए । पडिया य रयणवृद्धी, गन्धोदय-पुष्फवरिसं च ॥ ७० ॥ एवंविहा वि समणा, सुर-नरमहिय-ऽच्चिया दढचरिता । परिवसयं विहरन्ता, परिभ्या दुहलोएणं ॥ ७१ ॥ फरुसाणि अणिद्वाणि य, जं भणिया राग-दोस-मृदेणं । तं त्साह अविणयं मे, जो तुम्ह पह् ! कओ तइया ॥ ७२ ॥ कविलं एव रुयन्तं, संथावइ राघवो महुरभासो । सीया वि सुसम्मं संभमेण परिनिबुई कुणइ ॥ ७३ ॥ कुमाविओ विचित्तं, आहारं मृसिओ य रयणेहिं । दिन्नं च धणं बहुयं, ताहे गेहं गओ विष्पो ॥ ७५ ॥ अजम्मधणविहीणो, पत्तो जणविम्हयं महाभोगं । तह वि य न करेइ धिइं, सम्माणपराहयसरीरो ॥ ७६ ॥ पुबं विहडिय-पडियं, मज्झ घरं आसि विभवपरिहीणं । रामस्स पसाएणं, जायं धण-रयणपरिपुण्णं ॥ ७७ ॥ हा! कट्ठं सप्पुरिसा, जं मे निक्निच्छया अलज्ञेणं । तं मे दहइ सरीरं, सक्षं च अविद्धं हियए ॥ ७८ ॥ हा! कट्ठं सप्पुरिसा, जं मे निक्निच्छया अलज्ञेणं । तं मे दहइ सरीरं, सक्षं च अविद्धं हियए ॥ ७८ ॥

उस समय मैं न जान सका कि आप प्रच्छन्न ईश्वर हैं। (६४) स्वयं राजा होनेपर भी यदि वह अकेला दूसरे देशमें जाता है तो वह अपमानित होता है। लोकमें ऐसी ही स्थिति है। (६५) जिसके पास पैसा है उसके पास सुख है, जिसके पास पैसा है वही लोकमें पण्डित है, जिसके पास पैसा है वही महान है और जो बिना पैसेका है वह तुच्छ है। (६६) जिसके पास धन है वह महान यशस्वी होता है तथा धर्म भी उसके अधीन होता है। जिस धर्ममें अहिंसाका उपदेश दिया गया है वह धर्म भी पैसावाला ही करनेमें समर्थ होता है। (६७) अथवा क्या आपने नहीं सुना कि जिसके रूपके दर्शनके लिए देव भी यहाँ आते थे वह समस्त भरतत्तेत्रका स्वामी सन्दक्षमार चकवर्ती वैराग्यके कारण करुणाभाव उत्पन्न होनेपर दीन्ना अंगीकार करके क्रमशः विहार करता हुआ भिज्ञा न मिलनेपर विजयपुरमें आया था। (६८-६९) दारिद्रथसे तिरस्कृत किसी स्त्रीने एस महात्माको भिचा दी। फलतः रत्नोंकी वृष्टि तथा सुगन्धित जल एवं पुष्पोंकी वर्षी हुई थी। (७०) देव एवं मनुष्यों द्वारा सत्कृत और सम्मानित तथा दृढ़ चरित्रवाले ऐसे श्रमण भी दूसरे देशमें विहार करनेपर दुष्ट लोगों द्वारा अपमानित होते हैं। (७१) हे प्रभा ! राग एवं द्वेषसे मृद् मैंने जो कठोर श्रीर श्रनिष्ट वचन कहकर आपका उस समय अविनय किया था उसे न्नमा करें। (७२) इस प्रकार रोते हुए कपिलको मधुरभाषी रामने आश्वासन दिया। सीताने भी धुशर्माको जल्दी ही शान्त किया। (७३) तय साधर्मिक मानकर पत्नीके साथ कपिलको रामकी आज्ञासे सोनेके कलशों द्वारा परिचारकोंने नहलाया। (७४) उसे अनेक प्रकारका भोजन खिलाया गया, रत्नोंसे अलंकृत किया गया तथा बहुत धन दिया गया। बादमें वह ब्राह्मण घर छौट श्राया। (७५) जन्मसे ही उस धनविहीनने लोगोंको विस्मित करे इतना भारी ऐश्वर्य प्राप्त किया था, तो भी सम्मानसे संकोच अनुभव करनेवाला वह अभिमानी नहीं था। (७६) वह सोचता था कि पहले मेरा घर अस्तव्यस्त, गिरा हुआ और वैभवशून्य था, किन्तु रामके अनुप्रहसे श्रव धन एवं रत्नोंसे भर गया है। (७०) दु:ख है कि निर्रुज मैंने सत्पुरुषोंकी जो भत्सेना को थी वह मेरे शरीरको जला रही है और हृदयमें शल्यकी भाँ ति चुभ रही है। (७८) अठारह-

१. सम्माणसराहय - प्रत्य । २. निब्भित्यया सक्वजेणं-प्रत्य ।।

अद्वारस य सहस्सा, घेणूणं तं च गेहिणो<sup>ी</sup> मोत्तुं । नैन्दजइस्स सयासे, कविलो दिक्खं समणुपत्तो ॥ ७९ ॥ बारसिवहं तवं सो, कुणमाणो मारुओ ब नोसङ्गो । विहरइ मुणी महण्या, गामा-ऽऽगरमण्डियं वसुहं ॥ ८० ॥ जो कविलस्स इमं तु पयत्थं, एकमणो निसुणेइ मणुस्सो । सो उववाससहस्सविहायं, भुज्जद्द दिवसुहं विमल्ङ्गो ॥ ८१ ॥

॥ इय पउमचरिए कविलोवक्खाणं नाम पञ्चतीसइमो उद्देसश्रो समत्तो॥

## ३६. वणमालापवं

तत्तो कमेण ताणं, तत्थऽच्छन्ताण पाउसो कालो । अहिलिङ्घओ सुहेणं, ताव य सरओ समणुपत्तो ॥ १ ॥ भणइ तओ नक्खवई, पउमं पत्थाणववसिउच्छाहं । नो कोइ अविणओ मे, सो देव तुमे खमेयबो ॥ २ ॥ एव भणिओ पउत्तो, पउमो नक्खाहिवं महुरभासी । अम्हाण वि दुच्चिरियं, खमाहि सबं निरवसेसं ॥ ३ ॥ अहिययरं पित्तुहो, इमेहि वयणेहि रामदेवस्स । चलणेसु पणिमऊणं, हारं च सयंपमं देइ ॥ ४ ॥ मिणकुण्डलं च दिवं, देवो उवणेइ लच्छिनिलयस्स । सीयाएँ सुकल्लाणं तुहो चूडामिणं देई ॥ ५ ॥ वीणा य इच्छियसरा, दाऊणं ताण उस्सुगमणेणं । मायाविणिम्मया सा, अवहरिया तक्खणं नयरी ॥ ६ ॥ तत्तो विणिग्गया ते, वच्चिन्त फलासिणो नहिच्छाए । रण्णं वइक्रमेउं, विनयपुरं चेव संपत्ता ॥ ७ ॥ अत्थिमए दिवसयरे, नाए तमसाउले दिसायके । नयरस्स समङभासे, अविष्टिया उत्तरवरेणं ॥ ८ ॥

लाख गायों तथा पत्नीका परित्याग करके नन्दपित मुनिके पास कपिलने दीचा अंगीकार की। (७६) पवनकी तरह निःसंग वह महात्मा मुनि बारह प्रकारका तप करता हुन्ना प्राम एवं नगरोंसे मण्डित वसुधामें विहार करने लगा। (५०) जो मनुष्य किपलका यह प्रशस्त आख्यान ध्यान लगाकर सुनेगा वह विमल शरीरवाला होकर एक हज़ार उपवाससे मिलनेवाले दिव्य सखका उपभोग करेगा। (५१)

॥ पद्मचरितमे कपिल-उपाल्यान नामक पैंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥

#### ३६. वनमाला

तब वहाँ रहते हुए उनका वर्षाकाल क्रमशः सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। उसके पश्चात् शरकाल आया। (१) उस समय यत्तपतिने प्रश्यानके लिए प्रयत्न करनेवाले रामसे कहा कि, हे देव ! यदि कोई मेरा अविनय हुआ हो तो उसे आप तमा करें। (२) इस प्रकार कहे गये रामने मधुरभाषी यत्ताधिपतिने कहा कि हमारा भी सारा दुर्धारत तुम पूर्णतः तमा करो। (३) इन वचनोंसे बहुत अधिक प्रसन्न यत्ताधिपतिने रामदेवके चरणोंमें प्रणाम करके स्वयंप्रभ नामका हार दिया। (४) देव लक्ष्मणके लिए दिव्य मणिकुण्डल लाया और तुष्ट उसने सीताको कल्याणकारी चूड़ामणि रत्न दिया। (४) इच्छित स्वरवाली वीणा उन्हें देकर उत्कंठित मनवाले उसने मायासे विनिर्मित उस नगरीका उसी त्रण संवरण किया। (६) वहाँसे निकले हुए वे फल भन्नण करते हुए इच्छानुसार विचरण करनेलगे और श्ररण्यको पारकर विजयपुरके पास आ पहुँचे। (७) सूर्यके छिपनेपर और सभी दिशाओं के अंधकारसे छानेपर एक अति सुन्दर नगरके समीप वे ठहरे। (८)

१. गेहिणि—प्रत्यः । २. नन्दवइस्स—मुः । ३. अह लंघओ—प्रत्यः ।

तम्मि परे नरवसभो, महीहरो नाम निग्गयपयावो । महिला से इन्दाणी, ध्रया वि य तस्स वणमाला ॥ ९ ॥ बारुत्तणमाईए, सा कण्णा रुक्सणाणुगुणरत्ता । दिज्जन्ती वि हु नेच्छइ, अत्रं पुरिसं सुरूवं पि ॥ १० ॥ पबइयम्मि दसरहे, विणिग्गए राम-लक्सणे सोउं। पुहईधरो विसण्णो, दृहियाएँ वरं विचिन्तेइ ॥ ११ ॥ मुणिओ य इन्दनयरे, नरिन्दवसहस्स बालमित्तस्स । पुत्तो सुन्दररूवो, निरूविया तस्स सा कन्ना ॥ १२ ॥ तं वित्तन्तं नाऊण, बालिया लग्सणं अणुसरन्ती । भणइ य मरणं पि वरं, न य मे कज्जं त अन्नेणं ॥ १३ ॥ अन्नस्स दिज्जमाणी, काऊणं मरणनिच्छयं हिययं । गन्तूण भणइ पियरं, करेमि वणदेवयापूर्य ॥ १४ ॥ अणुमन्निया य तेणं. 'पोसहियानिग्गया सह जणेणं । रयणिसमयिम्म पत्ता, जल्युहेसं ठिया ते उ ॥ १५ ॥ वणदेवयाएँ पूर्यं. काऊणं जणवए पसुत्तिमा । सिबिराउ विणिग्गन्तुं, तं चिय वडपायवं पत्ता ॥ १६ ॥ एकदेसम्मि ठिया, तिम्म य वडपायवे अइमहन्ते । लच्छीहरेण दिद्वा, इमाणि वयणाणि जंपन्ती ॥ १७ ॥ जा एत्थ तरुनिवासी, सुणेउ वणदेवया इमं वयणं । रुच्छीहरस्त गन्तुं, कहेज्ज मह मरणसंबन्धं ॥ १८ ॥ जह तुज्झ विओगेणं. वणमाला दुक्लिया अणन्नमणा । उँछम्बिऊण कण्ठं, कालगया रण्णमज्झम्म ॥ १९ ॥ भणिकण वयणमेयं, वत्थमयं पासयं करिय कण्ठे । साहाएँ बन्धमाणी, गन्तुं सोमित्तिणा गहिया ॥ २०॥ अवगृहिज्या जंपइ, अहयं सो लक्खणो विसालच्छी । समिदद्वीएँ पलोयसु, अधिइं सोगं च मोत्तूणं ॥ २१ ॥ सो लक्खणेण पासो, कण्ठाओ फेडिओ तुरन्तेणं। आसासिया य बाला, धणियं वयणामएणं तु ॥ २२ ॥ सुन्दररूवेण तओ. मुणेइ सा लम्खणं सुविम्हइया । कि वणदेवीएँ इमी, तुट्टाएँ कओ पसाओ मे १ ॥ २३ ॥ तो लक्क्लोण नीया. वणमाला राघवस्स पाम्ले । पणमइ कयञ्जलिउडा. सीयासहियं पउमनाहं ॥ २४ ॥

**इस नगरमें बाहर फैला हुआ प्रतापवाला महीधर नामका राजा था।** उसकी स्त्री इन्द्राणी तथा पुत्री वनमाला थी। (९) बचपनसे ही वह कन्या लक्ष्मणके गुणोंमें अनुरक्त थी। दिये जानेपर भी दूसरे सुन्दर पुरुषको वह नहीं चाहती थी। (१०) दशरथकी प्रव्रज्या तथा राम-उक्ष्मणके बहिर्गमनके बारेमें सुनकर विषण्ण राजा पुत्रीके लिए वरकी चिन्ता करने लगा। (११) इन्द्रनगरमें राजाओं में वृषभके समान उत्तम बालिमित्रका सुन्दर रूपवाला एक पुत्र है ऐसा जानकर उसके पास उस कन्याका उसने जिक किया। (१२) उस वृत्तान्तको जानकर छदमणका स्मरण करती हुई वह कन्या कहने लगी कि मर जाना अच्छा है, पर दूसरे पुरुषसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। (१३) दूसरेको दी जानेवाली उसने हृदयमें मरणका निश्चय किया और पितासे जाकर कहा कि मैं वनदेवताकी पूजा करना चाहती हूँ। (१४) बन्धनमें पड़ी हुई वह उससे अनुमति प्राप्तकर सखीजन के साथ निकली और जिस प्रदेशमें वे राम श्रादि ठहरे थे वहाँ रात्रिके समय जा पहुँची। (१५) वनदेवताकी पूजा करके जनपद जब सोया हुआ था तब शिबिरसे निकलकर वह उसी बरगदके पेड़के पास गई। (१६) उस विशाल बरगदके पेड़के एक भागमें स्थित वह लक्ष्मणके द्वारा ऐसे वचन कहती हुई सुनी गई कि यहाँ पेड़पर रहनेवाले जो वनदेवता हो वह मेरा यह कथन सुने। वह लक्ष्मणके पास जाकर मेरे मरणका बचान्त कहे कि दूसरे किसीमें मन न लगानेवाली दुःखित वनमाला तुम्हारे वियोगसे गलेमें फाँसी लगाकर जंगलमें मर गई। (१७-९) ऐसा वचन कहकर और गलेमें वसका फँदा डालकर शास्त्रासे बाँधती हुई उसे लक्ष्मणने जाकर पकड़ लिया और उसे आद्धिंगन करके कहा कि, हे विशालाची ! मैं वह लक्ष्मण हूँ। अधिक शोकका त्याग करके समदृष्टिसे देखो। (२८-१) लक्ष्मणने शीघ ही गळेसे वह पाश दूर किया और वचनामृतसे उस कत्याको खूव आधासन दिया। (२२) तब अत्यन्त विस्मित उसने सुन्दर रूपके कारण छक्ष्मणको पहचान लिया। वह सोचने लगी कि क्या तुष्ट वनदेवीने सुभापर यह अनुप्रह किया है ? (२३) इसके पश्चात छक्ष्मण वनमालाको राघवके चरणोंके पास छे गया। हाथ जोड़कर उसने सीता सहित रामको प्रणाम किया। (२४) अपने जैसी दूसरी स्त्रीको देखकर सीताने हँसकर छक्ष्मणसे कहा कि कुमार! चन्द्रके

१. निगाहिया निगाया—प्रत्य । २. उन्बन्धिङ ग—प्रत्य ।

दहुण अप्पनीयं, विहसन्ती रुक्खणं भणइ सीया । किं चन्देण समाणं, कुमार ! जिंगओ य समवाओ ! ॥ २५ ॥ कह जाणिस वहदेही!, भणिया रामेण जंपई सीया । चेट्टाऍ नविर सामिय! अहयं जाणामि निसुणेहि ॥ २६ ॥ जोण्हाएँ समं चन्दो, जिम्म य वेलाएँ उगाओ गयणे । तबेलिमिह पत्तो, सहिओ बालाएँ सोमित्ती ॥ २७ ॥ जह आणवेसि भद्दे!, एव इमं जंपिकण सोमित्ती। वणमालाए सहिओ, उवविद्रो सिन्नगासिम्म ॥ २८॥ ते तत्थ समुह्मवं, वणमालासंसियं पकुबन्ता । अच्छन्ति सुरसरिच्छा, नग्गोहदमस्स हेट्रिम्म ॥ २९ ॥ ताव य वणमालाए, सहीओ निद्दक्खए विउद्धाओ । दृहूण ताऍ सयणं, सुत्रं ताहे गवेसन्ति ॥ ३०॥ सद्देण ताण सुहडा, समुद्विया विविहपहरणविहत्था। पायालवलसमग्गा, ते वि गवेसन्ति वणमालं ॥ ३१॥ दिद्वा य भमन्तेहिं, वणमाला राम-लक्क्लणा य तहिं। परिमुणियकारणेहिं, नरेहि सिद्वा महिहरस्स ॥ ३२ ॥ दिद्वा नरवइ विद्धी, तुह सामिय ! सयलबन्धुसहियस्स । इह लक्खणो य रामो, समागया पुरिसमीवम्मि ॥ ३३ ॥ सा तुज्झ सामि! दहिया, वणमाला अप्पयं विवायन्ती । रुद्धा य लक्खणेणं, सा च तिहं अच्छई बाला ॥ ३४ ॥ सुणिकण वयणमेयं, ताण धणं देइ नरवई तुहो । चिन्तेइ य दुहियाए, जं इद्दसमागमो जाओ ॥ ३५ ॥ सबाण वि जीवाणं, इह इद्वसमागमो सहावेइ । जो पुण हवेज सहसा, सो सुरलोगं विसेसेइ ॥ ३६ ॥ एवं महीहरनिवो, भज्जाए परिजणेण समसहिओ। गन्तूण रामदेवं, अवगूहइ स्वस्वणसमग्गं॥ ३७॥ सीया य समालता, कुसलं परिपुच्छिया सरीराइ । तत्थेव ण्हाण-भोयण-आभरणविही कया ताणं ॥ ३८ ॥ पडुपडह-त्रसदो, महसवो कारिओ नरवईणं। नचन्तवरविरुासिणि-जणेण बहुमङ्गरुडोवो॥ ३९॥ कुङ्कुमकयङ्गरागा, सीयासहिया रहेसु आरूढा। नयरं महीहरेणं, पवेसिया जण-धणाइण्णं॥ ४०॥

साथ कैसा सम्बन्ध हुआ है! (२५) वैदेही ! तुम कैसे जानती हो ?— इस तरह रामके द्वारा पूछी गई सीताने कहा कि, हे स्वामी ! केवल चेष्टासे ही मैं जानती हूँ। आप सुनें। (२६) जिस समय आकाशमें ज्योत्स्नाके साथ चन्द्रमाका उदय हुआ उसी समय कन्याके साथ जक्ष्मण यहाँ आये। (२७) हे भद्रे! जैसी आज्ञा— इस प्रकार उसे कहकर बनमालाके साथ लक्ष्मण पासमें आकर बैठा। (२८) बनमालाके लिए अभिलिपत बार्तालाप करते हुए देवसहश वे उस बरगदके पेड़के नीचे बैठे रहे। (२९)

उस समय निद्रा पूर्ण होनेपर वनमालाकी जागृत सिखयाँ उसकी शैया खाली देखकर उसे खोजने लगीं। (३०) उनकी आवाजसे सुभट भी जग गये। हाथमें विविध शस्त्र धारण किये हुए वे भी पैदल सेनाके साथ वनमालाको खोजने लगे। (३१) घूमते हुए उन्होंने वनमाला तथा राम-लक्ष्मणको वहाँ देखा। कारण सुनकर लोगोंने राजासे कहा कि, हे राजन ! भाग्यसे आपकी सब बन्धुजनोंके साथ वृद्धि हो। हे स्वामी ! यहाँ नगरके समीप ही राम एवं लक्ष्मण पधारे हैं। (३२-३) हे स्वामी ! अपने आपकी हत्या करनेवाली आपकी पुत्री वनमालाको लक्ष्मणने रोका है। वह बाला वहाँ बैठी हुई है। (३४) यह कथन सुनकर सन्तुष्ट राजाने उन्हें धन दिया।

वह सोचने लगा कि लड़कीको इष्टका समागम हुआ है। (३५) इस संसारमें सभी जीवोंको इष्टकी प्राप्ति सुख देती है और यदि वह अचानक हो तो स्वगंसे भी विशेष होती है। (३६) ऐसा सोचकर भार्या एवं परिजनके साथ जाकर राजाने लक्ष्मणके साथ रामका आर्तिगन किया। (३७) शरीर आदिका कुशल पूलकर सीताके साथ भी बातचीत की। वहीं पर उनकी स्नान, भोजन एवं आभरण विधि की गई (३८) दुन्दुभि एवं वाशोंकी सुन्दर ध्वनिसे युक्त और नृत्य करती हुई सुन्दर वारांगनाओंके कारण अनेक मंगलाचारोंके आटोपसे सम्पन्न ऐसा बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। (३९) इंकुमके अंगरागवाले तथा रथोंमें सीताके साथ आरुद्ध उनका राजाने जन एवं धनसे आकीण नगरमें प्रवेश कराया। (४०)

ते तम्मि य विजयपुरे, भुञ्जन्ता उत्तमं विसयसोक्लं । अच्छन्ति जहिच्छाए, दसरहपुत्ता गुणमहन्ता ॥ ४१ ॥ एवं तु पुण्णेण समज्जिएणं, अन्नन्नदेसेसु वि संचरन्ता । पावन्ति सम्माण परं मणुस्ता, तम्हा खु धम्मं विमलं करेह ॥४२॥

॥ इय परमचरिए वणमालानामं छत्तीसइमं पन्वं समत्तं॥

### ३७. अइवीरियनिक्खमणपव्वं

अह अन्नया सहाए, राहव-रुच्छीहराण पश्चक्लं । तुरियं च लेहवाहो, समागओ महिहरं नमइ ॥ १ ॥ लेहं समिष्पऊणं, सो चेव य आसणे सुहिनिविद्वो । नरवइदिन्नाएसो, वायइ सेणावई लेहं ॥ २ ॥ अत्थि सिरीअइविरिओ, नन्दावत्ते पुरे महाराया । पणउत्तमङ्गनरवइ-मउडतडोहट्टचरुणजुओ ॥ ३ ॥ भरहेण सह विरोहो, महीहरं आणवेइ विजयपुरे । अइविरियमहाराया, कुसलेणाऽऽभासणं कुणइ ॥ ४ ॥ जे केइह सामन्ता, सबे वि समागया मह समीवं । चउरङ्गचरुसमग्गा, वट्टिन्त अणारिया य वसे ॥ ५ ॥ अञ्जणिगिरिसिरिसाणं, मत्ताण गयाण अट्टिह सप्हिं । तिहि तुरयसहस्सेहिं, समागओ विजयसद्दूलो ॥ ६ ॥ करुहो केसिरिसिहिओ, महाधओ तह रणिम माईया । अङ्गाहिवइनिरिन्दो, सप्हि छिह मत्तहस्थीणं ॥ ७ ॥ तुरयाण सहस्सेहिं, सत्तिह एए लहुं समणुपत्ता । पञ्चालवई पत्थो, समागओ किरिसहस्सेणं ॥ ८ ॥ पुण्डपुरसामिओ वि य, समागओ साहणेणं बहुएणं । पत्तो य मगहराया, अट्टिह दन्तीसहस्सेहिं ॥ ९ ॥ बज्जहरो य सुकेसो, मुणिभद्दो तह सुभइनामो य । नन्दणमाई एए, जउणाहिवई समणुपत्ता ॥ १० ॥

# ३७. अतिवीर्यका निष्क्रमण

एक दिन सभामें राम एवं छक्ष्मणके समन्न ही एक पत्रवाहक जल्दी जल्दी आया। उसने राजाको प्रणाम किया। (१) आसनपर श्रारामसे बैठनेपर उसने पत्र दिया। राजाके द्वारा आदेश दिये गये सेनापितने वह पत्र पद्वा। (२) प्रणत राजाओं के सिरपर धारण किये हुए मुकुटों के प्रान्त भागसे जिसके दोनों चरण छुये जाते हैं ऐसे श्री श्रातिवीय नामके महाराजा नन्दावर्त नगरमें हैं। (३) उनका भरतके साथ विरोध हुआ है, अतः विजयपुरमें राजाको आज्ञा देते हैं। अतिवीय महाराजाने कुशलपूर्वक कहा है कि जो कोई सामन्त हैं वे सब चतुरंग सेनाके साथ मेरे पास आ गये हैं। अनार्य भो मेरे बसमें हैं। (४-५) अंजनगिरिके समान आठ सौ मत्त हाथी तथा तीन हजार घोड़ोंके साथ विजयशार्दू छ आया है। (६) सिंहके साथ तथा युद्धमें छड़नेवाला अंगाधिपति राजा महाधन छः सौ मत्त हाथियोंके साथ आया है। (७) पांचालपति पार्थ सात हजार घोड़े और एक हजार हाथीके साथ शीघ ही उपस्थित हुआ है। (८) पुण्ड्रपुरका स्वामी भी बहुत-सी सेनाके साथ आया है। मगधराज भी आठ हजार हाथियों के साथ आया है। (९) वज्रधर, सुकेश, मुनिभद्र, सुभद्र तथा नन्दन आदि यमुनाधिपति आये हैं। (१०) अनिवारितवीर्य, केसरिवीर्य तथा सिंहरथ छादि मेरे मामे भी सेनाके

उत्तम विषम सुखका यथेच्छ उपभोग करते हुए गुणोंसे महान् ऐसे वे दशरथपुत्र उस विजयपुरमें ठहरे। (४१) इस प्रकार अर्जित पुण्यके कारण भिन्न-भिन्न देशोंमें भ्रमण करते हुए मनुष्य उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त करते हैं, अतः विमल धर्मका अवश्य भाचरण करो। (४२)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें वनमाला नामका छत्तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

अणिवारियविरिओ वि य. केसरिविरिओ य सीहरहमाई । एए साहणसहिया, समागया निययमाउलगा ॥ ११ ॥ बसुसामि मारिदत्तो, अम्बद्दो पोट्टिलो य सोवीरो । मन्दरमाई एए, समागया तिवबल्रसहिया ॥ १२ ॥ एए अन्ने य बहू, दससु य अक्स्वोहिणीसु परिपुण्णा । सिग्छं च समणुपत्ता, तियसा विय भोगदुङ्खल्या ॥ १३ ॥ एएस परिमिओ हं. भरहं इच्छामि रणमुहे जेउं। महिहर ! लेहदरिसणे, आगन्तवं तए सिग्धं ॥ १४ ॥ परिवाहयम्मि लेहे, जाव चिय महिहरों न उछवह । ताव चिय तं पुरिसं, वयणमिणं लक्खणो भणह ॥ १५ ॥ अइविरियस्स किमत्थं, भरहस्स य जेण विग्गहो जाओ । एयं साहेहि फुडं, भद्द ! महं कोउगं परमं ॥ १६ ॥ एवं च भणियमेते, वाउगई साहिउं अह पवत्तो । मह सामिएण दओ, विसिज्जओ भरहरायस्स ॥ १७ ॥ अह सो सुबुद्धिनामो, भरहं गन्तूण भणइ वयणाइं । अइविरिएण सुणिज्ज उ. दुओ हं पेसिओ तुज्झ ॥ १८ ॥ सो आणवेइ देवो, भरह! तुमं मज्झ कुणसु भिचतं । अहवा पुरि अओज्झं, मोत्तुणं वचसु विदेसं ॥ १९ ॥ सुणिकण वयणमेयं, सत्तुम्घो रोसपूरियामरिसो । अह उद्विओ तुरन्तो, जंपन्तो फरुसवयणाई ॥ २० ॥ न य तस्स भरहसामी, कुणई भिचत्तणं कुपुरिसस्स । किं केसरि भयभीओ, वच्चइ पासं सियालस्स ? ॥ २१ ॥ अहवा तस्साऽऽसन्नं. मरणं जेणेरिसाइं भासेइ। पित्तजरेण व गहिओ. अणप्पवसगो ध्रवं जाओ ॥ २२ ॥ दुएण वि पडिभणिओ, किं गज्जिस एत्थ अत्तणो गेहे ?। जाव चिय अइविरियं, न पेच्छसी रणमुहे रुद्रं ॥ २३ ॥ एवं च भणियमेत्ते, घेत्तं चलणेसु कांब्रुओ दुओ । सुहंडेसु नयरमज्झे, नीओ चिय हम्ममाणो सो ॥ २४ ॥ सो तेहि विमाणेउं, मुक्को रयरेणुधूलियसरीरो । गन्तूण सबमेयं, कहेइ नियगस्स सामिस्स ॥ २५ ॥ महया बलेण भरहो. विणिग्गओ तक्खणं पुरवरीओ । अइविरियस्स अभिमुहो. रंगरसकण्डं च वहमाणो ॥२६॥

नगरीमेंसे निकल पढ़ा। (२६) यह सुनकर मिथिलाका राजा सेनाके साथ आ पहुँचा। सिंहोदर आदि सुभट भरतके पास

साथ उपस्थित हुए हैं। (११) वसुस्वामी, मारिद्त्त, अम्बष्ठ, पोट्टिल, सौवीर तथा मन्दर श्रादि भी बड़ी सेना के साथ आये हैं। (१२) देवोंकी भौति भोगोंमें आसक्त ऐसे अन्य बहुतसे दस अज्ञौहिणी सेनाको परिपूर्ण करनेवाले राजा शीघ्र ही आ पहुँचे हैं। (१३) इनसे घिरा हुआ मैं युद्धभूमिमें भरतको जीतना चाहता हूँ, अतः हे राजन्! पत्र देखते ही तुम्हें शीघ्र आना चाहिये। (१४)

पत्र पढ़नेके बाद अभी राजा नहीं बोलता है तबतक तो छहमणने उस पुरुषको यह वचन कहा कि, हे भद्र! अतिवीर्यका भरतके साथ किसलिए विग्रह हुआ, यह तुम रपष्ट रूपसे कहो। मुझे बड़ा छुत्हुछ हो रहा है। (१६) ऐसा कहने पर वायुगित कहने छगा कि मेरे स्वामीने भरतराजके पास दूत भेजा था। (१७) मुबुद्धि नामके उस दूतने भरतके पास जाकर जो वचन कहे वे आप मुनें। श्रितिवीर्यने मुक्त दूतको आपके पास भेजा है। (१८) उस देव अतिवीर्यने आज्ञा दी है कि, भरत! तुम मेरी नौकरी करो अथवा अयोध्या नगरीका पित्याग करके विदेशमें चले जाओ। (१९) यह वचन मुनकर गुस्सेसे भरा हुआ शत्रुघ्न कठोर वचन कहता हुआ एकदम उठ खड़ा हुआ। (२०) भरत स्वामी उस छुपुरुषको नौकरी नहीं बजाएँगे। क्या भयसे डरकर सिंह श्रुगालके पास जाता है १ (२१) अथवा जिसने ऐसा कहा है उसका मरण समीप है। अवश्य ही वह पित्तज्वरसे गृहीत व्यक्तिकी भाँति भूताविष्ट हो गया है। (२२) दूतने भी जवाब दिया कि जबतक रुष्ट अतिवीर्यको युद्धभूमिमें नहीं देखते तभी तक तुम यहाँ अपने घरमें क्यों गरजते हो १ (२३) इस प्रकार कहनेपर पैरोंको पकड़कर बाहर निकाल दिया गया और सुभटों द्वारा मारा जाता वह नगरके बीचमें लाया गया। (२४) धूलकी रजसे धूसरित शरीरवाले उसका अपमान करके उसे उन्होंने छोड़ दिया। जा करके अपने स्वामीसे उसने यह सब कुछ कहा। (२५) युद्धके रसकी खुजली धारण करनेवाला भरत बड़े भारी सैन्यके साथ अतिवीर्यका सामना करनेके लिए उसी समय

परिमिओ परिवृत्त इत्यर्थः ।
 रणकण्डुं चेव बहुमाणो—मु॰ ।

आये। (२७) अपमानित दूतके कारण कुद्ध अतिवीर्थ राजा भी भरतका सामना करनेके छिए अपने नगरमेंसे निकछा। (२८)। 'जल्दी ही आता हं'—ऐसा कहकर उसने पत्रवाहकको बिदा किया।

एवं कयसामत्था, रयणी गमिऊण तत्थ पडिबुद्धा । गन्तूण जिणहरं ते पयओ वन्दन्ति परिंतुद्धा ॥ ४२ ॥ जाव जिणवन्दणं ते. कुणन्ति तावाऽऽगया भवणपाली । दिद्धा असिवरहत्था. देवी दिवेण रूवेणं ॥ ४३ ॥

तब उस महीधर राजाने रामसे एकान्तमें कहा। (२९) भरतका जिससे भला हो वही हमें करना चाहिए, अतः प्रच्छन्न रूपसे जाकर अतिवीर्यकी हत्या करनी चाहिए। (३०) इसपर रामने कहा कि, हे महीधर ! तुम विश्वस्त होकर झारामसे रहो। में तुम्हारे पुत्रोंके साथ उसके पास जाता हूं। उसने भी रामको अनुमति दी। (३१) ऐसा कहकर वे प्रिया सीताके साथ रथपर आरूढ़ हुए और लक्ष्मणसे युक्त वे महीधरके पुत्रोंके साथ चल पड़े। (३२) महीधरके पुत्र सेनाके साथ नन्दावर्तपुर की ओर गये और वहाँ पड़ाव डाला। राम भी वहाँ आरामसे बैठे। (३३) अतिवीर्यके पराजयके लिए रातके समय तीनोंमें परामर्श हुआ। उस समय सीताने कहा कि, हे राघव! आप मेरा कहना सुनें। (३४) अतिवीर्य भी सुन्नत धारण करनेवाला और हजारों सुभटोंके परिवारसे युक्त है। उसे भरत युद्धमें थोड़ी-सी सेनासे कैसे जीतेगा ? (३४) ऐसा उपाय सोचो जिससे वह पापी अतिवीर्य जीता जा सके। और इस प्रकार गणना करके शीघ कार्य करो। (३६) तब लक्ष्मणने कहा कि, भद्रे! ऐसा दीन वचन क्यों कहती हो ? तुम शीघ्र ही पापी और अल्पवीर्य उसे पराजित देखोगी। (३०) इसपर रामने कहा कि, लदमण! सुनो! यदि युद्धमें भरत अतिवीर्य द्वारा पराजित हुआ तो हम जीकर क्या करेंगे ? (३०) इसपर रामने कहा कि, लदमण! सुनो! यदि युद्धमें भरत अतिवीर्य द्वारा पराजित हुआ तो हम जीकर क्या करेंगे ? (३०) उसपण ! दूसरा भी शत्रुघने जो कार्य किया है उसे सुनो। घेरा डालकर वह पड़ावमेंसे सेनाको मार रहा है। (३०) उसने रातके समय रद्रभूतिके साथ सहसा जाकर शिविरको ज्ञत-विच्नत और त्रस्त करके बहुत-से भटोंको मार डाला है। (४०) अपनी भुजाओंके सामर्थ्यसे जीसठ हजार घोड़े और सात सी हाथी जीतकर वे भरतके पास लाये हैं। (४१)

ऐसा सामर्थ्य करनेवाले उन्होंने वहाँ रात बिताई। जगनेपर जिनमन्दिरमें जाकर प्रयक्षशील श्रीर परितुष्ट उन्होंने बन्दन किया। (४२) जब वे जिन भगवान्को वन्दनकर रहे थे कि भवनपाळी श्राई। दिव्य रूपसे हाथमें उत्तम तलवार िळये हुई दिखाई दी। (४३) उसने कहा कि, हे राघव! शीघ ही वशमें करके अंजलिबद्ध हाथवाळे अतिवीर्यको चरणोंमें सा भणइ तज्झ राघव! अइविरियं तक्खणे वसे काउं। करयलकयञ्चलिउडं. सिग्धं चलणेस पाडेमि ॥ ४४ ॥ तो देवयाएँ एतो, सिम्बं पुरिसाण महिलियारूवं । लक्खणसिहयाण कयं, सुरवहसरिसं मणभिरामं ॥ ४५ ॥ पुणरिव निमऊण निणं, रामो तं निष्ट्यानणं वेतुं। पच्छन्नदेहधारी, रायहरं पिरथओ सहसा ॥ ४६ ॥ दिहो सभाएँ राया. आढत्ता निचउं ठिया समुहा । तगायमणेण एत्तो. दिहा लोगेण अइस्दवा ॥ ४७ ॥ गन्धवं तु पगीयं, महुरं सत्तसरगमयसंजुत्तं। बहुविहवियप्पकुहरं, हरइ मणं मुणिवराणं पि ॥ ४८ ॥ अह निचंडं पवत्ता, एत्तो सा निष्टिया लल्पियरूवा । रतुष्पलबल्यिम्मं व देइ चलणेसु वियरन्ती ॥ ४९ ॥ नयणकडक्खुक्खेवण-लीलापवियम्भमाणकर-चरणा । इसिहसियथणुक्कम्पण-भमुहासंचै।ररसभावा ॥ ५० ॥ परिभमइ जत्थ जत्थ य, नचन्ती निष्ट्या मणभिरामा । कुणइ जणो एगमणो, दिहि तत्थेव तत्थेव ॥ ५१ ॥ गायइ उसभाईणं, जिणाण चरियाइं तिण्णसङ्गाणं । परिओसिओ य लोगो, सबो वि य नरवर्डण समं ॥ ५२ ॥ तो नद्दिया पवुत्ता, अइविरियं किं तुमे समाढतं । भरहेण सह विरोहो, अकित्तिकरणो य लोगम्मि ! ॥ ५३ ॥ एवं गए वि विणयं, भरहस्स तुमं करेहि गन्तूणं । भिच्चत्तणं च ववसस्त, जइ इच्छिस अत्तणो जोयं ॥ ५८ ॥ सुणिऊण निष्ट्याए, इमाणि वयणाणि नरवई रुद्दो । खुहिया य सुहडपुरिसा, वेला इव लवणतोयस्स ॥ ५५ ॥ जाव चिय अइविरिओ, आयहूद असिवरं वहत्थाए । तो नष्टियाएँ गहिओ, खग्गं हरिकण केसेसु ॥ ५६ ॥ नीलुप्पलसंकासं, खग्गं सा निष्टया समुग्गिरिउं। जंपइ जो मह पुरञो, ठाही सो होइ हन्तवो ॥ ५७ ॥ सो नष्टियाएँ भणिओ, जद पणमिस भरहसामियं गन्तुं । तो होही जीयं ते, न पुणो अन्नेण भेएणं ॥ ५८ ॥ हाहाकारमहरवो. लोगो भयविहरुवेवियसरीरो । भणइ महच्छेरमिणं, चारणकन्नाएँ ववहरियं ॥ ५९ ॥

शुकाती हूँ। (४४) तब देवताने शीघ्र ही लद्मण सहित पुरुषोंका देवियोंके जैसा मनोहर स्नी-रूप किया। (४५) जिनेश्वरको पुनः नमन करके प्रच्छन्नदेहधारी रामने उन नर्तिकाओंको छेकर सहसा राजमहरूकी ओर प्रस्थान किया। (४६) उन्होंने सभामें राजाको देखा। सामने खड़े होकर वे नाचने छगी। उनमें तल्लीन मनवाले लोगोंने अतिरूपवती उन सुन्दरियोंको देखा। (४७) मधुर, सातों स्वर एवं गमकसे युक्त बीचमें नानाविध विकल्पोंबाला तथा सुनिवरोंका मन भी हर छे, ऐसा संगीत उन्होंने गाया। (४८) बादमें सुन्दर रूपवाली वह नटी नाचने छगी और विचरण करती हुई वह मानों चरणों में रक्त कमल द्वारा पूजन करती हो ऐसा जताने छगीं। (४९) आँखोंसे कटाच फेंकनेवाली, लीलापूर्वक हाथ-पैर हिलानेवाली और मन्द मन्द हास्य, स्तन-कम्पन एवं भौहोंके संचार द्वारा रस व भावसे युक्त नाचनेवाली वह सुंदर नर्तकी जहाँ-जहाँ घूमती थीं वहाँ वहाँ लोग तल्लीन हो दृष्टि डालते थे। (५०-५१) वह संसारको पार करनेवाले ऋषभादि जिनोंके चरित गाती थी। राजाके साथ सभी लोग खुरा-खुश हो गये। (५२)

तय नर्तिकाने अतिवीर्यसे कहा कि लोगोंमें अकीर्तिकर ऐसा भरतके साथ विरोध तुमने क्यों किया है ? (५३) ऐसा होनेपर भी यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो जा करके भरतका विनय करो और उसकी दासता खीकार करो। (४४) नर्तिकीके ये वचन सुनकर राजा कुद्ध हुआ और लवणसमुद्रकी वेलाकी भाँति सुभट पुरुष क्षुच्य हुए। (५५) जवतक अतिवीर्य वधके लिए तलवार खींचता है तबतक तो नर्तिकीने तलवार छीनकर उसे बालोंसे पकड़ लिया। (४६) उस नर्तिकीने नीलकमल के समान तलवारको उठाकर कहा कि जो मेरे सामने खड़ा होता है वह मारा जाता है। (५७) नर्तिकाने उसे कहा कि यदि जा करके तू भरत खामीको प्रणाम करेगा तो तेरे प्राण बचेंगे, दूसरे किसी प्रकार नहीं। (५८) मुखसे हाहाकार ध्वनि

१. संचारसञ्भावा-मु॰।

तो करिवरं विलग्गो, अइविरियं गेण्हिउं पउमणाहो । गन्तूण चेइयहरं, तत्थोइण्णो कुणइ पूयं ॥ ६० ॥ सीयाएँ समं रामो, थोऊण निणं विसुद्धभावेणं । वरधम्मं आयिरयं, पणमइ य पुणो पयत्तेणं ॥ ६१ ॥ तं लक्खणकरगिह्यं, अइविरियं पेच्छिऊण जणयसुया । भणइ य मेल्लेहि लहुं, एस ठिई होइ सुहडाणं ॥ ६२ ॥ जे सबभूयसरणा, साह तव-नियम-संजमाभिरया । ताण वि खलो खलाइ य, का सण्णा पत्थिवजणेणं १ ॥ ६३ ॥ एवभणिए विमुक्को, अइविरिओ लक्खणेण कयसमओ । भरहस्स होहि भिच्चो, गच्छ तुमं कोसला नयरी ॥ ६४ ॥ एवं विमुक्क सन्तो, अइविरिओ राघवं पणमिऊणं । संवेगसमावन्नो, पिडबुद्धो तक्खणं चेव ॥ ६५ ॥ पउमेण तओ भणिओ, मा गेण्हें सु एस दुकरा चिरया । भरहस्स वसे होउं, भुझसु य तुमं महाभोगं ॥ ६६ ॥ अइविरिओ वि य भणिओ, दिट्टो रिजस्स अज्ञ परमत्थो । संसारभउिषगो, गेण्हामिह देव ! पढजां ॥ ६७ ॥ रिज्ञे विजयरहं सो, पुत्तं ठिवऊण विगयसुयनेहो । आयिरयपायमूले, अइविरिओ गेण्हए दिक्खं ॥ ६८ ॥ कुणइ तवं नीसक्को, जत्थऽत्थिमओ जिइन्दिओ धीरो । विहरइ वसुंघरं सो, सीहो इव निब्भओ समणो ॥ ६९ ॥ चारित्त-नाण-तव-संजम-सीलजुत्तो, छट्टऽट्टमेसु निययं परिखीणदेहो ।

चारित-नाण-तव-सजम-सालजुत्ता, छहऽहमसु नियय परिखाणदेहा । रण्णे गुहासु वसिंहं च करेइ धीरो, एवंगुणो विमलनाणघरो तिविज्ञो ॥ ७० ॥

॥ इय पउमचरिए अइविरियनिक्खमणं नाम सत्ततीसइमं पव्वं समत्तं॥

करनेवाले तथा भयसे विद्वल हो जिनके शरीर कॉॅंप रहे हैं ऐसे लोग कहने लगे कि चारण कन्याने यह वड़ा भारी आश्चर्य किया है। (५९)

तब उत्तम हाथीपर बैठे हुए राम अतिवीर्यको छेकर जिनमन्दिरमें गये। हाथीसे उतरकर वहाँ उन्होंने पूजा की। (६०) सीताके साथ रामने विशुद्ध भावसे जिनकी सुित की और उत्तम धर्मका आचरण किया। बादमें श्रद्धापृक्क बन्दन किया। (६१) छक्ष्मणके द्वारा हाथसे पकड़े हुए उस अतिवीर्यको देखकर सीताने कहा कि इसे शीघ्र हो छोड़ दो, क्योंकि यही स्थिति सुभटोंकी होती है। (६२) जो सब प्राणियोंके छिये शरणरूप तथा तप, नियम एवं संयममें निरत रहनेवाछे साधु होते हैं उनपर भी दुष्ट दुष्टता करता है, तो किर पार्थिवजनके बारेमें तो कहना ही क्या ? (६३) इस तरह कहनेपर 'तुम भरतके सेवक बनो और कांसछानगरीमें जाओ' ऐसी सन्यि करनेवाला अतिवीर्य छक्ष्मणके द्वारा छोड़ दिया गया। (६४) इस प्रकार छोड़े जाने पर अतिवीर्यने रामको प्रणाम किया। संसारसे विरक्ति हुई और उसे तत्काछ ही प्रतिबोध हुआ। (६५) तब रामने कहा कि साधुका दुष्कर आचार तुम मत प्रहणकरो। भरतके अथीन रहकर तुम बड़े-बड़े भोगोंका उपभोग करो। (६६) इसपर अतिवीर्यने भी कहा कि, हे देव! राज्यका सार मैंने देख छिया है। हे देव! संसारके भयसे उद्विप्न में श्रव प्रक्रत्या छूँगा। (६७) प्रक्रका प्रेम जिसका नष्ट हो गया है ऐसे उस अतिवीर्यने श्रपने पुत्र विजयरथको राज्यपर स्थापित करके आचार्यके चरणोंमें दीचा प्रहण्य की। (६८) निःसंग, जहाँ सूर्यास्त हो वहीं ठहरनेवाला, जितेन्द्रिय श्रीर धीर वह श्रमण तप करने छगा तथा सिंहके समान निर्भय हो पृथ्वीपर विहार करने छगा। (६९) चारित्र, ज्ञान, तप, संयम एवं शीछसे युक्त, बेळे और तेलेसे अपनी देह चीण करनेवाला, विमळ ज्ञानका धारक, मित-श्रुत-अवधिरूप तीन ज्ञानोंसे सम्पन्न—ऐसे गुणोंवाला वह धीर अरण्यमें तथा गुफाओंमें निवास करता था। (७०)

॥ पद्मचरितमें अतिवीर्यका निष्क्रमण नामक सैंतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. नयरिं-प्रत्य। २. गेण्ह्सु दुक्तरं जईचरियं-प्रत्य ।

#### ३८. जियपउमावक्खाणं

अह एत्तो विजयरहो, र इमाला नाम अत्तणो ब हिणी । सुरवहुसमाणरू वा, देइ चिय लच्छिनिलयस्स ॥ १ ॥ तं इच्छिजण कन्नं, विणिग्गया दो वि सीयसंजुत्ता । संपत्ता विजयपुरं, चिट्टिन्त ति विच्छित् ॥ २ ॥ अइविरियं पबइयं, सोऊणं निष्टियानिमित्तिम्म । सत्तुग्धयं हसन्तं, भरहो वारेइ महकुसलो ॥ ३ ॥ धन्नो सो अहिविरिओ, मा हससु कुमार ! मूढभावेणं । मोत्तूण विसयसुक्सं, जो जिणदिक्सं समणुपत्तो ॥ ४ ॥ जाव चिय एस कहा, वट्टइ तावाऽऽगओ सह बलेणं । पविसद नरिन्दभवणं, विजयरहो पेच्छई भरहं ॥ ५ ॥ काऊण सिरपणामं, उविवद्दो तस्स पायमूलिम्म । सम्माणलद्धपसरो, विजयरहो पिथवं भणह ॥ ६ ॥ रइमालाएँ फिणट्टा, नामेणं विजयसुन्दरी कन्ना । सा तुज्झ मए दिन्ना, कुणसु अविग्धेण कल्लाणं ॥ ७ ॥ तीए पाणिग्गहणं, भरहो काऊण परमरिद्धीए । अहिविरयस्स स्थासं, वच्चइ तुरएसु वेगेणं ॥ ८ ॥ संपत्तो नरवसभो, पेच्छइ गिरिकन्दरे समणसीहं । समसत्तु-वन्धुहिययं, समसुह-दुक्सं भयविमुकं ॥ ९ ॥ पाएसु तस्स पिडओ, भरहो सामन्त-जणवयसमेओ । थोवन्तरं निविद्दो, तस्स गुणुिकत्तणं कुणइ ॥ १० ॥ नाह ! तुमं अइविरिओ, एको चिय एत्थ तिहुयणे सयले । जो निययरायरिद्धि, अवहत्थेऊण पबद्दओ ॥ ११ ॥ माणुसजम्मस्स फलं, धीर ! तुमे पावियं निरवसेसं । तं समसु मज्झ सुपुरिस !, जं दुचरियं कर्यं किंचि ॥ १२ ॥ तं पणिमऊण समणं, भरहो पिडयागओ पसंसन्तो । पिवसरइ निययनयर्रि, पुरजणअभिणन्दिओ मुद्दओ ॥ १३ ॥ सो विजयसुन्दरीए, सिह्ओ रऊं महागुणं भरहो । भुझइ सुरो ब सम्गे, पणिमयसामन्तपावीढो ॥ १४ ॥

#### ३८. जितपद्मा आख्यान

विजयरथने रितमाला नामकी देवकन्या जैसी रूपवाली अपनी वहन लक्ष्मणको दी। (१) उस कन्याकी अभिलाषा से सीताके साथ दोनों निकल पड़े, विजयपुर आ पहुँचे और यथेच्छ समय तक वहाँ ठहरे। (२) अतिवीर्य प्रव्रजित हुआ है ऐसा सुनकर निर्काकी घटनाको लेकर हँसते हुए शत्रुप्तको कुशल बुद्धिवाले भरतने रोका कि हे कुमार! विषयसुलका त्याग करके जिनदीचा जिसने अंगीकार को है ऐसा वह अतिवीर्य धन्य है। मूद्भावसे तुम मत हँसो। (३-४) जब यह वार्तालाप हो रहा था, उसी समय विजयरथ सेनाके साथ आया और राजभवनमें प्रवेश करके उसने भरतके दर्शन किये। (४) सिरसे प्रणाम करके उसके पैरोंके पास विजयरथ बैठा। किये गये सम्मानसे जिसने आनन्द प्राप्त किया है ऐसे उसने राजासे कहा। (६) विजयसुन्दरी नामकी रितमालाकी छोटी बहन है। वह मैंने आपको दो है। आप निर्वित्र विवाहमंगल करें। (७) खूब आडम्बरके साथ उससे शादी करके भरत घोड़ोंपर सवार हो वेगसे अतिवीर्यके पास गया। (८) वहाँ पहुँचकर राजाने पर्वतको गुफामें शत्रु और मित्रपर समान भाव रखनेवाले, सुख और दुःखमें सम तथा भयसे सुक्त उस अमया-सिंहको देखा। (९) सामन्त और जनसमूहके साथ भरत उसके पैरोंमें नमस्कार करके थोड़ी दूर बैठा और उसके गुणोंका कीर्तन करने लगा। (१०) हे नाथ! इस सारे त्रिभुवनमें आप अतिवीर्य ही एक ऐसे हैं जिसने अपनी राज्य-ऋदिका परित्याग करके प्रवर्ग ली है। (११) हे धीर! आपने ही मनुष्यजन्मका समप्र फल प्राप्त किया है। हे सुपुरुष! यदि मैन तिनक भी दुश्चरित किया हो तो उसे आप स्ना करें। (१२) इस तरह उसे प्रणाम जरके प्रशंसा करता हुआ भरत वापस लौटा। नगरजनों द्वारा अभिनन्दित और आनन्दित उसने अपनी नगरीमें प्रवेश किया। (१३) जिसके पादपीठमें सामन्त प्रणाम करते हैं ऐसा भरत स्वर्ग में देवकी भौति विजयसुन्दरीके साथ विशाल राज्यका उपमोग करने लगा। (१४)

१. रइमालं — प्रत्य । २. बहिगि — प्रत्य । ३. रूवं — प्रत्य ।।

गमिऊण कंचि कालं, विजयपुरे महिहरं भणइ रामी । हियइच्छियं पएसं, अवस्स अम्हेहि गन्तवं ॥ १५ ॥ सोऊण गमणसज्जे, वणमाला लबखणं भणइ मुद्धा । पूरेहि मज्झ सुपुरिस !, मणोरहा जे कया पुर्व ॥ १६ ॥ लच्छीहरो पवुत्तो, मा हु विसायस्स देहि अत्ताणं । काऊण अहिट्टाणं, जाव अहं पडिनियत्तामि ॥ १७ ॥ सम्मत्तवज्ञियाणं, जा हवइ गई नराण ससिवयणे !। तमहं वचेज विए! जह ! नाऽऽगच्छामि तुह पासं ॥ १८ ॥ अम्हेहि रिक्सियबं, वयणं तायस्स निच्छियमणेहिं । नवरं पूण गन्तणं, तत्थ अवस्सं नियत्ते हं ॥ १९ ॥ सो एवमाइएहिं, वयणसहस्सेहि तत्थ वणमालं । संथावेऊण गओ, सोमित्ती राघवसमीवं ॥ २० ॥ तत्तो ते सत्तज्ञणे. सीयाएँ समं विणिग्गया सणियं । अडविपहेण पयद्या. भुञ्जन्ता तरुवरफलाई ॥ २१ ॥ तं वोलिज्जण रण्णं, पत्ता विसयस्स मज्झयारेऽत्थ । खेमञ्जलीपुरं ते, तत्थुज्जाणे सुह्निविद्वा ॥ २२ ॥ तं लक्खणमुवणीयं, आहारं भुञ्जिउं जिहच्छाए । समयं जणयसुयाए, चिट्टह य हलाउहो गामे ॥ २३ ॥ अह लक्खणो अणुज्ञं, मगोऊणं सहोयरं एत्तो । वरभवणसमाइण्णं, पविसइ खेमञ्जलीनयरं ॥ २४ ॥ तत्थ सभावुल्लवियं, नरस्स सुणिऊण लक्खणो वयणं । को सहइ सत्तिपहरं, नरिन्दमुकं महिलियत्थे ? ॥ २५ ॥ सोऊण वयणमेयं, पुच्छइ रुच्छीहरो तयं पुरिसं। को वि हु देइ पहारं ?, का सत्ती ? का व सा महिला ? ॥ २६ ॥ सो भणइ सत्तुदमणो, राया भज्जा य तस्स कणयाभा । जियपउमा वि य धूया, विसकन्ना सा इहं नयरे ॥ २७ ॥ जो सहइ सत्तिपहरं. इमस्स रायस्स कृदिणकरमुकं । तैस्सेसा जियपउमा, देइ चिय कि तुमे न सुयं ? ॥ २८ ॥ सोऊण तं सरोसो. विन्हियहियओ य लक्खणो तुरियं । पविसइ नरिन्दभवणं, तीऍ कए पवरकन्नाए ॥ २९ ॥ इन्दीवरघणसामं, नियसत्तू पेच्छिऊण सिरिनिलयं । भणइ य उवणेह लहुं, एयस्स वरासणं एत्तो ॥ ३० ॥

कुछ समय विजयपुरमें बिताकर रामने महीधरसे कहा कि हमें हृद्येप्सित प्रदेशमें अवश्य जाना चाहिये। (१५) जानेके लिये सज्ज हैं—ऐसा सुनकर भोळी वनमाळाने ळक्ष्मणसे कहा कि, हे सुपुरूप ! पहळेके किये हुए जो मनोरथ हैं उन्हें आप पूर्ण करें। (१६) इस पर ळक्ष्मण ने कहा कि जबतक मैं वापस ळीटता हूँ, तबतक तू अपने आपको दुःखी मत कर। (१७) हे शशिवदने! हे प्रिये! सम्यक्त्वरहित ळोगोंकी जो गित होती हैं वह, यदि मैं तेरे पास न आऊँ तो मेरी हो। (१८) हमें पिताके वचनका हृद्ताके साथ पाळन करना चाहिए। अतः वहाँ जाकर मैं अवश्य वापस आऊँगा। (१९) ऐसे सहस्रों वचनसे वनमालाको सान्त्वना देकर लद्मण रामके पास गया। (२०) इसके बाद जब लोग सोये हुए थे तब सीताके साथ वे धीरेसे निकल गये और वृत्तके फल खाते हुए जंगलके रास्तेसे आगे बढ़े। (२१)

उस जंगलको पारकर उस प्रदेशके मध्यमें श्राये हुए क्षेमांजलिपुरमें वे आ पहुँचे और वहाँ एक उद्यानमें आरामसे बैठे। (२२) लक्ष्मणके द्वारा लाये गये आहारको इच्छानुसार खाकर राम सीताके साथ उस प्राममें ठहरे। (२३) अपने भाईकी अनुज्ञा माँगकर लक्ष्मणने उत्तम भवनोंसे न्याप्त न्तेमांजलिनगरमें प्रवेश किया। (२४) वहाँ 'क्षीके लिए राजाके द्वारा छोड़ी गई शक्तिका प्रहार कौन सह सकता है ?'—ऐसे तात्पर्यवाला एक मनुष्य द्वारा कहा गया वचन लक्ष्मणने सुना। (२५) यह वचन सुनकर लक्ष्मणने उस पुरुषसे पूछा कि कौन प्रहार करेगा शिक्ति बात क्या है और वह महिला कौन है ? (२६) उसने कहा कि इस नगरमें शत्रुदमन राजा और उसकी भार्या कनकाभा तथा पुत्री जितपद्मा है। वह विषकन्या है। (२७) जो इस राजाके कठोर हाथोंसे छोड़ी गई शक्तिका प्रहार सहेगा उसे वह यह जितपद्मा देगा। क्या तुमने यह नहीं सुना ? (२८) यह सुनकर रोपयुक्त किन्तु मनमें विस्मित लक्ष्मणने फौरन ही उस सुन्दर कन्याके लिए राजभवनमें प्रवेश किया। (२९) नीलकमलके समान अत्यन्त श्याम वर्णवाले तथा कान्तिके धामरूप उसे देखकर जितराशुने कहा कि इसके लिए जल्दी ही उत्तम आसन यहाँ लाओ। (३०) फिर राजाने पूछा कि

१. तस्सेयं जियपउमं---प्रत्य०।

भणिओ य नरवईणं. कत्थ तुमं आगओ सि ? किं नामं ? । केणेव कारणेणं. भमसि महिं जेण एगागी ? ॥ ३१ ॥ भरहस्स अहं दुओ, पत्तो हं एत्थ कारणवसेणं। तुह दुहियमाणभङ्गं, करेमि गवं वहन्तीए॥ ३२॥ जो मज्झ सत्तिपहरं. सहइ नरो गाढकरयलविमुकं। सो नवरि माणभङ्गं, कुणइ य नत्थेत्थ संदेहो ॥ ३३ ॥ भणइ तओ लच्छिहरो. एकाए कि व मज्झ सत्तीए ? । मुख्यु पश्च नराहिव!. सत्तीओ मा चिरावेहि ॥ ३४ ॥ बट्टड जावुलाओ. ताव गवक्लन्तरेण जियपउमा । अह पुरिसवेसणी तं. मोत्तण निएइ लच्छिहरं ॥ ३५ ॥ रइऊण अञ्जलिउडं, कुणइ पणामं पसन्नहियया सा । सन्नाएँ लम्खणो चिय, भणइ भयं मुञ्ज पसयच्छि ! ॥३६॥ लच्छीहरेण भणिओ, कि पंडिवालेसि अज्ञ वि थिरत्तं ? । मुख्यस् अरिदमण ! तुमं, मह सत्ती विउलवच्छ्यले ॥३७॥ ्वभणिओ नरिन्दो, रहो आवन्धिकण परित्रेढं। जलियाणलसंकासं, उग्गिरइ तओ महासत्ति ॥ ३८ ॥ रइऊण य वइसाहं, ठाणं सत्तुंदमो मुयइ सत्ति । दाहिणकरेण सो वि य, गेण्हइ सत्ती अयत्तेणं ॥ ३० ॥ वामकरेण य बीयं. धरेइ कबलन्तरेण दो अन्ना। सोहइ चउदन्तसमो, सरिसो एरावणो चेव ॥ ४० ॥ संकद्धाभोगिसमा, संपत्ता पञ्चमा महासत्ती । दसणेण सा वि गेण्हइ, मासं पिव सीहसरभेणं ॥ ४१ ॥ तत्तो गयणयरुत्था, देवा मुञ्जन्ति कुसुमवरवासं। जयसद् कुणमाणा, पहणन्ति य दुन्दुही अन्ने ॥ ४२ ॥ भणिओ य रुक्लणेणं, अस्दिमण ! पडिच्छ सत्तिपहरं मे । सुणिऊण वयणमेयं, भीओ राया सह जणेणं ॥ ४३ ॥ तत्तो सा जियपउमा, अवट्टिया लक्खणस्स पासिम्म । सोहइ सुराहिवस्स व, देवी दिवेण रूवेणं ॥ ४४ ॥ सुहडाण जणवयम्स य, पुरओ सत्तंदमस्स कन्नाए । सुन्दरहृवावयवी, सयंवरी लक्खणो गहिओ ॥ ४५ ॥ भणइ विणओणयङ्गो, सोमित्ती नरवई ! खमेजासु । जं किंचि वि दुचरियं, माम ! तुमं ववसियं अम्हे ॥ ४६ ॥ सत्तदमणो वि एवं, तं खामेऊण मह्रवयणेहि । भणइ य वरकल्लाणं, कुणमु इहं मज्झ धूयाए ॥ ४७ ॥

तुम कहाँसे आये हो ? तुम्हारा क्या नाम है और किस कारण अकेले पृथ्वीपर घूमते हो ? (३१) इसपर लक्ष्मणने कहा कि में भरतका दूत हूँ और यहाँ कारणवश आया हूँ। गर्व धारण करनेवाली तुम्हारी पुत्रीका मैं मानमंग करूँगा। (३२) तब राजाने कहा कि जो मनुष्य मेरे मज्जवृत हाथोंसे छोड़ी गई शक्तिके प्रहारको सहेगा वही केवल मानमंग कर सकेगा, इसमें सन्देह नहीं है। (३३) इसपर लक्ष्मणने कहा कि हे राजन ! एक शक्तिकी तो क्या बात, पाँच शक्ति मुभपर छोड़ो। देर मत करो। (३४) जब उनमें ऐसा वार्तालाप होरहा था तब पुरुषका द्वेष करनेवाली जितपद्मा गवान्नमेंसे उसको (द्वेपको) छोड़कर लक्ष्मणको देखने लगी। (३५) प्रसन्नहृदया उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लक्ष्मणने भी संज्ञा द्वारा कहा कि हे विशालान्ती! भयका त्याग कर। (३६) लक्ष्मणने कहा कि, हे अरिद्मन! तुम अब भी प्रतीन्ना क्यों करते हो ? तुम मेरे विशाल वन्नस्थल पर शक्ति छोड़ो। (३७)

ऐसा कहने पर कृद्ध राजाने कमर कसकर जलती आग सरीखी महाशक्ति उगली। (३८) वैशाखस्थान (योद्धाका श्रासन-विशेष) की रचना करके जितरात्रने शक्ति छोड़ी और उसने भी दाहिने हाथसे श्रनायास महण कर ली। (३९) काँ ये हाथसे दूसरी तथा बगलों में दो और धारण की। उस समय चतुर्दन्त ऐरावतकी भौति वह शोभित हो रहा था। (४०) कृद्ध सपैके समान पाँचवीं महाशक्ति आई। पंचानन सिंह जैसे दाँतसे माँस पकड़ता है उसी तरह उसने वह दाँतसे पकड़ ली। (४१) तब गगनतलमें रहे हुए देवोंने उत्तम पुष्पोंकी वर्षा की। जयध्वित करनेवाले दूसरे देवोंने दुन्दुभि बजाई। (४२) लक्ष्मणने कहा कि, हे अरिदमन! अब तुम मेरा शक्तिप्रहार महण करो। यह वचन सुनकर लोगोंके साथ राजा भयभीत हो गया। (४३) तब वह जितपद्मा लक्ष्मणके पास श्राकर खड़ी हुई। वह दिव्य रूपके कारण इन्द्रकी देवीकी भाँति शोभित हो रही थी। (४४) सुभटों, जनसमूह और शत्रुंदमके समज्ञ कन्याने सुन्दर रूप एवं अवयववाले तथा अपनी इच्छासे वरण किये गये लक्ष्मणको श्रंगीकार किया। (४५) विनयसे झुके हुए शरीरवाले राजाने कहा कि, हे लक्ष्मण! मैंने यदि कुछ भी तुम पर खराब आचरण किया हो तो तुम सुभे समा करो। (४६) इस तरह मधुर वचनों द्वारा उससे समा

भणइ तओ सोमित्ती, मह जेट्टो चिट्टई वरुज्ञाणे । सो जाणइ परमत्थं, तं पुच्छसु नरवई गन्तुं ॥ ४८ ॥ आरुहिऊण रहवरं, जियपउमा रुक्खणेण समसिहिया । पउमस्स सिन्नयासं, राया य गओ समन्तिजाणे ॥ ४९ ॥ जियपउमाएँ समाणं, सोमित्ती रहवराउ ओयरिउं । निमऊण रामदेवं, सीयासिहयं चिय निविद्दो ॥ ५० ॥ सत्तुदमणो वि राया, परियण-सामन्त-बन्धुजणसिहओ । पउमस्स चरुणजुयरुं, पणिमय तत्थेव उवविद्दो ॥ ५१ ॥ तत्थऽच्छिउं खणेकं, परिपुच्छेऊण देहकुसरुहं । पउमो सीयाएँ समं, पवेसिओ रइणा नयरं ॥ ५२ ॥ जिया य महाणन्दो, नरवइणा हट्ट-जुट्टमणसेणं । तूरसहस्ससमाहय-नच्चन्तजणेण अइरम्मो ॥ ५३ ॥ तत्थऽच्छिऊण कारुं, केत्तियमेत्तं पि भोगदुष्ठिरुया । काऊण संपहारं, गमणेकमणा वरकुमारा ॥ ५४ ॥ जियपउमा विरहाणल-भीया दट्टूण भणइ सोमित्ती । आसासिउं पयद्दो, जह वणमाला तहा सा वि ॥ ५५ ॥ सीया-स्वस्त्वणसिह्ओ, पउमो नगराउ निम्मओ रित्तं । दोऊण अद्धिइं सो, सबस्स वि नयरहोयस्स ॥ ५६ ॥

परभवसुकएणं ते महासत्तिमन्ता, नइ वि विहरमाणा निन्त अन्नन्नदेसं । तह वि समणुहोन्ती सोक्ख-सम्माण-दाणं, निणयविमरुकित्ती राम-सोमित्तिपुत्ता ॥ ५७ ॥

॥ इय पडमचरिए जियपडमावक्खाणं नाम अहतीसइमं पव्वं समत्तं॥

## ३९. देसभूसण-कुलभूसणवक्खाणं

अह ते बहुविहतरुवर-विहि-लयाकुसुमगन्धरिद्धिले । वचन्ति दसरहसुया, लीलायन्ता महाअडविं ॥ १ ॥

माँगकर शत्रुदमनने कहा कि मेरी पुत्रीका विवाहोत्सव यहाँ करो। (४७) तब लक्ष्मणने कहा कि मेरे बड़े भाई सुन्दर खद्यानमें ठहरे हुए हैं। वह परमार्थ (कर्तव्य-अकर्तव्यकी वास्तविकता) जानते हैं। अतः हे राजन् ! उन्हें जाकर तुम पूछो। (४८)

रथ पर श्रारूढ़ होकर लक्ष्मणके साथ जितपद्मा तथा मंत्रियोंके साथ राजा भो रामके पास गया। (४९) जितपद्माके साथ लक्ष्मण रथमेंसे नीचे उतरा और सीता सहित रामको प्रणाम करके बैठा। (५०) परिजन, सामन्त एवं बन्धुजनोंसे युक्त रात्रुदमन भी रामके चरणयुगलमें प्रणाम करके वहीं बैठा। (५१) वहाँ एक च्रण ठहरकर श्रीर शरीरकी कुशल आदि पूछकर राजाने सीताके साथ रामको नगरमें प्रवेश कराया। (५२) हृष्ट और तुष्ट मनवाले राजाने हजारों वार्योंके साथ वादन एवं नृत्य करते हुए लोगोंके कारण श्रत्यन्त सुन्दर ऐसा बड़ा भारी उत्सव मनाया। (५३) वहाँ कुछ समय उहरकर भोगोंमें अनुत्सुक और एकाम चित्तवाले उन दोनों कुमारवरोंने गमनके लिए निश्चय किया। (५४) विरहामिसे भयभीत जितपद्माको देखकर लक्ष्मण आश्वासन देने लगा कि जैसी वनमाला है वैसी तुम भी हो। (५५) सब नगरजनोंको अधैर्य प्रदान करके सीता एवं लद्दमणके साथ राम रातके समय नगरमेंसे निकल पड़े। (५६)

परभवके पुण्यसे महाशक्तिशाळी वे राम और लक्ष्मण विचरण करते हुए यद्यपि विभिन्न देशोंमें गये, सथापि विमल कीर्ति सम्पादन करनेवाले वे सुख, सम्मान एवं दानका अनुभव करते थे। (५०)

।। पद्मचरितमें जितपद्माका आख्यान नामक अठतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ३९० देशभूषण एवं कुलभूषणका आख्यान

देव द्वारा लाये गये पदार्थोंका उपभोग करनेवाले, शरीर एवं उपकरणोंके कारण जिनका गौरव किया गया है ऐसे, धनुषरत्र हाथमें धारण किये हुए, सिंहके समान निर्भय तथा धीर वे दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण अनेक प्रकारके वृत्त,

१. महाविवाहः ।

देवोवणीयभोगा. सरीरउवगरणजणियमाहप्पा । धणुरयणगहियहत्था, सीहा इव निब्भया धीरा ॥ २ ॥ कत्थइ जलहरसामा, कत्थइ गिरिधाउविद्दुमावयवा । कत्थइ कुसुमभरेणं, धवलवलायच्छविं वहइ ॥ ३ ॥ एवं कमेण अडविं, वोलेऊणं च तत्थ संपत्ता। वंसइरिसन्नियासे, नयर वंसत्थलं नामं॥ ४॥ ताव चिय नयरजणो, आगच्छइ अभिमुहो भइबहुत्तो । अन्नोन्नतुरियवेगो, दिट्टो सहसा पलायन्तो ॥ ५ ॥ तो राघवेण एको, पुरिसो परिपुच्छिओ इमो लोगो । कस्स भएण पलायइ?, एवं साहेहि मे सिम्घं ॥ ६ ॥ सो भणइ अज्ज दिवसो, तहओ वट्टह इमम्मि गिरिसिहरे । निसुणिज्जइ अइघोरो, सद्दो लोगस्स भयनणणो ॥ ७ ॥ जड कोइ अज्ज रति, एहिइ अम्हं वहुज्जयमईओ। तस्स भएण पलायइ, एस जणो नरवइसमग्गो॥ ८॥ सुणिऊण वयणमेयं, जणयसुया भणइ राघवं एवं । अम्हे वि पलायामो, जत्थ इमो जाइ नयरजणो ॥ ९ ॥ भणिया य राघवेणं, सुन्दरि ! किं सुपुरिसा पलायन्ति ! । मरणन्तिए वि कज्जे, आवडिए अहिसुहा होन्ति ॥ १०॥ एवं वारिज्जन्तो, पंउमो सोमित्तिणा समं चिलिओ । वंसहरिस्स अभिमुहो, जणयसुयं मग्गओ ठविउं ॥ ११ ॥ आरुहिऊण पवत्ता, विसमसिला-सिहर-निज्झराइण्णं । गयणयलमणुलिहन्तं, वंसिगिरिं गहर्गणासन्नं ॥ १२ ॥ हत्थावलम्बियकरा, कत्थइ विसमे भुयासु उक्सिविउं। कहकह वि पत्वयवरं, रामेणं विलह्या सोया॥ १३॥ ते तत्थ गिरिवरोवरि, नवरं पेच्छन्ति दोण्णि मुणिवसभे । लिम्बयकरमगजुयले, झाणोवगए विगयमोहे ॥ १४ ॥ जणयतणयाऍ सहियां, दोण्णि वि गन्तूण सबभावेणं । सीसकयञ्जलिमउला, अविद्वया ताण आसन्ने ॥ १५ ॥ ताव य पेच्छन्ति बहू, समन्तओ भमरकज्ञलसवण्णे । नागे उत्तासणए, घोररवं चेव कुणमाणे ॥ १६॥ नाणावण्णेहि य विञ्छिएहिं तह घोणसेहि घोरेहिं। परिवेदिया मुणी ते, पलोइया दसरहसुएहिं॥ १७॥

वेलों और लताओं के पुष्पोंकी गन्धसे समृद्ध ऐसे एक महावनमेंसे लीला करते हुए जा रहे थे। (१-२) कहीं वादलके समान श्याम, कहीं पर्वतकी धातु एवं विद्रुमके अवयववाली और कहीं कुसुमसमृहसे सफेद बगुलोंकी-सी कान्ति वह धारण किये था। (३) ऐसे जंगलको कमशः पार करके वे वंशगिरिके समीप बसे हुए वंशस्थल नामके नगरमें आ पहुँचे। (४) उस समय एक-दूसरेसे जल्दी जल्दी गित करते हुए और सहसा भागते हुए नगरजन बहुत बड़ी संख्यामें सामने आ रहे थे। (४) तब रामने एक आदमीसे पूछा कि ये लोग किसके भयसे भाग रहे हैं, मुझे यह जल्दी कहो। (६) उसने कहा कि आज तीसरा दिन है कि इस पर्वतके शिखर परसे लोगोंके लिए भयजनक ऐसा एक अत्यन्त भयंकर शब्द सुनाई पड़ता है। (७) यदि आज रातके समय हमारे वधके लिए मनमें उद्यत ऐसा कोई आ जाय तो ? उसके भयके मारे राजाके साथ सब लोग भागे जा रहे हैं। (८) यह वचन सुनकर सीताने रामसे कहा कि जहाँ ये नगरजन जा रहे हैं वहाँ हम भी पलायन करें। (९) इसपर रामने कहा कि, हे सुन्दरी ! क्या सज्जन भागते हैं ? मृत्युजनक कार्य आ पड़ने पर भी वे सामने जाते हैं। (१०) इस प्रकार रोके जाते राम सीताको एक ओर रखकर लक्ष्मणके साथ वंशगिरिकी ओर चले। (११)

निर्मल शिलाओं शिलारों छौर भरनोंसे व्याप्त तथा महसमृहसे व्याप्त स्त्राकाशको चूमनेवाले वंशगिरीपर वे चढ़ने छगे। (१२) हाथसे हाथको सहारा दे कर और कहीं विषम स्थानों पर हाथोंमें उठाकर सीताको किसी तरह रामने पर्वतपर चढ़ाया। (१३) उन्होंने वहाँ गिरिवरके ऊपर दोनों हाथ लटकाये हुए, ध्यानमें लीन तथा मोहरहित दो मुनियोंको देखा। (१४) सीताके साथ वे दोनों जाकर छौर सर्वभावसे सिर पर हाथ जोड़कर उनके समीप बैठे। (१५) उस समय उन्होंने चारों छोर अमर एवं काजलके समान वर्णवाले, उद्देगजनक और भयंकर छावाज करते हुए बहुतसे हाथियोंको देखा। (१६) नाना वर्णके चारों ओर फैले हुए तथा भयंकर रूपसे चिंघाड़ते हुए उन्होंने मुनियोंको घेर लिया। दशरथके

**<sup>?.</sup>** गणाइ**जं**—प्रत्य०।

धणुवग्गेहि विहिड्ज, विञ्छिय नागे य सबओ दूरं । नाया लक्क्लणपउमा, पसन्नहियया तओ दो वि ॥ १८ ॥ पक्क्लिलिङ्ग्ण शामो, निज्झरसिल्लेण साहुचल्लाजुए । लक्क्लणसमप्पिएहिं, अच्चेद्र य विश्वकुतुमेहिं ॥ १९ ॥ सित्तसिरिसं च एत्ते, कुणित्त मुणिवन्दणं परमतुद्धा । जणयतणयाएँ समयं, हलहर-नारायणा दो वि ॥ २० ॥ विणा मणोहरसरा, पद्मो घेत्त्वण वायई विहिणा । साहुगुणसंपउत्तं, गायइ गेयं च बहुमेयं ॥ २१ ॥ भावेण जणयतणया, मुणिपुरओ निच्चं समाढत्ता । लीला-विलास-अभिणय, दावेन्ती चलचलन्तोल् ॥ २२ ॥ ताव च्चिय अत्थाओ, महलन्तो अम्बरं दियसनाहो । उवसग्गस्स व भीओ, किरणबलेणं समं नद्दो ॥ २३ ॥ सहसा समोत्थयं चिय, गयणयलं भ्यसयसहस्सेसु । दाढासंघट्ट्रिय-हुयवहजालं मुयन्तेसु ॥ २४ ॥ मुञ्चन्ति सिर-कलेवर-जङ्घाई बहुविहाइं अङ्गाइं । घणिवन्दुरुहिरवासं, वासन्ति य तडतडारावं ॥ २५ ॥ केई तिस्लहत्था, अन्ने असि-कणय-तोमरकरग्गा । मुक्कट्टहासभीसण-संखोभियदसदिसायका ॥ २६ ॥ गय-वग्य-सोह-चित्तय-सिवामुहुज्जलियभीसणायारा । अह खोभिउं पवत्ता, भृया समणे सिमयपावे ॥ २० ॥ आलोइङ्ग्ण सीया, अणेयवेयाल-भूयसंघटं । नच्चणिविंहं पमोत्तुं, भीया रामं समक्षीणा ॥ २८ ॥ भिण्या य राधवेणं, चिट्ठसु भद्दे ! मुणीण पामूले । अहयं पुण उवसग्गं, लक्क्लणसिहओ पणासेमि ॥ २९ ॥ भेत्रण धणुवराइं, दोहि वि अप्फाल्याइं अङ्गाढं । सद्देण तेण सेलो, नज्जइ आकम्पिओ सयलो ॥ ३० ॥ अह सो जोइसवासी, देवो अणलप्पभो त्ति नामेणं । अविहिविसएण जाणइ, हलहर-नारायणा एए ॥ ३१ ॥ मायाविगुबियं तं, उवसग्गं मुणिवराण अवहरिउं । वच्चइ निययविमाणं, गयणं पि सुनिम्मलं जायं ॥ ३२ ॥

पुत्रोंने एन्हें देखा। (१७) उन्होंने धनुपको टंकारसे विह्नल करके तथा तितर-बितर करके उन हाथियोंको बहुत दूर भगा दिया। तब दोनों राम व लक्ष्मण मनमें प्रसन्न हुए। (१८)

मरनेके पानीसे साधुओंके चरणोंका प्रचालन करके छक्ष्मणके द्वारा दिये गये छता-पुष्पोंसे रामने पूजा की। (१९) सीताके साथ हुछधर और नारायण (राम और छक्ष्मण) दोनोंने अत्यन्त तुष्ट हो यथाशक्ति मुनिको वन्दन किया। (२०) मनोहर स्वरवाछी वीणा छेकर रामने विधिपूर्वक बजाई और साधुके गुणोंसे युक्त नानाविध गीत गाये। (२१) लीलापूर्वक और विछासके साथ अभिनय करती हुई तथा चपल जंघावाछी सीता मुनिके आगे भावपूर्वक नाचने छगी। (२२) उसी समय आकाशको मछिन करता हुआ सूर्य अस्त हो गया। मानो उपसर्गसे उरकर किरण रूपी सेनाके साथ वह भाग गया। (२३)

उस समय दाँतोंके पोसनेसे उठी हुई अप्रिकी ज्वालाको छोड़नेवाछे लाखों भूतोंसे आकाश सहसा श्राच्छादित हो गया। (२४) वे सिर, शरीर और जाँघ आदि अनेक प्रकारके अवयव फंकने लगे तथा बादलोंकी बूँदोंकी तरह तड़ तड़ आवाज करती हुई रुधिरकी वर्षा करने लगे। (२५) कई भूतोंके हाथमें त्रिश्ल था, दूसरोंके हाथमें तलवार, कनक व तोमर थे। मुक्त अदृहास्यके कारण भीषण लगने वाले उन्होंने दसों दिशाओंको संन्तोभित कर दिया। (२६) हाथी, बाष, सिंह, चीते और सियारके मुखवाले तथा ऊँची ज्वालाओंसे युक्त भीषण श्राकृतिवाले वे भूत निष्पाप श्रमणोंको छुड्ध करने लगे। (२७) बहुतसे पिशाच और भूतोंके समृहको देखकर भयभीत सीता नाचना छोडकर रामके पास आई। (२०) रामने कहा कि, हे भद्रे! तुम मुनियोंके चरणोंमें बैठो। ल्हमणके साथ मैं उपसर्गका नाश करता हूँ। (२९) रोनोंने धनुष लेकर खूब आस्फोटन किया। माल्म होता है, उस श्रावाजसे सारा पर्वत काँप गया। (३०) तब अनलप्रभ नामके उस ज्योतिष्क देवने अवधिज्ञानसे जाना कि ये हलधर और नारायण हैं। (३१) मुनियोंके ऊपर मायाके हारा किये गये उस उपसर्गका संवरण करके वह अपने विमानमें चला गया। आकाश भी अतिनिर्मल हो गया। (३२)

१. वीणं मणोहरसरं--प्रत्य ।

जिणए य पाडिहेरे, हलहर-नारायणेहि साहूणं। कम्मस्स खयवसेणं, उप्पन्नं केवलन्नाणं॥ ३३॥ तत्तो य चउनिकाया, समागया सुरगणा नरगणा य । थोऊण समणसीहे, जहाविहं चेव उवविद्वा ॥ ३४ ॥ काऊण केवलीणं, पृया निमऊण सबभावेणं । सीयाएँ दो वि पासे, उवविद्वा राम-सोमित्ती ॥ ३५ ॥ तो सरगणाण मज्झे, पउमो पुच्छइ महामुणो एतो । अज्ञ निसासुवसग्गो, केण कओ मे अपूर्णोणं है ॥ ३६ ॥ अह साहिउं पवत्तो. केवलनाणी परब्भवसमृहं । अत्थि चिय विक्लाया. नयरी वि ह पउमिणी नामं ॥ ३७ ॥ तं भुञ्जह बरनयरिं, नराहिवो विजयपबओ नामं । सुरवहुसमाणरूवा, महिला वि य धारिणी तस्स ॥ ३८ ॥ तत्थेव वसइ दुओ, अमयसरो विविद्दसत्थमइकुसलो । उवओगा से घरिणी, तीए दो सुन्दरा पूता ॥ ३० ॥ उदिओ १थ हवड एको, विडओ मुद्रओ ति नाम नामेणं । सो नरवईण दुओ, पवेसिओ देयकजेणं ॥ ४० ॥ वसभूईण समाणं. मिर्रेणं कवडपीइपमुहेणं। वच्चइ परविसयं सो, अणुदियहं देहसो ऋवेणं॥ ४१॥ विष्पो वि य वसुभुई, आसत्तो तस्य महिलियाएँ समं । दूर्य हन्तूण तओ, रयणीसु छलेण विणियत्तो ॥ ४२ ॥ साहेइ य वसुभूई, जणस्स विणियत्तिओ अहं तेणं । दृयवरिणोऍ समयं, कुणइ य सो दुट्टमन्तणयं ॥ ४३ ॥ उवओगा भणइ तओ. एए हन्तूण दो वि पुत्ते हं । भुञ्जामि तुमे समयं, भोगं निक्कण्टयं सुइरं ॥ ४४ ॥ तं बम्भणीएँ सबं, रइए वसुभृइमहिलियाए उ । ईसालुणीएँ सिट्टं, उइयस्स य जं जहावतं ॥ ४५ ॥ तो रोसवसगएणं. उदिएणं असिवरेण तिक्खेणं । सो मारिओ कुविप्पो. मेच्छो पिक्तिम उप्पन्नो ॥ ४६ ॥ अह अन्नया कयाई, चाउबण्णेण समणसङ्घेणं । मइवद्धणो सुसाहू, समागओ पउमिणि नयरि ॥ ४७ ॥ आसि तया विक्लाया, अगुद्धरा नाम सयलगणपालो । धम्मज्झाणोवगया, वच्छलपभावणु जाता ॥ ४८ ॥

राम एवं लक्ष्मणने साधुओं के प्रातिहार्य किये। कर्मके चयसे उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (३३) तव चारों निकायों के देवगण तथा मानवगण आये और श्रमणों में सिंह जैसे उनकी स्तुति करके यथायोग्य स्थान पर वे बैठ गये। (३४) केवलियों की पूजा करके और सर्वभावसे वन्दन करके राम व लक्ष्मण दोनों ही सीता के पास बैठे। (३५) तब रामने पूजा कि देवताओं के गणों मेंसे किस अपुण्यशालीने आज रातके समय आप पर उपसर्ग किया था ? (३६) इसपर केवलज्ञानीने परभवों के बारे में कहना शुरू किया—

पश्चिमी नामको एक प्रसिद्ध नगरी हैं। (३७) उस सुन्दर नगरीका विजयपर्वत नामका राजा उपभोग करता था। देवकन्याके जैसे रूपवाली धारिणी उसकी पत्नी थी। (३८) वहीं पर विविध शास्त्रोंमें अत्यन्त कुशल अमृतसर नामका एक दूत रहता था। उसको गृहिणीका नाम उपयोगा था। उसके दो सुन्दर पुत्र थे। (३९) उनमेंसे एकका नाम उदित और दूसरेका नाम मुदित था। वह दूत राजाके द्वारा दौत्यकार्यके लिए बाहर भेजा गया। (४०) कपटी प्रेम करनेवाले तथा प्रतिदिन शरीरसुखमें आसक्त वसुभूति नामके मित्रके साथ वह दूसरे देशमें गया। (४१) वसुभूति ब्राह्मण उसकी स्त्रीमें आसक्त था, अतः रातमें खलसे दूतको मारकर वह वापस लौट आया। (४२) वसुभूतिने लोगोंसे कहा कि उसने मुझे लौटा दिया है। दूतपत्री उपयोगाके साथ उसने दुष्ट मंत्रणा की। (४३) तब उपयोगाने कहा कि इन दो पुत्रोंको भी मार डालो, जिससे मैं निष्कण्टक हो चिरकाल पर्यन्त तुम्हारे साथ भोग भोग सकूँ। (४४) वसुभूतिकी ईर्ष्यालु ब्राह्मणपत्नीने जैसा हुआ था वैसा सब कुछ रातके समय उदित से कहा। (४४) तब रोषके वशीभूत उदितने तो एण तलवारसे उस दुष्ट ब्राह्मणको मार डाला। मरकर वह म्लेच्छके रूपमें एक पत्नीमें उत्पन्न हुआ। (४६)

एक दिन चतुर्विध श्रमणसंघके साथ मतिवर्धन नामक साधु पद्मिनीनगरीमें श्राये । (४०) उस समय सारे गणका पालन करनेवाळी, धर्मध्यानमें लीन, साधर्मिवात्सल्य एवं धर्मप्रभावनामें उद्युक्त अनुद्धरा प्रसिद्ध थी । (४८) श्रमणसंघके

**१. पूर्य--प्रत्य०। २. निययक** जेणं--प्रत्य०।

सो समणसङ्घसहिओ, साह्र मइवद्धणो वरुज्जाणे। उवविद्वो गणजेद्वो. तसपाणविविज्जिउद्देसे ॥ ४९ ॥ उज्जाणवारुएणं. सिद्धं गन्तूण नरवरिन्दस्स । सामिय वसन्ततिरुए, उज्जाणे आगया समणा ॥ ५० ॥ सोऊण वयणमेयं, नराहिवो विजयपबओ गन्तुं । महवद्धणमाईए, पणमइ समणे समियपावे ॥ ५१ ॥ निमञ्जा मुणिवरिन्दं, जंपइ भोगेसु मज्झ अहिलासो । भयवं! साहवचरियं, असमत्थो धारिउं अहयं ॥ ५२ ॥ भणइ मुणी मुणियत्थो. नरवइ! जा एस भोगतण्हा ते । भवसयसहस्सजणणी, संसारनिबन्धणकरी य ॥ ५३ ॥ गयकण्णतालसरिसं, विज्ञलयाचञ्चलं हवइ जीयं । सुमिणसमा होन्ति इमे, बन्धुसिणेहा य भोगा य ॥ ५४ ॥ खणभङ्करे सरीरे. का एत्थ रई सभावदुगान्धे । नरयसरिच्छे घोरे, दुगुन्छिए किमिकुलावासे ॥ ५५ ॥ वस-कल्ल-सेम्भ-सोणिय-मुत्तासुइकदमे मलसभावे । वसिऊण गब्भवासे, पुणरिव तं चेव अहिलसिस ॥ ५६ ॥ एवंविहम्मि देहे. जे पुरिसा विसयरागमणुरत्ता । ते दुहसहस्सपउरे. घोरे हिण्डन्ति संसारे ॥ ५७ ॥ एवं चिय मणहरिंथ. वच्चन्तं विसयसंकडपहेसु । वेरम्गवलसमम्गो. धरेहि नाणक्कसेण तुमं ॥ ५८ ॥ पणमसु जिणं नराहिव, भत्तिं काऊण विज्ञय कुँदिट्टी । संसारसिललनाहं, जेण अविग्वेण उत्तरिस ॥ ५९॥ मोहारिमहासेन्नं, हन्तूणं संजमासिणा सिग्धं। अज्झासिय सिद्धिपुरं, करेह रज्जं भयविमुकं॥ ६०॥ जं एव मुणिवरेणं. भणिओ चिय विजयपवओ राया । संवेगसमावन्नो, मुणिस्स पासम्मि निक्लन्तो ॥ ६१ ॥ ते वि तर्हि जिणविहियं, नाणं सोऊण भायरो दो वि । वेरग्गजणियकरुणा, समणत्तं जाव पडिवन्ना ॥ ६२ ॥ सम्मेयपबयं ते. वन्दणहेउम्मि तत्थ वचन्ता । मम्गाओ पब्भट्टा, इसिण्डपिष्ठं सम्गृपत्ता ॥ ६३ ॥ जो वि य सो बसुमूई, मेच्छो ते साहवे तिहं दहुं । सिवऊण समाढत्तो, कक्कस-फरुसेहि वयणेहिं ॥ ६४ ॥

साथ समुदायमें ज्येष्ठ वह मितवर्धन साधु सुन्दर उद्यानमें त्रस एवं दूसरे प्राणियोंसे रहित स्थानमें ठहरे। (४९) उद्यान पालकने जाकर राजासे कहा कि, हे स्वामी ! वसन्तितलक उद्यानमें श्रमण पधारे हैं। (५०) ऐसा कथन सुनकर विजयपर्वत राजाने जाकर मितवर्धन आदि निष्पाप साधुओंको वन्दन किया। (५१) मुनिवरको नमन करके उसने कहा कि, हे भगवन् ! भोगोंमें मुझे अभिलाषा है, अतः साधुका चारित्र प्रहण करनेमें मैं असमर्थ हूँ। (५२) इसपर गीतार्थ मुनिने कहा कि—

हे राजन्! तुम्हारी यह जो भोगतृष्णा है वह लाखों भवोंकी जननी श्रौर संसारका बन्धन करनेवाली है। (५३) हाथीके कान, तालपत्र (अथवा गजकर्ण नामक द्वीपमें होनेवाले तालपत्र) तथा विजलीके समान जीवन चंचल होता है। बन्धुजनोंके ये स्नेह और भोग स्वप्न सरीखे होते हैं। (४४) ज्ञणभंगुर, स्वभावसे ही दुर्गन्धमय, नरकके समान भयंकर, जुगुप्साजनक और कृमियोंके श्रावासरूप इस शरीरमें आसक्ति कैसी ? (५५) चरवी, कलल, शलेष्म, रक्त एवं मृत्र रूप अशुचि पदार्थोंके कीचड़वाले और स्वभावसे ही मलरूप ऐसे गर्भवासमें निवास करके पुनः उसीकी अभिलाषा तुम करते हो। (५६) ऐसे शरीरमें जो पुरुष विषयरागसे श्रात्रक्त होते हैं वे हजारों दुःखोंसे मरे हुए घोर संसारमें परिश्रमण करते हैं। (५७) इस प्रकार विषयरूपी संकटाकीर्ण पथमें जाते हुए मनरूपी हाथीको वैराग्य बलसे युक्त हो ज्ञानरूपी अंकुशसे तुम क़ावृमें रखो। (४८) हे राजन्! कुट्टिका परित्याग करके भक्तिपूर्वक जिनेश्वरको वन्दन करो, जिससे संसाररूपी सागरको तुम निर्विन्न पार कर सकोगे। (५९) मोहरूपी शत्रुके महासैन्यको संयमकी तलवारसे शीव्र ही मारकर और सिद्धिरूपी नगरमें अधिष्ठित हो भयसे विनिर्मुक्त राज्य करो। (६०)

मुनिवरके द्वारा इस तरह कहे गये विजयपर्वत राजाने वैराग्य धारण करके उसी मुनिके पास दीन्ना छी। (६१) वहाँ जिन भगवान द्वारा उपिदृष्ट झानको सुनकर उन दोनों भाइयोंको वैराग्य-जिनत करुणा हो आई। उन्होंने भी श्रमणत्व अंगीकार किया। (६२) सम्मेतपर्वतके ऊपर वन्दनके छिए जाते हुए वे मार्ग भूछ गये श्रौर श्रनायोंके एक गाँवमें जा पहुँचे। (६३) वहाँ जो वसुभूति म्छेच्छ था वह उन साधुश्रोंको देखकर कर्कश एवं कठोर वचनोंसे गालियाँ देने लगा। (६४)

१. कुदिद्वि--प्रत्य०।

तं पेच्छिऊण मेच्छं, जीवसमाणं मुणीहि सायारं । गहियं पचन्ताणं, पिंडमाजोगो य पिंडवन्नो ॥ ६५ ॥ संपत्तो य सयासं. मेच्छो हन्तं समुज्जओ पावो । सेणावईण दिहो, निवारिओ विहिनिओगेणं ॥ ६६ ॥ पउमो मुणि पवर्तो. एवं मेच्छेण हम्ममाणा ते । सेणावईण दोण्णि वि. निवारिया केण कजोणं हु ॥ ६० ॥ केवलनाणेण मुणी. परभवचरियं कहेइ विदियतथो । जनखद्वाणीनवासी. सहोयरा करिसया दो वि ॥ ६८ ॥ वाहेण गहियसन्तं, सउणं आहारकारणद्वाए । ते करिसया दयाख, मोलं दाऊण मोएन्ति ॥ ६९ ॥ कालं काऊण तओ, सउणो मेच्छाहिवो समुप्पन्नो । ते करिसया य दोण्णि वि, जाया उदिओ य मदिओ य ॥ ७० ॥ सउणो मारिज्जन्तो, जम्हा परिरिक्खिओ करिसएहिं । सेणावईण तम्हा, मुणी वि परिरिक्खिया तह्या ॥ ७१ ॥ जं जेण निययकम्मं, समज्जियं परभविम्म जीवेणं । तं तेण पावियवं, संसारे परिभमन्तेणं ॥ ७२ ॥ एवं उवसम्गाओ, विणिग्गया साहवो तेओ गन्तुं । सम्मेयपबओवरि, कुणन्ति जिणवन्दणं पयओ ॥ ७३ ॥ आराहिऊण विहिणा. चिरकालं नाण-दंसण-चरित्तं । आउक्खयम्मि साह. उववन्ना देवलोगम्मि ॥ ७४ ॥ वसुभूई वि बहुत्तं. कालं भिमऊण नरय-तिरिएसु । पत्तो सुमाणुसत्तं. जडाधरो तावसो जाओ ॥ ७५ ॥ काऊण य बालतवं, जोइसवासी सुरो समुप्पन्नो । नामेण अग्गिकेऊ, मिच्छत्तमई महापावो ॥ ७६ ॥ भरहिम अरिट्टपुरे. पियंवओ नाम नरवई वसह । तस्स दुवे भज्जाओ, पउमाभा कञ्चणाभा य ॥ ७७ ॥ ते सुरलोगाउ चुया, पउमाभाए सुया समुष्पन्ना । रयणरह-विचित्तरहा, देवकुमारोवमसिरीया ॥ ७८ ॥ चिवउं जोइसियसरो. कणयाभानन्दणो समुप्पन्नो । बहुगुणनिहाणभूओ. अणुद्धरो नाम विक्खाओ ॥ ७९ ॥ रज्जं सुयाण दाउं. पियंवओ छहिणाणि जिणभवणे । संलेहणाएँ कालं. काऊण सुरालयं पत्तो ।। ८० ॥

जीवनको समाप्त करनेवाले उस म्लेच्छको देखकर मुनियोंने सागार ( श्रपवादयुक्त ) प्रत्याख्यान प्रहण किया और प्रतिमायोग ( कायोत्सर्ग अथवा जैनशास्त्रोक्त नियम-विशेष ) धारण किया।(६५) मारनेके लिए उद्यत वह पापी म्लेच्छ समीप आ पहुँचा। देवयोगसे सेनापतिने उसे देखा और रोका।(६६)

रामने मुनिसे पूछा कि म्लेच्छ द्वारा मारे जाते उन दो मुनियोंकी सेनापितने किस लिए रहा की १ (६७) केवलज्ञानसे रहस्यको जाननेवाले मुनिने परभवका चिरत कहा कि यत्तस्थानके निवासी वे दोनों किसान भाई थे। (६८) आहारके लिए शिकारी द्वारा पकड़े गये पत्तीको उन दयालु किसानोंने मूल्य देकर छुड़ाया। (६९) उसके बाद मर करके वह पत्ती म्लेच्छराजाके रूपमें उत्पन्न हुआ और वे दोनों किसान उदित और मुद्दित हुए। (७०) मारे जाते पत्तीको चूँकि किसानोंने बचाया था, अत: सेनापितने उस समय मुनियोंकी रहा की। (७१) परभवमें जिस जीवने जो कम अपने लिए उपार्जित किया होता है वह संसारमें परिभ्रमण करते हुए उसको प्राप्त होता ही है। (७२)

इस प्रकार उपसर्गसे युक्त साधुओंने उस सम्मेत-शिखरके ऊपर जाकर जिनेन्द्रोंको भावपूर्वक वंदन किया। (७३) चिरकाल पर्यन्त झान, दर्शन एवं चारित्रकी विधिवत् आराधना करके आयुका त्त्रय होनेपर वे साधु देवलोकमें उत्पन्न हुए। (७४) वसुभूतिने भी बहुत काल तक नरक एवं तिर्यच गितयों परिभ्रमण करके अच्छा मनुष्यजन्म प्राप्त किया और जटाधारी तापस हुआ। (७४) वालतप (अझानपूर्वक तप) करके वह आग्निकेतुके नामसे मिथ्यात्वी और महापापी उयोतिष्क देवके रूपमें उत्पन्न हुआ है। (७६) भरतक्षेत्रमें आये हुए अरिष्टपुरमें प्रियंवद नामका राजा रहता था। उसकी पद्माभा और कनकाभा नामको दो भार्याएँ थी। (७७) वे देवलोकसे च्युत होकर पद्माभाके रत्नरथ और चित्ररथ नामके देवकुमारोंके समान कान्तिवाले पुत्रोंके रूपमें उत्पन्न हुए। (७८) उयोतिष्क देव मी च्युत होकर कनकाभाके बहुतसे गुणोंके निधानभूत ऐसे पुत्रके रूपमें पैदा हुआ और अनुद्धरके नामसे विख्यात हुआ। (७९) प्रियंवदने पुत्रोंको राज्य देकर और छः दिनतक जिन मन्दिरमें संलेखना करके मरनेपर देवलोक प्राप्त किया। (२०) वहीं पर छक्षमीके समान सुन्दर शरीरवाली श्रीप्रमा नामकी

१. तहिं गन्तुं-प्रत्य०।

तत्थेव रायधूया, सिरिप्पभा नाम सिरिसमाणङ्गी । तं मग्गन्ति कुमारा, रयणरहा-ऽणुद्धरा दो वि ॥ ८१ ॥ रयणरहेण तओ सा. रुद्धा सोऊण ऽणुद्धरो रुद्धो । विसयं तस्स समत्थं, बलेण सहिओ विणासेइ ॥ ८२ ॥ तत्तो रयणरहेणं, गहिउं सो चित्तरहसमं तेणं । काऊण पश्चदण्डं, निच्छूढो निययदेसाओ ॥ ८३ ॥ खिलयारण-अवमाणण-परभवजणिएण वइरदोसेण । दीहजडामउडधरो, वक्कलिणो तावसो जाओ ॥ ८४ ॥ ते तत्थ दो वि नियया. सहोयरा गेण्हिऊण पबज्जं । कालगया सुरलोए. देवा जाया महिङ्कीया ॥ ८५ ॥ ते भोत्तृण सुरसुहं, चइया सिद्धत्थनयरसामिस्स । खेमंकरस्स पुत्ता, जाया विमलाएँ गब्भिम्म ॥ ८६ ॥ सुन्दररूवावयवो, पढमो चिय देसभूसणो नामं । कुलभूसणो त्ति वीओ, गुणेहि जो भूसिओ निच्चं ॥ ८७ ॥ सायरघोसस्स तओ. पासे सिम्खन्ति सबविज्ञाओ । नरवइसमप्पिया ते, सहोयरा ते उ कयविणया ॥ ८८ ॥ ते गुरुगिहे वसन्ता, न चेव जाणन्ति परियणं सयणं । देहुवगरणं सबं, ताण तहिं चेव सन्निहियं ॥ ८९ ॥ चिरकालस्स कयाई, घेतूण उवज्झओ कुमारवरे । खेमंकरस्स पासे, गओ य संपूर्ओ तेणं ॥ ९०॥ वायायणभवणत्थं, कन्नं दद्दृण दो वि रायसुया । हियएण अहिलसन्ता, अणिमिसनयणा पलोयन्ति ॥ ९१ ॥ अन्हे किर महिरुखे, चिन्तासमणन्तरं गया कन्ना। ताएण समाणीया, सा एसा नित्थ संदेहो॥ ९२॥ ताव य वन्दीण तर्हि. घट्टं खेमंकरी जयउ राया । विमलादेवीऍ समं. जस्सेए सुन्दरा पुत्ता ॥ ९३ ॥ वायायणिम लीणा, सुचिरं कमलुस्सवा वि वरकन्ना । जयउ इमा गुणनिलया, जीसे एकोयरा सुरा ॥ ९४ ॥ तं सुणिऊण कुमारा. सहं वन्दिस्स सीयरा बहिणी । जणन्ति जओ दोण्णि वि. संवेगपरायणा जाया ॥ ९५ ॥ धिद्धी अहो ! अकजं. सबं मोहस्स विलसियं एयं । जं सोयरा वि बहिणी. अहिलसिया मयणमूढेणं ॥ ९६ ॥ परिचिन्तिऊण एयं. दोण्णि वि संजायतिव संवेगा । सोगाउरं च जणिंग, पियरं मोत्तृण पबइया ॥ ९७ ॥

एक राजकन्या थी। रह्नरथ और अनुद्धर दोनोंने उसकी मँगनी की। (८१) बादमें, रत्नरथने वह प्राप्त को है ऐसा सुनकर रुष्ट अनुद्धर सेनाके साथ उसका प्रदेश उजाड़ने लगा। (८२) तब चित्ररथके साथ उस रत्नरथने उसे पकड़ लिया और पंचदण्ड करके अपने देशमेंसे उसे निष्कासित किया। (८३) तिरस्कार, अपमान और परभवजनित वर एवं द्वेषसे वह बड़ी-बड़ी जटाओंका मुकुट धारण करनेवाला वल्कली तापस हुआ। (८४) वे दोनों नियमधारी भाई प्रवच्या प्रहण्ण करके मरनेपर देवलोकमें बड़ी भारी ऋदिवाले देव हुए। (८५) वे देवोंके सुखका उपभोग करके वहाँसे च्युत होनेपर सिद्धार्थनगरके राजा चेमंकरकी पत्नी विमलाके गर्भसे पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए। (८६) देशभूषण नामका पहला पुत्र सुन्दर रूप और अवयववाला था, जबकि कुलभूषण नामका दूसरा पुत्र गुणोंसे नित्य भूषित था। (८७)

राजाके द्वारा समर्पित वे दोनों विनयी भाई सागरघोषके पास सब विद्याएँ सीखने लगे। (८८) गुरुके गृहमें रहते हुए वे अपने कुटुम्ब-परिवार तथा घरके बारेमें कुछ भी नहीं जानते थे। शरीरके सब उपकरण उन्हें वहीं पहुँचाये जाते थे। (८९) विरकालके बाद उपाध्याय उन कुमारोंको लेकर क्षेमंकरके पास गया श्रौर उसने उसकी पूजाकी। (९०) भवनके वातायनमें बैठी हुई कन्याको देखकर दोनों ही राजकुमार हृदयसे श्रीमलापा करते हुए उसे अपलक नेत्रोंसे देखने लगे। (९१) सोचते ही हमारी पत्नीके लिए पिता इस कन्याको लाये हैं, इसमें सन्देह नहीं। (६२) उसी समय बन्दि-जनोंने उद्घोषणा की कि जिनके थे सुन्दर पुत्र हैं उन चेमंकर राजाकी विमलादेवीके साथ जय हो। (९३) वातायनमें विरकालसे स्थित तथा कमलाके समान कान्तिवाली उत्तम कन्या, जिसके थे दोनों गुणोंके आवासक्त तथा ग्रुरबीर सहोदर भाई हैं, उसकी जय हो। (९४) बन्दिजनोंका यह शब्द सुनकर कुमारोंने जाना कि यह तो हमारी सगी बहन है। इस पर वे दोनों संवेगपरायण हुए। (९५) इस अपकृत्यके लिए धिकार है। यह सब मोहका विलास है कि कामसे मोहित हमने सहोदरा बहनकी अभिलाषा की—ऐसा सोचकर उन दोनोंको तीन्न वैराग्य प्राप्त हुन्ना। शोकातुर माता-पिताको छोड़कर वे प्रन्नजित हुए। (६६-७) चेमंकर राजा भी पुत्रोंके वियोगके कारण आरम्भका परित्याग करके संयम, तप श्रीर नियमोंमें

खेमंकरो वि राया. पुत्तविओगेण विज्ञयारम्भो । संजम-तव-नियमरओ, मरिउं गरुडाहिवो जाओ ॥ ९८ ॥ आसणकर्मण तओ. उवसमां सुमरिकण पुत्ताणं । एतथाऽऽगओ महत्पा, हवइ महालोयणो एसो ॥ ९९ ॥ जो वि य अणुद्धरो सो. सङ्घं घेत्तुण कोमुई नयरि । पत्तो सुसङ्घसहिओ, जत्थ य राया सुहाधारो ॥ १०० ॥ कन्ता से हवह रई. बीया अवरुद्धिया मयणवेगा । मुणिवरदत्तसयासे, सम्मत्तपरायणा जाया ॥ १०१ ॥ अह अन्नया नरिन्दो. पुरओ मयणाऍ भणइ विग्हइओ । घोरं तवोविहाणं. कुणन्ति इह तावसा एए ॥ १०२ ॥ तो भणइ मयणवेगा, इमाण मुदाण को तवो सामि!। सम्मत्तनाण-दंसण-चरित्तरहियाण दुटाणं ?॥ १०३॥ स्रणिकण वयणमेयं. रुद्रो चिय नरवई इमं भणिओ । अचिरेण इमे पेच्छस, पडिया एए चरित्ताओ ॥ १०४ ॥ एव भणिऊण तो सा. सिगहं संपरिथया निसासमए । धूया य नागदत्ता, तावसिनल्यं विसज्जेइ ॥ १०५ ॥ गन्तृण य सा कन्ना, तावसगुरवस्स जोगजुत्तस्स । दावेऊण पवत्ता, देहं वरकुङ्कमविलित्तं ॥ १०६ ॥ अद्भगाडा थणया, गयकुम्भामं च नाहिपरिवेढं। विउलं नियम्बफलयं, कयलीथम्भोवमे ऊरू ॥ १०७ ॥ तं दृद्रुण वेरतणू, खुभिओ चिय तावसो समुखबइ। बाले! कस्स वि दुहिया? इहागया केण कजोण? ॥ १०८ ॥ तो भणइ बालिया सा. सरणागयवच्छला ! निसामेहि । अहयं दोसेण विणा, गिहाउ अम्माऍ निच्छूढा ॥ १०९ ॥ कासायपाउयङ्गी. अहमवि गेण्हामि तुज्झ नेवच्छं । अणुमोएहि महाजस! सरणागयवच्छलो होहि ॥ ११० ॥ जं एव बालियाए, भणिओ चिय तावसो समुख़बइ । को हं सरणस्स पिए! नवरं पुण तुम महं सरणं ॥ १११ ॥ एव भणिऊण तो सो, मणेण चिन्तेइ उज्ज्या एसा । उवगृहिउं पवत्तो, भुयासु मयणिगतवियङ्गो ॥ ११२ ॥ मा मा न वद्दइ इमं, कम्मं विहिवज्जिया अहं कन्ना । गन्तूण मज्झ जैंगणी, मम्मसु को अम्ह अहिगारो ? ॥ ११३ ॥

निरत हुआ। मर करके वह गरुड़ाधिपति हुआ। (९८) आसनके डोल्डेनेसे पुत्रोंका उपसर्ग याद करके वह महात्मा यहाँ आया है यह अत्यन्त दर्शनीय है। (९९)

जो वह संघसे युक्त अनुद्धर था वह भी संघ लेकर जहाँ ग्रुभाधार राजा था उस कौ मुदी नगरी में आ पहुँचा। (१००) उसकी एक पन्नी रित और दूसरी पन्नी मदनवेगा थी। दत्त नामक मुनिवरके पास वे सम्यकत्व परायण हुई। (१०१) एक दिन विस्मित राजाने मदनाके आगे कहा कि यहाँ पर ये तापस घोर तप करते हैं। (१०२) तव मदनवेगाने कहा कि, हे स्वामी! सम्यक् ज्ञान-दर्शन चारित्रसे हीन इन मृद् और दुष्टोंका तप कैसा? (१०३) ऐसा वचन सुनकर रुष्ट हुए राजाको उसने कहा कि आप शीघ हो इन्हें चारित्रसे अष्ट देखोंगे। (१०४) ऐसा कहकर वह अपने भवनमें गई और रातके समय नागदत्ता नामकी अपनी लड़कीको तापसोंके निवासस्थानमें भेजा। (१०५) जा करके वह कन्या योगयुक्त तापसगुरुओंको उत्तम कुंकुमसे लिप्त देह दिखाने लगी। (१०६) उसके सतन आधे खुले हुए थे, नाभिका घेरा हाथीके गण्डस्थलके सहश था, नितम्बप्रदेश विशाल था और जाँघें कदलीसम्भ जैसी थीं। (१०७) उस सुन्दर शरीरवालीको देखकर शुल्य तापस पूछने लगा कि, हे वाले! तू किसकी लड़की है और किसलिए यहाँ आई है ? (१००) इसपर उस बालिकाने कहा कि, हे शरणगतवत्सल ! आप सुनें। विना दोषके माताने मुझे निकाल दिया है। (१०९) काषाय वर्कोंसे अंग ढकनेवाली में आपके वस्त्र महान्य सुनें। विना दोषके माताने मुझे निकाल दिया है। (१०९) काषाय वर्कोंसे अंग ढकनेवाली में आपके वस्त्र महानें पराण कहनें एसा कहनें पर वारसल्य दिखलावें। (११०) बालाके ऐसा कहनें पर तापसने कहा कि, हे प्रिये! मैं शरण देनेवाला कौन ? केवल तुम ही मेरे छिए शरणरूप हो। (१११) ऐसा कहकर उसने मनमें सोचा कि यह सरल है। मदनाग्निसे तपे हुए शरीरवाला वह सुजाओंसे उसे आखिंगन देनेके लिए प्रवृत्त हुआ। (११२) नहीं, नहीं; ऐसा कर्म करना योग्य नहीं है। मैं कस्या विधि द्वारा वर्जित हूँ। मेरा अधिकार क्या है ? जा करके मेरी मातासे मँगनी करी। (११३) ऐसा कहनेंपर वह लड़कीके साथ राजाके भवनमें गया। पैरोंमें

१. कोमुइं--प्रत्य । २. वरतणुं--प्रत्य । ३. जणणि--प्रत्य ।

एव भणिओ पयद्दो, समयं वालाऍ पत्थिओ भवणं । विज्ञवह पायविडओ, विलासिणी! देहि मे कन्नं ॥ ११४ ॥ ताव चिय पढमयरं, कयसंदेसेण नरविरन्देणं । वेसाऍ पायविडओ, दिट्ठो सो तावसो धिट्ठो ॥ ११५ ॥ खररज्ञवेसु बद्धा, बिल्यारं पाविओ पहायिम । पुहइ भगन्तो य मओ, किलेसनोणीसु उप्पन्नो ॥ ११६ ॥ कम्मपिरिनिज्जराए, कह वि य मणुयत्तणिम आयाओ । धण-वन्धु-सयणरिहओ, जणओ वि गओ परिवएसं ॥ ११० ॥ जाए कुमारभावे, हिरया जणणी वि तस्स मेच्छेहिं । अइदुिक्खओ समाणो, तावसधम्मं समक्षीणो ॥ ११८ ॥ अइकट्ठं बालतवं, विहिणा काऊण आउगे झीणे । जाओ जोइसवासी, देवो अणलप्पहो नाम ॥ ११० ॥ भयवं अणन्तविरिओ, सिस्सेणं पुच्छिओ विबुहमज्झे । मुणिसुवयस्स तित्थे, होही को केवली अन्नो । १२० ॥ भणह तओऽणन्तवलो, मह निवाणं गयस्स होहिन्त । समणा समाहियमणा, दो वि जणा केवली एत्थ ॥ १२१ ॥ निगान्थसमणसीहो, पढमो चिय देसभूसणो नामं । कुलभूसणोऽन्थ बीओ, केवलनाणी जगुत्तारो ॥ १२२ ॥ अणलप्पमो वि सुणिउं, केवलिमुहकमलिनगयं वयणं । हियएण अणुसरन्तो, निययद्वाणं समछीणो ॥ १२३ ॥ अह अन्नयाऽवहीणं, अम्हे नाऊण एत्थ कयजोगा । जंपइ करेमि मिच्छा, अणन्तविरियस्स वयणं तं ॥ १२४ ॥ अहिमाणेण तुरन्तो, इहागओ पुववेरदढरोसो । काऊण य उवसम्मं, अइघोरं पिथओ सघरं ॥ १२५ ॥ नारायणसिहएणं, राघव ! जं ते कयं तु वच्छछं । कम्मक्खएण अम्हं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ १२६ ॥ सुणिऊण एवमाई, वेरनिमित्तं तु परभवदुहट्टं । परिहरह वेरक्जं, धम्मेकमणा सया होह ॥ १२० ॥ एवं ते सुरमणुया, सुणिऊणं देसभूसणुक्षवे । भीया भवदुक्खाणं, सम्मत्तपरायणा जाया ॥ १२८ ॥

गिरकर वह बिनती करने लगा कि, हे विलासिनी ! मुझे कन्या दो। (११४) उस समय पहलेसे किये हुए संकेतके अनुसार राजाने वेश्याके चरणमें गिरे हुए उस भृष्ट तापसको देखा। (११४) मजबूत रस्तीसे बाँधा हुआ वह प्रभातमें तिरस्तृत किया गया। पृथ्वीपर घूमता वह मर गया और दुःखजनक योनियोंमें उत्पन्न हुआ। (११६) कर्मकी निर्जरा होनेपर किसी तरहसे मनुष्यजन्ममें आया। धन, बन्धु एवं स्वजनसे रहित उसका पिता भी परदेश चला गया। (११७) जब वह कुमार भावमें आया तब उसकी माताका म्लेच्छोंने अपहरण कर लिया। अतिदुःखित होनेपर उसने तापसधर्म अंगीकार किया। (११८) अत्यन्त कठोर अज्ञान-तप करके आयुके चीण होनेपर वह अनलप्रभ नामका ज्योतिष्क देव हुआ। (११८)

देशोंके बीच शिष्यने अनन्तवीर्यसे पूछा कि, हे भगवन ! मुनिसुत्रतत्वामीके तीर्थमें दूसरा कौन केवली होगा ? (१२०) तब अनन्तवीर्यने कहा कि मेरे निर्वाणमें जानेके बाद समाहितमनवाळे दो अमण यहाँ केवली होंगे। (१२१) पहला निर्मन्थ अमणोंमें सिंहके समान देशभूषण नामका केवलज्ञानी और दूसरा संसारको तारनेवाला कुलभूषण नामका केवलज्ञानी होगा। (१२२) अनलप्रभ भी अपना वृत्तान्त जानकर केवलीके मुखकमलसे निकली हुई वाणीको हृद्यसे याद करता हुआ अपने स्थानपर गया। (१२३)

एक बार अवधिज्ञानसे जानकर कि हमने यहाँ योग किया है, उसने कहा कि मैं अनन्तवीर्यके उस कथनको मिथ्या करूँ। (१२४) पूर्वके वैरसे अत्यन्त रोषयुक्त वह अभिमानके साथ यहाँ आया। अतिभयंकर उपसर्ग करके वह अपने घरकी ओर चला गया। (१२५) हे राघव! नारायण (लक्ष्मण) के साथ तुमने जो वात्सल्य दिखलाया है उससे कर्मच्चय होनेपर हमें केवल्रज्ञान उत्पन्न हुआ है। (१२६)

इस तरह परभवमें दुर्निवार ऐसे वैरके बारेमें सुनकर वैरका परित्याग करो और धर्ममें ही सदा लीन रहो। (१२७) देशभूषण मुनिका ऐसा उपदेश सुनकर देव चौर मनुष्य भव-दुः खसे भयभीत हो सम्यक्तवपरायण हुए। (१२८) तब गरुड़ा-

ताव य गरुडाहिवई, निमऊणं केवलो भणइ रामं । निसुणेहि मज्झ वयणं, सिणेहिदिट्टी पसारेउं ॥ १२९ ॥ जेणं तु पाडिहरं, मज्झ सुयाणं कयं सुमणसेणं । जं मग्गिसि हियइट्टं, तं ते वत्थुं पणामेमि ॥ १३० ॥ परिचिन्तिऊण रामो, भणइ सुरं जइ तुमं पसन्नो सि । तो आवईहि अम्हे, नियमेणं संभिरिज्ञासु ॥ १३१ ॥ अह ते चउप्पयारा, देवा निमऊण केवलो पयया । निययाणियपरिकिण्णा, जहागया पडिगया सबे ॥ १३२ ॥

जे देसभूसणकुलस्स विभूसणाणं, एयं सुणन्ति चरियं सुविसुद्धभावा । ते उत्तमा जिणयधम्मधुरा समत्था, बुद्धीफलं च विमलं अणुहोन्ति भेषा ॥ १३३ ॥ ॥ इय पडमचरिए देसभूसण-कुलभूसणवक्खाणं नाम एगूणचत्तालं पठ्वं समत्तं ॥

### ४०. रामगिरिउवक्खाणं

सुणिजण पउमणाभो, मुणिवरवसभाण कुणइ जयसद् । एत्तो य समुदएणं, सो वि य पणओ निरन्देहिं ॥ १ ॥ वंसत्थलपुरसामी, सुरप्भो नरवई भणइ रामं । अम्ह पसाओ कीरज, पविससु नयरं मणिभरामं ॥ २ ॥ सुट्यु वि पत्थिज्जन्तो, न पविद्वे राघवो उ तं नयरं । सबनिरन्देहि समं, तत्थेव ठिओ जहिच्छाए ॥ ३ ॥ नाणाविहतरुछन्ने, नाणाविहपक्लिकलरवुग्गीए । वरकुसुमगन्धपवणे, निज्झरपवहन्तविमलजले ॥ ४ ॥ दप्पणयलसमसिरसा, तक्क्लणमेत्तेण सिज्जया भूमो । रङ्गावली विरइया, दसद्धवण्णेण चुण्णेणं ॥ ५ ॥ सुरहिसुगन्धेण पुणो, समिच्चया बहुविहेहि कुसुमेहिं । सहसा वि समुस्सविष, धय-घण्टा-तोरणे रइए ॥ ६ ॥

धिपितिने केवळीको वन्दन करके रामसे कहा कि स्नेहदृष्टि फैळाकर आप मेरा वचन सुनें। (१२९) तुमने चूँिक सुन्दर मनके साथ मेरे पुत्रोंका प्रातिहार्य किया है, अतः मनमें जो प्रिय हो वह यि तुम माँगोगे तो मैं वह वस्तु तुम्हें अर्पित करूँगा। (१३०) रामने सोचकर देवसे कहा कि यि तुम प्रसन्न हो तो हमारी आपित्तयों तुम नियमतः स्मरणीय बनो। (१३१) इसके बाद अपनी अपनी सेनासे घिरे हुए चारों प्रकारके सब देव केवळीको प्रणाम करके चळे गये और अपने अपने स्थानमें छौट आये। (१३२) जो विशुद्ध भावसे देशभूषण तथा कुळभूषणका यह चिरत सुनते हैं वे उत्तम, धर्मरूपी धुरा धारण करनेवाळे तथा समर्थ भव्य जन ज्ञानके विमळ फलका अनुभव करते हैं। (१३३)

।। पद्मचरितमें देशभूषण तथा कुलभूषणका आख्यान नामक उनचालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ४० रामगिरि-उपाख्यान

मुनिवरोंसे धर्मोपरेश सुनकर रामने उनकी जयध्विन की। उधर राजाओं द्वारा वे भी हर्षपूर्वक प्रणाम किये गये। (१) वंशस्थळपुरके स्वामी राजा सुरप्रभने रामसे कहा कि मुभपर आप अनुप्रह करें और मनोहर नगरमें प्रवेश करें। (२) खितशय प्रार्थना करनेपर भी रामने उस नगरमें प्रवेश नहीं किया और सब राजाओं के साथ वहीं इच्छानुसार उहरे। (३) नानाविध वृक्षोंसे आच्छादित, नाना प्रकारके पित्रयोंके कलरवसे संगीतमय, पुष्पोंकी सुन्दर गन्ध और पवनवाले तथा भरनोंमें बहते हुए निर्मळ जळसे युक्त उस स्थानपर तत्काळ ही दर्पणके समान भूमि सम एवं स्वच्छ करके सजाई गई और पौँचों वर्णके चूर्णसे एँपन रचे गये। (४-५) सुगन्धित गन्ध तथा बहुविध पुष्पोंसे अर्चित उस भूप्रदेशमें सहसा उन्नत ध्वजाएँ, घण्टे एवं तोरण रचे गये। (६) राजाकी आज्ञासे छोग वहीं आभरण, भूषण, शयनासन एवं विविध

१. सोक्खं-मु०।

आहरण-भूसणाइं, सयणा-ऽऽसण-विविद्दभोयणाइं च। तत्थेव आणियाइं, नरवह्आणाएँ पुरिसेहिं ॥ ७ ॥ तत्तो मज्जियनिमिया, समयं सीयाएँ राम-सोमित्ती । तत्थऽच्छिउं पवत्ता, बहुजणपरिवारिया निच्चं ॥ ८ ॥ तत्थेव वंससेले, पऊमाणत्तेण नरविरन्देणं । निणवरभवणाइं तओ, निवेसियाइं पभूयाइं ॥ ९ ॥ कह्लासिसहिरिसिरिसाइं, ताइं धुवन्तधयवडायाइं । वीणा-वंस-मणोहरपङ्जपडहरवोवगीयाइं ॥ १० ॥ सोभन्ति निर्णिन्दाणं, पिडमांओ तेसु पवरभवणेसु । सबङ्गसुन्दराओ, नाणावण्णुज्जलसिरीओ ॥ ११ ॥ अह अन्नया कयाई, भणिओ रामेण तत्थ सोमित्ती । मोत्तूण इमं ठाणं, अन्नं देसं पगच्छामो ॥ १२ ॥ निसुणिज्जइ कष्णरवा, महाणई तीएँ अत्थि परएणं । मणुयाण दुग्गमं चिय, तरुवहलं दण्डयारण्णं ॥ १३ ॥ तत्थ समुद्दासन्ने, काऊणं आल्यं परिवसामो । भणिओ य लक्खणेणं, नहाऽऽणवेसि त्ति एवेयं ॥ १४ ॥ आउच्छिऊण रामो, सुरप्वहं निगाओ गिरिवराओ । समयं चिय सीयाए, पुरओ काऊण सोमित्ती ॥ १५ ॥

रामेण जम्हा भवणोत्तमाणि, जिणिन्दचन्दाण निवेसियाणि । तत्थेव तुङ्गे विमलप्पभाणि, तम्हा जणे रामगिरी पसिद्धो ॥ १६ ॥ ॥ इय परमचरिए रामगिरिडवक्खाणं नाम चत्तालं पृथ्वं समत्तं॥

### ४१. जडागीपिक्खउवक्खाणं

अह ते अइक्रमेउं, गामा-ऽऽगरः नगरमण्डिए देसे । पत्ता दण्डारण्णे, घणगिरि-तरुसंकडपवेसे ॥ १ ॥ पेच्छन्ति तत्थ संरिया, कण्णरवा विमलसलिलपडिपुण्णा । फल-कुसुमसमिद्धेहिं, संछन्ना पायवगणेहिं ॥ २ ॥

प्रकारके भोजन लाये। (७) सीताके साथ राम एवं लक्ष्मण स्नान-भोजन करके अनेक छोगोंसे युक्त हो वहीं नित्य रहने छगे। (८) तब उसी वंशपर्वतके उपर रामकी श्राह्मासे राजाने बहुतसे जिनमन्दिर बनवाये। (९) वे कैछास पर्वतके समान ऊँचे थे, उनपर ध्वज एवं पाताकाएँ डोछ रही थीं तथा सुन्दर वीणा बंसी एवं ढोछके निपुण स्वरोंसे वे संगीतमय रहा करते थे। (१०) उन सुन्दर भवनोंमें जिनेन्द्रोंकी सर्वागसुन्दर तथा नाना वर्णोंके कारण उज्ज्वछ कान्तिवाली प्रतिमाएँ शोभित हो रही थीं। (११)

एक दिन वहाँ रामने छक्ष्मणसे कहा कि इस स्थानका परित्याग करके दूसरे देशमें हम जायँ। (१२) कर्णरवा नामकी एक महानदी सुनी जाती है। उससे परे मनुष्योंके छिए दुर्गम तथा वृद्धोंसे सघन ऐसा दण्डकारण्य बन श्राया है। (१३) वहाँ समुद्रके पास निवासस्थान करके हम रहें। छक्ष्मणने कहा कि जैसा आप करमाते हैं वैसा ही हो। (१४) सुरप्रभको पूछकर सीताके साथ तथा छक्ष्मणको आगे करके राम पर्वतमेंसे निकले। (१५) चूँकि रामने उस ऊँचे पर्वत पर जिनेन्द्रोंके निर्मल कान्तिवाले उत्तम भवन स्थापित किये थे, इसलिए लोगोंमें वह रामगिरिके नामसे प्रसिद्ध हुआ। (१६)

॥ पद्मचरितमें रामगिरि उपाख्यान नाम चालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ४१. जटायु उपाख्यान

र्गांव, आकर एवं नगरोंसे शोभित देशको छाँघकर पर्वतपर उंगे हुए सघन वृत्तोंके कारण जिसमें प्रवेश पाना दुष्कर था ऐसे दण्डकारण्यमें वे आ पहुँचे। (१) वहाँ उन्होंने निर्मेछ पानीसे भरी हुई तथा फछ एवं कुसुमोंसे समृद्ध वृत्तोंसे ढकी हुई कर्णरवा नदी देखी। (२) उस निर्मेछ जळवाली नदीमें स्नान करके उन्होंने वृत्तोंके नाना विध स्वादवाले

सरियं कण्णरवं पिडपुण्णं संछन्नं —प्रत्य ।

तत्थ उ विमलजलाए. नईऍ काऊण मज्जणविहाणं । भुञ्जन्ति तरुफलाइं, नाणाविहसाउकलियाइं ॥ ३ ॥ विविहं भण्डवगरणं. वंस-पलासेसु कुणइ सोमित्ती । धन्नं च रण्णजायं, आणेइ फलाणि य बहूणि ॥ ४ ॥ अह अ**नया क**याई, साहू मज्झण्हदेसयालम्म । तनसिरिगनिथयङ्गा, अवङ्ण्णा गयणमग्गाओ ॥ ५ ॥ दृहुण मुणिवरे ते, सोया साहेइ राघवस्स तओ । जंपइ इमे महाजस !, पेच्छसु समणे समियपावे ॥ ६ ॥ ते पेच्छिकण रामो. समयं सीयाएँ सबभावेणं । पणमइ पहट्टमणसो. तिकखुत्तपयाहिणावत्तं ॥ ७ ॥ अह ताण देइ सीया, परमत्नं साहवाण भावेणं । आरण्णजाइयाणं, गावीणं स्वीरिनिष्फत्नं ॥ ८ ॥ नारङ्ग-फणस-इङ्गय-कयली-खज्जूर-नालिएरेसु । उवसाहियं च दिन्नं, सीयाए फासुयं दाणं॥९॥ अह तस्य तक्लणं चिय, पारणसमयम्मि गयणमग्गाओ । पडिया य रयणवृद्धी, गन्धोदय-कुसुमपरिमीसा ॥ १० ॥ घुटुं 🕶 अहो दाणं, दुन्दुहिसद्दो य गरुयगम्भीरो । वित्थरइ गयणमग्गे, पूरेन्तो दिसीवहे सबे ॥ ११ ॥ ताव य तत्थारण्णे, गिद्धो दट्टूण साहवे सहसा । तं चाइसयं परमं, ताहे जाईसरो जाओ ।। १२ ॥ चिन्तेऊण पवतो, हा! कट्टं माणुसत्तणिम मया। परिगिण्हिऊण मुको, धम्मो अन्नोवएसेणं॥ १३॥ परिचिन्तिऊण एवं. संसारुच्छेयकारणनिमत्तं । पक्ली हरिसवसगओ, ताणं चलणोदए लुलिओ ॥ १४ ॥ सो सस्स पभावेणं, जाओ चिय रयणरासिसरिसाभो । निवत्तपारणाणं, साहुणं पडइ पाएसु ॥ १५ ॥ वेरुलियसरिसनिहसे, उवविद्वा साहवो सिलावट्टे । परिपुच्छइ पउमाभो, भयवं ! को एरिसो पक्ली ! ॥ १६ ॥ पढमं चिय आसि इमो, दुवण्णो असुइओ दुगन्धो य । कह तक्खणेण जाओ, जरुन्तमणिरयणसच्छाओ ? ॥ १० ॥ अह भासिउं पवत्तो, सुंगुत्तिनामो मुणी मुणियभावो । एसो आसि परभवे, राया वि हु दण्डगो नाम ॥ १८ ॥

फल खाये। (३) लक्ष्मणने बाँस श्रीर पत्तोंसे विविध पात्र और उपकरण वनाये तथा जंगलमें उत्पन्न धान्य एवं बहुत से फल वह लाया। (४)

एक दिन मध्याह्रके समय तपकी शोभासे आच्छादित साधु आकाशमार्गसे नीचे उतरे। (५) उन मुनिवरोंको देखकर सीताने रामसे कहा कि, हे महायश ! उपशान्त पापवाछे इन मुनियोंको आप देखें। (६) उन्हें देखकर सीताके साथ रामने मनमें आनिन्दत हो तीन प्रदक्तिणा देकर श्रद्धापूर्वक वन्दन किया। (७) इसके पश्चात् सीताने उन साधुओंको अरण्य में उत्पन्न गायोंके दूधसे बनाया गया उत्तम अन्न भावपूर्वक दिया। (८) नारंगी, कटहर, इंगुदी वृत्तके फल, केले, खजूर, नारियलसे तैयार किया गया प्राप्तक दान सीताने दिया। (९) पारनेके समय तत्काल ही आकाशमें से सुगन्धित जल तथा पुष्पोंसे युक्त रत्नोंकी वृष्टि वहाँ हुई। (१०) 'श्रहोदान!' ऐसी घोषणा हुई और गुरु एवं गम्भीर दुन्दुभिनाद सब दिशाओंको भरता हुआ आकाशमार्गमें फैल गया। (११)

डस समय उस अरण्यमें रहे हुए एक गीधने उन मुनियोंको देखा। तब उसे परम अतिशययुक्त जातिस्मरण ज्ञान हुआ। (१२) वह सोचने लगा कि अफसोस है कि मनुष्य जन्ममें मैंने धर्म अंगीकार करके दूसरेके उपदेशसे उसे छोड़ दिया। (१३) इस तरहसे सोचकर हर्षमें आया हुआ वह पत्ती उनके चरणोदकमें लोट पड़ा। (१४) उसके प्रभावसे रत्नकी राशि सरीखी शोभावाला वह पारना किये हुए साधुओंके चरणोंमें गिरा। (१४) वैद्यमणिके जैसी कान्तिवाले शिलापट पर बैठे हुए साधुओंसे रामने पूछा कि, हे भगवन ! ऐसा पत्ती कीन है ? (१६) पहले यह खराब वर्णवाला, अशुचि और दुर्गन्धयुक्त था। प्रकाशित मणि एवं रह्नोंकी-सी सुन्दर कान्तिवाला यह एकदम कैसे हो गया ? (१७)

इस पर वस्तुस्थितिके जाननेवाले सुगुप्ति नामक मुनिने कहा कि यह परभवमें दण्डक नामका राजा था। (१८) इस प्रदेशके मध्यभागमें कर्णकुण्डल नामका एक नगर था। दण्डक नामका राजा सेनाके सिंहत उसका उपभोग करता

१. तिगुत्तिनामो - मु॰।

विसयस्स मज्झयारे, आसि इहं कण्णकुण्डलं नयरं । तं भुञ्जइ बलसहिओ, नामेणं दण्डगो राया ॥ १९ ॥ तस्स गुण-सीलकलिया, नामेणं मक्खरी महादेवी । जिणधन्मभावियमई, साहृणं वन्द्णुज्जुत्ता ॥ २०॥ नयराउ निग्गएणं, नरवइणा अन्नया मुणिवरिन्दो । दिहो पलम्बियभुवो, झाणत्थो वइरथम्भसमो ॥ २१ ॥ घेत्तृण किण्हसप्पं, कालगयं नरवई विसालिद्धं। निक्सिवइ कण्टभागे, झाणोवगयस्स समणस्स ॥ २२ ॥ जाव य इमो भुयङ्गो. न फेडिओ मज्झ केणइ नरेणं । ताव य न साहरेमी. जोगं अह साहणा मुणियं ॥ २३ ॥ गमिऊण तओ रतिं. पुणरिव मग्गेण तेण सो राया । अह निग्गओ पुराओ, पेच्छइ य तहिंद्रयं समर्ण ॥ २४ ॥ फेडेइ य तं सप्पं, विम्हियहियओ नराहिवो एत्तो । जंपइ य अहो ! खन्ती, एरिसिया होइ समणाणं ॥ २५ ॥ चलणविंडओ नरिन्दो, तं खामेऊण निययनयरत्थो । तत्तो पमूयभत्ति, कुणइ अईवं मुणिवराणं ॥ २६ ॥ तत्थेव परिवाओ, दहुणं नरवइं समणभत्तं। चिन्तेइ पावहियओ, एयाण वहं करावेमि॥ २७॥ चहुऊण निययजीयं, परदुक्खुप्पायणे कयमईओ । निगान्थरूवधारी, जाओ चिय विडपरिवाओ ॥ २८ ॥ अन्तेउरं पविद्रो. समयं देवीऍ कयसमुखावी । दिद्रो य नरवईणं. भणिओ य इमो अचारित्तो ॥ २९ ॥ तस्सावराहजणिए, आणत्ता किंकरा नरिन्देणं। पीलेह सबसमणे, जन्तेस य मा चिरावेह ॥ ३०॥ जमद्यसच्छहेहिं. पुरिसेहिं सामियस्स वयणेणं । जन्तेहि सबसमणा, उच्छ इव पीलिया सिग्धं ॥ ३१ ॥ एको तत्थ मुणिवरो, गन्तुणं बाहिरं पिडिनियत्तो । पत्तो य निययठाणं, वारिज्ञन्तो वि लोएणं ॥ ३२ ॥ सो तत्थ पेच्छइ मुणी, जन्तापील्यितणू विवण्णे य । सहसा रोसमुवगओ, हुंकारसमं मुयइ अग्गि ॥ ३३ ॥ नयरं जण-धणपुण्णं. देसो उज्जाण-गिरिवरसमग्गो । समणेण तक्खणं चिय, सबो कोर्वाग्गणा दङ्गो ॥ ३४ ॥ जेण पुरा आसि इहं, देसे नामेण दण्डगो राया । तेणं चिय पुहड्यले. अह भण्णइ दण्डगारण्णं ॥ ३५ ॥

था। (१९) उसकी गुण एवं शीलसे युक्त, जिनधमंसे वासित अन्तःकरणवाली तथा साधुओंको वन्दन करनेमें उद्यत ऐसी मस्करी नामकी पटरानी थी। (२०) नगरमेंसे निकले हुए राजाने एकदिन हाथ नीचे लटकाये हुए, ध्यानस्थ तथा वक्त के स्तम्भके समान एक मुनिवरको देखा। (२१) मरे हुए तथा विषसे सने हुए एक काले सर्पको उठाकर राजाने ध्यानस्थित मुनिके गलेमें डाल दिया। (२२) जब तक कोई मनुष्य मुक्त परसे यह सर्प नहीं हटाता, तबतक मैं योग नहीं समेहँगा—ऐसा उस मुनिने निश्चय किया। (२३) रात बिताकर पुनः उसी मार्गसे वह राजा नगरमेंसे बाहर निकला और उसी प्रकार मुनिको स्थित देखा। (२४) तब विस्मित हृद्यवाले राजाने उस सर्पको दूर किया और कहने लगा कि अहो। श्रमणोंकी चमावृत्ति ऐसी होती है। (२५) चरणोंमें गिरे हुए उस राजाने उस मुनिकी स्मा याचना की। इसके पश्चात् अपने नगरमें रहा हुआ वह राजा मुनिवरोंकी विशेष और प्रचुर भक्ति करने लगा। (२६)

वहाँ रहे हुए मनमें पापी एक परिव्राजकने राजाको श्रमणोंका भक्त देखकर सोचा कि इन श्रमणोंका वध कराऊँ।(२७) अपने परिव्राजक-जीवनका परित्याग करके दूसरोंको दुःख देनेमें छतिनश्रय वह भंडुआ परिवाजक निर्मन्थरूपधारी हुआ।(२६) अन्तःपुरमें प्रविष्ट होकर रानीके साथ बातचीत करते हुए उसे देखकर राजाने कहा यह चारित्रहीन है।(२६) उसके अपराधसे उत्पन्न रोषवश राजाने नौकरोंको आज्ञा दी कि सब श्रमणोंको यंत्रोंमें पेर दो। देर मत करो।(३०) स्वामीकी आज्ञासे यमके दूत सरीखे पुरुषोंने सब श्रमणोंको ईखकी भाँति यंत्रोंमें शीघ ही पेर दिया।(३१) एक मुनिवर बाहर गये थे। वह वहाँ वापस आये। छोगोंके द्वारा मना करने पर भी वह अपने स्थान पर पहुँचे।(३२) वहाँ उन्होंने यंत्रोंमें पेरे गये शारीरवाछे तथा विवर्ण मुनियोंको देखा। एकदम रोषमें आये हुए उन्होंने हुंकारके साथ आग छोड़ी।(३३) जन और धनसे पूर्ण नगर तथा उद्यानों और गिरिवरोंसे ज्याप्त सारा देश श्रमणने कोधाग्नि द्वारा जला डाला।(३४) प्राचीन कालमें इस देशमें दण्डक नामका राजा था, अतः पृथ्वीतल पर यह दण्डकारण्य कहा जाने लगा।(३४) समय बीतने पर इसमें बहुतसे पेड़ तथा हाथी, सूअर, सिंह आदि अनेक-

काले समइक्कन्ते, अइबहवे पायवा समुप्पन्ना । सत्ता य अणेगविहा, गय-सूयर-सीहमाईया ॥ ३६ ॥ सो दण्डगोऽतिपावो, संसारे हिण्डिकण चिरकालं । गिद्धो य समुप्पन्नो, एसो रण्णे घिइं कुण्ड ॥ ३० ॥ भणिओ य साहवेणं, पक्ली ! मा कुणसु पावयं कम्मं । मा पुणरिव संसारे, हिण्डिहिसि अणन्तयं कालं ॥ ३८ ॥ तस्स परिबोहणत्थं, सुगुत्तिनामो कहेइ मुणिवसभो । निययं सुहमसुहफलं, नं दिट्टं नं च अणुभूयं ॥ ३९ ॥ वाणारसीऍ राया. अयरो नामेण आसि विक्खाओ । भज्जा से होइ सिरी, सिरि व रूवेण पचक्खा ॥ ४० ॥ साह सुगुत्तिनामो, पारणवेराऍ आगओ तीए। पडिरामिओवविद्दो, पुत्तत्थं पुच्छिओ भणइ।। ४१॥ सिद्धं च मुणिवरेणं. दो पूत्ता गञ्भसंभवा तुज्झं । होहिन्ति निच्छएणं. भद्दे ! अइसुन्दरायारा ॥ ४२ ॥ अह ते कमेण जाया. दोण्णि वि पूत्ता सिरीऍ देवीए । सबजणनयणकन्ता. सिस-सुरसमप्पभिसरीया ॥ ४३ ॥ जम्हा सुगुत्तिमुणिणा, आइट्टा दो वि ते समुप्पन्ना । तम्हा सुगुत्तिनामा, कया य पियरेण तुट्टेणं ॥ ४४ ॥ ताव 5 त्रो संबन्धो, जाओ गन्धावई ऍ नयरीए । रायपुरोहियतणया, सोमस्स दुवे कुमारवरा ॥ ४५ ॥ पढमो होइ सुकेऊ, बीओ पुण अग्गिकेउनामो य । एवं चेव सुकेऊ, कयदारपरिगाहो जाओ ॥ ४६ ॥ अह अन्नया सुकेऊ, सुहकम्मुदएण जायसंवेगो । पबइओ खायजसो, अणन्तविरियस्स पासम्मि ॥ ४७ ॥ इयरो वि अग्गिकेऊ, भाउविओगम्मि दुक्खिओ सन्तो । वाणारसिं च गन्तुं, अणुवत्तइ तावसं धम्मं ॥ ४८ ॥ सुणिऊण भायरं सो. तावसधम्मुज्जयं सिणेहेणं। चलिओ तत्थ सुकेऊ. तस्स य परिबोहणद्वाए ॥ ४९ ॥ दहूण गमणसज्जं, भणइ सुकेउं गुरू सुणसु एत्तो । सो तावसो विवायं, करिही समयं तुमे दुट्टो ॥ ५० ॥ अह जण्हवीऍ तीरे, कन्ना महिलासु तीसु समसहिया । दिवसस्स एगजामे, एही चित्तंसुयनियत्था ॥ ५१ ॥ चिन्धेसु एवमाई, नाऊणं तं तुमे भणेजासु । जइ अत्थि किंपि नाणं, जाणसु कन्नाएँ सह-दक्खं ॥ ५२ ॥

विध प्राणी पैदा हुए। (३६) वह अतिपापी दण्डक चिरकाल पर्यन्त संसारमें गमन करके इस गीधके रूपमें पैदा हुआ और अरएयमें अवस्थान किया। (३७) साधुने कहा कि, हे पत्ती! पाप कर्म मत कर, अन्यथा संसारमें और भी अनन्त काल तक भ्रमण करना पड़ेगा। (३८) उसके प्रतिबोधके लिए सुगुप्ति नामक मुनिवृषभने जो देखा था और जिसका अनुभव किया था ऐसा श्रपना हुभ और अहाभ फल कहा। (३९)

वाराणसीमें अचल नामका विख्यात राजा था। उसकी रूपमें साज्ञात् ल्हमी जैसी श्री नामकी पत्नी थी। (४०) पारनेके समय सुगुप्ति नामके मुनि श्राये। उसने प्रतिलाभित और वैठे हुए उन्हें पुत्रके बारेमें पूछा। (४१) मुनिवरने कहा कि, हे भद्रे! तेरे गर्भसे निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर आचारवाले दो पुत्र होंगे। (४२) इसके अनन्तर श्रमुक्रमसे श्रीदेवीको सब लोगोंकी आँखोंको आनन्द देनेवाले तथा चन्द्र एवं सूर्यके समान कान्ति और शोभावाले दो पुत्र हुए। (४३) सुगुप्ति मुनिके कहनेके अनुसार वे पैदा हुए थे, अतः हर्पान्वित पिताने उनका नाम सुगुप्ति रखा। (४४) उसी समय गन्धावती नगरीमें एक दूसरी घटना घटी। राजपुरोहित सोमको दो कुमार थे। (४५) उनमें पहला सुकेतु श्रीर दूसरा अग्निकेतु नामका था। सुकेतुने विवाह किया। (४६) एक दिन शुभक्रमंके उदयसे सुकेतुको वैराग्य उत्पन्न हुआ। विख्यात यशवाले उसने श्रनन्तवीर्यके पास दीचा अंगीकार की। (४७) दूसरा श्रमिकेतु भी माईके वियोगसे दु:खित हो बाराणसी गया और तापस धर्मका पालन करने लगा। (४८) तापस धर्ममें प्रवृत्त माईके वारेमें सुनकर सुकेतु उसे प्रतिबोधित करनेके लिए स्नेहवश वहाँ गया। (४९) गमनके लिए सुकेतुको तैयार देखकर गुरुने कहा कि सुनो, वह दुष्ट तापस तुम्हारे साथ विवाद करेगा। (५०) उस समय गंगाके किनारे, दिवसका एक याम रहनेपर, तीन समवयक सिखयोंके साथ विचित्र वहा पहने हुई एक कन्या आयगो। (५१) ऐसे चिह्नोंसे पहचानकर तुम उसे कहना कि यदि तुम्हें तिक भी हान है तो कन्याके सुख-दु:सका परिज्ञान करो। (५२) वह अज्ञानी तापस उसे नहीं जाननेसे शरिमन्दा हो

सो तं अनाणमाणो. अन्नाणी तावसो विलक्खो सो । होही परब्भवो से. कन्नाएँ तुमं कहेजास ॥ ५३ ॥ अधेत्थ विणयगोत्ते. पवरो नामेण बहुघणाइण्णो । तस्सेसा अङ्गरुहा. भण्णाइ रुइर त्ति विक्खाया ॥ ५४ ॥ एतो य तइयदियहे, करिही कालं इमा सकम्मेहिं । होही कुबरगामे, मेसी य विसालनामस्स ॥ ५५ ॥ सा मारिया वि तेणं, महिसी होऊण पुण मया सन्ती । होही विसालध्या, पवरस्स उ निययमामस्स ॥ ५६ ॥ भणिकण वयणमेयं, पणिमय गुरुवं गओ अह सुकेक । पत्ती तावसनिरुयं, तेहि समं कुणइ वायत्थं ॥ ५७ ॥ जं गुरुणा उवइहं. तं सबं तावसाण परिकहियं। सुणिऊण अग्गिकेऊ, तं संबन्धं च पडिबुद्धो ॥ ५८ ॥ तत्तो विसालध्या. लद्धा पवरेण नामउ विध्या । एतो विवाहसमए, सो भणिओ अग्गिकेऊणं ॥ ५९ ॥ मा परिणस पवर! तुमं. एसा ते आसि परभने घूया । अने वि तीएँ जम्मा. विसाळपुरओ समक्ताया ॥ ६० ॥ सरिज्या पुरुजाइं. सा कन्ना तिबजायसंवेगा। नेच्छइ य विवाहविहिं, नवरं चिय महद्र पबज्रां।। ६१।। पवरस्स विसालस्स य. ववहारो तीऍ कारणे जाओ । अम्हं पिओ सभाए, दोण्ह वि उल्लावसंलावो ॥ ६२ ॥ सा कन्ना पबड्या, अन्हे वि य तं सुणेवि वित्तन्तं । जाया निमान्थमुणी, पासम्मि अणन्तविरियस्स ॥ ६३ ॥ एवं मोहवसेणं. जीवाणं होन्ति कुच्छियायारा । जणणी सुया य बहिणी. जायइ महिला विहिवसेणं ॥ ६४ ॥ सुणिकण तं जडागी, अहिययरं भवसमूहदुक्खाणं । भीओ करेइ सदं, कलुणं चिय धम्मगहणद्रे ॥ ६५ ॥ तं भणइ सुगुत्तमुणी, भद्द! तुमं मा करेहि परपीडं। अलियं अवम्भचेरं, जावज्रीवं विवज्रेहि॥ ६६॥ राईभोयणविरई. करेहि मंसस्स वज्जणं चेव । उववासविहिं च पुणो, भावेहि जहाणुसत्तीए ॥ ६७ ॥ वारेऊण कसाए. निचं जिण-मुणिनमंसणुज्ज्तो । होहि परलोगकङ्की, जेण भवोहं समुत्तरिस ॥ ६८ ॥ जं मुणिवरेण भणियं, तं सद्यं गेण्हिऊण भावेणं । पक्ली हरिसवसगओ, सावयधम्मुज्जओ जाओ ॥ ६९ ॥

जायगा और इस प्रकार पराजित होगा। फिर तुम उस कन्याके बारेमें कहना कि यहाँ पर अन्यन्त सम्पन्न प्रवर नामका एक विणक् है। उसकी यह रुचिरा नामकी प्रसिद्ध पुत्री कही जाती है। (५३-४४) आजसे तीसरे दिन अपने कमों के कारण यह मर जायगी और कुन्वर गाँवमें विशालकी बकरी होगी। उसके द्वारा मारे जाने पर भैंस होकर मरने पर वह विशालकी छड़की के रूपमें उत्पन्न होगी और फिर अपने मामा प्रवरको वह दी जायगी। वह सुकेतु गुरुको प्रणाम करके चछ दिया और तापस-आश्रममें पहुँचा। वहाँ उनके साथ शास्त्रार्थ करने छगा। (५४-५७) गुरुने जो कुछ कहा था वह सब उसने तापसोंसे कहा। उस वृत्तान्तको सुनकर अग्निकेतु प्रतिवोधित हुआ। (५८) तब विशालकी धूता नामकी पुत्री प्रवरने प्राप्त की। विवाहके समय अग्निकेतुने उसे कहा कि, हे प्रवर! तुम विवाह मत करो। यह परभवमें तुम्हारी पुत्री थी। उसके दूसरे भी जन्मोंके बारेमें विशालके समन्न कहा। (५९-६०) पूर्वजन्मको याद करके जिसे तीन्न वैराग्य उत्पन्न हुआ है ऐसी उस कन्याने विवाहको इच्छा न की; केवल प्रवज्याकी ही आकांन्ता की। (६१) उस कन्याने दीन्ता छी है ऐसा वृत्तान्त सुनकर हम भी अनन्तवीयंके पास निर्मन्य मुनि हुए। (६२) इस प्रकार मोहके वशीभूत होने से जीव कुत्सित आचारवाले होते हैं और माता, पुत्री एवं बहन कर्मवश प्रतिहर होते हैं। (६४)

यह सुनकर जन्मसमृहके दुःखोंसे अत्यन्त भयभीत जटायु धर्मग्रहणके लिए करुण शब्द करने लगा। (६५) सुगृप्त सुनिने उसे कहा कि, भद्र! तुम दूसरेको दुःख मत दो तथा मूठ एवं अब्रह्मचर्यका यावज्ञीवन परित्याग करो। (६६) रात्रिम् भोजनका त्याग तथा मांसका वर्जन करो और यथाशक्ति उपवास करो। (६७) कषायका परित्याग करके नित्य जिनेश्वरदेव तथा सुनियोंको नमस्कार करनेमें उद्यमशील रहो और परलोकके आकांदी रहो जिससे भवसागरको तैर सको। (६८) सुनिवरने जो कुछ कहा वह सब भावपूर्वक अंगीकार करके ब्रानन्दविभोर पद्मी श्रावकधर्ममें उद्यत हुआ। (६९) साधुने

भणिया य साहवेणं, जणयसुया पिक्सणं इमं भदें!। र विज्ञासु पययमणा, सम्मिह्द्वी इहारण्णे॥ ७०॥ दाऊण य उवएसं, निययद्वाणं गया मुणिवरिन्दा। सीया वि पिक्सणं तं, संभमिह्यया परामुसइ॥ ७१॥ सुणिऊण दुन्दुभिरवं, ताव य रुच्छीहरो गयारूढो। तत्थाऽऽगओ य पेच्छइ, प्रवयमेत्तं रयणरासि॥ ७२॥ अह रुक्सणस्स एत्तो, कोउगगहियस्स रामदेवेणं। परिकहिओ वित्तन्तो, भिक्सादाणाइओ सबो॥ ७३॥ धम्मस्स पेच्छ विउलं, माहप्पं इह भवेसु गहियस्स। जेणेरिसो वि गिद्धो, जाओ इन्दाउहसवण्णो॥ ७४॥ जेण उ रेहिन्त सिरे, जडाउ मणि-रयण-कञ्चणमईओ। तेणं चिय वाहरिओ, तेहि जडाई पहट्टेहिं॥ ७५॥ रामस्स रुक्सलणस्स य, पुरओ य उविद्वओ विणयजुत्तो। भुज्ञइ सुसाउकिल्यं, सीयाएँ पसाहियाहारं॥ ७६॥ जिणवन्दणं तिसञ्झं, सीयाएँ समं करेइ पययमणो। अच्छइ ताणऽल्लोणो, पक्सी अन्नन्नदिद्वीओ॥ ७०॥

रिक्खज्जमाणो जणयङ्गयाए, निचं सुणन्तो जिणगीययत्थं । पणच्चिओ धम्मगुणाणुरत्तो, नाओ नडागी विमलाणुभावो ॥ ७८ ॥

।। इय पडमचरिए जडागीपक्खिडक्काणं नाम एगचत्तालं पठवं समत्तं।।

## ४२. दण्डगारण्णनिवासविहाणं

अह ते दसरहतणया, दिन्नेण सुपत्तदाणतेएणं। पत्ता य रयणवुट्टी, पुण्णं च समज्जियं विउलं॥ १॥ अत्रं च हेममइ्यं, मिण-रयणोत्त्र्लमिण्डयाडोवं। सयणा-ऽऽसणसंजुत्तं, सलल्यधुवन्तध्यमालं॥ २॥ चउतुरयसमाउत्तं, पत्ता य रहं सुरेसु उवणीयं। वियरन्ति तत्थ रण्णे, अभिरममाणा जहिच्छाए॥ ३॥ कत्थइ दियहं पक्कं, कत्थइ मासं मणोहरुद्देसे। अच्छन्ति ते कयत्था, कीलन्ता निययलीलाए॥ ४॥

जनकसुता सीतासे कहा कि, हे भद्रे! इस अरण्यमें सम्यग्दृष्टि इस पत्तीकी प्रयत्नपूर्वक तुम रज्ञा करो। (७०) उपदेश देकर मुनिवरेन्द्र अपने स्थान पर चले गये। हृद्यमें आदर बुद्धिवाली सीता भी उस पत्तीको सहलाने लगी। (७१) उस समय दुन्दुभिकी ध्विन सुनकर हाथी पर सवार हो लक्ष्मण वहाँ आया और पर्वत जैसी विशाल रक्षराशि देखी (७२) आश्चर्यचिकत लक्ष्मणको रामने भित्तादानसे लेकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया। (७३) धारण किये हुए धर्मका इस भवमें ही विपुल माहात्म्य देखो, जिससे ऐसा गीध भी इन्द्रके आयुध वक्रके जैसा वर्णवाला हो गया है। (७४) चूँकि उसके सिर पर मिए, रक्ष तथा कांचनमय जटाएँ शोभित हो रही थीं, अतएव आनन्दमें आये हुए उन्होंने उसे 'जटायु' कहा। (७४) राम एवं लहमणके आगे बैठे हुए विनययुक्त उसने सीताके द्वारा पकाये गये और सुख्वादसे युक्त आहारका भन्नण किया। (७६) मनमें उद्यमशील वह पत्ती सीताके साथ तीनों सन्ध्याके समय जिनवन्दन करता था और अनन्यदृष्टि (सम्यग्दृष्टि) वह उन्होंके पास रहता था। (७७) सोता द्वारा रिच्त वह नित्य जिनेश्वरके आगे गाये जानेवाले गीत सुनता था और धर्मके गुणमें अनुरक्त हो नाचता था। इस प्रकार जटायु विमल भाववाला हुआ। (७=)

॥ पद्मचरितमें नटायु पक्षीका उपाख्यान नामक एकतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ४२. दण्डकारण्यमें निवास

उन दशरथपुत्रोंने सुपात्रको दिये गये दानके प्रभावसे रक्ष-वृष्टि प्राप्त की तथा विपुल पुण्य अर्जित किया। (१) इसके अतिरिक्त हेममय मणि एवं रक्षोंकी चूलिकासे मण्डित ब्राडम्बरवाला, शयन एवं ब्रासनसे युक्त, ध्वजाओंकी पंक्ति जिसपर लीलाके साथ फहरा रही है तथा चार घोड़े जिसमें जुते हुए हैं ऐसा देवों द्वारा लाया गया रथ भी उन्हें मिला। इच्छानुसार रमण करते हुए वे उस अरण्यमें विचरण करते थे। (२-३) अपनी मौजसे क्रीड़ा करते हुए कृतार्थ वे उस मनोहर प्रदेशमें कहीं दिन, कहीं पलवाड़ा तो कहीं एक महीना ठहरते थे। (४) सघन वन-बृज्ञोंको तथा बहुतसे

अह ते वणतरुगहणं. लङ्क्षेत्रणं च पवए बहवे। अञ्भन्तरं पविद्वा. तस्सारण्णस्स भयरिहया॥ ५॥ वड-धव-सिरीस-धम्मण-अज्जण-पुन्नाग-तिलय-आसत्था । सरल-कयम्ब-८म्बाडय-दाडिम-अङ्कोल्ल-बिल्ला य ॥ ६ ॥ उम्बर-खइर-कविद्वा, तेन्द्रग-वंसा य लोणरुक्ला य । सागा य निम्ब-फणसा, अम्बतरू निन्दरुक्ला य ॥ ७ ॥ वउल-तिलया-ऽइमुत्तय-कोरिण्टय-कुडय-कुज्जयाइण्णं । चम्प-सहयार-अरलुग-कुन्दलयामण्डिउद्देसं ॥ ८ ॥ सज्ज्रीस समीस य, केयरि-बयरीस नालिएरीस । कयलीस य संछन्नं, अहियं चिय माउलिङ्गीस ॥ ९ ॥ तं एवमाइएहिं, तरूहि नाणाविहप्पयारेहिं। नन्दणवणं व नज्जइ, सबत्तो सुन्दरायारं॥ १०॥ पुण्डुच्छुमाइएसु य, सभावजाएसु सस्सनिवहेसु। रेहइ सरेसु रण्णं, कमलुप्पलभरियसिललेसु॥ ११॥ गय-चमर-सरभ-केसरि-वराह-मय-महिस<sup>\*</sup>-चित्तयाइण्णं । ससय-सय-चग्ध-रोहिय-तरच्छ-ऽभल्लाउलंह नि<del>चं</del> ॥ १२ ॥ कत्थइ फलोणयद्मं. कत्थइ सियकुसुमधविलउद्देसं । कत्थइ नीलं हरियं, कत्थइ रत्तारुणच्छायं ॥ १३ ॥ दण्डयगिरिस्स सिहरे. नामेण य दण्डओ महानागो । तेण इमं सिसवयणे. दण्डारण्णं जणे सिट्टं ॥ १४ ॥ एसा वि य कुञ्चरवा, महानई विमलसिललपरिपुण्णा । कल्हंसकलयलरवा, सच्छन्दरमन्तपिक्खला ॥ १५ ॥ उभयतडिद्रयपायव—निवडियवरकुसुमपिञ्चरतरङ्गा । चडुलयरमयरकच्छभ-निचंचियविलुलियावत्ता ॥ १६ ॥ तं दट्टूण वैरनई, जणयसुया भणइ राघवं एत्तो । जलमज्जणं महाजस!, किं न खणेकं इह रमामो ? ॥ १० ॥ भणिकण एवमेयं, अवहण्णो राघवो सह पियाए । मज्जइ विमलजलोहे, करि व समयं करेणूए ॥ १८ ॥ सुमहुरसरपरिहत्थं, जलमुरवं राघवो बहुवियप्पं । पहणइ लीलायन्तो, हरिसं घरिणीऍ कुणमाणो ॥ १९ ॥ सीया वि तत्थ सिलले, घेतूणं सुरहिपुण्डरीयाइं। दइयस्स पवरकण्ठे, आलयइ निलीणभमराइं॥ २०॥

पर्वतोंको ठाँघकर भयरिंद्त वे उस अरण्यके भीतर प्रविष्ट हुए। (५) बरगद, धव, शिरीप, धम्मण, अर्जुन, पुन्नाग, तिलक, अश्वत्थ, सरल, कदम्ब, आँवले, श्रनार, अंकोठ, बिलव, गूलर, खिद्र, किप्त्थ, तिन्दुक, बांस, लवणवृत्त, साग, नीम, कटहल, श्राम, निन्दुब्त, बकुल, अतिमुक्तक, कोरण्टक तथा शतपित्रकासे आकीर्ण; चम्पक, सहकार (कलमी आम), अरद्ध तथा कुन्दलतासे मण्डित प्रदेशवाला; खजूरी, शमी, करील, बेर, नारियल, कदली एवं बीजौरसे सिवशेष छाया हुआ—इस तरह नाना प्रकारके वृत्तोंके कारण सुन्दर आकृतिवाला वह वन नन्दनवनकी भाँति प्रतीत होता था। (६-१०) स्वतः उत्पन्न सफोद उस्त आदि शस्यों तथा कमल एवं उत्पलोंसे भरे हुए पानीवाले सरोवरोंके कारण वह अरण्य शोभित हो रहा था। (११) वह हाथी, चमरीगाय, शरम, केसरी, वराह, मृग, भैसे एवं चीतोंसे व्याप्त तथा खरगोश, बाय, नीलगाय, नाहर एवं भालुश्रोंसे सर्वदा भरापूरा था। (१२) वहाँ कहीं फलसे भुके हुए वृत्त थे, कहीं सकेद पुष्पोंसे धवलित प्रदेश था, कहीं नील, हरित और कहीं रक्तारणकी छाया थी। (१३) दण्डकारिके शिखर पर दण्डक नामका एक महानाग था, अतः हे शिशवदने ! यह दण्डकार्यथके नामसे लोगोंमें कहा जाने लगा। (१४)

निर्मल सिल्लसे परिपूर्ण, कलहंसोंके कलरवसे शब्दायमान तथा स्वच्छ कीड़ा करनेवाले पित्त्योंसे ज्याप्त यह कौंचरवा नामकी महानदी हैं।(१४) दोनों तटपर स्थित वृद्धोंमेंसे गिरनेवाले उत्तम पुष्पोंके कारण पीले रंगवाली तरङ्गोंसे युक्त तथा अत्यन्त चंचल घड़ियाल एवं कछुओंसे सदैव उपमर्दित आवर्तोंसे ज्याप्त यह नदी है।(१६) उस उत्तम नदीको देखकर सीताने रामसे कहा कि, हे महायश! जलस्नानके लिए हम यहाँ एकचण क्यों न ठहरें? (१७) ऐसा कहने पर प्रियाके साथ राम नदीमें उत्तरे और हथनीके साथ हाथीकी भाँ ति निर्मल पानीमें उन्होंने स्नान किया।(१८) पत्नीको हर्षित करते हुए राघवने अनेक प्रकारसे सुमधुर स्वर निकालनेमें कुशल जलतरंग बजाई।(१९) सीताने भी उस पानीमेंसे भौरोंसे ज्याप्त कमलोंको लेकर अपने पतिके सुन्दर कण्ठमें आरोपित किया।(२०)

१. ०ससावयाइण्णं—म्•। २. वरनई—प्रत्य०।

अह ते तत्थ महुयरा, रामेण समाहया परिभमेउं। सीयाऍ वयणकमले, निलिन्ति पउमाहिसक्काए ॥ २१ ॥ सा ते मत्तमहुयरे, असमत्था वारिउं अइपभूए। सहस ति पउमनामं, अवगृहइ महिल्या धणियं ॥ २२ ॥ गायन्ति व महुयरा, जयसदं पिक्खणो इव कुणन्ति । सुहडा व तड्छीणा, सत्ता रामस्स मज्जणए ॥ २३ ॥ तो सिसिरसीयल्जले, विहिणा परिमिज्जिउं निहच्छाए। उत्तरइ पउमनाहो, नईऍ समयं पिययमाए ॥ २४ ॥ सबक्रकयाभरणो, अइमुत्तयमण्डवे सुंहिनिविद्यो । पउमो भणइ कणिष्टं, सुणेहि मह सन्तियं वयणं ॥ २५ ॥ अत्थेत्थ फलसिमिद्धद्दुमा ल्यामण्डवेसु उववेया। सच्छोदया य सरिया, गिरी वि एसो रयणपुण्णो ॥ २६ ॥ सिग्धं आणेहि पिया, जणणीहि समं च बन्धवा सबे । काऊण पइट्टाणं, रमणिज्ञे एत्थ अच्छामो ॥ २० ॥ भणिओ य लक्ष्यणेणं, एव पह् नं तुमे समुद्दिटं। अग्हं पि य कुणह धिईं, एयं चिय दण्डगारण्णं ॥ २८ ॥ अह ताण तत्थ रण्णे, अच्छन्ताणं अइच्छिओ गिम्हो । गज्जन्तमेहिनवहो, संपत्तो पाउसो कालो ॥ २० ॥ गयणं समोत्थरन्ता, मेहा कज्जलिहा क्याडोवा। वरिसेऊण पवत्ता, धारासंभिन्नमिहवेदा ॥ ३० ॥ धणपडलसमुङभूओ, अइचण्डो सबओ सगसगेन्तो । नच्चावेइ तरुगणे, पवणो अन्नोन्नभेएहिं ॥ ३१ ॥ नीला हिरया पीया, अन्ने वा पण्डुरा घणा गयणे । रेहिन्ति संचरन्ता, अचिराभामण्डिउद्देसा ॥ ३२ ॥ उिक्मनकन्दल्दला, हिरयक्कुरसामला मही जाया। सर-सरसि-वावि-विण्या—नवजलभरिया नईपवहा ॥ ३२ ॥ मणिओ य राघवेणं, कुमार! एयारिसे नलयकाले । न हु जुज्जइ तुह गमणं, पडन्तनवसल्लिवाहुले ॥ ३४ ॥ सामच्छिउण एवं, समासयं सुन्दरं समछीणा। सीया-नडागिसहिया, तत्थ ठिया राम-सोमिती ॥ ३५ ॥ सामच्छठण एवं, समासयं सुन्दरं समछीणा। सीया-नडागिसहिया, तत्थ ठिया राम-सोमिती ॥ ३५ ॥

उन कमलों गरे हुए भौरे रामसे आघात पाकर वापस लौटे श्रीर कमलकी श्राशंकासे सीताके वदन-कमलमें छिपनेका प्रयन्न करने लगे। (२१) उन अत्यधिक मत्त भौरोंको हटानेमें श्रासमर्थ उस स्त्रीने अपने स्वामी रामका सहसा आलिंगन किया। (२२) रामके स्नानके समय मानों भौरे गा रहे थे तथा पत्ती एवं सुभटोंकी भाँति तट पर स्थित प्राणी जय-ध्वनि कर रहे थे। (२३) तब शिशिरके समान शीतल जलमें विधिपूर्वक यथेच्छ स्नान करके राम प्रियतमाके साथ नदीमेंसे बाहर निकले। (२४)

तब सर्वांगमें अछंकार धारण किये हुए तथा अतिमुक्तकके मण्डपमें आरामसे बैठे हुए रामने अपने छोटे भाईसे कहा कि तुम मेरा कहना सुनो। (२५) यहां पर फलसे समृद्ध पृत्त हैं, मण्डपोंसे युक्त लताएँ हैं, खच्छ जलवाली नदी है और रत्नोंसे भरा हुआ पर्वत भी है। (२६) तुम शीघ ही पिता एवं माताओं के साथ सभी बन्धुओं को यहाँ लाओ। इस रमणीय स्थानमें नगर बसाकर हम रहें। (२७) इसपर लक्ष्मणने कहा कि, हे प्रभो! आपने जो कहा वह वैसा ही है। यह दण्डकारण्य मुक्ते भी मुख देता है। (२८)

इसके पश्चात् उनके वहाँ रहते रहते ग्रीष्मकाल व्यतीत हो गया और जिसमें बादल गरजते हैं ऐसा वर्षाकाल आ पहुँचा। (२९) आकाशमें फैले हुए काजलके समान काले मेघ गर्जना करके धाराओं से मानो पृथ्वीको लपेट रहे हों इस तरह बरसने लगे। (३०) बादलों के समूहमें से उत्पन्न, अत्यन्त प्रचण्ड और चारों ओर सग-सग आवाज करता हुआ पवन एक-दूसरे के साथ टकराकर वृत्तों को नचाता था। (३१) ज्ञिक आभासे मण्डित प्रदेशवाले नीले, हरे, पीले तथा सफेद रंग के दूसरे बादल आकाशमें विचरण करते हुए शोभित हो रहे थे। (३२) टहनियाँ और पन्ने जिसमें से फूटे हैं ऐसी पृथ्वी हरे हरे अंकुरों से श्यामल हो गई। सरोबर, तालाब, बावड़ी, खेत तथा नदी के प्रवाह नये जलसे भर गये। (३३) रामने कहा कि, हे कुमार! जिसमें नया पानी खूब गिर रहा है ऐसे वर्षाकालमें तुम्हारा जाना उपयुक्त नहीं है। (३४) ऐसा विचार करके उस सुन्दर स्थानमें ने रहे। सीता एवं जटायुके साथ राम व लहमण वहीं

सुहिनसबो—प्रत्य । २. धिई—प्रत्य । ३. महाडोवा—प्रत्य । ।

एवं कहासु विविहासु रईसमग्गा, आहार-पाण-सयणा-ऽऽसणसंपउत्ता । कालं गमेन्ति सिललोहतिङच्छडालं, रण्णे सुहेण निययं विमलप्पभाषा ॥ १६॥ ॥ इय पडमचरिए दण्डगारण्णानिवासिष्हाणं नाम बायालीसइमं पट्यं समत्तं ॥

## ४३. संबुक्तवहणपन्वं

पवं पाउसकालो, तत्थऽच्छन्ताण ताण वोलीणो । सरओ चिय संपत्तो, कमलवणाणं सिरिं देन्तो ॥ १ ॥ मेहमलपडलमुकं, धोयं धारामु निम्मलं जायं । रेहइ जलं व गयणं, तारा-कुमुएसु सिस-हंसं ॥ २ ॥ घणवायिवमुकाई, लिह्जण सुहित्थियं पहृद्वाई । पल्लवकरेसु नज्जइ, नच्चित्ति व काणणवणाई ॥ ३ ॥ पक्ष्वीण कलयलरवो, पवियम्भइ हंस-सारसाईणं । सिरयासु सरवरेसु य, कमलुप्पलभिरयसिलिलेसु ॥ ४ ॥ एवंविहिम्म सरए, जाए जेट्टाणुमोइओ एतो । रण्णं पिरभममाणो, अग्धायइ लक्ष्मणो गन्धं ॥ ५ ॥ चिन्तेइ तो मणेणं, कस्सेसो सुरिहिसीयलो गन्धे । िकं वा तरुस्स कस्स वि, एत्थल्लीणस्स व सुरस्स । ६ ॥ पुच्छइ मगहाहिवई, भयवं । सो कस्स सुरिहिवरगन्धो । नारायणो महृप्पा, जेणं चिय विन्हयं पत्तो ॥ ७ ॥ अह भणइ इन्दमुई, सेणिय । बीयस्स जिणविन्दस्स । सरणं चिय संपत्तो, एको विज्ञाहरनिरन्दो ॥ ८ ॥ धणवाहणो ति नामं, भणिओ भीमेण रक्ष्मसिन्देणं । गेण्हसु लक्क्षानेयरी, रक्षसदीवे तिकूँ हन्था ॥ ९ ॥ अत्रं पियं रहस्सं, जम्बूभरहस्स दिक्खणदिसाए । स्व्यणजलस्युत्तरओ, ठाणं पुढवीऍ विवरत्थं ॥ १० ॥

॥ पद्मचरितमें दण्डकारण्य निवास नामक बयालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ४३. शम्बुकवध

इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनका वर्षाकाल ज्यतीत हुआ तथा कमलवनों को शोभा देनेवाला शरत्काल आया। (१) उस समय बादलोंके काले आवरणसे मुक्त, पानीकी धाराओं से धुलने के कारण निर्मल ताराह्मपी छुमुदों से ज्याप्त तथा चन्द्ररूपी हंससे युक्त गगन जलकी भाँति शोभित हो रहा था। (२) अतिशय पवनसे विमुक्त तथा मुहस्तीको प्राप्त करके प्रहृष्ट वन-उपवन पल्लव रूपी हाथोंसे मानों नाच रहे हैं। (३) कमलसे भरे हुए जलवाले सरोवरों और निद्योंमें हंस एवं सारस आदि पित्तयोंका कलरव हो रहा था। (४) ऐसे शरत्कालके आने पर बड़े भाई से अनुज्ञाप्राप्त लक्ष्मणको अरण्यमें परिश्रमण करते हुए गन्ध आई। (५) वह मनमें सोचने लगा कि यह मीठी और शीतल गन्ध किसकी है ? क्या यह किसी पेड़ की है या फिर यहाँ रहे हुए किसी देवकी है ? (६)

मगधनरेश श्रेणिक पूछता है कि, हे भगवन् ! यह मीठी गन्ध किसकी थी, जिससे कि महात्मा नारायण भी विस्मित हुआ ? (७) इस पर इन्द्रभूति गौतमने कहा कि —

हे श्रेणिक ! दूसरे जिनवरेन्द्रकी शरणमें एक विद्याधर राजा आया था। (८) उसका नाम घनवाहन था। राज्ञसेन्द्र भीमने उसे कहा कि राज्ञस द्वीपमें त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंकानगरी तुम प्रहण करो। (९) दूसरा भी रहस्य सुनो। जम्बूद्वीप के भरतत्तेत्र की दक्षिण दिशा में और लवणसमुद्रके उत्तरमें पृथ्वीके विवरमें एक स्थान आया है। (१०)

ठहरे। (३५) इस तरह प्रेमपूर्ण, आहार, पान, शयन एवं आसन से युक्त तथा विमल प्रभाववाले उन्होंने विविध कथाओं से जल एवं विजलीकी छटासे सम्पन्न अपना समय अरण्यमें विताया।

१. नयरि — प्रत्य । २. तिकूडरथं — प्रत्य ।

तं जोमणद्भागं, गन्तूण अहो य दण्डगगिरिस्स । रेहइ गुहामुहत्थं, दिवं मणितोरणं विउलं ॥ ११ ॥ तं पविसिज्जण अन्तो, अत्थि अलङ्कारपुरवरं रम्मं । परचकदुप्पवेसं, सव्वुवगरणेसु संजुत्तं ॥ १२ ॥ एवं चिय परिकृहिए, अणुणाओ मेहवाहणी गन्तुं। लङ्कापुरीएँ रज्जं, करेइ इन्दो इव जहिन्छं।। १३॥ न य रक्सा न देवा. रक्ससदीवं तु जेण रक्सन्ति । विज्ञाहरा जणेणं, वृच्चन्ति उ रक्ससा तेणं ॥ १४ ॥ अह मेहवाहणाई. रक्लसवंसे निरन्दवसहेसु । कालेण ववगएसुं, बहवेसु महाणुभावेसु ॥ १५ ॥ तत्थ य रक्लसवंसे. उप्पण्णो रावणो तिलण्डवई । बहिणी से चन्दणहा, तीए खरदूसणो कन्तो ॥ १६ ॥ चोद्दसिंह सहस्तेहिं, जोहाणं सत्ति-कन्तिजुत्ताणं । भुञ्जद्द पायालपुरं, दिवं धरणीऍ विवरत्थं ॥ १७ ॥ खरदूसणस्स पुत्ता, दोष्णि जणा सुरकुमारसमरूवा । संबुक-सुन्दनामा. जेट्ट-कणिट्टा महासत्ता ॥ १८ ॥ वारिज्जन्तो वि बहुं, गुरूहि मरणावलोइओ सन्तो । पविसइ दण्डारण्णं, सम्बुको सुज्जहासत्थे ॥ १९ ॥ जो दिद्विगोयरपहे. ठाही असमत्तिनयमजोगस्स । सो मे होही वज्झो. एतथारण्णे न संदेहो ॥ २० ॥ लवणजलस्युत्तरओ, कोञ्चरवाए नईएँ आसन्नं । सम्बुको कयकरणो, पविसइ वंसत्थलं गुविलं ॥ २१ ॥ बारस वरिसाणि तओ, गयाणि चत्तारि चेव दिवसाणि । अच्छन्ति तिण्णि दिवसा, विज्ञाएँ असिद्धकालस्स ॥ २२ ॥ ताव य परिहिण्डन्तो, संपत्तो लक्खणो तमुहेसं। पेच्छइ य सुजाहासं, खग्गं बहुकिरणपज्जिस्यं॥ २३॥ घणपायवसंछन्नं, बहुपत्थरवेदियं कयाभोगं। मज्झिम्म धरणिवद्वं, समिच्चं कणयपउमेहिं॥ २४॥ तं गन्धसमारुद्धं, वरकुङ्क् मबहरुदिन्नचिन्नं। गेण्हइ तहट्टियं सो, खग्गं रुच्छीहरो सिग्घं॥ २५॥ दाहिणकरम्गगहियं, विण्णासन्तेण वाहियं खम्गं। घणनिचयबद्धमूलं, छित्रं वंसत्थलं तेणं॥ २६॥ ताव चिय तन्थ सिरं, पेच्छइ पडियं सकुण्डलाडोवं । देहं च रुहिरकहम-समोक्षियं विदुदुमावयवं ॥ २० ॥

दण्डकगिरिके नीचे आधा योजन जाने पर गुफाके मुखमें एक दिव्य और विशास मिणमय तोरण शोभित हो रहा है। (११) उसमें प्रवेश करने पर अन्तमें सुन्दर, दूसरे राजा के लिए दुष्प्रवेश तथा सभी तरहके उपकरणोंसे संयुक्त अलंकारपुर नामका नगर श्राता है। (१२) इस प्रकार उसे कहा। अनुज्ञाप्राप्त मेघवाहन लंकापुरीमें जाकर इन्द्रकी भाँति इच्छातुसार राज्य करने लगा। (१३) वे न तो राचस हैं और न देव ही। वे विद्याधर राचस द्वीपकी रच्चा करते थे. अतः छोगोंमें वे राज्ञस कहे गये। (१४) राज्ञसवंश में मेघवाहन स्त्रादि बहुत-से महानुभाव राजा स्वर्गवासी हए। (१५) उस राज्ञसवंशमें तीन खण्डों का अधिपति रावण उत्पन्न हुआ। उसकी बहुन चन्द्रनखा और उसका पति खरदूषण था। (१६) शक्ति एवं कान्तिसे युक्त चौद्ह हजार योद्धाओं के साथ पृथ्वीके विवरमें रहे हुए पातालपुर नामक दिञ्य नगरका वह उपभोग करता था। (१७) खरदूषण के देवकुमारोंके समान रूपवाले तथा अतिसमर्थ रांबृक एवं सुन्द नाम के ज्येष्ठ व किनष्ठ दो पुत्र थे। (१८) गुरुजनों द्वारा बहुत मना करने पर भी मानों मृत्यु द्वारा देखा गया हो ऐसे शम्बकने सर्यहास तलवार के साथ दण्डकारण्यमें प्रवेश किया। (१९) इस जंगलमें सम्यक्त्व, नियम एवं योगसे रहित जो मेरे दृष्टिपथ में आयगा वह निःसन्देह मेरे द्वारा मारा जायगा। (२०) छवणसमुद्रके उत्तरमें और कौंचरवा नदीके समीप अभ्यास करने वाले शम्बूकने बाँसके गहरे जंगलमें प्रवेश किया। (२१) वहाँ बारह साल और चार दिन बीते। विद्याके अप्राप्ति-कालके तीन दिन बाकी थे। (२२) उस समय घूमता घामता छक्ष्मण उस प्रदेश में जा पहुँचा। उसने किरगों से ऋत्यन्त प्रज्वलित सूर्यहास तलवार देखी। (२३) वनके बीच सघन वृत्तोंसे आच्छन्न, बहुत-से पत्थ्रों द्वारा विष्टित, सामग्री से संपन्न समतल धरातल पर स्वर्ण कमलोंसे अर्चित, गन्धसे लिप्त, उत्तम कुंक्सका कर्दम लगाने से शोभित-इस तरहसे अवस्थित तलवार लक्ष्मणने जल्दी ही उठा ली। (२४-५) दाहिने हाथ में धारण करके उसने जिज्ञासासे तलवार चलाई और सघन श्रीर बद्धमूल बाँस के समृहको काट डाला। (२६) उसी समय उसने वहाँ कुण्डलसे अलंकृत एक मस्तक गिरा हुआ देखा। विद्रमके समान अवयव वाली देह रुधिरके की चडसे लिप्त हो गई थी। (२७) इसके पश्चात अह सो पउमसयासं, सोमित्ती पत्थिओ गहिमलगो । परिपुच्छिओ य साहइ, तं विचन्तं अपरिसेसं ॥ २८ ॥ ताव चिय चन्दणहा, पइदियहं पत्थिया सुयसमीवं । पेच्छइ य सिरकवन्धं, छिन्नं पिट्टियं धरणिवट्टे ॥ २९ ॥ सुयसोगसिष्ठयङ्की, मुच्छा गन्तूण पुणरिव विउद्धा । हा पुत्त ! कयारावा, रुयइ विमुक्कंसुसिलिलोहा ॥ ३० ॥ बारस विरसाणि ठिओ, चत्तारि दिणाणि जोगजुत्तमणो । तिणि अहोरत्ता पुण, न लामिया मे कयन्तेणं ॥ ३१ ॥ किं तुज्झ अवकयं जे, पावविही ! निट्टुरं मए कम्मं ? । पुत्तो बहुगुणिनलओ, जेण अयण्डिम्म अयहरिओ ॥ ३२ ॥ अहवा वि अपुण्णाए, कस्स वि विनिवाइओ मए पुत्तो । तस्सेयं कम्मफलं, उविद्वयं नित्य संदेहो ॥ ३३ ॥ परिचिन्तिया य पुत्त्य ! मणोरहा जा मए अपुण्णाए । ते अन्नहा य सिग्धं, विहिणा परियत्तिया सब ॥ ३४ ॥ षेत्रूण पुत्तवयणं, परिचुम्बइ रुहिरपं क्विच्छुरियं । सिल्लं व वियसियच्छी, कल्ठणपलावं च कुणमाणी ॥ ३५ ॥ परिदेविज्जण सुइरं, कोवं घेत्रूण तं वणं भीमं । परिभमइ गवेसन्ती, चन्दणहा वेरियं सिग्धं ॥ ३६ ॥ सा तत्थ परिभमन्ती, दट्टूणं राम-लक्षणे दो वि । मयणसरसिल्ठयङ्की, मुञ्चइ कोवं च सोगं च ॥ ३० ॥ सा ताण तक्षणं चिय, अभिलासमुवागया विचिन्तेइ । एक्वं वरेमि गन्तुं, कन्नास्त्रवं तओ कुणइ ॥ ३८ ॥ तो सा कयनेवच्छा, ताण सयासं लहुं समणुपत्ता । नयणंसुए मुयन्ती, पुण्णागतलम्म उविवट्टा ॥ ३० ॥ दट्टूण जणयतणया, तं वालं करयलेण परिमुसइ । भणइ य अम्ह सयासं, अवट्टिया मा भयं जासि ॥ ४० ॥ भणिया य राघवेणं, का सि तुमं बालिए! इहारण्णे । परिहिण्डिस एगागी, सीहाइनिसेविए घोरे ? ॥ ४२ ॥ मणिया य राघवेणं, का सि तुमं बालिए! इहारण्णे । ताओ वि तीऍ सोगे, सो चिय मरणं समणुपत्तो ॥ ४२ ॥ पावेण परिगाहिया, सा हं सयणेण विज्ञिया सन्ती । वेरगासमावन्ना, इहागया दण्डगारण्णं ॥ ४२ ॥ पावेण परिगाहिया, सा हं सयणेण विज्ञया सन्ती । वेरगासमावन्ना, इहागया दण्डगारण्णं ॥ ४२ ॥

तलवार लेकर लक्ष्मण रामके पास गया। पृछने पर उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

प्रतिदिन पुत्रके पास जानेवाली चन्द्रनखाने उस समय धड़से कटे हुए सिरको जमीन पर पड़ा हुन्ना देखा। (२९) पुत्रके शोकसे पीड़ित शरीरवाली वह मूर्छित हो गई। फिर होशमें आकर 'हा पुत्र!' इस तरहसे शब्द करती और अश्रुजल छोड़ती हुई वह रोने लगी। (३०) ध्यानमें युक्त मनवाला तू बारह वर्ष और चार दिन ठहरा, परन्तु कृतान्त मेरे लिए तीन दिन रात न ठहरा। (३२) हे दुर्भाग्य! मैंने निष्ठुर कर्म करके तेरा क्या बिगाड़ा था कि अनेक गुणोंके धाम रूप मेरे पुत्रका असमयमें ही तूने अपहरण किया ?। (३२) अथवा अपुण्यशाली मैंने किसीका पुत्र मार डाला होगा। उसीका यह कर्मफल उपस्थित हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। (३३) हे पुत्र! दुर्भाग्यशीला मैंने जो मनोरथ सोच रखे थे, विधिने वे सब दूसरे रूपमें पलट दिये। (३४) करुण विलाप करती हुई उस विशालाचीने पुत्रके रुधिरके पंकसे व्याप्त मुखको लीलापूर्वक उठाकर चुम्बन किया। (३५) चिरकाल तक रो-धोकर कोप धारण करती हुई चन्द्रनखा जल्दीसे शत्रुको हुँ हनेके लिए उस भयंकर वनमें भटकने लगी। (३६)

वहाँ घूमती हुई उसने दोनों राम एवं लक्ष्मणको देखकर मदनके बाणसे पीडित अंगवाली हो कोध व शोकको छोड़ दिया। (३७) उनकी अभिलाषा रखनेवाली वह तत्काल सोचने लगी कि जा करके इनमेंसे एकका मैं वरण करूँ। तब उसने कन्याका रूप धारण किया। (३८) तत्पश्चात् वस्न परिधान करके वह उनके पास जल्दी ही गई और आँखोंमें से आँसू बहाती हुई पुन्नाग बन्नके नीचे बैठी। (३९) सीताने उस कन्याको देखकर हाथसे सहलाया और कहा कि हमारे पास रहकर तुम भय मत रखना। (४०) रामने पूछा कि हे बाले! तुम कौन हो? सिंहादि द्वारा आश्रित इस घोर अरण्यमें तुम अकेली क्यों घूमती हैं ? (४१) उसने कहा कि मेरे घरमें मेरी सुन्दर माता मर गई हैं। उसके शोकसे पिता भी मृत्युको प्राप्त हुए हैं। (४२) पापी स्वजन द्वारा परिगृहीत और फिर परित्यक्त मैं वैर रूपी अग्नि धारण करके इस दण्डकारण्यमें आई हूँ। (४३) घूमती हुई मैंने पुण्यके योगसे तुन्हें किसी तरह यहाँ देख लिया। अशरण और दुःख-

१. सुच्छं---प्रत्य**ः। २. पञ्च**पिजरियं---प्रत्य**ः**।

कह वि भमन्तीएँ मए, दिट्ठा तुम्हेन्थ पुष्णजोएणं । सरणं मि असरणाए, होह पुरुं दुक्खपुष्णाए ॥ ४४ ॥ अह सा मयणवसगया, भणइ तओ राघवं कयपणामा । इच्छसु मए महाजस! जाव न पाणेहि मुझामि ॥ ४५ ॥ स्रुणिजण वयणमेयं, दोष्णि वि अवरोप्परं जणियसन्ना । परजुवइरहियसङ्गा, न देन्ति तीए समुख्लावं ॥ ४६ ॥ सा जंपिजण बहुयं, विमुक्तदीहुण्हअंसुनीसासा । अवसरिय ताण पुरुओ, निययद्वाणं गया सिग्धं ॥ ४७ ॥ सो छक्खणो तीएँ गवेसणहं, अन्नावएसेण करेवि रण्णे। दिबङ्गणारूवगुणाणुरत्तो, पुणो नियत्तो विमरूप्पभावो ॥ ४८ ॥ ॥ इय पद्ममचरिए सम्बुक्कवहणं नाम तैयाळीसहमं पञ्चं समत्तं ॥

## ४४. सीयाहरणे रामविष्पलावपव्वं

सा तत्थ रुवइ भवणे, चन्दणहा विगल्जियंसुसिल्लोहा । विलिहियनहकक्सोरू, विमुक्तकेसी य रयमइला ॥ १ ॥ सरदूसणेण दिद्वा, मिल्लिया निल्लिष व गयवरिन्देणं । भिणिया य साहसु तुमं, केणेयं पाविया दुक्सं ॥ २ ॥ भणइ तओ चन्दणहा, गया य पुर्च गवेसणद्वाए । नवरं पेच्छामि वणे, छिन्नसिरं तं मिहं पिडयं ॥ ३ ॥ मारेऊण मह सुयं, केणिव पावेण सूरहासं तं । गिहयं च सिद्धविज्ञं, खेयरपुज्ञं महास्त्रगं ॥ ४ ॥ अहमिव तं पुत्तसिरं, अक्के ठिवऊण सोगतिवयक्की । बहुला व जह विवच्छा, रुयामि रण्णे विगल्लियंसू ॥ ५ ॥ ताव चिय तेण अहं, दुट्टेणं पुत्तवेरिएण पहू ! । अवगूहिया रुयन्तो, धणियं कज्जेण केणं पि ॥ ६ ॥ अहयं अणिच्छमाणी, दन्तेसु नहेसु तेण पावेणं । एयारिसं अवन्थं, एगागी पाविया रण्णे ॥ ७ ॥ तत्तो वि रिक्सिया हं, परभवजणिएण पुण्णजोएणं । अविस्विण्डयाचिरत्ता, कह वि इहं आगया सामी ॥ ८ ॥

पूर्ण मेरे लिए तुम निश्चित शरणरूप हो। (४४) इसके बाद कामके वशीभूत वह रामको प्रणाम करके कहने लगी कि, हे महाशय! जब तक में प्राण नहीं छोड़ती तब तक मेरी इच्छा करो। (४५) यह कथन सुनकर दूसरेकी स्त्रीके संगसे रहित उन दोनोंने एक-दूसरेका संकेत जानकर उसे उत्तर नहीं दिया। (४६) दीर्घ निःश्वास और गरम आँसू छोड़ती हुई वह बहुत बकवक करके उनके आगेसे दूर हो अपने स्थान पर शीघ्र ही चली गई। (४७) उस दिन्य अंगनाके रूप एवं गुणमें अनुरक्त तथा विमल प्रभाववाले लक्ष्मणने दूसरे बहानेसे जंगलमें उसकी खोज की। बादमें वह लौट आया। (४८)

॥ पद्मचरितमें शम्बूकवध नामका तेंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ४४. राम-विलाप

अश्रुजलका प्रवाह बहाती हुई, नाखूनोंसे बग़ल और ऊरुप्रेश विच्नत करती हुई, बिखरे हुए केशवाली तथा धूलसे मैली वह चन्द्रनला अपने भवनमें रोने लगी।(१) हाथींक द्वारा कुचली गई निलनीकी भाँति उसे देखकर खरदूषणाने पूछा कि किसके द्वारा तुमने यह दुःल पाया है, यह कहो।(२) तब चन्द्रनलाने कहा कि मैं पुत्रकी खोजके लिए गई थी। बनमें मैंने सिर कटे हुए उसको खमीन पर पड़ा देखा।(३) मेरे पुत्रको मारकर किसी पापीने विद्यासिद्ध तथा खेचरों द्वारा पूज्य सूर्यहास नामकी महान तलवार लेली है।(४) शोकसे तम अंगवाली मैं भी पुत्रके उस सिरको गोदमें रखकर विवस हो गायकी तरह आँसू बहाती हुई रो रही थी।(४) हे प्रभो! उसी समय पुत्रके वैरी उस दुष्टने, किसी भी प्रयोजनसे, रोती हुई मेरा आलिंगन किया।(६) न चाहनेवाली तथा अरण्यमें एकाकी मेरी उस पापीने वात और नलोंसे ऐसी अवस्था कर डाली है।(७) परभवमें जिनत पुण्यके योगसे ही मैं उससे बच गई हूँ। हे स्वामी!

१. होह महं दुक्ख॰ — प्रस्य॰ । २. तओ नियत्तो-प्रस्य॰ ।

विज्ञाहराण राया, भाया मे रावणो तिखण्डवई । दूसण ! तुमं पि भत्ता, तह वि इमं पाविया दक्खं ॥ ९ ॥ सुणिकण तीऍ वयणं, सोगाकरियमणो तिहं गन्तुं। खरदूसणो विवन्नं, पेच्छइ पुत्तं महीपिडयं॥ १०॥ पडियागओ खणेणं, निययघरं रोसप्रियामिरसो । चोइसिंह सहस्सेहिं, सन्नद्धो पवरजोहाणं ॥ ११ ॥ एयन्तरम्मि तो सो, भणिओ चित्तप्पभेण मन्तीणं । लङ्काहिवस्स द्यं, पेसेहि इमेण अत्थेणं ॥ १२ ॥ भह रावणस्स दूर्यं, सिग्घं खरद्सणो विसज्जेउं। बाहपगलन्तनेत्तो, रुयइ य सुयसोगमावन्नो ॥ १३ ॥ दूएणं परिकहिए, जाव चिय रावणो चिरावेइ । चोइसिंह सहस्सेहिं, जोहाणं दूसणो चिरावे ।। १४ ॥ दूसणबरुस्स गयणे, सीया सुणिऊण तूरनिग्घोसं । किं किं १ ति उल्लबन्ती, सीया रामं समल्लीणा ॥ १५ ॥ मा भाहि चन्दवयणे !, एए हंसा नहेण वचन्ता । मुखन्ति मुहनिनायं, अप्पेहि धणुं पणासेमि ॥ १६ ॥ ताव य आसन्नत्थं, विविहाउहसंकुरुं महासेन्नं। दिट्टं समोत्थरन्तं, गयणयरुं मेहवन्दं व ॥ १७ ॥ चिन्तेइ रामदेवो, किं वा नन्दीसरं सुरा एए। गन्त्ण पडिनियत्ता, निययद्वाणाई वश्चन्ति ?।। १८॥ वंसत्थलम्म छेत्तं, अहवा जो सो विवाइओ रण्णे । वेरपडिउच्चणत्थे, तस्स इमे आगया बन्धू ? ॥ १९ ॥ नूणं दुस्सीलाए, तीए गन्तूण दुहमहिलाए। सिद्धं च जहावत्तं. तेण इमे आगया इहइं॥ २०॥ परिचिन्तिऊण एवं, रामो चावे सकंकडे दिट्टी। देन्तो य लक्खणेणं, भणिओ वयणं निसामेहि ॥ २१॥ सन्तेण मए राहव !. न य जुत्तं तुज्झ जुज्झिउं एतो । रक्ख इमं जणयसुयं. अरीण समुहो अहं जामि ॥ २२ ॥ जंबेल सीहनायं, वेरियपरिवेढिओ विमुख्चे हं। तंवेल तुमं राघव! एज्जसु सिग्धं निरुत्तेणं॥ २३॥ एव भणिऊण तो सो. सन्नद्धो गहियपहरणावरणो । अह जुज्झिउं पवत्तो, समयं चिय रक्खसभडेहिं ॥ २४ ॥

अखिण्डतचरित्रवाली मैं यहाँ किसी तरह आ गई हूँ। (८) विद्याधरोंका राजा और त्रिखण्डपित रावण मेरा भाई है और, दूषण ! तुम मेरे पित हो, किर भी मैंने यह दु:ख पाया। (९)

स्तका यह कथन मुनकर शोकसे दु:खित मनवाले खरदूषणने वहाँ जाकर मरे। हुए तथा भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्रको देखा। (१०) गुस्सेसे भरा हुआ वह चणभरमें अपने घर छौट आया और चौदह हजार उत्तम योदाबोंके साथ तैयार हो गया। (११) तब चित्तप्रभ मंत्रीने उसे कहा कि इस वृत्तान्तके साथ छंकाधिप रावणके पास दूत भेजो। (१२) तब खरदूषणने शीघ ही रावणके पास दूत भेजा। पुत्रके शोकसे गुक्त वह आँखोंसे बाँसू बहाता हुआ रोने छगा। (१३) दूतके द्वारा कहा गया रावण जब विख्य कर रहा था तब खरदूषण चौदह हजार योद्वाओंके साथ चळ पड़ा। (१४) आकाशमें खरदूषणके सैन्यके वाधोंका निर्चोष सीताने मुना। 'यह क्या है ? यह क्या है ?' ऐसा कहती हुई सीता रामके पास गई। (१४) तब 'हे चन्द्रवदने! तुम मत डरो। आकाशसे जाते हुए ये हंस अपने मुखमेंसे ऐसी ध्वनि निकालते हैं। दम धनुष दो। मैं इनका विनाश करूँगा'—ऐसा रामने कहा। (१६) उसी समय समीपस्थ, विविध प्रकारके आयुशोंसे गुक्त और मेधवृत्दकी माँ ति झाकाशमेंसे नीचे उतरते हुए महासैन्यको उन्होंने देखा। (१७) राम सोचने छने कि क्या नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर छौटे हुए ये देव अपने अपने स्थानोंमें जा रहे हैं ? (१८) अथवा वंशस्थळ वनमें जो काटकर मार डाछा गया था उसके वैरका बहछा छेनेके लिए उसके ये बन्धुजन यहाँ आये हैं। (२०) ऐसा विचारकर कवचके साथ ही चाप पर हिष्ट डालते हुए रामसे छक्ष्मणने कहा कि, मेरा कहना आप सुनें। (२१) हे राम! मेरे रहते आपको छड़ना ठीक नहीं है। आप यहाँ सीताजीका रक्षण करें। शत्रुओंके सन्मुख मैं जाऊँगा। (२१) हे राम! किस समय शत्रुओंसे घिरा मैं सिंहनाई करूँ उस समय आप अवश्य ही जल्दी आना। (२३) ऐसा कहकर वह कवच पहनकर और प्रहरण-समृह घारण करके राज्यस-सुमटोंके साथ छड़ने छगा। (२४)

लच्छीहरस्स उवरिं. निसायरा विविद्दसत्थसंघायं । मुख्यन्ति पद्ययस्स व. धारानिवर्द्धं पओवाद्या ॥ २५ ॥ रयणियरकरविमुक्तं. आउहनिवहं रणे निवारेउं। जमदण्डसरिसवेगे, मुञ्चइ लच्छीहरो बाणे॥ २६॥ वरमञ्डमण्डियाहं, जलन्तमणि-रयणकुण्डलवराहं। लक्ष्वणसरिक्षत्राहं, पडन्ति कमलाहं व सिराहं॥ २७॥ निवडन्ति गय-तुरङ्गा. जोहा य रहा य विल्लिक्यधओहा । संचुण्णियङ्गमङ्गा, घोररवं चेव कुणमाणा ॥ २८ ॥ एयन्तरम्मि पत्तो. पृष्फविमाणद्विओ य दहवयणो । हन्तुं समुज्जयमणो, सम्बुक्करिउं घणकसाओ ॥ २९ ॥ अह <u>ऽहो महं</u> नियन्तो पेच्छइ मोहस्स कारिणी सीया। सबङ्ग सुन्दरङ्गी, सुरवइमहिलं व रूवेणं॥ ३०॥ मयणाणल्यवियक्को. एक्कमणो दहमुहो विचिन्तेइ । किं मज्झ कीरइ इहं, रज्जेण इमाऍ रहियस्स ? ॥ ३१ ॥ परिचिन्तिक्रण एवं. ताहे अवलोयणाएँ विज्ञाए । जाणइ ताण दहमुहो, नामं चरियं च गोत्तं च ॥ ३२ ॥ बहुएसु समं समरे, जुज्झाइ जो एस लक्खणो हवइ । रामो सीयाएँ समं, एसो वि हु चिट्टई रण्णे ॥ ३३ ॥ तं मोत्तृण रणमुहे, सीहरवं लक्खणस्स सरसरिसं । सिग्घं हरामि सीया, रामस्स वि वञ्चणं काउं ॥ ३४ ॥ मारिहिइ दो वि एए. अवस्स खरद्सणो बलसमगो । परिचिन्तिऊण एवं. सीहरवं कुणइ दहवयणो ॥ ३५ ॥ स्रिक्रिंगः सीहनायं. लक्खणफुड्वियडभासियं रामो । जाओ समाउलमणी, अप्पालइ धणुवरं ताहे ॥ ३६ ॥ अच्छस् ताव खणेकं, सुन्दरि! एत्थं जडागिकयरक्ला । लच्छीहरस्स पासं, जाव य गन्तं नियत्तेमि ॥ ३७ ॥ भणिजण एव पडमो. वारिजान्तो वि पावसउणेसु । वेगेण रणमुहं सो, पविसद्द भडमुक्कबुकारं ॥ ३८॥ एत्थन्तर्गम सहसा. अवयरिकणं नहाउ दहवयणो । हक्खुवइ जणयतर्णया, भुयासु निरुणि व मत्तराओ ॥ ३९ ॥ दहुण हैंरिज्जन्ती, सामियघरिणी जडाउणो रुद्धो । नहणङ्गलेसु पहरइ, दसाणणं विउलवच्छयले ॥ ४० ॥

जिस तरह पर्वतोंके ऊपर बादल धारा-समृह छोड़ते हैं उसी तरह राज्ञस लक्ष्मणके ऊपर विविध शस्त्रोंका समह छोड़ने छगे। (२५) युद्धमें निशाचरोंके हाथसे विमुक्त आयुध-समूहका निवारण करके यमद्ब हके समान वेगवाले बाण छक्ष्मण छोड़ने लगा। (२६) लक्ष्मणके बाणोंसे कटे हुए सुन्दर मुकुटोंसे शोभित एवं मणि एवं रक्षमय बत्तम कुण्डलोंसे देवीप्यमान मस्तक कमलोंकी भाँति गिरते थे। (२७) दूटी हुई ध्वजाओंवाले रथ, खण्डित श्रंग-प्रत्यंगवाले योजा तथा भयंकर ध्वनि करनेवाले हाथी एवं घोड़े नीचे गिरते थे। (२८) इसी समय गुरसेसे भरा हन्ना और शम्बकके शत्रुको मारनेमें कृतनिश्चय रावण पुष्पकविमानमें स्थित हो वहाँ आ पहुँचा। (२९) जाते हुए उसने नीचे सम्मोह करनेवाळी, सर्वाग सुन्दर शरीरवाली तथा रूपमें सुरपित इन्द्रकी पक्षी जैसी सीताको देखा। (२०) मदनरूपी अग्निसे तप्र शरीरवाला दशमुख रावण एकाप्रचित्तसे सोचने लगा कि इससे रहित मैं यहाँ राज्यको लेकर क्या करूँ ? (३१) ऐसा सोचकर अवलोकना नामकी विचाद्वारा राषणने उसका नाम, चरित और गोत्र जान लिया कि युद्धमें जो बहतोंके साध स्ट रहा है वह स्थमण है। सीताके साथ अरण्यमें जो यह बैठा है वह राम है। (३२-३३) अतः युद्धभूमिमें क्रक्यामकी आवाज जैसा सिंहरव करके तथा रामको ठगकर सीताका शीघ्र ही अपहरण करूँ। (३४) सेनायुक्त खरद्वण इन दोनोंको अवश्य ही मार डालेगा। ऐसा सोचकर रावणने सिंहरव किया। (३५) लक्ष्मणकी आवासके समान स्फट और भयंकर आवाजवाला सिंहनाद सनकर राम मनमें व्यप्न हो गये। तब उन्होंने धनुषका आस्फालन किया भीर कहा कि, हे सुन्दरी! जबतक लक्ष्मणके पास जाकर मैं वापस नहीं आ जाता तबतक जटायुके द्वारा रिचत तुम क्षण भरके छिए यहाँ ठहरो। (३६-३७) ऐसा कहकर अशुभ शकुनों द्वारा मना किये जानेपर भी, सुभट जिसमें गर्जना कर रहे हैं ऐसे रणज्ञेत्रमें रामने वेगसे प्रवेश किया। (३८) तब आकाशमेंसे सहसा नीचे उतरकर रावएने, मत्त हाथी जिस तरह कमिलनीको चठाता है उस तरह, सीवाको चठाया। (३९) अपने स्वामीकी हरण की जाती पत्नीको देखकर

१. कारिणिं सीयं। सञ्बङ्गसुभ्दरिङ्ग---प्रत्य०। २. सीर्य---प्रत्य०। ३. तणयं---प्रत्य०। ४. हरिखन्ति सामिय--चरिणि---प्रत्य०।

घाएण तेण रहें।, दहवयणो पिक्सणं अमिरसेणं। करपहरचुिण्यकः, पाउँ र लहुं धरणिवहे ॥ ४१ ॥ जाव य मुच्छाविहलो, पक्सी न उवेइ तत्थ पिडवोहं। ताव य पुप्पिवमाणे, सीया आणेइ दहवयणो ॥ ४२ ॥ सा तत्थ विमाणतथा, हीरन्तं जाणिऊण अप्पाणं। घणसोगवसीम्या, कुणइ पलावं जणयध्या ॥ ४३ ॥ चिन्तेइ रक्ससवई, कल्लणपलावं इमा पकुष्वन्ती। बहुयं पि भण्णमाणी, रूसइ न पसर्ज्ञई मज्झं ॥ ४४ ॥ अहवा साहुसयासे, पढमं चियऽभिग्गहो मए गहिओ। अपसन्ना परमहिला, न य भोत्तवा सुरूवा वि ॥ ४५ ॥ तम्हा रक्तामि वयं, अहयं संसारसागरुतारं। होही पसन्निह्या, इमा वि मह दीहकालेणं॥ ४६ ॥ एव पिरचिन्तिऊणं, वच्चइ लङ्काहिवो सपुरिहुत्तो। रामो पविसरइ रणं, घणसत्थपडन्तसंघायं॥ ४० ॥ पासिम्म समल्लीणं, रामं दहूण लक्त्रणो भणइ। एंगागी जणयसुया, मोत्तूण किमागओ एत्थं॥ ४८ ॥ सो भणइ सीहनायं, तुज्ज्ञ सुणेऊण आगओ इहइं। पिडचोइओ य रामो, वच्चसु सीयासयासिम्म ॥ ४९ ॥ एए रिवू महाजस!, जिणामि अहयं न एत्थ संदेहो। वच्च तुमं अइतुरिओ, कन्तापरिरक्तणं कुणसु ॥ ५० ॥ एव भणिओ नियत्तो, तूरन्तो पाविओ तमुदेसं। न य पेच्छइ जणयसुयं, सहसा ओमुच्छिओ रामो ॥ ५१ ॥ पुणरिव य समासत्थो, दिद्दी निक्त्वीवइ तत्थ तरुगहणे। घणपेम्माउलहियओ, भणइ तओ राहवो वयणं॥ ५२ ॥ एदेहि इओ सुन्दिर!, वाया मे देहि मा चिरावेहि। दिद्दा सि रुक्तगहणे, कि परिहासं चिरं कुणसि? ॥ ५३ ॥ कन्ताविओगदुहिओ, तं रण्णं राहवो गवेसन्तो। पेच्छइ तओ जडागिं, केंकायन्तं मिहं पिडयं॥ ५४ ॥ पत्रिक्तसस कण्णजावं, देइ मरन्तस्स सुहयजोएणं। मोत्तूण पूइदेहं, तत्थ जडाऊ सुरो जाओ॥ । ५५ ॥

कष्ट जटायुने नाखून और चोंचसे रावणके विशाल वत्तस्थल पर प्रहार किया। (४०) उस चोटसे रुष्ट हो गुरसेमें आये हुए रावणने हस्तप्रहारसे उसके शरीरको चूर्ण-विचूर्ण करके जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया। (४१) मूर्छासे विद्वल पृष्ठी जबतक प्रतिवोध प्राप्त नहीं करता, तवतक तो रावण सीताको पुष्पक विमानमें ले आया। (४२) उस विमानमें स्थित सीताने जब अपना अपहरण होता जाना तब अत्यन्त शोकके वशीभृत हो वह रोने लगी। (४३) तब राचसपित सोचने लगा कि करण विलाप करती हुई यह बहुत कहने पर भी मुभपर रोष रखती है और प्रसन्न नहीं होती (४४) अथवा, साधुके समीप मैंने पहले अभिग्रह धारण किया था कि दूसरेकी खी रूपवती होने पर भी यदि अप्रसन्न हो तो उसका उपभोग नहीं करूँग। (४५) अतः संसारसागरको पार करनेवाले उस व्रतकी मैं रच्चा करूँ। दीर्घकालके पश्चात् यह मुभपर हृदयसे प्रसन्न होगी। (४६) ऐसा सोचकर रावण अपने नगरकी श्रोर गया।

रामने भी बादलोंकी भाँति गिरते हुए शस्त्रसमृह्वाले युद्धमें प्रवेश किया। (४७) पासमें आये हुए रामको देखकर लक्ष्मणने कहा कि सीताको एकाकी छोड़कर यहाँ आप क्यों आये हैं। (४८) उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिंहनाव सुनकर में यहाँ आया हूँ। प्रत्युत्तरमें उसने रामसे कहा कि आप सीताके पास जायँ। (४९) हे महाशय! इसमें सन्देह नहीं है कि मैं इन शत्रुओंको जीत लूँगा। आप अतिशीघ जावें और पत्नीकी रक्षा करें। (४०) इस तरह कहे गये राम वापस छोटे और शोघ ही उस स्थान पर पहुँच गये। जनकसुता सीताको न देखकर वे सहसा मूर्छित हो गये। (५१) पुनः समाश्वस्त होने पर उन्होंने वनराजिके उपर दृष्टि डाली। तब अत्यन्त प्रेमके कारण आकुल हृद्यवाले रामने ऐसे वचन कहे कि, हे सुन्दरी! तुम आश्वो, आओ! मुझे जवाब दो। देर मत लगाओ। बुत्तोंके वनमें मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम देरसे परिहास क्यों करती हो १ (४२-५३)

कान्ताके वियोगसे दुःखित रामने सीताको खोजते खोजते वनमें जमीन पर गिरकर शब्द करते हुए जटायुको देखा। (५४) उन्होंने मरते हुए पत्तीके कानमें जैसे ही नमस्कार मंत्र सुनाया। वैसे ही अपवित्र देहका परित्याग करके पुण्योदयके कारण जटायु देव हुआ। (५५) पुनः प्रियाको याद करके वे मूर्श्वित हो गये। होशमें आने पर 'सीता, सीता'

सीयं—प्रत्य॰।
 एगागिं जणयसुयं—प्रत्य॰।
 दिट्ठं—प्रत्य॰।

पुणरिव सिरिजण पियं, मुच्छा गैन्तूण तत्य आसत्यो । पिरिभमइ गवेसन्तो, सीयासीयाकउछ्प्रवो ॥ ५६ ॥ भो भो मचमहागय !, एत्थारण्णे तुमे भमन्तेणं । महिला सोमसहावा, जइ दिहा किं न साहेहि ! ॥ ५० ॥ तरुवर तुमं पि वच्चिस, दूरुन्नयवियद्धपचलच्छाय ! । पत्यं अपुवविलया, कह ते नो लिक्खिया रण्णे ! ॥ ५८ ॥ सोकण चक्केवाई, वाहरमाणी सरस्स मज्झत्था । महिलासक्काभिमुहो, पुणो वि जाओ चिय निरासो ॥ ५९ ॥ रोसपसरन्तिह्यओ, वज्जावचं धणुं समारुहिउं । अप्फालेइ महप्पा, भयजणणं सबसचाणं ॥ ६० ॥ मोचूण सीहनायं, पुणो विसायं खणेण संपचो । सोयइ मए वराई, जणयसुया हारिया रण्णे ॥ ६१ ॥ इह मणुयसायरवरे, महिलारयणुत्तमं महं नट्टं । न लभामि गवेसन्तो, धणियं पि सुदीहकालेणं ॥ ६२ ॥ वग्वेण व सीहेण व, खइया किं ! मारिया व हत्थीणं ! । बहुजलक्केलोलाए, अवहरिया गिरिनदीए व ! ॥ ६३ ॥ विद्वा दिहा सि मए, एहेहि इओ इओ कउलावो । धावइ तओ तओ चिय, पिरिनदीए व ! ॥ ६४ ॥ अहवा दुहेण इहं, केण व हिरया महं हिययइहा ! घणिगिरि-तरुसंछन्नं, कचो रण्णं गवेसामि ! ॥ ६५ ॥ प्रविद्वा वि प्रिया मक्त्यस्य लेटे प्रविन्व दक्क्वमुवलं इह जीवलोए ।

एवंविहा वि पुरिसा सुकयस्स छेदे, पावन्ति दुक्खमउलं इह जीवलोए । तम्हा जिणुत्तममएण विसुद्धभावा, धम्मं करेह विमलं च निरन्तरायं ॥ ६७ ॥ ॥ इय पडमचरिए सीयाहरणे रामविष्पलाविहाणं नाम चडत्तालीसं पठवं समत्तं ॥

## ४५. सीयाविष्पओगदाहपव्वं

एत्थन्तरम्मि पत्तो, पुवविरुद्धो विराहिओ सहसा। सन्नद्धबद्धकव भो, बलेण सहिओ महन्तेणं।। १।।

ऐसा चिक्काकर उसे ढूँढ़ते हुए वे घूमने लगे। (५६) हे मत्त महागज! इस अरण्यमें घूमते हुए तुमने सौम्य स्वभाववाली मिहला यदि देखी हो तो क्यों नहीं कहते? (५७) हे तरवर! तुम भी बहुत ऊँचे और सघन पत्रोंकी छायावाले हो। क्या तुमने इस जंगलमें अपूर्व नारी नहीं देखी? (५८) सरोवरके बीचमें रही हुई चक्रवाकीको बोलते सुन मिहलाकी आहांकासे राम उस ओर अभिमुख हुए, किन्तु बादमें निराश हो गये। (४६) रोषसे व्याप्त हृदयवाले महान्मा रामने सब सन्वोंको भयभीत करनेवाले वजावत धुनुषको चढ़ाकर उसका आस्फालन किया। (६०) सिंहनाद करके पुनः चल्लभरमें वे दुःखी हो गये। वे शोक करने लगे कि दीन जनकसुताको मैं वनमें हार गया। (६१) इस मानवसागरमें उत्तम मिहलारक्त मैंने खो दिया। अतिदीर्घ कालसे बहुत खोजने पर भी वह मुझे नहीं मिली। (६२) क्या बाघ या सिंहने उसे खा लिया है, अथवा हाथीने उसे मार डाला है, अथवा अधिक जलतरंगोंवाली गिरिनदीने तो उसे छोन नहीं लिया? (६३) 'मैंने तुन्हें देख लिया है, देख लिया है; इधर आश्रो, इधर आशो' इस प्रकार प्रलाप करते हुए और प्रतिष्वनिसे मोहित राम जहाँ तहाँ दौहते थे। (६४) अथवा मेरी हृदयित्रयाका किसी दुष्टने अपहरण किया है, अतः सघन पर्वतों श्रीर वृत्तोंसे आच्छम अरण्यमें उसे कहाँ खोजूँ? (६५) इस प्रकार उस अरण्यमें परिभ्रमण करके राघव वापस लीटे और मनमें निराश होकर अपने आवासमें सो गये। (६६) ऐसे पुरुष भी पुण्यका नाश होनेपर इस जीवलोकमें अतुलनीय दुःख पाते हैं। अतएव जिनेश्वरके उत्तम मतसे विद्युद्ध भाववाले होकर विमल एवं अन्तरायरिहत धर्म का तुम पालन करो। (६७)

॥ पदाचरितमें सीताहरणमें रामका विप्रलाप नामका चवालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ४५. सीता-वित्रयोगका दाह

इघर पूर्वका रात्रु विराधित कवच बाँधकर तैयार हो बड़ी भारी सेनाके साथ सहसा वहाँ आ पहुँचा। (१)

मुच्छं—प्रत्य । २. चकावाइं वाहरमाणि सरस्स मञ्करयं—प्रत्य ।

जुज्झन्तस्स रणमुहे, पडिओ चल्रेगेषु रुच्छिनिलयस्स । भिच्चो हं तुह सामिय ! विज्ञाहरवंससंभूओ ॥ २ ॥ चन्दोयरस्स पुत्तो, अणुराहाकुच्छिसंभवो अह्यं । तुह आणाऍ समत्थो, नामेण विराहिओ सामि ! ॥ ३ ॥ विणओणयस्स सीसे. हत्थं दाऊण लक्खणो भणइ । सबं पि एवमेयं, वच्छ ! महं मग्गओ ठाहि ॥ ४ ॥ एव भणिओ पवुत्तो, एकं लरदूसणं तुमं सामी ! । घाएहि सेससुहडे, अहयं मारेमि संगामे ॥ ५ ॥ एव भणिऊण तो सो. दूसणसेन्नस्स अहिमुहोहूओ । अह जुज्झिउं पवत्तो, विराहिओ निययवलसहिओ ॥ ६ ॥ नोहा नोहेहि समं आभिद्वा गयवरा सह गएहिं। जुज्झिन्ति रहारूढा, समयं रहिएहि रणसूरा ॥ ७ ॥ एयारिसम्मि जुज्हो, विणिवाइज्जन्तसुहर्रसंघाए । रुच्छीहरेण समय, आरुग्गो दूसणो समरे ॥ ८ ॥ भणिओ य दूसणेणं, मम पुत्तं मारिकण मज्झत्थं । कन्ताथणाभिलासी !, पाव ! कहि वचसे अज्ञ ? ॥ ९ ॥ ठा-ठाहि सवडहुत्तो, पाव ! तुमं सुनिसिएहि बाणेहिं । कन्तावराहकारी, पेसेमि जमाल्यं सिग्धं ॥ १० ॥ पडिभणइ लच्छिनिलओ, किं ते भड़ ! वोक्किएहि बहुएहिं । न य हं वचामि तर्हि, जत्थ गओ नन्दणो तुज्झं ॥ ११ ॥ लच्छीहरेण एन्तो, सरेहि खरद्सणो कओ विरहो । छिन्नधणुहा-ऽयवचो, गहो ब पडिओ नहयलाओ ॥ १२ ॥ आयिह्नुऊण खमां, सोमित्ती तस्स पाविओ सिग्धं । खरदूसणो वि समुहं, अविद्वओ असिवरं घेतुं ॥ १३ ॥ आमरिसवसगएणं, छिन्नं खग्गेण सुज्जहासेणं। खरदूसणस्स सीसं, पडियं रत्तारुणच्छायं॥ १४॥ खरदूसणस्स मन्ती, नामेणं खारदूसणो एन्तो । रुच्छीहरेण भिन्नो, सरेण मुच्छागयविबुद्धो ॥ १५ ॥ सिम्धं विराहिएण वि, तं सबं दूसणस्स निययबरुं । निद्यपहराभिहयं, खणेण भग्गं निराणन्दं ॥ १६ ॥ तं मारिऊण सत्तुं, सहिओ य विराहिएण सोमित्ती । पत्तो रामसयासं, पेच्छइ जेट्टं सुहपसुर्च ॥ १७ ॥ उद्भविकणाऽऽलतो, साह कहिं जणयनन्दिणी सामि !। तेण वि सो पडिभणिओ, केण वि मे अवहिया कन्ता ॥ १८ ॥

युद्ध भूमिमें छड़ते हुए छद्दमणके चरणोंमें गिरकर उसने कहा कि हे स्वामी! विद्याधर कुछमें उत्पन्न मैं आपका सेवक हूँ। (२) हे स्वामी चन्द्रोवरका पुत्र तथा अनुराधाकी कुचिसे उत्पन्न में नामसे विराधित आपकी आज्ञा मिछने पर इन्हें पराजित करनेमें समर्थ हूँ। (३) विनय से अवनत उसके सिर पर हाथ रखकर छक्ष्मणने कहा कि, हे क्त्स! सब कुछ ऐसा ही है, फिर भी तुम मेरे आगे मत ठहरो। (४) इस तरह कहे जाने पर उसने कहा कि, हे स्वामी! आप एक खरदूवणको मारें। शेष सुभटोंको मैं संप्राममें माहँगा। (५) ऐसा कहकर विराधित अपनी सेनाके साथ खरदूवणके सैन्यके सामने गया और युद्ध करने छगा। (६) योद्धा योद्धाओंके साथ और हाथी हाथियोंके साथ मिड़ गये। युद्धमें शूर रथाहद रथिकोंके साथ जूमने छगे। (७) जिसमें सुभट-समूह मार गिराया जाता है ऐसे इस युद्धमें छक्ष्मण के साथ खरदूवण युद्ध करने छगा। (८) दूषणने कहा कि, अरे पापी! वनके मध्य में रहे हुए (अथवा ध्यानमें छीन) मेरे पुत्रको मारकर मेरी पत्नीके स्वनोंकी अभिछाषा रखनेवाछा त् आज कहाँ जायगा? (९) अरे पापी! तू सामने खड़ा रह। कान्ताका अपराध करनेवाछा तुह्मे शीघ ही तीच्या बाणोंसे यमसदन पहुँचाता हूँ। (१०) इस पर छक्ष्मणने कहा कि, हे सुभट। बहुत बकनेसे क्या फायदा? जहाँ तेरा पुत्र गाया है वहाँ में नहीं जाऊँगा। (११) तब छक्ष्मणने बाणोंसे खरदूवणको रथहीन बना दिया। कटे हुए धनुष और छत्र वाछा वह प्रहकी माँ ति आकाशमेंसे नीचे गिरा। (१२) छक्षमण तलवार खींचकर एकदम उसके पास गया। खरदूवण भी उत्तम तछवार छेकर सामने आया। (१३) गुरसेमें आये हुए छक्ष्मणने सूर्यहास तछवारसे खरदूवणका सिर काट हाला। रक्तकी छाल कान्तिवाछा वह नीचे गिरा। (१४) इसके अनन्तर चारदूवण नामका खरदूवणका मंत्री आया। मूर्छित होनेके बाद होशों आये हुए उसे छक्ष्मणने मार डाला। (१५)

विराधितने भी खरद्षणका अपना सारा सैन्य शाकोंकी निर्दय चोटसे चणभरमें भग्न करके आनन्दद्दीन बना दिया। (१६) उस शत्रुको मारकर विराधितके साथ छत्त्मण रामके पास आया। उसने वहाँ बढ़े भाईको आरामसे सोया हुआ देखा। (१७) जगाकर उसने पूछा कि, हे स्वामी! सीताजी कहा हैं ? यह आप कहें। उन्होंने भी प्रत्युत्तरमें

ताव पणामं काउं, विराहिओ मणइ सविणयं सामि!। अम्हं तुमं महाजस!, आणांच देह कज्जेसु॥ १९॥ प्वं च भणियमेचे, पुच्छइ रूच्छीहरं पउमणाहो। साहेहि वच्छ। एसो, कस्स सुओ! किं च नामं से!॥ २०॥ चन्दोयरस्स पुचो, नामेण विराहिओ इमो सामि!। जुज्झन्तस्स रणमुहे, मज्ज्ञ सयासं समणुपचो॥ २१॥ प्एण रिवुवरुं तं, साहणसहिएण रणमुहे भगं। खग्गरयणेण सच् , मए वि खरदूसणो निह्ओ॥ २२॥ अह भणइ रूच्छीनिरुओ, विज्जाहर! कारणं सुणसु एचो। मह गुरवस्स महिल्या, केण वि हरिया महारणो॥ २३॥ तीए विरहिम्म इमो, वच्छ्य! जह चयइ अच्छो जीयं। तो हं हुयवहरासिं, पविसामि न एत्थ संदेहो॥ २४॥ प्यस्स जीवियहे, किंचि उवायं करेहि मुणिऊणं। सीयागवेसणपरो, वच्छ! सहीणो तुमं होहि॥ २५॥ प्य भणियो पवुचो, चन्दोयरनन्दणो निययभिचे। सीया रुहं गवेसह, तुन्हे हि जरू-त्यरूग-ऽऽगासे॥ २६॥ पव भणिया पयद्या, सुहडा सन्नद्धबद्धतोणीरा। सीयागवेसणहे, दस वि दिसाओ पवणवेगा॥ २०॥ अह अक्कजिस्स सुओ, रयणजढी नाम खेयरो गयणे। सायरवरस्स उविरं, सुणइ पळावं महिल्याए॥ २८॥ हा रामदेव! लक्क्लण!, घरेहि बन्दी इमेण हीरन्ती। सुपरिप्फुडं च सई, सोउं रहो रयणकेसी॥ २९॥ पच्छइ पुप्फविमाणे, हीरन्ती रावणेण वइदेही। भणइ य रामस्स पियं, दुट्ट! किंह नेसि मह पुरओ!॥ ३०॥ सो एव भणियमेचो, दसाणणो तस्स निययविज्जाओ। अवलोयणीएँ नाउं, छिन्दइ मन्तप्यमोवेणं॥ ३१॥ सह सो विरिक्कविज्जो, कम्बुदीविन्म तम्खणं पिछओ। आरुहइ कम्बुसेलं, समुद्दाएण आसुथो।॥ ३२॥ जे वि य ते तत्थ गया, गवेसिऊणं च आग्या सिग्धं। रामस्स कहन्ति फुडं, नसामि! तुह गोहिणी दिद्व।॥ ३३॥

कहा कि किसीने मेरी कान्ताका अपहरण किया है। (१८) उसी समय प्रणाम करके विराधितने विनयपूर्वक कहा कि, हे स्वामी! हे महायश! मैं आपहीका सेवक हूँ। कार्यके छिए आप मुक्ते आज्ञा दें।(१९) इस प्रकार कहनेपर रामने छक्ष्मणसे पूछा कि, हे बत्स! यह किसका पुत्र है और इसका क्या नाम है, यह मुझे तुम कहो।(२०) तब उसने कहा कि, हे स्वामी! चन्द्रोदरका विराधित नामका यह पुत्र युद्धभूमिमें छड़ते समय मेरे पास आया था।(२१) सेनासे युक्त इसने युद्धक्तेत्रमें शत्रुकी सेनाको नष्टकर डाछा। मैंने भी खड्गरत्नसे शत्रु खरदूषणको मार डाछा है।(२२) इसके बाद छद्दमणने कहा कि, हे विद्याधर तुम कारण सुनो। मेरे बड़े भाई रामकी पत्नीका किसीने इस महारण्यमें अपहरण किया है।(२३) हे बत्स! उसके विरहमें यदि वे अपने प्राण छोड़ देंगे तो मैं भी आगकी राशिमें (अर्थात् चितामें) प्रवेश करूँगा, इसमें सन्देह नहीं है।(२४) हे बत्स! सोच-विचार करके इनके जीवनके छिए कोई उपाय करो। तुम सख्यभावसे सीताकी खोजमें तत्पर बनो।(२४)

ऐसा कहनेपर विराधितने अपने भृत्योंको आज्ञा दी कि जल, स्थल एवं श्राकाशमें तुम सीताको जल्दी ही सोजो। (२६) इस तरह कहे गये सुभट कवच पहनकर और तरकश बाँधकर सीताकी गवेषणाके लिए पवनवेगसे चल पहे। (२७)

अर्कजटीके पुत्र रत्नजटी नामके खेचरने सागरके कपर आकाशमें किसी खीका द्वन सुना। (२८) 'हा रामदेव! हा छत्तमण ! बन्दी और इसके द्वारा अपहरण की जाती मुझे बचाओ'—ऐसा स्पष्ट शब्द सुनकर रत्नकेशी कुद्ध हो गया। (२९) इसने रावणके द्वारा अपहरण की जाती वैदेहीको पुष्पक विमानमें देखा। उसने कहा कि, हे दुष्ट! रामकी प्रियाको मेरे सामने तू कहाँ छे जा रहा है ? (३०) इस प्रकार कहे गये उस रावणने अपनी अवलोकिनी विद्यासे उसकी नियत विद्याओं के बारेमें जानकर मंत्रके प्रभावसे उसे विद्यारहित कर दिया। (३१) विद्याद्मन्य वह तत्क्षण कम्बुद्धीपमें जा गिरा। समुद्रकी वायुसे होशमें आया हुआ वह कम्बुशोलपर चढ़ा। (३२)

जो स्रोजने गये थे वे शीघ्र ही वापस लौट आये। रामसे उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहा कि, हे स्वामी ! आपकी गृहिणीको

१. सीयं-प्रत्य ।

विज्ञाहराण वयणं, सोऊणं राघवो विसण्णमणो । भणइ य सायरविद्धयं, रयणं को लहइ नियलेए ! ॥ ३४ ॥ नूणं परभवन्नियं, अणुह्वियवं मए निययकम्मं । नियमेण तं न तीरइ, देवेहि वि अन्नहा कार्ड ॥ ३५ ॥ एवं परिदेवन्तं, रहुनाहं भणइ खेयरनिरन्दो । थोविदवसेखु कन्तं, दावेमि तुहं मुयसु सोयं ॥ ३६ ॥ अन्नं पि सुणसु सामिय !, निहए खरदूसणे बल्रञ्भिहए । नाहिन्ति महालोहं, इन्दइपमुहा भडा तुज्ञां ॥ ३७ ॥ तम्हा वश्चामु लहुं, पायालंकारपुरवरं एत्तो । भामण्डलस्स वत्ता, तत्थ लभामो सुहासीणा ॥ ३८ ॥ सामच्छिऊण एवं, राम-सुमित्ती य रहवरविल्गा । समयं विराहिएणं, पायालपुरं चिय पविद्या ॥ ३९ ॥ सोऊण आगया ते, चन्दणहानन्दणो तओ सुन्दो । निययबलेण समग्गो, तेहि समं जुज्ज्ञिउं पत्तो ॥ ४० ॥ परिणिज्ञिऊण सुन्दं, चन्दोयरनन्दणेण समसिहिया । खरदूसणस्स गेहे, अवद्विया राम-सोमित्ती ॥ ४१ ॥ तस्य वि सुरभिसुयन्धे, पासाए राघवो परिवसन्तो । सोयासमागममणो, निमिसं पि घिइं न सो लहइ ॥ ४२ ॥ तस्स घरस्साऽऽसन्ने, निणभवणं उववणस्स मज्ज्ञम्मि । तं पविसिऊण रामो, पणमइ पेडिमा घिइं पत्तो ॥ ४३ ॥ निययबलेण समग्गो, सुन्दो नणिणं च गेण्डिउं सिग्धं । ल्ज्ञापुरिं पविद्वो, पिइ-भाईसोगसंतत्तो ॥ ४४ ॥

एवं सङ्गा परभवकया होन्ति नेहाणुबद्धा, पच्छा दुक्खं जणियविरहा, देवमाणुस्सभावा । तम्हा नाणं जिणवरमए जाणिऊणं विसुद्धं, धम्मे चित्तं कुणह विमलं सबसोक्खाण मूलं ॥ ४५ ॥ ॥ इय पजमचरिए सीयाविष्पओगवाहप्ववं पणयाळं समत्तं ॥

## ४६ मायापायारविउच्चणपव्वं

सो तत्थ विमाणत्थो, वचन्तो रावणो जणयधूयं । दहुं मिलाणवयणं, जंपइ महुराणि वयणाणि ॥ १ ॥

हमने कहीं नहीं देखा। (२३) विद्याधरोंका ऐसा कथन सुनकर विषण्ण मनवाले रामने कहा कि, इस जीवलोकमें सागरमें गिरा हुआ रत्न कौन पा सकता है ? (३४) अवश्य ही परभवमें पैदा किया हुआ मेरा कम मुझे ही भोगना चाहिये। वस्तुतः देव भी उसे अन्यथा करनेमें समर्थ नहीं हैं। (३५) इस प्रकार विलाप करते हुए रामको खेचरनरेशने कहा कि थोड़े ही दिनों में मैं आपको आपकी पत्नीके दर्शन करा दूँगा, अतः आप शोकका परित्याग करें। (३६) हे स्वामी! आप दूसरी बात भी सुनें। बलमें अधिक ऐसे खरदूषणके मारे जानेपर इन्द्रजित आदि सुभट आपपर अत्यन्त क्षुब्ध हो जाएँगे। (३७) अतएव यहाँसे हम जल्दो ही भामण्डलके पाताललंकापुरमें जायँ और वहाँ सुखपूर्वक बैठकर बातका पता लगावें। (३८)

इस तरह मंत्रणा करके विराधितके साथ रथपर बैठे हुए राम और लक्ष्मणने पातालपुरमें प्रवेश किया। (३९) वहाँ आये हैं ऐसा सुनकर चन्द्रनलाका पुत्र सुन्द अपनी सेनाके साथ उनसे युद्ध करनेके लिए आया। (४०) सुन्दको जीतकर विराधितके साथ राम और लक्ष्मण खरदूषणके घरमें ठहरे। (४१) उस मीठी गन्धवाले प्रासादमें रहनेपर भी मनमें सीताके समागमकी इच्छा रखनेवाले राम एक निमिष मात्र भी धीरज धारण नहीं करते थे। (४२) उस घरके समीप उद्यानमें जिनमन्दिर था। रामने उसमें प्रवेश करके प्रणाम किया और इस प्रकार धीरज धारण की। (४२) पिता और भाईके शोकसे सन्तप्त सुन्दने माताको लेकर अपने समय सैन्यके साथ लंकापुरीमें शीघ ही प्रवेश किया। (४४) इस तरह परभवमें किये हुए सम्बन्ध प्रारम्भमें स्तेहसे बंधे हुए होते हैं, परन्तु बादमें देव एवं मनुष्य भवमें विरह उत्पन्न करके दु:खरूप होते हैं; अतएव जिनवरके मतमें विश्व हान है ऐसा जानकर सब सुलोंका मूल ऐसा विमल वित्त धर्ममें करो। (४५)

॥ पद्मचरितमें सीताके विषयोगका दाह नामक पैंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ४६. माया-प्राकारका निर्माण

विमानमें बैठकर जाता हुआ रावण सीताको म्लानवदना देखकर मधुर वचन कहने लगा कि, हे सुन्दरी ! तुम प्रसन्ध

होहि पसना सुन्दिरि!, में दिट्ठी देहि सोमसिसनयणे!। जेण मयणाणको में प्रसमइ तुह चक्खुसिक्केणं ॥ २ ॥ अव दिट्ठिपसार्य में, न कुणिस वरकमरूपच्यरकनयणे!। तो पहणसिचनम्नं, इमेण चळणारिकन्देणं ॥ ३ ॥ अवकोइऊण पेच्छसु, ससेल-वण-काणणं इमं पुहइं। ममइ बसो पणवो इव, मज्झ अणक्सिक्चियगइपसरो ॥ ४ ॥ इच्छसु मए किसोयिरि!, माणेहि कहिच्छियं महाभोगं। आमरणभूसियम्नो, देवि ह समं सुरिन्देणं ॥ ५ ॥ वं रावणेण मणिया, विवरीयमुही ठिया य तं सीया। वं परकोयिवरुद्धं, कह वंपिस एरिसं वयणं?॥ ६ ॥ अवसर दिट्टिपहाओ, मा में अम्नाइं छिबसु हत्थेणं। परमहिलियाणलिसहापिडओ सलहो ह नासिहिसि॥ ७ ॥ परनारिं पेच्छन्तो, पावं अज्ञेसि अयससंजुत्तं। नरयं पि वक्षिस मओ, दुक्ससहस्साउलं घोरं॥ ८ ॥ फरुसवयणेहि एवं, अहियं निब्भच्छिओ य सीयाए। मयणपरितावियम्नो, तह वि न छड्डेइ पेम्मं सो॥ ९ ॥ ताहे लक्काहिवई, निययसिरे विरइऊण करकमलं। पाएसु तीएँ पिछओ, तणिमव गणिओ विदेहाए॥ १० ॥ खरदूसणसंगामें, निहत्ते ताव आगया सुहडा। सुय-सारणमाईया, जयसदं चेव कुणमाणा॥ ११ ॥ पडुपडह-गीय-वाइय-रवेण अहिणन्दिओ सह बलेणं। पविसइ लक्कान्यिरं, दसाणणो इन्दसमिविभवो॥ १२ ॥ पडुपडह-गीय-वाइय-रवेण अहिणन्दिओ सह बलेणं। पविसइ लक्कान्यिरं, दसाणणो इन्दसमिविभवो॥ १२ ॥ चन्तिद बणयतणया, हवइऽह विज्ञाहराहिवो एसो। आयरइ अमज्ञायं, कं सरणं तो पवज्ञामि १॥ १३ ॥ वाव य न एइ वत्ता, कुसला दइयस्स बन्धुसिहयस्स। ताव न भुझामि अहं, आहारं भणइ बणयसुया॥ १४ ॥ देवरमणं ति नामं, उज्जाणं पुरवरीएँ पुबेणं। ठिवऊण तत्थ सीया, निययघरं परिथओ ताहे॥ १५ ॥ सीहासणे निविद्दो, नाणाविहमणिमऊहपज्ञालए। सीयावम्महनडिओ, न लहइ निमिसं पि निवाणं॥ १६ ॥

खरदूषणके संप्राममेंसे छूटे हुए शुक, शारण आदि सुभट जयघोष करते हुए आये। (११) विशाल ढोल एवं गीत और वार्योकी ध्विन द्वारा श्रमिनिन्दित तथा इन्द्रके समान वैभवशालो रावणने सेनाके साथ लंकानगरीमें प्रवेश किया। (१२) सीताने सोचा कि यह विद्याधर राजा है। यह अमर्यादाका आचरण करता है तो मैं किसकी शरणमें जाऊँ ? (१३) जनकसुता सीताने कहा कि जबतक बन्धुसहित पतिकी छुशलवार्ता नहीं मिलती तबतक मैं आहार कहरां ही नहीं। (१४) नगरीके पूर्वभागमें देवरमण नामका एक उद्यान था। वहाँ सीताको ठहराकर रावण अपने घर पर गया। (१५) नानाविध मणियोंको किरणोंसे देदीप्यमान सिंहासन पर बैठने पर भी सीताके कारण कामसे पीइत वह एक इण भर भी चैन नहीं पाता था। (१६)

हो। हे शाशीके समान सौम्य वदनवाली! मेरी ओर देखो, जिससे मेरी मदनाग्नि तुम्हारे नेत्ररूपी जलसे शान्त हो। (१-२) हे उत्तम कमलपत्रके दलके समान नेत्रोंवाली! तुम यदि मुक्तपर दृष्टिका अनुप्रह नहीं करतीं, तो इस घरणारविन्दसे मेरे मस्तक पर प्रहार करो। (३) शैल, वन एवं उपवनोंसे युक्त इस पृथ्वीका अवलोकन करो। वहाँ पवनकी माँ ति अस्तलित गति एवं प्रसारवाला मेरा यश अमण् कर रहा है। (४) हे कुशोदरी! मुक्ते तुम चाहो। आमरणोंसे अलंकत शरीरवाली तुम सुरेन्द्रके साथ इन्द्राणीकी भाँ ति यथेच्छ महाभोगका उपभोग करो। (५) इस प्रकार रावणके द्वारा कही गई सीता मुँ ह फेर करके बैठ गई और कहने लगी कि ऐसा परलोकविरुद्ध वचन तुम क्यों कहते हो? (६) मेरे दृष्टिमागसे तुम दूर हो। अपने हाथसे तुम मेरे छंगोंको मत खूओ। दूसरेकी स्त्रीरूपी आगकी लौमें पढ़कर तुम पतंगेकी तरह नष्ट हो जाओगे। (७) परनारीको देखनेवाला तू पाप कमाता है और मरने पर बदनामीके साथ इजारों दुःखोंसे न्याप्त घोर नरकमें भी जायगा। (५) सीता द्वारा ऐसे कठोर वचनोंसे अत्यधिक अपमानित किये जाने पर भी मदनसे तप्त शरीरवाले उसने प्रेम न छोड़ा। (९) तब लंकाधिपति रावण अपने सिर पर कर-कमलकी रचना करके अर्थात् मस्तक पर हाथ जोड़कर उसके पैरोमें गिरा, किन्तु सीताने उसे नुणको भाँति गिना। (१०)

१. सीयं--प्रत्य०।

सरदूसणिम बहिए, ताब पलावं कुणित जुबईओ । मन्दोयरिषमुहाओ, लङ्काहिबइस्स घरिणीओ ॥ १७ ॥ एकोयरस्स चल्णे, चन्दणहा गेण्हिज्य रोबन्ती । भणइ हयासा पावा, अह्यं पद्-पुचपरिमुक्का ॥ १८ ॥ विल्वन्ती भणइ तओ, लङ्कापरमेसरो अलं बच्छे ! । रुण्णेण किं व कीरइ !, पुबक्यं आगर्य कम्मं ॥ १८ ॥ वच्छे ! जेण रणमुहे, निह्ओ सरदूसणो तुह सुओ य । तं पेच्छ बिह्जन्तं, सहायसिहयं तु अचिरेणं ॥ २० ॥ संथाविज्यण बहिणी, आएसं निणहरचणे दाउं । पिवसरइ निययभवणं, दसाणणो मयणजरगिहओ ॥ २१ ॥ मन्दोयरी पिवद्वा, दह्यं दृष्टूण दोहनीसासं । भणइ विसायं सामिय !, मा वच्चसु दूसणवहिम्म ॥ २२ ॥ अन्ने वि तुज्झ बन्धू, एल्थेव मया न सोइया तुम्हे । किं पुण दूसणसोगं, सामि ! अपुबं समुबहिस ! ॥ २३ ॥ लज्जन्तो भणइ तओ, सुण सुन्दरि! एत्थ सारसब्भावं । नह नो रूसेसि तुमं, तो हं साहेमि ससिवयणे ! ॥ २४ ॥ सम्बुक्को जेण हओ, विवाइओ दूसणो य संगामे । सीया तस्स मिहिलया, हरिजण मए इहाऽऽणीया ॥ २५ ॥ नह नाम सा सुरून, न मए इच्छइ षइं मयणतर्च । तो नित्थं जीवियं में, तुज्झ पिए साहियं एयं ॥ २६ ॥ वह्यं एयावत्थं, दहुं मन्दोयरी समुख्वइ । मिहिल सा अक्यत्था, ना देव ! तुमं न इच्छेइ ॥ २७ ॥ वह्यं एयावत्थं, दहुं मन्दोयरी समुख्वइ । मिहिल सा अक्यत्था, ना देव ! तुमं न इच्छेइ ॥ २७ ॥ किं अत्मास्त्र स्वासु बाहासु करिकरसमासु । किं नऽवगूहिस सामिय !, तं विलयं सवलकारेणं ॥ २९ ॥ सो भणइ सुणसु सुन्दरि !, अत्थ इहं कारणं महागरुयं । बलगिवओ वि सन्तो, जेण न गिण्हामि परमिहलं ॥ ३० ॥ पुषं मए किसोयरि !, अणन्तविरियस्स पायमूलिम । साहुपिडचोइएणं, कह वि य एकं वयं गहियं ॥ ३१ ॥

ऐसी अवस्थावाछे पितको देखकर मन्दोदरीने कहा कि हे देव! वह की दुर्माग्यराछी है जो आपको नहीं चाहती। (२७) अथवा हे स्वामी! सारे त्रिभुवनमें वह चकेछी ही रूप, यौवन एवं गुणसे सम्पन्न होगी जिसे कि तुमने अत्यन्त मान एवं अभिमानके साथ देखा है। (२८) हे स्वामी! केयूरसे भूषित तथा हाथोकी सूँ इसरीखी इन भुजाओं से तुमने वछात्कारपूर्वक वस कीका आर्छिगन क्यों नहीं किया ? (२९) उसने कहा कि, हे सुन्दरी! इसमें एक बड़ा भारी कारण है जिससे वछगवित होने पर भी दूसरेकी कीको मैं महण नहीं करता। (३०) हे छरादिरी! साधुके द्वारा प्रेरित मैंने पहुछे बनन्तवीयके चरणों किसी तरह एक वत अंगीकार किया था कि रूप एवं गुणसे पूर्ण होने पर भी यदि परनारी

जस समय खरदूषणका वध होनेसे छंकेश रावणकी मन्दोदरी आदि युवा खियाँ प्रछाप कर रही थीं। (१७) माईके चरण पकड़कर रोती हुई चन्द्रनला कह रही थी कि पित एवं पुत्रसे हीन और पापी मैं हताश हो गई हूँ। (१८) तब विछाप करती हुई उसे छंकाके राजा रावणने कहा कि, हे वत्से! रोना बन्द करो। पूर्वकृत कर्मका उदय होने पर क्या किया जाय १ (१९) हे वत्से! जिसने खरदूषण तथा तुन्हारे पुत्रको मारा है उसका अपने सहायकके साथ वध तुम शीघ्र ही देखोगी। (२०) इस तरह बहनको सान्त्वना दे और जिनमन्दिरमें पूजाकी आज्ञा देकर मदन-ज्वरसे गृहीत रावणने अपने मवनमें प्रवेश किया। (२१) प्रविष्ट मन्दोदरीने दीर्घ निःश्वास डाछते हुए पितको देखकर कहा कि, हे स्वामी! खरदूषणके वधके कारण तुम दुःखित मत हो। (२२) आपके दूसरे भी भाई यहीं पर मर गये हैं, पर तुमने उनका शोक नहीं किया। हे स्वामी! तो किर अपूर्व ऐसा दूषणका शोक तुम क्यों धारण करते हो १ (२३) तब छिजत होता हुआ वह कहने छगा कि, हे सुन्दरी! सत्य वस्तुश्यितिके बारेमें सुनो। हे शशिवदने! यदि तुम उष्ट न हो तो मैं कहूँ। (२४) जिसने शम्बूकका वध किया है और संप्राममें दूषणको मारा है उसकी खी सीताका अपहरण करके मैं यहाँ छाया हूँ। (२४) यदि वह कपवती मदनसे तप्त मुझे पितकपसे नहीं चाहेगी तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। हे प्रिये! मैंने तुमसे यह कहा। (२६)

१. बहिणि-प्रत्य । २. न परथेइ--सु ।

वा नेच्छइ परमहिला, अपसन्ना वह वि रूबगुणपुण्णा । सा वि य मए बलेणं, न पत्थियका सयाकालं ॥ ३२ ॥ पएण कारणेणं. बला न गिण्हामि परगिहत्था है। मा मे निवित्तिभन्नो, होही पुबम्मि गहियाए ॥ ३३ ॥ अचलिय-अलण्डियाए, एस निवित्तीऍ नरयपिंडओ वि । उत्तारिज्ञामि अहं, घडो ब कूवम्मि रज्जूए ॥ ३४ ॥ मयणसरभिन्नहिययं, नइ नीवन्तं मए तुमं महसि । सुन्दरि ! आणेहि लहुं, तं महिलाओसिंहं गन्तुं ॥ ३५ ॥ पयानत्थसरीरं. कन्तं मन्दोयरी पलोएउं। जुनईहि संपरिवुडा, चलिया जत्थऽच्छए सीया॥ ३६॥ उज्जाणं सुररमणं, संपत्ता तत्थ पायवसमीवे । मन्दोयरीऍ दिद्वा, जणयसुया वणसिरी चेव ॥ ३७ ॥ आलविजग निविद्या. जंपइ मन्दोयरी सुणसु भद्दे ! । कि नेच्छिस भत्तारं. दहवयणं खेर्यराहिवई १ ॥ ३८ ॥ महिगोयरस्स अत्थे, कि अच्छिस दुक्लिया तुमं बाले ! । अणुहवसु देहसोक्लं, ल्द्रपूण दसाणणं कन्तं ॥ ३९ ॥ जे राम-रुक्लणा वि हु, तुज्झ हिए निययमेव उज्जुत्ता । तेहिं पि किं व कीरह, विज्ञापरमेसरे रुद्दे है ॥ ४० ॥ मन्दोयरीऍ एवं. नं भणिया नणयनन्दिणी वयणं । नाया गग्गरकण्ठा, अंधुनलापुण्णनयणजुया ॥ ४१ ॥ पडिभणइ तओ सीया, सईउ कि परिसाणि वयणाणि । जंपन्ति सुमहिलाओ, उत्तमकुलजायपुराओ ! ॥ ४२ ॥ जइ वि हु इमं सरीरं, छिन्नं भिन्नं हयं च पुणरुत्तं । रामं मोत्तूण पैई, तह वि य अन्नं न इच्छामि ॥ ४३ ॥ जइ वि अलण्डलसरिसं. परपरिसं सणंकुमाररूवं पि। तं पि य नेच्छामि अहं, किं वा बहुएहि भणिएहिं ? ॥ ४४ ॥ एत्थन्तरम्मि पत्तो, दहवयणो मयणवेयणुम्हविओ । सीयाऍ समब्भासे, अवट्टिओ भणइ वयणाइं ॥ ४५ ॥ सुन्दरि ! वित्रप्पं सुण, हीणो हं केण वत्युणा ताणं । जेण मैंमं भत्तारं, नेच्छिस सुइरं पि भण्णन्ती है ॥ ४६ ॥ भणइ तओ जणयसुया, अवसर मा मे छिवेहि अङ्गाइं । विज्ञाहराहम! तुमं, कह जंपिस एरिसं वयणं १ ॥ ४७ ॥

ष्मप्रसन्न होकर नहीं चाहेगी तो बलशालों में उसकी सर्वदाके लिए इच्छा नहीं करूँ गा। (३१-३२) इसी वजहसे मैं परस्तीको बलपूर्वक प्रहण नहीं करता। पूर्वमें गृहोत मेरी निष्ठति (त्याग) का भंग न हो। (३३) जिस तरह कूएँमें पड़ा हुआ घड़ा रस्सीसे बाहर निकाला जाता है उसी तरह अचलित और अखण्डित मेरी इसी निष्ठतिसे नरकमें पड़ने पर भी मैं पार हो सकूँ गा। (३४) हे सुन्दरी! मदनके शरसे भिन्न हृद्यवाले मुक्तको यदि तुम जोवित देखना चाहती हो तो जा करके वह महिलारूपी औषि जल्दी लाओ। (३५) ऐसी अवस्थासे युक्त शरीरवाले पितको देखकर युवतियोंसे घिरी हुई मन्दोद्री जहाँ सीता ठहरी हुई थी वहाँ गई। (३६)

उस सुररमण नामक उद्यानमें पहुँचकर मन्दोदरीने वृक्तके पास वनकी स्टक्ष्मी जैसी सीताको देखा। (३७) बातचीत करके बैठने पर मन्दोदरीने कहा कि, हे भद्रे! सुनो। तुम खेचराधिपति रावणको पित रूपसे क्यों नहीं चाहती ? (३८) हे बाले! जमीन पर चलनेवालेके लिए तुम दुःखी क्यों होती हो ? रावणको पितके रूपमें प्राप्त करके तुम शरीर-सुखका अनुभव करो। (३९) जिन राम और लक्ष्मणने तुम्हारे हृदयमें स्थान प्राप्त किया है वे भी विद्याधरेश रावणके रुष्ट होने पर क्या करेंगे ? (४०) मन्दोदरीके ऐसे वचन कहने पर सीताका गला भर आया तथा उसकी आँखोंमें आँसू उमझ आये। (४१) तब सीताने कहा कि, उत्तम कुलमें उत्पन्न सती स्त्री क्या ऐसे वचन कह सकती है ? (४२) यदि इस शरीरको छिन्न-भिन्न और बारबार काटा जाय तो भी रामको छोड़कर अन्य किसीको पितरूपसे मैं नहीं चाहूँगी। (४३) बहुत कहनेसे क्या कायदा ? परपुरुष यदि इन्द्र जैसा हो अथवा सनत्कुमारके समान सुरूप हो, तो भी मैं उसे नहीं चाहूँगी। (४४)

एस समय कामकी वेदनासे विद्वल रावण भी वहाँ आ पहुँचा और सीताक पास बैठकर ऐसे वचन कहने लगा— हे सुन्दरी ! तुम मेरी बिनती सुनो । उनसे मैं किस बातमें हीन हूँ जिससे चिरकालसे कहने पर भी मुक्ते पति रूपसे नहीं चाहती ? (४४-६) तब सीताने कहा कि तुम दूर हटो, मेरे अंगोंको मत छूओ । हे अधम विद्याधर ! तुम ऐसे वचन क्यों कहते हो ? (४७) तब रावणने कहा कि हे कुशोदरी ! मेरी युवतियोंकी तुम मुख्य महादेवी बनो और इच्छानुसार

१. खेयराहिवहं-प्रत्य । २. पहं-प्रत्य । ३. मए भत्तारं-प्रत्य ।

मह जुनईण फिसोमरि!, होहि तुमं उत्तमा महादेवी। माणेहि विसयसोक्सं, बहिच्छ्यं मा जिरावेहि ॥ ४८ म तो मणइ काणयलणया, समयं रामेण रप्णवासो य। अहियं में कुणइ थिई, सुरवइलोगं विसेसेइ ॥ ४९ ॥ मसणरिद्या वि सई, तीए सीलं तु मण्डणं होइ। सीलविहणाएँ पुणो, वरं खु मरणं महिल्याए ॥ ५० ॥ वं एव निरागरिजो, माया फाउं समुज्जो सहसा। अत्यमिओ दिवसयरो, ताव य जायं तमं घोरं ॥ ५१ ॥ हत्थीस केसरीस य, वम्बेस य मेसिया जणयघ्या। न य पिडवना सरणं, दसाणणं नेव सा खुहिया ॥ ५२ ॥ रक्स-वेयालेस य, अहियं मेसाविया वि नागेस । न य पिडवना सरणं, दसाणणं नेव सा खुहिया ॥ ५२ ॥ एवं दसाणणेणं, मेसिज्जन्तीऍ ववगया रयणी। नासेन्तो बहल्तमं, ताव चिय उग्गओ सूरो ॥ ५४ ॥ तत्थेव वरुज्जाणे, ठियस्स सुहहा विभीसणाईया। सिग्धं च समणुपत्ता, पणमन्ति कमेण दहवयणं ॥ ५५ ॥ ताव य तिहं स्यन्ती, दहूण बिहोसणो जणयघ्यं । पुच्छइ कहेहि भद्दे!, दुहिया भज्जा व क्रस्स तुमं? ॥ ५६ ॥ सा मणइ वच्छ! निसुणसु, दुहिया जणयस्स नरविरन्दस्स । मामण्डल्स्स बिहणी, राधवधरिणी अहं सीया ॥५७॥ जाव य मज्झ पिययमो, गवेसणहे गओ कणिष्टस्स । ताव अहं अवहरिया, इमेण पावेण रण्णाओ ॥ ५८ ॥ सा मणइ वच्छ! सिराणो भायरं भणइ एवं । वित्ताणल्समसिरी, किं परनारी समाणीया? ॥ ६० ॥ सुणिज्ज्ज्य तीऍ वयणं, विहीसणो भायरं भणइ एवं । वित्ताणल्समसिरीती, किं परनारी समाणीया? ॥ ६० ॥ अत्रं पि सुणसु सामिय!, तुज्झ जसो भमइ तिहुयणे सयले । परनारिपसङ्गेणं, मा अयसकल्हिओ होहि ॥ ६२ ॥ उत्तमपुरिसाण पह !, न य जुत्तं एरिसं हवइ कम्मं । बहुजणदुगुञ्छणीयं, दोमाइगमणं च परलोए ॥ ६२ ॥ परिभणइ खेयरिन्दो, किं परदबं महं वसुमईए । दुपयचउप्तयवर्यं, जस्स न सामी अहं जाओ ? ॥ ६३ ॥

विषयसुखका उपभोग करो। देर मत करो। (४६) इस पर सीताने कहा कि रामके साथ अरण्यवास भी सुक्ते अधिक शान्ति देता है। वह इन्द्रके देवलोकसे भी विशिष्ट है। (४९) भूषणरहित होने पर भी सतीके लिए शील ही मण्डन रूप होता है। शिलरहित क्षोके लिए तो मरण ही अच्छा है। (५०) इस प्रकार तिरस्कृत होने पर वह माया करनेके लिए सहसा उच्चत हुआ। उस समय सूर्य अस्त हो गया और घोर अन्धकार छा गया। (५१) हाथी, सिंह और वाघोंसे सीता डराई गई, फिर भी न तो वह खुज्ध हुई और न रावणकी शरणमें गई। (५२) राज्यस, वेताल तथा सपेंसि वह अधिक डराई गई, किन्तु न तो वह जुज्ध हुई और न रावणकी शरणमें गई। (५३) इस प्रकार रावण द्वारा डराई जाती सीताकी रात ज्यतीत हुई, गाढ़ अन्धकार नष्ट हुआ और सूर्योव्य हुआ। (५४)

ख्ती ख्यानमें ठहरे हुए रावणके पास शीघ्र ही विभीषण आदि सुभट आये। उन्होंने अनुक्रमसे प्रणाम किया। (५५) उस समय वहाँ सीताको रोते देख विभीषणने पूछा कि, हे भद्रे! तुम किसकी पुत्री अथवा किसकी पृत्री हो ? (५६) उसने कहा कि. हे वत्स! तुम सुनो। मैं राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी बहन और रामकी पृत्री सीता हूँ। (५०) जब मेरे पित छोटे भाईकी खोजमें गये थे तब इस पापीने मेरा जंगलमेंसे अपहरण किया है। (५०) उस अरण्यमें मेरे विरहसे राम जबतक मृत्यु प्राप्त नहीं करते तबतक इस रावणके पाससे छे जाकर तुम सुन्मे रामको सौंप दो। (५९) उसका कथन सुनकर विभीषणने भाईसे कहा कि प्रज्वतित अग्निके समान परनारीको क्यों लाये हो ? (६०) हे स्वामी! दूसरा भी सुनो। आपका यश सारे त्रिभुवनमें अमण करता है, अतः परनारीके प्रसंगसे प्राप्त होनेवाले अपयशसे तुम कलंकित मत बनो। (६१) हे प्रमो! उत्तम पुरुषोंके लिए ऐसा कार्य, जो बहुजन द्वारा जुगुप्सित और परलोकमें दुर्गति रैनेवाला हो, उपयुक्त नहीं है। (६२) इस पर खेचरेन्द्र रावणने कहा कि इस पृथ्वीपर मेरे लिए परहुक्य जैसा क्या है दिपद (मनुज्य) और चतुष्पद (पर्यु ) में ऐसी कीनसी वस्तु है जिसका मैं स्वामी नहीं हूँ ? (६३)

१. मार्य--प्रत्य०। २. तमन्धारं--प्रत्य०। ३. इहाऽअनीया--प्रत्य०।

एस्थन्तरे विलम्गो. भुवणालंकारमञ्जमायको । सीया वि य आरुद्दिया, पुरुप्तविमाणे दह्यहर्ण ॥ ६४ ॥ गय-तुरय-जोह-रहबर-संघट दहन्तमङ्गरुरवेणं । अहिणन्दिओ य वच्च , तणमिव गणिओ विदेहाए ॥ ६५ ॥ पत्तो समत्तकसमं, उज्जाणं विविद्वपायवसमिद्धं । पुण्फिगिरिस्स मणहरं, ठियं च उवरिं समन्तेणं ॥ ६६ ॥ उज्जाणस्स पएसा, सत्त तुमं ताव सुणसु मगहवई । पढमं पइण्णनामं, आणन्दं तह य सुहसेवं ॥ ६७ ॥ सामुचयं चउत्थं. पञ्चमयं चारणं ति नामेणं। पियदंसणं च छट्टं. पउमुज्जाणं च सत्तमयं।। ६८॥ पढमं पइण्णगं ति य. धरणियले तह परं जणाणन्दं । नाणाविहतरुळन्नं, तत्थ जणो नायरो रमइ ॥६९ ॥ तइयम्मि उ सुहसेवे, समुच्चए तह चउत्थए रम्मे । कीलइ विलासिणिजणो, सुयन्धकुसुमोहबलिकम्मो ॥ ७० ॥ चारणमणाभिरामे, उज्जाणे चारणा समणसीहा । सज्झाय-झाणनिरया, वसन्ति निचं ददधिईया ॥ ७१ ॥ तम्बोलविष्ठपडरं. केइयधूलीसुधूसरामोयं । पियदंसणं च छट्टं. उज्जाणं मणहरालोयं ॥ ७२ ॥ पउमवरुज्जाणं तं. सत्तमयं विविहरइयसोवाणं । पुष्फिगिरिपवरसिहरे. अहिद्वियं पण्डगवणं व ॥ ७३ ॥ नारङ्ग-फणस-चम्पग-असोग-पन्नाग-तिल्यमाईहिं । रेहन्ति उववणाई, कोइल्महुरानिणायाई।। ७४॥ वावीस दीहियास य. जणवयण्हाणावगाहणजलास । कमलुप्पलछन्नासं, ताइं अहियं विरायन्ति ॥ ७५ ॥ तत्थ य पउमुजाणे, नामेणासोगमालिणी वावी । कीलणहरेख रम्मा, विमलजला काणणसणाहा ॥ ७६ ॥ तत्थासोगमहातरुसंछन्ने ठाविया जणयधूया। पण्डगवणे व नज्जइ. अवइण्णा सुरवह चेव ॥ ७७ ॥ रावणपवेसियाहिं, जुवईहि अणेयचाडुयारोहिं। निययं पि पसाइज्जइ, वीणागन्धवनहेहिं॥ ७८॥ न करेडू मज्जणविहिं, न य भुञ्जडू नेय देइ उल्लावं । एगग्गमणा सीया, अच्छडू रामं विचिन्तन्ती ॥ ७९ ॥

तब भुवनाळंकार नामक एक मदोन्मत्त हाथी पर रावण सवार हुआ। पुष्पक विमानमें सीताको भी उसने चढ़ाया। (६४) हाथी, घोड़े, योद्धा तथा उत्तम रथोंके समूहसे उठनेवाली मंगलध्विनसे अभिनिन्दित रावण जा रहा था, किन्तु वेदैहीने उसे तृणवत् माना। (६५) विविध वृज्ञोंसे समृद्ध तथा पुष्पगिरिके ऊपर चारों और स्थित ऐसे मनोहर समन्तकुसुम नामक उद्यानमें वह आ पहुँचा। (६६)

हे मगधपित ! उस उद्यानके सात प्रदेशोंके बारेमें तुम सुनो। पहले प्रदेशका नाम प्रकीर्ण, दूसरेका आनन्द, तीसरेका सुखसेन्य, चौथेका समुख्य, पाँचवेंका चारण, छठेका प्रियदर्शन और सातवेंका नाम पद्मोद्यान था। (६०-८) धरातल पर पहला प्रकीर्णक था, उससे आगे जनानन्द था। नानाविध वृद्धोंसे आच्छन्न उनमें नगरजन कीड़ा करते थे। (६९) तीसरे सुखसेन्य तथा समुख्य नामक रम्य उद्यान-प्रदेशोंमें सुगन्धित पुष्पोंके समूहसे बलिकर्म करनेवाली खियाँ कीड़ा करती थीं। (७०) मनोरम चारण उद्यानमें श्रमणोंमें सिंह सरीखे, अतिशय धैयेवाले तथा स्वाध्याय एवं ध्यानमें निरत चारणश्रमण सदा बसते थे। (७१) ताम्बूलकी लताओंसे न्याप्त, केतकीके परागसे धूसरित एवं आमोदपूर्ण प्रियदर्शन नामका छठा उद्यान देखनेमें मनको हरनेवाला था। (७२) विविध सोपान जिसमें बने हुए हैं ऐसा सातवाँ पद्मोद्यान पण्डकवनकी भाँति पुष्पगिरिके उत्तम शिखर पर स्थित था। (७३) वे उद्यान नारंगी, कटहर, चम्पा, अशोक, पुन्नाग एवं तिलक् आदि वृत्तोंसे तथा कोयल आदिके मधुर निनादसे शोभित थे। (७४) लोगोंके स्नानावगाहनके योग्य जलसे भरी हुई तथा कमलोंसे न्याप्त बावहियों और जलाशयोंके कारण वे अधिक शोभित हो रहे थे। (७४) वहाँ पद्मोद्यानमें कीड़ागृहोंसे रम्य, निमल जलवाली तथा वृत्तोंसे युक्त अशोकमालिनी नामकी बावड़ी थी। (७६) वहाँ अशोकवनसे आच्छादित स्थानमें स्त्री गई सीता पण्डकवनसे अवतीर्ण देवकन्या-सी प्रतीत होती थी। (७७) रावणुके द्वारा भेजी गई और सनेक उरहसे खुरामद करनेवाली युविवर्ण बीणा, संगीत एवं नृत्यसे उसे सतत प्रसन्न करती थी। (७०) किन्सु सीता न तो कान करती थी, न स्वाती थी और न बातचीत ही करती थी। एक। मसका हिष्कार करती हुई बैठी रहती थी। (७९)

गन्तूण सबमेर्य, कहिन्त ल्ह्हाहिवस्स दूई थो। जा न कुण्ड थाहार, सा किह सामी तुमं महर्! ॥ ८० ॥ तत्तो सो दहवयणो, मयणाणल्पज्ञल्ज्तसबङ्गो। पिंडओ वसणसगुद्दे, अहियं चिन्ताउरो जाओ ॥ ८१ ॥ सोयइ गायइ विल्वइ, दीहुण्डे तत्थ गुयइ नीसासे। कोष्टिमतलं निसण्णो, अप्फाल्ड दाहिणकरेण ॥ ८२ ॥ सहसा समुद्धिज्ञणं, वच्चइ भवणाउ निमाओ सन्तो। पुणरिव नियत्तइ ल्रंडु, सीया सीय ति जंपन्तो॥ ८३ ॥ लोल्ड् कमलोत्थरणे, सिचन्तो बहल्चन्दणरसेणं। उद्वह चल्ड् वियम्भइ, गहिओ मयणिगतावेणं॥ ८४ ॥ जंपइ भुयासु तुल्लिओ, कइलासो खेयरा निया सबे। सो किह मोहेण अहं, मिसरासिनिक्विओ काउं!॥ ८५ ॥ अच्छउ ताव दहमुहो, मन्तीहि समं बिहीसणो मन्तं। काज्जण समादत्तो, भाइसिणेहुज्जयमईओ॥ ८५ ॥ सिभिन्नो भणइ तओ, अम्हं सामिस्स दइवजोगेणं। पिंडओ दाहिणहत्थो, जं चिय सरदूसणो निहओ ॥ ८५ ॥ सुहकम्मपहावेणं, विराहिओ लक्खणस्स संगामे। सिग्धं च समणुपत्तो, बहमाणो बन्धविसणेहं॥ ८८ ॥ सिल्या य इमे सबे, कइद्धया पवणपुत्तमाईया। काहिन्ति पक्सवायं, ताणं सुम्गीवसिन्निहिया॥ ८९ ॥ अह भणइ पश्चवयणो, मन्ती मा भणह दूसणं विहयं। सूराण गई एसा, सुहडाणं हवइ संगामे॥ ९० ॥ अह भणइ पश्चवयणो, विराहिओ असिवरं च रिवभासं। लङ्काहिवस्स तह वि य, किं कीरइ लक्खणेण रणे!॥ ९१ ॥ भणिओ सहस्समइणा, पश्चमुहो किं व अत्यहीणाइं। वयणाइ भासिस तुनं, अगणिन्तो सामियस्स हियं!॥ ९२ ॥ मा परिहवह कयाई, तुडमे नाज्जण वेरियं थोवं। अप्पो वि देसयाले, किं न उहइ तिहुयणं अम्गी?॥ ९३ ॥ विज्ञाहराण राया, आसम्गीवो महावल्समम्गो। थोवेण वि संगामे, निहओ पुर्वि तिवुटेणं॥ ९४ ॥

दूतियाँ जा करके यह सब रावणसे कहती थीं कि, हे स्वामी! जो आहार नहीं करती वह कैसे आपकी पूजा कर सकती है ? (<>)

तब मदनरूपी आगसे जिसका सारा शरीर जल रहा है ऐसा वह रावण अधिक चिन्तातुर हो मानो दुःसके सागरमें गिर पड़ा। (८१)

भवनमें बैठा हुआ रावण शोक करता था, गाता था, विलाप करता था, दीर्घ नि:श्वाश छोड़ता था तथा दाहिना हाथ पटकता था। (८२) एकदम खड़े होकर और भवनमें से बाहर निकलकर वह चलने लगता था और जल्दी ही 'सीता! सीता!' कहता हुआ वापस लौट आता था। (८३) चन्दनका गाढ़ रस सींचता हुआ वह कमलके विछौनेपर लोटता था। मदनाप्तिके तापसे गृहीत वह उठता था, चलता था और जमुहाई लेता था। (८४) वह मन-ही-मन कहता था कि मैंने भुजाओंसे कैलासको उठाया है, सब खेचरोंको जीत लिया है। ऐसा मैं मोहके वशीभूत हो स्याहीके ढेरके जैसा काला काम करनेके लिए क्यों प्रवृत्त हुआ हूँ ? (८४)

रावणको रहने दो—ऐसा सोचकर भातृस्नेहसे उद्यव बुद्धिवाला विभीषण मंत्रियोंसे परामर्श करने लगा। (८६) तब सिम्भन्नने कहा कि दैवयोगसे खरदृषण जो मारा गया है उससे तो हमारे स्वामी का दाहिना हाथ ही कट गया है। (८७) शुभ कर्मके उदयसे लक्ष्मणके संप्राममें वन्धुजनके स्नेहको धारण करनेवाला विराधित शीघ ही वहाँ आ पहुँचा है। (८८) सुप्रीवके पास रहनेवाले हनुमान आदि ये सब चंचल किप्स्वज उसका पत्त्रपात करते हैं। (८९) तब पंचवदन मंत्रोने कहा कि ऐसा मत कहो कि दूषणका वध हुआ है। संप्राममें शूर सुभटोंकी गित ऐसी ही होती है। (९०) भले ही विराधित व सूर्यहास तलवार उसके अधीन हो, परन्तु युद्धमें लक्ष्मण रावणका क्या कर सकेगा १ (९१) इस पर सहस्रमतिने पंचमुखसे वहा कि स्वामीके हितका विचार न करके तुम क्या अर्थहीन वचन कह रहे हो १ (९२) शत्रुको थोड़ा मानकर
इसका कभी तिरस्कार मत करो। देश और कालकी दृष्टिसे अल्प होने पर भी आग क्या त्रिभुवनको नहीं जलाती १ (६३)
पूर्वकालमें बड़ी भारी सेनासे युक्त अश्वप्रीव नामका विद्याधरोंका राजा संप्राममें क्या थोड़े-से त्रिपृष्ठों द्वारा नहीं हराया गया
था १ (९४) अतः लंकाको कालसे जो सीण न हों ऐसे दुर्ग और प्राकारवाली बनाओ तथा लोगों और सुर्योंका अधिक

तम्हा अकालहीणं, करेह लेक्का सुदुम्मपायारं । सम्माणेह जणवर्य, भिक्का य बहुप्पयाणेणं ॥ ९५ ॥ ताहे बिभीसणेणं, रइओ मायापॅ दुग्गमो सिग्धं । पायारो अइविसमो, निरन्तरो कूडजन्तेसु ॥ ९६ ॥ दिन्ना य रक्खपाला, समन्तओ खेयरा बलसमग्गा । समरे अभग्गमाणा, गहियाउह-पहरणा-ऽऽवरणा ॥ ९७ ॥ प्विममं सुणिऊण य तुन्भे, रावणवम्महदुक्खसमूहं । बज्जह निक्कमिंव परदारं, जेण जसं विमलं अणुहोह ॥ ९८ ॥

॥ इय पडमचरिए मायापायारविडव्वणं नाम छायाछीसं पव्यं समत्तं॥

## ४७. सुग्गीवक्खाणपव्वं

एचो किकिन्धवर्द, कन्ताविरहम्म दुक्लिओ सन्तो। पचो परिक्ममन्तो, तं चेव रणं निहं वर्च ॥ १ ॥ पेच्छइ तुरय-गइन्दे, विवाइए रहवरे य परिमगो। सुइडे विमुक्कनीए, अवरे सत्थाहयसरीरे ॥ २ ॥ परिपुच्छिओ य साइइ, सुग्गीवनराहिवस्स तत्थेगो। सीयाहरणम्म इमे, निह्या खरदूसण-नडागी॥ ३ ॥ चिन्तेइ वाणरवर्द, निह्ओ खरदूसणो रणे नेणं। वच्चामि तस्स सरणं, सो वि हु सन्तीकरो होउ ॥ ४ ॥ तुझावत्थाण नए, होइ सिणेहो नराण निययं पि। कारणवसेण सो मे, काही पक्सं न संदेहो॥ ५ ॥ नाऊण वाणरवर्द, ठाणं पउमस्स निययवलसिहओ। पिडहारसमक्साओ, पायालपुरं अह पिवद्दो॥ ६ ॥ संभासिएक्कमेका, उविवद्दा आसणेसु रइएसु। पुच्छन्ति देहकुसलं, सुग्गीवं राम-सोमित्ती॥ ७ ॥ एत्थन्तरे पत्रुत्तो, मन्ती नम्बूनओ निसामेहि। कत्तो सरीरकुसलं, इमस्स अम्हं निरन्दस्स?॥ ८॥

दान द्वारा सम्मान करो। (९५) इसपर विभीषणने मायाके बलसे दुर्गम, अतिविषम तथा कूटयंत्रोंके कारण व्यवधान रिहत ऐसा किला बनाया। (९६) श्रीर चारों ओर युद्धमें भग्न न होनेवाले तथा आयुधधारी एवं प्रहरण व कवचसे युक्त खेचरोंको सैन्यके साथ रच्चकके रूपमें स्थापित किया। (९७) इस प्रकार रावणके कामजन्य इस दुःख-समूहके बारेमें सुनकर सर्वदाके लिए तुम परनारीका परित्याग करो ओर विमल यशका श्रनुभव करो। (९८)

॥ पद्मचरितमें मायाप्राकारका निर्माण नामक छयालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

## ४७. सुप्रीवका आख्यान

इधर किष्किन्धिपति सुमीव पत्नीके विरह्से दुःखित होकर घूमता-घामता वहीं पहुँचा जहाँ युद्ध हुआ था। (१) वहाँ उसने कटे हुए घोड़े और हाथी, टूटे हुए रथ, मृत सुभट तथा शक्तसे बाहत शरीरवाले अन्य सुभटोंको देखा। (२) पूछने पर वहाँ किसीने सुमीव राजासे कहा कि सीताहरणमें ये खरदूषण तथा जटायु मारे गये हैं। (३) यह सुनकर वानरपतिने सोचा कि खरदूषणको युद्धमें जिसने मारा है उसकी शरणमें मैं जाऊँ। वहीं मेरे लिए शान्तिकर होगा। (४) विश्वमें यह नियम है कि तुल्य अवस्थावालोंमें स्नेह होता है। कारणवश वह मेरा पच करेगा, इसमें सन्देह नहीं। (४) रामका स्थान जानकर प्रतिहार द्वारा कहा गया वानरपति सुमीव अपनी सेनाके साथ पातालपुरमें प्रविष्ट हुआ। (६) एक दूसरेके साथ बातचीत करके निर्मित आसनों पर वे बैठे। राम और लक्ष्मणने सुमीवके शरीरकी कुशलवार्ता पूछी। (७) तब जाम्बूनद मंत्रीने कहा कि आप सुनें। हमारे इस राजाके शरीरका कुशल कहाँसे १ (८) आदित्यरजाके बाल और

१. लहं--प्रत्य ।

आह्चरयस्स सुया. सहोयरा नाम बालि-सुग्गीवा। किकिन्यिपुराहिवई, वाणरकेक महासत्ता॥ ९॥ बाली विक्लायवसी, सुमीवं ठाविऊण रज्जम्म । अहिमाणेण विउद्धी, पश्चमुवागओ धीरी ॥ १० ॥ सुमीवो वि य रजं, कुणइ सुताराऍ संजुओ निययं । किकिन्धिमहानयरे, गयं पि कालं अयाणन्तो ॥ ११ ॥ पुणरिव य वित्थरेण, जंपइ जम्बूणओ कयपणामो । दुक्लस्स कारणिमण, एयस्स पह ! निसामेह ॥ १२ ॥ अह देव! को वि दुद्दो. मायावी दाणवो बल्लम्मचो । वाणरवइस्स रूवं, काऊण पुरं समल्लीणो ॥ १३ ॥ मन्तीण अमुणिओ सो, पविसइ सुम्गीवसन्तियं भवणं । वरजुवइकयसणाहं, जत्य सुतारा सयं वसइ ॥ १४ ॥ दृहुण तं सुतारा, लक्खणरहियं मणेण उन्निगा। अवसरइ तत्थ सिग्धं मन्तिजणं चेव अलीणा।। १५॥ सो वि य लीलायन्तो, सुग्गीवस्साऽऽसणे सुहनिविद्वो । ताव य वालिकणिद्वो, निययं भवणं सम्पूपत्तो ॥ १६ ॥ तं निययरूवसरिसं, दहुणं भवणमञ्ज्ञयारिम । रुद्दो वाणरनाहो, अह गज्जइ गरुयगम्भीरं ॥ १७ ॥ मोत्तृण सिंहनार्यं, अवइण्णो तत्थ अल्यियुग्गीवो । अह जुज्झिउं पवत्तो, समयं चिय वाणरिन्देणं ॥ १८ ॥ सिरिचन्दमाइयाणं, मन्तीणं तत्थ सा महादेवी । साहइ लक्खणरहिओ. कोइ इमो खेयरो दुट्टो ॥ १९ ॥ सोऊण तीऍ वयणं, एगन्ते मन्तिणो उ मन्तेउं। साहन्ति पत्थिवाणं, रक्खह अन्तेउरं एयं॥ २०॥ अक्सोहिणोसु सत्तसु, सहिओ चिय अङ्गओ स सुग्गीवं । परिगिण्हइ अङ्गो पूण, कित्तिमई तत्तियबलेणं ॥ २१ ॥ नयरस्स दक्खिणेणं, ठविओ मन्तीहि अलियसुग्गीवो । फुडसुग्गीवो वि लहुं, उत्तरपासे परिदृविओ ॥ २२ ॥ नामेण चन्दरस्सि, पुत्तो वाल्रिस्स असिवरं घेत्तुं । रक्खइ साहणसहिओ, भवणदुवारं सुताराए ॥ २३ ॥ अह ते दो वि षड्वरा, अलहन्ता दरिसणं सुताराए । जाया समुस्सुयमणा, मयणाणलदीवियसरीरा ॥ २४ ॥ कन्ताविओयदुहिओ, चिन्तेउं तत्थ सच्छागगीवो । हणुवस्स गओ पासं, कहेइ सबं निययदुक्सं ॥ २५ ॥

सुप्रीव नामके दो पुत्र थे। किपध्वज और अतिसमर्थ वे किष्किन्धिपुरके अधिपति थे।(१) अभिमानके कारण सुप्रीवको राजगही पर स्थापित करके जागृत हो विख्यातयश खौर धीर वाखिने प्रवज्या अंगीकार की।(१०) सुतारासे संयुक्त सुप्रीव भी किष्किन्धिनगरीमें अपना राज्य करता था। खबर भी न पड़े इस तरह काळ व्यतीत होता गया।(११)

जाम्बूनदने प्रणाम करके पुनः विस्तारसे कहा कि, हे प्रभो ! इनके दु:खका यह कारण आप सुनें। (१२) एक दिन कोई दुष्ट, मायावी और वलोन्मत्त दानव वानरपित सुप्रीवका रूप धारण करके नगरमें प्राया। (१३) मंत्रियों द्वारा नहीं पहचाना गया वह उत्तम क्षियोंसे युक्त तथा जहाँ सुतारा स्वयं रहती थी ऐसे सुप्रीवके भवनमें प्रविष्ट हुआ। (१४) सुप्रीवके जो परिचायक लक्षण थे उन लक्षणोंसे रिहत उसे देखकर मनमें उद्विप्त सुतारा वहाँ से एकदम छटक गई और मंत्रियोंके पास जा पहुँची। (१५) वह (प्रच्छन्न सुप्रीव) भी लीला करता हुआ सुप्रीवके सिंहासन पर आरामसे जा बैठा। उसी समय वालिका छोटा माई सुप्रीव अपने भवनमें आया। (१६) अपने रूपके जैसे रूपवाले उसको अपने भवनमें देखकर रुष्ट वानरनाथने बड़ी भारी और गम्भीर गर्जना की। (१७) झूटा सुप्रीव भी सिंहनाद करके नीचे उत्तरा और वानरेन्द्र सुप्रीवके साथ युद्ध करने लगा। (१८) उस समय उस पटरानीने श्रीचन्द्र आदि मन्त्रियोंसे कहा कि लक्षणरिहत यह कोई दुष्ट खेचर है। (१९) उसका कथन सुनकर और एकान्तमें मंत्रणा करके मंत्रियोंने राजाओंसे कहा कि लुम इस अन्तःपुरकी रच्चा करो। (२०) सात अचौहिणोसे युक्त अंगदने सुप्रीवको अंगीकार किया तो अंग (सुप्रीवके पुत्र) ने उतनी ही सेनाके साथ छित्रम सुप्रीवको अवलम्बन लिया। (२१) मंत्रियोंने मिथ्या सुप्रीवको नगरके दिल्ला भागमें स्थापित किया और सबे सुप्रीवको भी शीघ्र ही उत्तर भागमें ठहराया। (२२) वालिका चन्द्ररिम नामका पुत्र तल्लार लेकर सेनाके साथ सुताराके भवनके द्वारकी रच्चा करने लगा। (२३) इसके वाद मदनान्तिसे प्रदीप्त शरीरवाले वे दोनों कियवर सुताराका दर्शन न पाकर मनमें अपना सारा दु:स कह सुनावा। (२४) कान्ताके वियोगसे दु:खित सबा सुप्रीव सोच करके हतुमानके पास गया और समस्मा सारा दु:स कह सुनाया। (२४) उत्तको कहना सुनकर अप्रविधात नामक उत्तम विमानसे हतुमान सैन्यके साथ

स्रोत्क्रण तस्स वयणं, अप्परिवाएण वरविमाणेणं । हुणुओ किकिन्धिपूरं, गओ य सिर्ग्ध सह बलेणं ॥ २६ ॥ सोऊण पवणपुर्त, समागर्य अलियवाणराहिबई । निष्फिडइ गयाह्नदो, बलेण समय महन्तेणं ॥ २७ ॥ दोण्हं पि ताण रूवं, सरिसं दहु ण अञ्जाणातणओ । अमुणियविसेसनिहसो, निययपुरं परिथओ सिग्धं ॥ २८ ॥ हुणुए निययपुरगए, सुमीबो भयसमाउलो एत्तो । राघव! तुमं पवन्नो, एयस्स करेहि सामत्थं ॥ २९ ॥ भणइ तओ पउमनाभो, अह्यं साहेमि कारणं तुज्झं । सुमीव ! मज्झ वि तुमं, सीयाए लभसु पहिवत्ति ॥ ३० ॥ सुम्गीवो भणइ पह !. जइ तुह महिलाए सत्तमे दिवसे । न रूमामि ऽह पहिवत्ति, पविसामि हयासणे तो ह' ॥ ३१ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, अहियं आसासिओ पउमनाहो । पप्फुल्कमरुनेचो, जाओ रोमञ्चियसरीरो ॥ ३२ ॥ अह ते जिणभवणत्था, समयं काउं अदोहबुद्धीया । नीया वाणरवद्दणा, किकिन्धी राम-सोमित्ती ॥ ३३ ॥ पुणरिव य आगओ सो, कूडो नाऊण सच्छुमीवं । निययबलसंपरिवृडो, अहिमुहहुओ रहारूढो ॥ ३४ ॥ संगामो. उमयभडाडोवसंकद्भचासो । सुम्गीवो सुम्गीवं, पहणइ गाढप्पहारेसु ॥ ३५ ॥ असि-कणय-चक्क-तोमर-संघट्ट्रहन्तसत्थसंघाए । रामो सरं न मुख्बइ, ताण विसेसुं अयाणन्तो ॥ ३६ ॥ ताहे गयाएँ पहओ, कूडेणं तत्थ सन्तसुमीवो । मुच्छानिमीलियच्छो, पडिओ महिमण्डले सिग्घं ॥ ३० ॥ पडियं दहूण रणे, किकिंन्भी रियइ अलियसुमीवो । बन्धवज्ञणेण निययं, सुमीवो आणिओ सिबिरं ॥ ३८ ॥ अह भणइ समासत्थो, सुमावि सामि ! वेरिओ इहइं । आगन्तूण पुण गओ, किं न तुमे सो हुओ पावी ? ॥ ३९ ॥ भणइ तओ पउमाभो, तुन्भं चिय एत्थ जुज्झमाणाणं । न य जाणिओ विसेसो, तेण मए नाहुओ सरिसो ॥ ४० ॥ सुग्गीव ! पुणरिप तुमं, तं दुट्टं दिट्टिगोयरे मज्झं । ठावेहि जेण पेच्छसु, अचिरा भिन्नं सरसएसु ॥ ४१ ॥ सुगगिवेणाऽऽह्रुओ, समागओ दुडुवाणराहिवई । रामेण समरमज्झे, रुद्धो मेहो इव नगेहिं ॥ ४२ ॥

शीघ्र ही किष्किन्धिपुरीको गया। (२६) पवनपुत्र हनुमानका श्रागमन सुनकर झूठा वानरनरेश हाथी पर सवार हो बड़े भारी सैन्यके साथ बाहर आया। (२७) छन दोनोंका समान रूप देखकर हनुमानने विशेष कसौटी न जाननेसे अपने नगरकी ओर जल्दी ही प्रस्थान किया। (२०) हे राघव! हनुमानके अपने नगरमें चले जानेके कारण भयसे व्याकुल सुप्रीव अब आपकी शरणमें आया है। आप इसका विचार करें। (२९)

तब रामने कहा कि हे सुप्रीव ! मैं तुम्हें सहायता करूँ और तुम सीताकी खबर मुझे ला हो। (३०) सुप्रीवने कहा कि, हे प्रभो ! यदि आपकी पत्नीका समाचार में सातवें दिन तक न छा सका तो मैं आगमें प्रवेश करूँगा। (३१) यह कथन सुनकर अधिक आश्वत रामकी आँखें कमछके समान प्रफुल्लित हो गई तथा शरीर रोमांचित हो गया। (३२) जिन भवनमें स्थित तथा अद्रोह बुद्धिवाछे वे राम एवं छक्ष्मण सन्धि करके सुप्रीव द्वारा कि किकिन्धमें छाये गये। (३३) सच्चे सुप्रीवको आया जान अपनी सेनासे घिरे हुए तथा रथ पर आरूद उस मिथ्या सुप्रीवने सामना किया। (३४) होनों पचोंके सुभटोंके आटोपसे संकीण और दरावना ऐसा युद्ध होने छगा। सुप्रीव सुप्रीवको हद पहारोंसे मारने लगा। (३५) तछवार, कनक, चक्र एवं तोमरोंके टकरानेसे और उपर उछछनेवाछे शक्कोंके संघातसे युक्त उस युद्धमें उनके बीच भेद न जाननेवाले रामने बाण नहीं फंका। (३६) तब कष्ट पूर्वक गवासे आहत सत्य-सुप्रीव मूछोसे विद्वछ हो जमीन पर शीघ ही गिर पद्मा। (३७) युद्धमें सत्य-सुप्रीवका पतन देखकर झूटा-सुप्रीव किकिन्धिमें चछा गया। अपने वन्धुजनों द्वारा सुप्रीव शिवरमें छाया गया। (३८) होशमें आनेपर सुप्रीवने कहा कि, हे स्वामी! शत्रु यहाँ आकर पुनः चछा गया। उस पापीको आपने कयों नहीं मारा १ (३६) तब रामने कहा कि यहाँ छदते हुए तुम दोनोंमें मैं भेद नहीं जान सका। इस वजहसे सहशका में वध नहीं कर सका। (४०) हे सुप्रीव ! तुम पुनः उस दुष्टको मेरी आँखोंके समच उपस्थित करो, जिससे तुम खावलम्ब ही सैकड़ों बाणोंसे उसे भिन्न देखोगे। (४१) सुप्रीवके द्वारा छत्कारा गया वह दुष्ट वानराधिपति वापस छोटा।

१-२. किकिन्धि---प्रस्य ।

दहुण रामदेवं, वेयाली निम्गया महाविष्णा। साहसगई वि जाओ, साहावियह वसंठाणो॥ ४३॥ सुम्गीवह वस्ति। दहुण साहसं मरगयामं। रुद्धा वाणरसुरु हा, मिल्रिया सबे वि एगई॥ ४४॥ संगामिम पवचे, धिरओ चिय लक्सणेण सुमीवो। साहसगईण वि तओ, भगां तं वाणराणोयं॥ ४५॥ भमां दहुण रणे, कहसेन्नं राघवो सरसप्रस्ता। आहणइ साहसगई, सुद्दरं काऊण रणलीलं॥ ४६॥ तिक्ससरिभन्नदेहो, पिंडओ चिय साहसो धरणिवहे। दिहो विमुक्तजीओ, वाणरसुरु हेहि सबेहिं॥ ४०॥ तिक्ससरिभन्नदेहो, पिंडओ चिय साहसो धरणिवहे। दिहो विमुक्तजीओ, वाणरसुरु हेहि सबेहिं॥ ४०॥ तिक्ससरिभन्नदेहो, पिंडओ वाणराहिवो एचो। पुएइ पययमणसो, पेसेइ य पट्टणं निययं॥ ४८॥ दिवऊण वरु जाणे, पउमामं वाणराहिवो एचो। पविसर् सिरिहरं सो, दइयाउक्रिण्ठओ सिग्धं॥ ४९॥ ताओ ताराएँ समं, समागमो तत्थ वाणरिन्दस्स। रहसागरमोगादस्स तस्स दियहा य वच्चित्त॥ ५०॥ सहन्नसुन्दरीओ, तेरस कन्नाउ वाणरवहस्स। गन्तूण पउमनाहं, भणन्ति अन्हं वरो तुह्यं॥ ५२॥ पदमा वि य चन्दामा, अन्ना हिययावली हिययधम्मा। एचो अणुद्धरी पुण, सिरिकन्ता सुन्दरी चेव॥ ५२॥ कन्ना सुरमइनामा, हवइ मणोवाहिणी य चारुसिरी। मयणुसवा गुणवई, पउमाभा जिणमई चेव॥ ५२॥ जोवणहत्वधरीओ, इमाउ कन्नाउ पेच्छिउं पउमो। उक्षातडीसमाओ, मन्नइ सीयाविओयिन्म॥ ५५॥ रामस्स सिन्नयासे, तत्थ निविद्वाउ ताउ कन्नाओ। मण-नयणहारिणीओ, विणओणयवयणकमलाओ ॥ ५६॥ रामस्स सिन्नयासे, तत्थ निविद्वाउ ताउ कन्नाओ। मण-नयणहारिणीओ, विणओणयवयणकमलाओ ॥ ५६॥

कन्नाण जोबणधरीण वि रामदेवो, ताणं च सो न य उनेइ मणाभिलासं । नेहेण पुबभवसंचियनिच्छिएणं, सीयं सया विमलतिबगुणं मुणेइ ॥ ५७॥ ॥ इय पजमचरिए सुग्गीवपहाणवनस्वाणं नाम सत्तचत्ताल पट्यं समत्तं॥

रामने युद्धचेत्रमें, पर्वतोंसे रुद्ध होनेवाछे बाद्छकी भाँति, उसे रोका। (४२) रामको देखकर वैताछी महाविद्या बाहर निकल गई। साहसगित भी स्वाभाविक रूप एवं आकारवाछा हो गया। (४३) सुप्रीवके रूपसे युक्त तथा मरकत मिएकी-सी कान्तिवाछे साहसगितको देखकर वानरसुभट रुष्ट हुए। वे सब एक स्थान पर जमा हुए। (४४) संप्राम होने पर छन्तमणने सुप्रीवको रोका। तब साहसगितने वानरसेनाको नष्ट कर डाछा। (४५) किंपसैन्यका विनाश देखकर रामने चिर काछपर्यन्य रणछीछा करके सैकड़ों बाणोंसे साहसगित पर प्रहार किया। (४६) तीक्ष्ण बाणोंसे भिन्न शरीरवाला साहसगित जमीन पर गिर पड़ा। सब वानर सुभटोंने उसे प्राणहीन देखा। (४७) शत्रुको मरा देख सुप्रीवने हिष्त मनसे छक्ष्मण सिहत रामकी पूजा की और अपने नगरमें प्रवेश किया। (४८)

एक सुन्दर च्छानमें रामको ठहरा कर पत्नीके छिए चत्कण्ठित उस वानरनरेश सुप्रीवने शीघ ही अन्तःपुरमें अवेश किया। (४९) वहाँ वानरेन्द्रका ताराके साथ समागम हुआ। प्रेमके सागरमें अवगाहन करते हुए उसके दिन बीतने छो। (४०) ससैन्य विराधित आदि सब सुभट उसी आनन्दकाननमें और राम चन्द्रप्रभ्रग्रहमें ठहराये गये। (४१) वानरपितकी सर्वागसुन्दर तेरह कन्याओंने रामके पास जाकर कहा कि आप हमारे वर हैं। (४२) पहली चन्द्राभा, दूसरी हृदयावती, हृदयधमी, अनुद्धरा, श्रीकान्ता, सुन्दरी, सुरमित, मनोवाहिनी, चारश्री, मदनोत्सवा, गुणवती, पद्माभा और जिनमित यौवन एवं रूपधारी इन कन्याओंको देखकर रामने सीताके वियोगमें उन्हें उल्का एवं विजलिके समान सममा। (५३-४४) मन एवं नेत्रोंको सुन्दर लगनेवाली तथा विनयके कारण हुके हुए वदनकमलसे युक्त वे कन्याएँ वहाँ रामके समीप बैठीं। (५६) यौवनधारी उन कन्याओंके होने पर भी वे राम मनकी चाह अर्थात् सुल प्राप्त नहीं करते थे। पूर्वभवमें संचित हद प्रेमके कारण निर्मेळ एवं उत्कट गुणोंसे युक्त सीताका हो वे चिन्तन करते थे। (४७)

॥ पद्मचरिचमें सुप्रीवके वधका आख्यान नामक सैंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

१. साहसगई-प्रत्य०। २. ससोमित्ति-प्रत्य०।

# ४८. कोडिसिलुद्धरणपव्वं

अह तस्स धिइनिमित्तं, कुणन्ति कन्नाउ विविद्दविणिओगे। नच्चन्ति य गायन्ति य, लीलासु मणोहरं कुहरं॥ १॥ विभवो वि तस्स सयलो, समाणिओ ण्हाण-भोयणाईओ। न य कुणइ निबुद्धस्हं, कन्ताहिययस्स रामस्स ॥ २॥ न य सुणइ गीयसदं, न य पेच्छइ मणहरं पि सो रूवं। सीयाएगगमणो, झायइ सिद्धि नहा नोगी॥ ३॥ न कुणइ कहं पि अन्नं, मोत्तुं सीयासमागमुख्लावं। पासिष्टए वि सद्द, एहेहि लहुं नणयभूए!॥ १॥ देवी व माणुसी वा, नागवह निक्खणी व महिला हं। इह सयलनीवलेण, सीयासरिसी न पेच्छामि॥ ५॥ एयाणि य अन्नाणि य, पल्वन्तो बहुविद्दाणि अमुणिन्तो। भणइ किण्डं पउमो, सो वि चिरावेइ सुग्गोवो॥ ६॥ राहववयणेण गओ, सोमित्ती पविसिक्षण सुग्गीवं। भणइ भवणोयरत्थं, किं पम्दुइं तुमं सबं!॥ ०॥ महिलासोगसमुद्दे, पिछए परमेसरे तुमं एत्थं। कह रमसि विस्यसोक्सं, अदीहपेही महापानो!॥ ८॥ अक्तयम्य! खेयराधम!, पावमई! तत्थ नेमि सिग्धं ते। पउमेण नत्थ नीओ, तुह सिरसो सुइचारित्तो॥ ९॥ एव परितज्जयन्तं, सोमित्ती वाणराहिवो निमउं। भणइ य पम्हुद्धं से, एकवराहं खमसु मज्झं॥ १०॥ संभारिउं पद्दणं, तस्स सुमित्ती कहेइ संबन्धं। नह नोगी उवयारं, कुणइ चिय नक्सदत्तस्स ॥ ११॥ परिपुच्छइ मगहवई, गणाहिवं नक्सदत्तवित्तनं। भयवं! फुडवियडत्थं, कहेहि इच्छामि नाउं ने॥ १२॥ भणइ तओ गणणाहो, सेणिय! निसुणेहि नोगिणा सिद्धे। नाओ नणणीएं समं, समागमो नक्सदत्तस्स ॥ १३॥ भणइ तओ गणणाहो, सेणिय! निसुणेहि नोगिणा सिद्धे। नाओ नणणीएं समं, समागमो नक्सदत्तस्स ॥ १३॥

## ४८. कोटिश्विलाका उद्धरण

उन रामके धैर्यके लिए वे कन्याएँ विविध योजनाएँ करती थीं। वे नाचती थीं, गाती थीं और लीलाओंसे उस स्थानको मनोहर बनाती थीं। (१) उनके लिए स्नान भोजन आदि समय वैभव उपस्थित किया गया, किन्तु पत्नीमें लो हुए मनवाले रामको वह आनन्द नहीं देता था। (२) वे न तो गीतध्विन सुनते थे और न मनोहर रूप ही देखते थे। जिस प्रकार योगी एकाय मनसे सिद्धिका ध्यान करता है उसी प्रकार वे एकाय मनसे सीताका ध्यान करते थे। (३) सीता-समागमकी बातको छोड़कर दूसरा कोई भी उचारण वे नहीं करते थे। जब पासमें दूसरे लोग बैठे हों तब भी 'सीते! जल्दी आ, जल्दी आ' ऐसा कहते थे। (४) 'इस सारे जीव लोकमें मैं सीता जैसी कोई देवी, मानुषी, नागकन्या अथवा यिषणी की नहीं देखता'—अज्ञान भावमें ये तथा दूसरे बहुत प्रकारके प्रलाप करते हुए रामने छोटे भाईसे कहा कि वह सुपीव भी देर कर रहा है। (५-६) रामके कहनेसे लदमण गया और महलमें प्रवेश करके सुपीवसे कहा कि महलके भीतर रह करके क्या तुम सब कुछ भूल गये १ (७) जब स्वामी पत्नी विषयक शोकसागरमें पढ़े हों तब अदीर्घवर्शी और महापापी तुम यहाँ कैसे विषयसुल मना रहे हो ? (५) हे अकृतज्ञ और दुष्ट बुद्धिवाले अधम स्रेचर! तुन्हें में वहीं भेज देता हूँ जहाँ रामने दुक्टचरित्रवाले तुन्हारे जैसेको अर्थात् बालिको भेजा है। (९) इस प्रकार धमकाने पर वानराधिप सुपीवने नमन करके लक्ष्तणसे कहा कि मैं भूल गया। मेरा एक अपराध चुमा करो। (१०) प्रतिज्ञाका स्मरण कराके उसे कक्ष्तणने एक बुत्तान्त कहा कि किस तरह योगीने यचव्यका उपचार किया। (११)

मगधपति श्रेणिकने गणिधिप गौतमसे पूझा कि, हे भगवन्! यस्वदत्तका स्फुट और मुन्दर अर्थवाङा दुत्तान्तः आप कर्हें। मैं उसे मुनना चाहता हूँ। (१२) तब गणनाथ गौतमने कहा कि, हे श्रेणिक! योगीके कथनानुसार माताके साथ यस्वदत्तका जो समागम हुआ वह तुम मुनो। (१३)

१. सोमित्ति—प्रत्य ।

इह कुञ्चपुरे नयरे, राया परिवसइ निमायपयावो । नामेण जनस्तसेणो, राइख्न गेहिणी तस्स ॥ १४ ॥ पुत्तो य जनसदत्तो, सो विहरन्तो कयाइ वरजुवई । दह्ण पायडत्थं, विद्धो कुसुमाउहसरेहिं ॥ १५ ॥ तीए कए कुमारो. असिवरहत्थो निसास वचन्तो । मुणिणा अवहिपरेणं, तरुमुरुत्थेण पहिरुद्धो ॥ १६ ॥ दहु णुवयारस्यं, साहं परिपुच्छई कुमारवरो । साहेहि कोउयं मे, कि वचन्तो तए रुद्धो ! ॥ १७ ॥ सो भणइ तुज्झ जणणी, सा जुवई बीऍ वचसे पासं। तेण वि य पुच्छिओ सो, भयवं! साहेहि परमत्थं ॥ १८ ॥ अह मत्तियावईए. कणगो नामेण तत्थ वाणियओ । धन्ना तस्स महिलिया, पुत्तो वि य बन्धुदत्तो से ॥ १९ ॥ तस्य लयादचसुया, मित्तमई बन्धुदचवणिएणं । परिणेऊण कओ से गढ़भो न य केणैंई नाओ ॥ २०॥ पोएण पत्थिओ सो. सा वि य ससुरेण दुट्टचारित्ता । काऊण य निच्छ्टा, उप्पलियाए सह सहीए ॥ २१ ॥ अणुमागोण रियन्ती, दहयस्स य अन्नमन्नसत्थेणं । बालसही उप्पलिया, अहीण दहा मया रण्णे ॥ २२ ॥ काऊग विष्पलावं, सील्सहाई तओ य संपत्ता। एयं कुञ्चवरपुरं, पवरुज्जाणे पसूया सा॥ २३॥ कम्बलरयणेण सुयं, परिवेदेऊण पत्थिया सलिलं । अङ्गाणि जाव धोवह, सुणएण हिओ तओ बालो ॥ २४ ॥ मित्तेण बालुओ सो, घेत्त्ण समप्पिओ नरिन्दस्स । तेण वि राइल्लाए, दिन्नो चिय निययभज्जाए ॥ २५ ॥ नामेण जक्तदत्तो, सो हु तुमं नित्थ एत्थ संदेहो । पिडयागया न पेच्छइ, सा वि तिहं काणणे बालं ॥ २६ ॥ देवचएण दिद्वा, मित्तमई पगल्यिंसुनयणजुया। बहिणी पभासिऊणं, नीया सा अत्तणो गेहं॥ २७॥ लज्जाएँ पिइहरं सा. न गया जिणधम्मसीलसंपन्ना । इह नयरबाहिरत्था. विहरन्तेणं तमे दिद्रा ॥ २८ ॥ कम्बलरयणेण तुमं, जेणं चिय वेढिओ सिस् तइया । तं अच्छइ अहिनाणं, कुमार ! बक्सस्स भवणिम्म ॥ २९ ॥

यहाँ क्रींचपुर नगरमें चारों और फैले हुए प्रतापवाला यत्तसेन नामका राजा रहता था। उसकी गृहिणीका नाम राजिला था। (१४) उसका पुत्र यत्त्रत्त था। कभी विहार करता हुआ वह प्रांगणमें बैठी हुई एक सुन्दर युवतीको देखकर कामदेवके वाणोंसे विद्ध हो गया। (१५) उसके लिए हाथमें तलवार लेकर रातके समय जाते हुए कुमारको वृक्षके नीचे स्थित अवधिज्ञानी मुनिने रोका। (१६) उपकार करनेमें निरत साधुसे कुमारने पूछा कि मुक्ते यह जाननेकी इच्छा हो रही है कि जाते हुए मुक्तको आपने क्यों रोका ? आप इस बारेमें कहें। (१७) उसने कहा कि जिसके पास तुम जा रहे हो वह युवती तुम्हारी माता है। इस पर उसने भी पूछा कि, भगवन ! सत्य वृत्तान्त आप कहें। (१८) तब उन्होंने कहा कि मृत्तिकावती नगरीमें कनक नामका एक बनिया था। उसे धन्या नामकी पत्नी तथा बन्धदत्त नामका पत्न था। (१९) वहाँ छतादत्तकी पुत्री मित्रवती थी। विणक् बन्धुदत्तने उसके साथ विवाह करके उसे गर्भवती की, किन्त किसीने यह जाना नहीं। (२०) बादमें उसने जहाजसे प्रस्थान किया। श्वसुरने उस मित्रवती को दृष्ट चरित्रवाछी मानकर उत्पिका सखीके साथ उसे बाहर निकाल दिया। (२१) भिन्न भिन्न साथौंके साथ पितके पीछे पोछे जाने पर उसकी बालसखी उत्पिलकाको सपने काट लिया और वह इस अरण्यमें मर गई। (२२) रो-धोकर शीलकी सहायताबाली वह इस क्रोंचपुरमें आई और उत्तम उद्यानमें उसने प्रसव किया। (२३) उत्तम कम्बलसे पुत्रको लपेटकर वह जलाशयके पास गई। जब वह अंग धो रही थी तब एक कुत्ता बन्ने को उठा छे गया। (२४) किसी मित्रने उस बालकको उठाकर राजाको दिया। उसने भी अपनी भार्या राजिलाको दिया। (२५) इसमें सन्देह नहीं है कि यस्त्रस्त नामके तुम वही हो। स्तौटी हुई उसने उस उद्यानमें बालकको नहीं देखा। (२६) पुजारीने दोनों आँखोंसे आँस् बहाती हुई मित्रवतीको देखा। बहन कहकर उसे वह अपने घर छे गया। (२७) जिनधर्मके शीलसे सम्पन्न वह लज्जावश नैहर न गई। यहीं नगरके वाहर उहरी हुई इसको बिहार करते हुए तुमने देखा। (२८) हे कुमार! उस समय शिष्ट्ररूप तुम जिस कम्बब्धरत्नसे छपेटे गये थे वह पहिचान यसके भवनमें हैं। (२९)

१. बर्जुवह - प्रत्य । २. के पई मुणिको-प्रत्य ।

🛊 पणमिज्या साहे. गेहं संपत्थिओ निययक्ये । व्यवह असिवरं सो, पुच्छह य कहेहि बन्मं मे 🖟 ३० 🛊 सर्वं पि तेण सिष्टं. नरवङ्णा तस्स कम्बलाईयं । जाओ समागमो पुण, माया-विचेहि से समयं ॥ ३१ ॥ बाओ य महाणन्दो. परमविभूईऍ कुखवरनयरे । सेणिय ! कमागओ तुह, संबन्धो सो समक्खाओ ॥ ३२ ॥ पत्तो सो कइवसमो. पुरओ काऊण लक्सणं तुरिओ । संपत्तो पउमामं, पणमइ विहियक्ति सिरसा ॥ ३३ ॥ म्रागीवनरवर्द्दणं. आह्रया तत्थ वाणरा सबे । भणिया पच्चुवयारं, करेह सिग्धं नरवहस्स ॥ ३४ ॥ सीया गवेसह रुद्दे, पायाले जरू-थले तहाऽऽगासे । रुवणे धायइसण्डे, अद्धतईएसु दीवेस ॥ ३५ ॥ <sup>9</sup>भाणा पडिच्छिऊणं, वाणरसुहडा तओ समन्तेणं । उप्पद्दया गयणयले, सहसा वचन्ति मणवेगा ॥ ३६ ॥ पउमाणचो य गओ, लेहं घेचूण वाणरजुवाणो । भामण्डलस्स सिग्धं, अप्पेइ सिरञ्जलि काउं ॥ ३७ ॥ तं वाइऊण लेहं, असेसविचन्तमुणियपरमत्थो । बहिणीसोगापुण्णो, रामस्स हिओज्जओ जाओ ॥ ३८॥ सयमेव वाणरवर्ह, खेयरपरिवेढिओ विमाणत्थो । सीया गवेसयन्तो, कम्बुद्दीवं समणुपत्तो ॥ ३९ ॥ अवहण्णो चिय सहसा. दीवे पेच्छइ तिहं रयणकेसी । गाढभउबिग्गमणो, पुच्छइ कि दुक्खिओ सि तुमं ? ॥ ४० ॥ भणइ तओ रयणजडी, सीयाहरणुज्जयाउल्प्रणेणं । अहयं तु छिन्नविज्जो, रक्लसवइणा कओ पढिओ ॥ ४१ ॥ उवलभिजगमसेसं. विचन्तं कइवरो रयणकेसी । निययविमाणारूढं. प्रजमस्यासं तओ नेइ ॥ ४२ ॥ अवहण्णो रयणजडी. रामं निमऊण तत्थ उविद्वो । साहेइ अपरिसेसं, सीयाहरणं नहावत्तं ॥ ४३ ॥ कक्काहिवेण सामिय !, हरिया तुह गेहिणी अइबलेण । जुज्झन्तो तीऍ कप, तेण कओ छिन्नविज्जो हं ॥ ४४ ॥ तं सुणिऊण रहवई. हरिसवसुब्भिन्नजणियरोमञ्जो । सयलं च अङ्गद्धिनं, देइ तओ रयणकेसिस्स ॥ ४५ ॥

खस साधुको प्रणाम करके उसने घरकी ओर प्रयाण किया। अपने गत्ते पर तळवार रखकर उसने पूछा कि मेरे जन्मके बारेमें कहो। (३०) उस राजाने उसे कम्बल आदि सबके बारेमें कहा। तब उसका पुनः माता-पिताके साथ समागम हुआ। (३१) क्रींचनगरमें बढ़े खाडम्बरके साथ उत्सव मनाया गया। हे श्रेणिक! मैंने परंपरासे आया हुआ बहु बृत्तान्त तुम्हें सुनाया। (३२)

तब वह किपश्चम सुप्रीव छक्ष्मणको आगे करके जल्दी रामके पास पहुँचा और हाथ जोड़कर सिरसे प्रणाम किया। (३३) सुप्रीव राजाने वहाँ सब वानरोंको बुछाया और कहा कि शीघ्र ही राजाका प्रत्युपकार करो। (३४) पाताछमें, जलमें, स्थलमें, तथा आकाशमें, लवणसागरमें, धातकीलण्डमें तथा ढाई द्वीपमें सीताकी शीघ्र ही खोज करो। (३५) आज्ञा स्वीकार करके वानरसुभट चारों ओर आकाशमें उड़े और मनके समान वेगवाले वे एकर्म चल दिये। (३६) रामके द्वारा आदिष्ट एक वानरयुवा पत्र लेकर शीघ्र ही भामण्डलके पास गया और प्रणाम करके वह पत्र दिया। (३७) उस पत्रको पद्कर सारा वृत्तान्त और उसका परमार्थ जिसने जान लिया है ऐसा वह बहनके शोकसे परिपूर्ण भामण्डल रामके हितके लिये वच्चत हुआ। (३८) खेचरोंसे विरा हुआ स्वयं वानरपित सुप्रीव विमानमें बैठकर सीताको ढूँढ्ता हुआ कम्बुद्वीपमें आ पहुँचा। (३८) सहसा वह उस द्वीपमें उत्तरा। वहाँ उसने भयसे अत्यन्त उद्विप्त मनवाले रक्षकेशीको देखा। उसने पूछा कि तुम क्यों दुःखित हो १ (४०) इस पर रक्षजटीने कहा कि सीताके अपहरणमें प्रयक्षशील तथा ज्याकुल मनवाले राज्यस्थिति मुझे विद्याहीन बना दिया है। इससे मैं नीचे गिर पड़ा हूँ। (४१) समग्र वृत्तान्त जानकर किपवर सुप्रीव रक्षकेशीको अपने विमानमें विटा रामके पास ले आया। (४२) रक्षनकेशी विमानमेंसे नीचे उतरा। रामको प्रणाम करके वहीं वैठा और सीता हरणके बारेमें जैसा हुआ था वैसा सब कुछ कह सुनाया कि हे स्वामी! अतिबळ्वान् रावणने आपकी पक्षीका अपहरण किया है। आपकी उस पक्षीके लिए युद्ध करता हुआ मैं उस रावणसे विद्याहीन बना दिया गणा है। अपकी उस पक्षीके लिए युद्ध करता हुआ मैं उस रावणसे विद्याहीन बना दिया गणा है। श्रीकित रहुपतिने हवमें आकर रक्षकेशीको अंग पर घारण किये हुए सभी पदार्थ दे दिये। (४५)

१. आणं—प्रत्य•। २. सीयं—प्रस्य•।

नयरे सुरसंगीए, कुरुविषए परिवसामि सत्याहं । नामेणं रयणवडी, तुष्का य सरणं समक्षीणो ॥ ४६ ॥ रामो समुस्तुयमणो, परिपुच्छइ खेयरा मह सिम्बं। साहेह फुड एचो, केदूरे सा पुरी लड़ा ॥ ४७ ॥ ते एव भणियमेता. अहोसहा लजिया गया मोह । कजे अणायरमणा. निरिक्तिया रामदेवेण ॥ ४८ ॥ कतो अन्ह महाजस !. सत्ती रुद्धाहिबं जिणेऊणं । सीयबएण निस्रणस्, को दोसो जहह अणुबन्धो ! ॥ ४९ ॥ अत्य इहं रुवणजले, रक्ससदीवी ति नाम विक्साओं । सत्तेव जीयणसया, वित्थिष्णो तिगुणपरिवेदी ॥ ५० ॥ तस्स य मज्झम्मि ठिओ. मेरु ब तिकृहपबओ रम्मो । नव जीयणाणि तङ्गो. पन्नासं चेव वित्थिण्णो ॥ ५१ ॥ तस्सुवरिं सा नयरी, लक्का नामेण रयणपायारा । तीसं च जोयणाइं, वित्थिण्णा सा समन्तेणं ॥ ५२ ॥ ल्डापुरीऍ सामिय !. पासेसु अहिट्टिया महादीवा । अने वि सम्मासरिसा. वसन्ति विज्ञाहरजणेण ॥ ५३ ॥ दीवो सञ्झायारो, तह य सुवेलो य कञ्चणो चेव । पल्हाओ य अजोहो, हंसरवो उवहिनिग्घोसो ॥ ५४ ॥ अन्ने वि अद्भर्तमगादओ य दीवा अणेयपरियन्ता । बल-पुत्त-दारसिहओ, कीलड् लक्काहिवो जेसु ॥ ५५ ॥ नामेण भाणुकण्णो, जस्स कणिट्टो महाबलो स्रो । बिइओ बिहीसणो से, दढसची बुद्धिसंपन्नो ॥ ५६ ॥ समरे अणिजियभडो. पुची से इन्दई महासची । घणवाहणो चि नामं, बीओ सो तेण पिडतुक्षो ॥ ५७ ॥ सो एवमाइएहिं, भडेहि तिसमुद्दमेइणीनाहो । पहु ! अम्हेहि न जिप्पद्द, राघव ! छड्डेहि एस कहा ॥ ५८ ॥ अह भणइ लच्छिनिलओ, जइ दढसत्ती दसाणणो भणिओ। तो किं व इह समक्तं, परमहिलातकरो जाओ ? ॥ ५९ ॥ पउमो वि भणइ निसुणह, किं व इहं जंपिएहि बहुएहिं ? । जह कुणह मजझ पीई, तो दरिसह जणयनिवतंणया ।।६०॥ तो भणइ जम्बवन्तो. इमाउ विज्ञाहराण ध्रयाओ । परिणेकण महाजस !. विसयसुर्ह चेव माणेहि ॥ ६१ ॥

इसने कहा—कुछ परम्परासे प्राप्त सुरसंगीत नामक नगरमें मैं रहता हूँ। नामसे रक्षजटी मैं आपकी शरणमें आया हूँ। (४६)

उत्सुक मनवाछे रामने खेचरोंसे पृद्धा कि मुझे जल्दी बताओ कि वह छंका नगरी कितनी दूर है ? (४७) ऐसा कहने पर सिर मुकाये हुए, छज्जित, मोहप्राप्त, कार्यमें आदर बुद्धि न रखनेवाछे—ऐसे उन वानरोंको रामने देखा। (४८) हे महाराय! छंकाधिप रावणको जीवनेकी हमारी क्या ताकत ? यदि आपका आग्रह है तो इसमें क्या दोष है ? पर जो सुनने योग्य है उसे आप सुनें। (४९) इस छवणसागरमें विख्यात राज्ञसद्वीप आया है। सात सौ योजन विस्तीण और उससे तिगुनी अर्थात् इकीस सौ योजनकी परिखासे घिरा हुआ है। (५०) इसके उपर रक्के परकोटेवाछी और चारों ओरसे तीस योजन विस्तीण छंका नामकी वह नगरी आई है। (५२) हे स्वामी! छंकापुरीके समीप स्वर्गके सहश दूसरे भी महाद्वीप आये हैं, जिनमें विद्यापर वसते हैं। (५३) सन्ध्याकार द्वीप तथा सुवेछ, कांचन, प्रह्लाद, अयोध, इंसरव, उद्धिनिधेंच तथा दूसरे भी उसे घेरे हुए अनेक अर्धसर्ग आदि द्वीप हैं जिनमें सेना, पुत्र एवं पश्चियोंके साथ छंकाधिप रावण कीड़ा करता है। (४४-४) जिसका महावछी और शूरवीर भानुकर्ण छोटा भाई है उसीका हद शक्तिवाला और बुद्धि सम्पन्न विभीषण भी एक दूसरा भाई है। (५६) युद्धमें अजेय सुभट तथा महासमर्थ इन्द्रजित उसका पुत्र है। इसके जैसा घनवाहन नामक दूसरा पुत्र है। (५६) हे प्रमो! ऐसे सुभटोंसे युक्त तथा जिसके तीन तरफ समुद्र है ऐसी पृथ्वीका स्वामी रावण इमसे नहीं जीता जा सकता। हे राघव! यह कथा आप छोड़े। (४०) तब तक्षमणने कहा कि यदि रावण अत्यन्त शक्तिशाली कहा जाता है तो वह क्यों दूसरेकी कीको साज्ञात चुरानेवाछा हुआ ? (५९) रामने भी कहा कि सुनो। यहाँ बहुत बोछनेसे क्या फायदा ? यदि तुम मुक्त पर प्रीति रखते हो तो जनकराजाकी पुत्री सीताको विक्छाओ। (६०) इस पर जाक्वाननेसे क्या फायदा ? यदि तुम मुक्त पर प्रीति रखते हो तो जनकराजाकी पुत्री सीताको विकछाओ। (६०) इस पर जाक्वाननेसे क्या फायदा ? यदि तुम मुक्त पर प्रीति रखते हो तो जनकराजाकी पुत्री सीताको विक्य सुस मानें। (६०) इस पर जाक्वाननेसे क्या कि हम हम हम हम विद्यावरां ! इन विद्यावरों के कन्याओंसे विवाह करके आप विषय-सुक्त मानें। (६०) इस पर जाक्वाननेसे क्या कार विक्य सुक्त मानें। (६०) इस पर जाक्वाननेस कहा कि हम हम हम हम हम हम विद्यावरों की कन्याओंसे विवाह करके आप विषय-सुक्त मानें। (६०) इस पर जाक्वान करके आप विषय-सुक्त मानें। (६०) इस पर जाक्वान करके आप विषय सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त स

१. पीइं--प्रत्य । २. तणग्रं-प्रत्य ।

अहवा छड्डेहि इमं, सीयाए कारणे असंगाहं । मा होहि नाहं ! दुहिओ, मऊरमूदो जहा पुरिसो ॥ ६२ ॥ वेण्णायडम्मि नयरे, सचरुई वसइ तत्थ गहवइओ । नामेण विणयदत्तो, तस्स सुओ रूवसंपन्नो ॥ ६३ ॥ अह विणयदत्तमिचो, विलासमूह ति नामओ विप्पो । तस्स घरिणीएँ समयं, आसचों सो तहि अहियं ॥ ६४ ॥ वयणेण तीऍ नेउ, रण्णं छम्मेण विणयदत्तो सो । आरुहिऊण तस्वरे, बद्धो रज्जूहि विप्पेणं ॥ ६५ ॥ तं बन्धिकण गेहं, पविसद्द अलियं च उत्तरं दाउं। अच्छद्द तीऍ समाणं, भुजन्तो रहसहं विष्पो ॥ ६६ ॥ प्रथन्तरिम्म पहिओ, तं उद्देसं समागओ मुढो । उविरं पर्लोयमाणो, पेच्छइ पुरिसं तरुनिषद्धं ॥ ६७ ॥ आरुहिज्या तरुवर, मुखह तं बम्धणाउ सो पहिओ । तुद्धो य विणयदत्तो, तेण समं परिथओ सघर ॥ ६८ ॥ दहुण विणयदत्तं, नही विष्पो तओ अइतुरन्तो । पहिओ वि परिमाहिओ, मऊरसहिओ गिहत्थेणं ॥ ६९ ॥ अह अन्नया मऊरो, तस्स वि हरिओ नरिन्दपुत्तेणं । सोगाउरो य पहिन्नो, नाओ मित्तं भणइ एत्तो ॥ ७० ॥ जइ इच्छिस जीवन्तं, तं आणेहिह लहु मऊरं मे । बद्धो य तरुवरगो मया विमुक्को वणे तहया ॥ ७१ ॥ तस्सुवयारस्स तुमं, पिंडउवयारं करेहि नाउमां । आणेहि मित्त ! सिग्धं, तं पि मऊरं हिययहट्टं ॥ ७२ ॥ तो भणइ विणयदत्तो, गेण्ह्यु अत्र सिहिं व स्थणं वा । कत्तो सो हु मक्तो, जो गहिओ रायपुत्तेणं ? ॥ ७३ ॥ न य सो गेण्हइ अन्न, मोरं रयणं व कणयदबं वा । जंपइ पुणो पुणो चिय, निययसिहिं मज्झ आणेहि ॥ ७४ ॥ जह सो मजरमूढो, पहिओ न य मुयइ दढमसमाहि । तेण सिरसो नरुत्तम !. तमं पि जाओ निरुत्तेणं ॥ ७५ ॥ अहवा रूवमईणं, खेयरधूयाण गुणकरालाणं। होहि तुमं भत्तारो, मोत्तूण तुमं असम्गाह ॥ ७६ ॥ तं भणइ लच्छिनिल्ओ, जम्बूणय ! मह सुणेहि अक्खाणं । आसि पुरा गहबङ्ओ, पभवो महिला य से जैउणा ॥७७॥

वेन्नातट नामके नगरमें सत्यहिंच नामका एक गृहस्थ रहता था। उसका विनयदत्त नामका एक रूपसम्पन्न पुत्र था। (६३) विनयदत्तका विलासभूति नामका एक ब्राह्मण मित्र था। वह उसकी पत्नीमें अत्यन्त आसक्त हो गया। (६४) उस पत्नीके कपटपूर्ण वचनसे वह विनयदत्त वनमें छे जाया गया। वृत्त पर चढ़ा कर ब्राह्मणने उसे रस्सीसे बाँधा। (६५) उसे बाँधकर ब्राह्मणने घरमें प्रवेश किया और झूठा उत्तर देकर उसके साथ रित-सुखका उपभोग करने लगा। (६६) इस बीच एक मूर्ख पिथक उस प्रदेशमें आया। उपरकी ओर देखने पर पेड़से बाँधा हुआ एक पुरुष उसने देखा। (६७) पेड़ पर चढ़कर उस पिथकने उसे बन्धनसे मुक्त किया। तृष्ट विनयदत्तने उसके साथ अपने घरकी ओर प्रयाण किया। (६८) विनयदत्तको देखकर ब्राह्मण जल्दीसे भागा। मयूर सिंहत उस पिथकको गृहस्थने अंगीकार किया। (६९) एक बार उसका मोर राजाके पुत्रने ले लिया। इससे पिथक शोकातुर हो गया और उसने मित्रसे कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो वह मोर मुझे जल्दी ही ला दो। उस समय बनमें पेड़के साथ बंधे हुए तुमको मैंने छुड़ाया था। उस उपकारको जानकर तुम प्रत्युपकार करो। हे मित्र! मेरे हृदयप्रिय उस मोरको तुम जल्दी ला दो। (७०-७२) तब विनयदत्तने कहा कि दूसरा मोर या रत्न ले। राजाके कुँवरने जो ले लिया वह मोर कैसे मिल सकता है १ (७३) उसने दूसरा मोर, रत्न या सोना लिया नहीं और बार बार कहने लगा कि मेरा मोर मुझे ला दो (७४) हे नरोत्तम! जिस तरह वह मयूरमूढ़ पथिक अपना हढ़ कदाग्रह नहीं छोड़ता था, निश्चित रूपसे आप भी उसीके समान हुए हैं। (७५) अतपव आप अपना कदाग्रह छोड़ करके रूपवती और उँचे गुणोंवाली विद्याघर कन्याओं पित वनें। (७६)

इस पर उसे लक्ष्मणने कहा कि, हे जाम्बूनद ! तुम मेरा आख्यान सुनो । प्राचीन समयमें प्रभव नामका एक गृहस्य था। यमुना उसकी पत्नी थी।(७७) उसके तीन पुत्र ये आत्मश्रेय, तथाविध तथा सब कार्योंमें उसत तीसरा

हे नाथ ! आप सीताविषयक कदाप्रह छोड़ें और मयूरमूढ़ पुरुषकी भाँति आप दु:खित न हों। (६२)

१. जसुणा---प्रत्य ।

तिप्णि जणा तस्त सुया. अप्यासेओ तहा विद्याणी य । अजी सिकावरी पुण, उज्जुती सवकजेस ॥ ७८ 🛊 गिह-पत्त-खेत्ताईसु य, इयरो वि तहाविहो कुणइ कम्मं । मोगाई अप्पसेओ, नवरं पुण पुबसुक्रपूर्ण ॥ ७९ ॥ कम्मं अकरेन्तो सी, पत्तो भाईहि पियरसहिएहिं । निक्मिच्छिओ य सन्तो, गेहाओ निमाओ माणी ॥ ८० ॥ असमत्थो िचय कम्मं, काउं धुकुमालकोमलसरीरो । संवेगसमावको, मरणुच्छाहो तओ बाओ ॥ ८१ ॥ अह तम्मि देसयाले. परभवसुक्रपण तत्थ आणीओ । एको पहियजुवाणो, मणइ य वयणं मह सुणेहि ॥ ८२ ॥ भाणू नामेण अहं. रायसुओ गोत्तिएहि अकन्तो । देसे विणिगाओ वि य. कुसुमपुरं पाविओ कमसो ॥ ८३ ॥ आयरिएण समाणं. संसम्गी में तओ समुप्पन्ना । दिन्नं च वेज्जकड्यं, तेण महं सुप्पसन्नेणं ॥ ८४ ॥ एयं ओसहिवरुयं, गह-भूओरग-पिसाय-वाहीओ । नासेइ छित्तमेत्तं, भणियं निस्संसयं गुरुणा ॥ ८५ ॥ नेमित्तियआइट्टस्स भद्द ! कालावही मह समत्तो । निययं वचामि पुरं, करेमि रज्जं तिह गन्तु ॥ ८६ ॥ रज्जासत्तरस इमं, मा मे छिड्डिहिइ वाउलमणस्स । गिण्ह तुमं वरकड्यं, विणासणं सबरोगाणं ॥ ८७ ॥ तं गेण्हिऊण वरुयं, अप्पासेओ गओ निययगेहं । सपुरं च सुमाणू वि य, संपत्तो उत्तमं रज्जं ॥ ८८ ॥ ताव य नरिन्दभज्जा, अहीण दद्वा सरीरनिचेद्वा । पैंडहियनिरूविया सा, अप्पासेपण तो दिद्वा ॥ ८९ ॥ कडयस्स पसाएणं, जोवावइ सो हु तं महादेविं। संपाविओ विमूई, तत्थ नरिन्देण तुहेणं॥ ९०॥ काऊण उत्तरिज्ञे, तं वरुर्य सरवरं समोइण्णो । गोहेरएण हरियं, ताव य सुहल्क्सणं कहयं ॥ ९१ ॥ तरुवरहेट्टम्मि बिलं, तं पविसिज्ण घणसिलाछन्। गोहेरो कुणइ रवं, पल्यमहामेहनिम्घोसं॥ ९२॥ हन्तूण य गोहेर, गेण्हइ वरुयं निहाणसंजुत्त । उच्छाहनिच्छियमई, अप्पासेओऽभिमाणेणं ॥ ९३ ॥

रिखायर। (७८) घर, पशु, सेत आदिका काय दूसरा तथाविध करता था, किन्तु पूर्वके पुण्यसे आत्मश्रेय केवछ भोग भोगता था। (७९) कार्य न करनेवाले उसके पास पिताके साथ भाई आये। उनसे तिरस्कृत होने पर वह स्वमानी घरसे निकछ गया। (८०) सुकुमार एवं मृदु शरीरवाले तथा कर्म करनेमें असमर्थ वह संसारसे उदासीन हो मरणके लिए उत्साहशील हुआ। (८१) परभवके पुण्यसे उस अवसर पर वहाँ एक युवा पिथक आया। उसने कहा कि मेरा कहना सुनो। (८२) मैं भानु नामका राजकुमार हूँ। स्वजनों द्वारा देश पर आक्रमण किये जानेसे मैं निकल कर क्रमसे विचरण करता हुआ कुसुमपुरमें जा पहुँच।। (८३) वहाँ एक आचार्यके साथ मेरा संसग्ने हुआ। सुमसन्न उन्होंने मुझे एक वैद्य-वख्य (चिकित्सक कड़ा) दिया। (८४) गुरुने मुझे कहा कि यह ओषिव-वल्य छूनेमात्रसे प्रह, भूत, नाग, पिशाव्य एवं ज्याधियोंको अवश्य दूर करता है। (८५) हे मद्र! नैमित्तिक द्वारा आदिष्ट मेरी समयाविध पूरी हो गई है। मैं अपने नगरकी ओर जा रहा हूँ। वहाँ जा कर मैं राज्य कहाँग। (८६) राज्यासक्त और चंचल मनवाले मुक्तको यह छोड़ होगा, अतः सब रोगोंका नाश करनेवाला यह उत्तम कड़ा तुम छेले। (८७) उस कड़ेको लेकर आत्मश्रेय अपने घरकी ओर गया और वहाँ उत्तम राज्य प्राप्त किया। (८२) उस समय सपके द्वारा काटी गई राजाकी पत्नी शरीरसे निक्षेष्ट हो गई थी। बाँबी पिटवाकर उसके बारेमें सूचित किया। ए०) उत्तरीयमें उस कड़ेको रसकर जब वह सरोवरमें उतरा तब एक गोहने हुभ लक्षणवाले उस कड़ेका अपहरण किया। (९०) उत्तरीयमें उस कड़ेको रसकर जब वह सरोवरमें उतरा तब एक गोहने हुभ लक्षणवाले उस कड़ेका अपहरण किया। (९०) उत्तरीयमें उस कड़ेको रसकर जब वह सरोवरमें उतरा तब एक गोहने हुभ लक्षणवाले उस कड़ेका अपहरण किया। (९०) उत्तरीयमें उस विश्व विक्र विश्व था। विशास हातासे उत्तर तथ एक गोहने हुभ लक्षणवाले उस कड़ेका आपहरण किया। (९०) इसके लियी। (९२) उस आवाल से नगरकन तथा सुमट सहित राजा भयभीत हो गये। आत्मश्रेयने व्यंके साथ इस वृक्तको उत्ताह के शासक्रयने वर्षके साथ वस वृक्तको उत्तर वह कहा लेखा। (९२) उस आवाल करने वरिका परमञ्रयने वर्षके साथ इस वृक्तको अपसञ्चे करान विश्व पर विश्व साथ वस वृक्तको उत्तर वहा हो हिया। वस्ताहित वुक्तको वर्षके साथ इस वृक्तको उत्तर वहा हो हो स्वार वाथ हो स्वार वृक्तको वहा किया। वस्ताहित वृक्तको विश्व साथ इसके साथ विश्व पर वृक्तको विश्व विश्व साथ हो साथ साथ हो साथ साथ हो साथ साथ हो हो सा

१. पडुपडइनिरूविया-प्रत्य०।२. विभृद्ं-प्रत्य०।

हम्त्ण य गोहेरं, गेण्हइ वरुयं निहाणसंजुत्तं । उच्छाहनिच्छियमई, अप्पासेओ जुँई पत्तो ॥ ९४ ॥ अप्पासेएण समी. रामी सीया य वल्यमुत्ति ह । महद्दमहानिहिल्म्भी, गोहेरी रावणी चेव ॥ ९५ ॥ पुरिसा निच्छियहियया, पावन्ति धर्ण जसं च सोक्सं च । तुम्हे वि होह सत्था, सीया अम्हेहि लहियहा ॥ ९६ ॥ सोऊण उवक्साणं. नियनम्बूणयकहासमुख्यवं। बहवे विम्हियहियया, विज्ञाहरपिथवा नाया॥ ९७॥ जम्बूणयमाईया. सबे वि य संपहारणं काउं। पुणरिव भणन्ति पउमं, एत्थ सुणे सारसञ्भावं॥ ९८॥ साह्र अणन्तिविरिओ, मरणं परिपुच्छिओ दहमुहेणं । जंपइ जो कोडिसिलं, उद्धरिही सो तुमं सत्त् ॥ ९९ ॥ तो भणइ रुच्छिनिरुओ, तुब्भे मा कुणह एत्थ विक्लेवं । दावेह मज्झ सिग्धं, तं कोडिसिरुं सुरम्धवियं ॥ १०० ॥ सम्मन्तिऊण एत्तो, अरहस्सं वाणरिन्दमाईया । बल-नारायणसहिया, गया य रत्ति विमाणेहि ॥ १०१ ॥ पत्ता सिन्धुद्देसं, अवदृष्णा तं सिलं तिहं दहुं । सबे वि पययमणसा, पणमन्ति पयाहिणावत्तं ॥ १०२ ॥ कुङकुमरसेण चन्दण-विच्छुरिया अचिया य कुसुमेहिं । आभरणभूसियङ्गी, विभाइ देवि व कोडिसिला ॥ १०३ ॥ निम्मिज्जियपरिवेढो, करयलमउल्अलिं सिरे रइउं। सिद्धाण नमोक्कारं, करेइ लच्छीहरो एत्तो ॥ १०४॥ भवजलही उत्तिण्णा, जे सबसुहालयं समणुपत्ता । निययं अणन्तदरिसी, ते सिद्धा मङ्गलं मज्झं ॥ १०५ ॥ इह जे सिद्धिमुवगया, निवाणसिलाऍ साहवो धीरा । सबे वि कम्मरहिया, ते हं वन्दामि भावेणं ॥ १०६ ॥ पउमो खेयरसहिओ, आसीसं देइ लच्छिनिलयस्स । अरहन्त सिद्ध साहू, धम्मो तुह मङ्गलं होउ ॥ १०७ ॥ सा लक्खणेण एत्तो, नाणाकुसुमिचया सुरभिगन्धा । बाहासु समुक्खिता, सिद्धिसिला कुलबहू चेव ॥ १०८ ॥ साह ति साहसदं. धराण स्रणिकण अम्बरे महयं । जायां विन्हियहियया. सुग्गीवाई भडा बहवे ॥ १०९ ॥

शोभा प्राप्त की। (६४) त्र्यात्मश्रेयके समान राम हैं, वलयकी मूर्ति सीता है, विशाल महानिधिसे युक्त गोहके समान रावण है। (६४) दृढ़ हृद्यवाले पुरुष धन, यश एवं सुख पाते हैं। तुम भी निडर बनो। सीताको हमें प्राप्त करना ही चाहिए। (६६)

जाम्बूनदकी कथाके सम्भाषणको काटनेवाले इस आख्यानको सुनकर बहुतसे विद्याघर राजा हृदयमें विस्मित हुए। (६७) जाम्बूनद आदि सबने निश्चय करके पुनः रामसे कहा कि इसमें जो सबी हक़ीकत है वह आप सुने। (६८) रावणने साधु अनन्तवीयसे मरणके बारेमें पूछा था। इसपर उन्होंने कहा था कि जो कोटिशिलाको उठा लेगा वही तुम्हारा शत्रु होगा। (६६) तब लहमणने कहा कि तुम इसमें विद्तेप न करो। देवताओं परिपूर्ण वह कोटिशिला तुम मुझे जल्वी ही दिखाओ। (१००) प्रकट रूपसे इसके विषयमें विचार करके बलदेव और नारायणके सिहत वानरेन्द्र आदि रातमें ही विमान द्वारा गये। (१०१) सिन्धुदेशमें पहुँच करके नीचे उतरे। वहाँ उस शिलाको देखकर सभीने श्रद्धायुक्त मनसे प्रदक्षिणा करके वन्दन किया। (१०२) चन्दनसे चर्चित शिलाकी केसरके रस एवं पुष्पोंसे पूजा की गई। आभूषणोंसे विभूषित अंगवाली वह कोटिशिला एक देवीकी माँति शोभित हो रही थी। (१०३) स्नान करके कमर कसे हुए लक्ष्मणने सिरपर हाथ जोड़कर सिद्धोंको नमस्कार किया कि 'जो भवसागरसे पार हो गये हैं, जो सर्व सुखके धामरूप मोक्षमें पहुँच गये हैं और जो नियमतः अनन्तदर्शी हैं वे सिद्ध मेरा कल्याण करें। (१०४-५) इस सिद्धशिला पर जो मोच्नमें गये उन सभी धीर और कर्म रहित साधुओंको में भावपूर्वक वन्दन करता हूँ।' (१०६) खेचरोंके साथ रामने लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया कि आरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्म तुझे मंगलरूप हों। (१०७) नानाविध पुष्पोंसे अर्चित और मीठी गन्धवाली वह सिद्धशिला लक्ष्मणने कुलवधूकी भाँति हाथोंसे उठा ली। (१०८) आकारामें देवताओंका 'साधु, साधु' ऐसा विपुल शब्द सुनकर सुप्रीव आदि बहुत से भट मनमें विस्मित हुए। (१०६) शिलाको नमस्कार करके सब शीघ्र ही सम्मेतपर्वत पर गये। वहाँ ऋषमादिः

१. जुई--प्रत्य०।

सबे निम्जण सिला, सम्मेयं पबयं गया सिन्धं । उसभाइनिणवराणं, पिडमाउ थुणन्ति भावेणं ॥ ११० ॥ अह ते पदिक्सिणेउं, भरहं वरकाण-वाहणारूढा । सुहकरण-तिहि-मुहुत्ते, किकिन्धिपुरं गया सिन्धं ॥ १११ ॥ सुपुष्टिया पमाए, सुम्मोवाई कइद्धया सबे । गन्तूण रामदेवं, पणमन्ति जहाणुपुषीए ॥ ११२ ॥ उविवद्धा भणइ तओ, पउमो सबे वि वाणरा तुक्रमे । अज्ज वि य किं पिडच्छह १, चिद्धह सीया तिहं दुक्सं ॥११३॥ मोत्तूण दीहसुत्तं, लङ्कागमणे मई कुणह सिन्धं । मा विरहतणुइयङ्गी, करिही कालं तिहं सीया ॥ ११४ ॥ जंपन्ति वओविद्धा, राधव ! निसुणेहि अन्ह वयणेकं । जइ इच्छिस वइदेही, तेण समं विग्गहो होही ॥ ११५ ॥ दुक्सेहि होइ विजओ, रणम्मि असमाणविग्गहो एसो । विज्ञासहस्सधारी, न य निणसिःदसाणणं सामि ! ॥११६॥ तम्हा करेहि बुद्धी, अन्हं वयणेण मुयसु रणतित्तं । अवलस्स बिल्यएणं, समयं को विग्गहो एत्थ १ ॥११०॥ जो सो अणुष्वयघरो, विभीसणो नाम देसविक्साओ । तस्स अलङ्कं वयणं, काही लङ्काहिनो नियमा ॥ ११८ ॥ घणपीइसंपउत्तो, तस्स य वयणेण बोहिओ सन्तो । अप्पेहि जणयतणयं, दसाणणो नित्थ संदेहो ॥ ११० ॥ तम्हा गवेसह लहुं, नयकुसलं वाणराण सामत्थं । जो सह बिहीसणेणं, दहवयणं पित्त्यावेइ ॥ १२० ॥ एयिन्स देसयाले, महोदही नाम खेयरो भणइ । बहुजन्तदुग्गमा सा, कया य लङ्का विसमसाला ॥ १२१ ॥ एयाण मज्झयारे, एकं पि य खेयरं न पेच्छामि । जो पविसिज्य लङ्कं, पुणरिव सिग्धं नियत्तेइ ॥ १२२ ॥ पवणंजयस्स पुत्तो, सिरिसेलो नाम निग्गयपयानो । बल्-कन्ति-सित्तुत्तो, सो नवरं तं पसाएइ ॥ १२२ ॥ सबेहि एवमेयं, कईहि अणुमिन्नजण तं वयणं । हणुयस्स सिन्ध्यासं, सिरिमुई पेसिओ दूओ ॥ १२४ ॥

जिनवरोंकी प्रतिमार्थोंका भावपूर्वक स्तवन किया। (११०) इसके पश्चात् उत्तम यान एवं वाहनमें आरूढ़ वे भरतत्त्रेत्रकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही शुभ करण, तिथि एवं मुहूर्तमें किष्किन्धिपुरीमें आ गये। (१११)

सोकर प्रभातमें उठे हुए सुप्रीव आदि सब किपध्यजोंने जा करके रामको अनुक्रमसे प्रणाम किया। (११२) बैठे हुए उन सब वानरोंसे रामने कहा कि तुम अब भी क्यों बाट जोहते हो? वहाँ सीता दु:खमें बैठी है। (११३) दीर्घसूत्रताका त्याग करके शीघ्र ही लंकागमनके लिए विचार करो, अन्यथा विरहसे तप्त शरीरवाली सीता वहाँ मर जायगी। (११४) तब वयोष्ट्रद्ध लोगोंने कहा कि, हे राघव! हमारा एक वचन आप सुनें। यदि आप सीताको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके (रावणके) साथ युद्ध होगा। (११४) यह युद्ध असमान लोगोंका होगा, अतः रणमें विजय बड़ी कठिनाईसे होगी। हे स्वामी! हजार विद्याओंके धारक रावणको आप जीत नहीं सकेंगे। (११६) अतः आप विचार करें। हमारे कहनेसे आप युद्धकी बातका त्याग करें। निर्वलका सबलके साथ क्या युद्ध! (११७) अराप्रव्रतधारी तथा देशमें विख्यात जो विभीषण है उसका वचन रावण अवश्यमेव अलंघ्य सममता है। (११८) अत्यन्त प्रीतिसे युक्त वह रावण उसके वचनसे प्रतिबोधित हो सीताको लीटा देगा, इसमें सन्देह नहीं है। (११६) अतएव वानरोंमेंसे सामध्यशाली एवं नीतिकुशल किसी वानरकी आप खोज करें जो विभीषणके साथ जाकर रावणको सममत्वे। (१२०)

इस प्रसंगमें महोद्धि नामके खेचरने कहा कि विषम प्राकारसे युक्त वह लंका यंत्रोंसे अत्यन्त दुर्गम बनाई गई है। (१२१) इनमेंसे एक भी विद्याधरको मैं नहीं देखता जो लंकामें प्रवेश करके पुनः शीघ्र वापस आ जाय। (१२२) जिसका प्रताप चारों ओर फैला है ऐसा पवनंजयका पुत्र हनुमान बल, कान्ति एवं शक्तिसे युक्त है। वही केवल उसे प्रसम्न कर सकता है। (१२३) सभी वानरोंने 'ऐसा ही है' इस तरह कहकर उस कथनका अनुमोदन किया। हनुमानके

१. विरहतावियंगी-प्रत्य॰।

तुक्तवलगिष्ण वि, पुरिसेणं निययस्तिजुत्तेण सया । होयषं नियमइणा, किंचि गणेन्तेण कारणं चिय विमलं ॥१२५॥
॥ इय पडमचरिए कोडिसिलाउद्धरणं नाम श्रद्ठचत्तालं पव्यं समत्तं ॥

#### ४९. इणुयपत्थाणपव्वं

तचो सो सिरिभुई, संपत्तो सिरिपुरं रयणिवत्तं। पिवसइ हणुयस्स संहा, तावेन्तं पेच्छई दूयं॥ १॥ अत्थाणिसिन्निविद्दो, हणुओ समयं अणङ्गकुसुमाए। गुण-रूवसाल्लिणीए, चन्दणहानिन्दणीए य॥ २॥ काऊण सिरपणामं, चन्दणहासिन्तिओ तओ दूओ। साहइ हणुयस्स फुढं, दण्डयरण्णाइयं सबं॥ ३॥ ते लक्खणेण विद्या, सामिय! सम्बुक-दूसणा दो वि। सीयाहरणिनिमित्ते, इह नाओ विग्गहो परमो ॥ ४॥ सुणिऊण इमं वत्तं, अणङ्गकुसुमा खणं गया मोहं। आसत्था रुयइ तओ, सहोयरं चेव पियरं च॥ ५॥ तं पेच्छिऊण एत्तो, खुहियं अन्तेउरं रुयइ सबं। नह वीणा-वंसरवो, खणेण ओहामिओ सबो ॥ ६॥ हा ताय! हा सहोयर!, कत्तो सि गया महं अपुण्णाए?। चिरकालविष्पमुक्का, किं मज्झ न दंसणं देह?॥ ७॥ एयाणि य अन्नाणि य, दुहिया खरदृसणस्स रोवन्ती। संथावणकुसलेहिं, मन्तीहिं उवसमं नीया॥ ८॥ सबं च ताण काउं, पवणस्ओ पेयकम्मकरणिज्ञं। सुगगीवरायतणयं, सहाविय पुच्छइ दूयं॥ ९॥ अह तत्थ भणइ दूओ, देव! निसामेहि अवहिओ होउं। कन्ताविओगदुहियं, सुगगीवं नाणसी चेव॥ १०॥ महिलादुहियमणो सो, सरणं चिय राघवं समछीणो।। गन्तुण निययनयरं, जुज्झइ समयं चिय रिवूणं॥ ११॥

पास श्रीभूति दूत भेजा गया। (१२४) बलसे ऋत्यन्त गर्वित, अपनी सामर्थ्यसे युक्त तथा सदैव अपनी बुद्धि पर भरोसा रखनेवाले मनुष्यको भी किसी ऋत्रेय कारणकी गिनती करके विमल होना चाहिए। (१२५)

॥ पद्मचरितमें कोटिशिलाका उद्धरण नामक अड़तालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ४९. इनुमानका प्रस्थान

तब वह श्रीभूति रत्नोंसे विचित्र ऐसे श्रीपुरमें पहुँचा और हनुमानकी सभामें प्रवेश किया। चन्द्रनलाकी गुण एवं रूपशाली पुत्री अनंगकुसुमाके साथ सभामें बैठे हुए हनुमानने दूतको देखा। (१-२) तब सिरसे प्रणाम करके दूतने हनुमानसे चन्द्रनलासे लेकर दण्डकारण्य आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया कि हे स्वामी! शम्बूक और खरदूषण दोनोंको लक्ष्मणने मारा है तथा सीताहरणके कारण बड़ा भारी विम्नह हुआ है। (३-४) यह वृत्तान्त सुनकर अनंगकुसुमा तत्काल बसुध हो गई। आश्वस्त होने पर वह भाई और पिताके लिए शोक करने लगी। (४) यह देखकर सारा श्रुव्ध अन्त:पुर रोने लगा। वीणा और बंसीका स्वर तत्काल बन्द करा दिया गया। (६) हा तात! हा सहोदर! मुक्त दुर्भागीको चिरकालके लिए छोड़कर तुम कहाँ चले गये हो? मुक्ते दर्शन क्यों नहीं देते?—खरदूषणके लिए दुःखित हो इस प्रकार रोती हुई उसको आश्वासन देनेमें कुशल ऐसे मंत्रियोंने शान्त किया। (७८) उनके लिए करने योग्य सारा प्रेतकर्म करके हनुमानने दूत रूपसे आये हुए सुप्रीव राजाके पुत्रको बुलाया। (६) तब दूतने कहा कि, हे देव! आप ध्यान देकर सुने। पत्नीके वियोगसे दुःखित सुप्रीवके बारेमें तो आप जानते ही हैं। (१०) पत्नीके कारण मनमें दुःखित वह रामकी इरणमें गये। अपने नगरमें जाकर उन्होंने राजुओंके साथ युद्ध किया। (११) रामको देखकर महाविद्या वैताली निकत्त

१. समं तावचं पेच्छई--प्रत्य०।

दट्ठूण रामदेवं, वेयाली निग्गया महाविज्ञा । ताहे सरेहि निह्थो, पउमेणं साहसो समरे ॥ १२ ॥ सोऊण वयणमेयं, पवणसुओ भणइ साहु साहु ति । राघव ! सुम्गीववलं. वसणनिममं समुद्धरियं ॥ १३ ॥ सोऊण कमलनामा, पिउसोगपरिक्खयं हणुवभज्जा । सम्माणदाणजुत्तं, कुणइ तओ सा महाणन्दं ॥ १४ ॥ दूयवयणेण चल्जिं), सिरिसेलो वरविमाणमारूढो । रह-तुरय-गयसमग्गो, संघट्दुइन्तभडनिवहो ॥ १५ ॥ अह सो कमेण पत्तो, किकिन्धिपुरं च तत्थ अवङ्ण्णो । सुग्गीवेण सहिरसं, अहियं संभासिओ हणुओ ॥ १६ ॥ पउमस्स चेट्टियं सो, तस्स कहेऊण वाणराहिवई । रामस्स सन्नियासं, मारुइसहिओ समणुपत्तो ॥ १७ ॥ दर्ठूण य एज्जन्तं, हणुवं अब्सुट्टिओ पउमणाहो । अवगृ्हइ परितुद्वो, सिगेहसंभासणं कुणइ ॥ १८ ॥ लच्छीहराइएहिं, भडेहि संभासिओ पवणपुत्तो । दिन्नासणीवविद्वो, सेसा वि नहाणुपुबीए ॥ १९ ॥ भद्दासणे निविद्दो, पउमो वरकणयकुण्डलाहरणो । पीयम्बरपरिहाणो, तस्स ठिओ लक्खणो पासे ॥ २० ॥ सुगगीव-अङ्ग-अङ्गय-जम्बव-नल-नील-कुसुयमाईया । तह य विराहियसहिया, वेढेत्ताऽविष्टया रामं ॥ २१ ॥ काऊण समुख़ावं, सिरिसेलो भणइ राघवं एतो । कह तुज्झ सामि ! पुरओ, घेप्पन्ति गुणा अपरिमेया ? ॥२२॥ बज्जावत्तघणुवरं, सहस्सऽमररिक्खयं वसे ठिवयं। वइदेहीसंवरणे, तुज्झ सुयऽम्हेहि माहप्पं॥ २३॥ अम्हं तुमे महाजस !, हियइट्टं ववसियं महाकम्मं । सुग्गीवरूवधारी, जं निहओ साहसो समरे ॥ २४ ॥ उनगारिस्स महानस !, पिंडउनगारं न चेव जो कुणइ । तस्सेव भावसुद्धी, निययं पि कओ ससुब्भवइ ! ॥ २५ ॥ सो सबाण वि पावो, लोद्धय-वाहाण मच्छवन्धाणं । धट्टो घिणाविमुको, जो य कयग्घो इहं पुरिसो ॥ २६ ॥ सबे वि तुज्झ सुपुरिस !, पिंडउवयारस्स उज्जया अम्हे । गन्तूण सामि ! लङ्कां, रक्ससणाहं पसाएमो ॥ २० ॥

दूतका कथन सुनकर रथ, हाथी एवं घोड़ोंके साथ तथा संघर्षके लिए उठ खड़े हुए सुभटोंके समृहसे युक्त हनुमान उत्तम विमानमें सवार हो चल पड़ा। (१५) अनुक्रमसे गमन करता हुआ वह किष्किन्धिपुरीके पास आ पहुँ चा और वहाँ नीचे उतरा। सुशीवने हर्षपूर्वक हनुमानके साथ वार्तालाप किया। (१६) रामका चरित उसे कहकर मारुतिके साथ वानराधिपति रामके पास आया। (१७) हनुमानको आते देख राम खड़े हो गये। आनन्दमें आकर उन्होंने उसका आलिंगन तथा स्नेहपूर्वक उसके साथ सम्भाषण किया। (१८) लक्ष्मण आदि सुभटों द्वारा संभाषित हनुमान दिये गये आसन पर बैठा। बाक्रीके लोग यथोचित क्रमसे बैठे। (१६) सोनेके उत्तम कुण्डल एवं आभूषणोंसे युक्त तथा पीताम्बर पहने हुए राम सिंहासन पर बैठे। उनके पास लक्ष्मण खड़ा रहा। (२०) विराधित सहित सुमीव, अंग, अंगद, जाम्बवन्त, नल, नील और कुमुद आदि रामको घेरकर खड़े रहे। (२१)

वार्तालाप करनेके उपरान्त हनुमानने रामसे कहा कि, हे स्वामी! आपके समस्त आपके अपरिमेय गुणोंका कैसे बसान किया जाय? (२२) बेंदेहीके स्वयंवरमें एक हजार देवों द्वारा रक्षित उत्तम वजावर्त धनुष आपने वशमें किया। आपका माहात्म्य हमने सुना है। (२३) हे महायश! युद्धमें सुप्रीवका रूप धारण करनेवाले साहसगतिको जो आपने मारा वह आपने हमारे हृदयमें रहा हुआ महाकर्म किया है। (२४) हे महायश! जो पुरुष उपकारोंका प्रत्युपकार नहीं करता उसे भावशुद्धि कैसे हो सकती है? (२४) जो यहाँ कृतझ होता है वह शिकारी, बहेलिये और धीवर—इन सबसे भी अधिक पापी, भृष्ट और निर्मुण होता है। (२६) हे सुपुरुष ! हम सब आपका प्रत्युपकार करनेके लिए उचत हैं। हे स्वामी! लङ्कामें आकर

गई। तब रामने युद्धमें बाणोंसे साहसगितको मार डाला। (१२) यह कथन सुनकर हनुमानने कहा कि, हे राम! तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दु:खमें डूबे हुए सुप्रीवके सैन्यका तुमने उद्धार किया। (१३) पिताके शोकका नाश सुनकर हनुमानकी कमला नामकी पत्नीने सम्मान एवं दानसे युक्त ऐसा बड़ा भारी उत्सव मनाया। (१४)

१. णाइ।--प्रत्य०।

सामिय ! देहा ऽ ऽणितं, तुह महिला जेण तत्थ गन्तूणं । आणिम भुयबलेणं, पेच्छसु उद्घण्ठिओ सिग्धं ॥ २८ ॥ अम्बूणएण भणिओ, वच्छ हणूवन्त ! साहु भणियं ते । गन्तवं चेव तुमे, लक्कानंयरी सुमणसेणं ॥ २९ ॥ भणियं च प्रवमेयं, मारुइणा नित्थ प्रत्थ संदेहो । ताहे हरिसवसगओ, पउमो सीयाएँ संदिसइ ॥ ३० ॥ मह वयणेण भणेज्ञसु, हणुय ! तुमं विरहकायरिं सीयं । जह सो तुज्य विओगे, रामो न य निवृदं लह्इ ॥३१॥ जाणामि मह विओगे, मरिस तुमं नित्थ प्रत्थ संदेहो । तह वि य समाहिहेउं, सुन्दरि ! जीयं धरिज्ञासु ॥ ३२ ॥ लोगिम्म होइ दुल्हो, समागमो तह य दुल्लहो धम्मो । तत्तो य दुल्लह्यरं, समाहिमरणं जिणमयिम्म ॥ ३३ ॥ तम्हा रक्तसदीवे, मा काहिसि प्रत्थ सुन्दरी ! कालं । जावाऽऽगच्छामि अहं, वाणरसिह ओ तुह सयासं ॥ ३४ ॥ एयं पच्चयकरणं, दावेज्ञसु अङ्गुलेययं नेउं । चूहामिणं च मज्झं, आणेज्ञसु तीएँ सिन्नहियं ॥ ३५ ॥ जं आणवेसि सामिय !, भणिज्ञणं मारुई नमइ रामं । लच्छीहरं पि एवं, सेसा वि भड़ा समालवइ ॥ ३६ ॥ भणिओ चिय मारुइणा, सुग्गीवो जाव तत्थ गन्तूणं । पहामि ताव तुङ्मे, एत्थं चिय अच्छियदं तु ॥ ३७ ॥ एव भणिजण तो सो, आरुढो मारुई वरिवमाणं । उप्पह्ओ गयणयलं, संमयं नियएण सेन्नणं ॥ ३८ ॥

कए वि अन्नस्युवयारजाए, कुणन्ति जे पच्चुवयारजोगं। न तेसु तुल्लो विमलो वि चन्दो, न चेव भाणू न य देवराया॥ ३९॥ ॥ इय पजमचरिए इग्रायपत्थायां नाम एगूग्रापन्नासं पट्यं समत्तं॥

### ५० महिन्ददुहियासमागमपव्वं

अह सो परोवयारी, पवणसुओ नहयलेण वचन्तो । पेच्छइ गिरिस्स उवरिं, महिन्दनयरिं सुरपुरामं ॥ १ ॥

हम राक्षसनाथको प्रसन्न करेंगे। (२७) हे स्वामी ! श्राप श्राज्ञा दें जिससे हम वहाँ जाकर भुजाके सामर्थ्यसे श्रापकी पत्नीको ते श्रावें श्रीर उत्कण्ठित श्राप उन्हें शोघ्र ही देखें। (२८)

इसपर जाम्बूनदने कहा कि, हे बत्स ! तुमने बहुत अच्छा कहा । सुन्दर मनवाले तुम्हें लङ्का जाना चाहिए। (२६) ह्नुमानने कहा कि ऐसा ही हो । इसमें कोई सन्देह नहीं है । तब आनन्दमें आये हुए रामने सीताके लिए सन्देश दिया कि, हे ह्नुमान ! मेरे वचनसे तुम विरहकातर सीतासे कहना कि 'तुम्हारे वियोगसे राम चैन नहीं पाते। (३०-३१) में जानता हूँ कि मेरे वियोगसे तुम मर जाओगी, इसमें सन्देह नहीं है, फिर भी हे सुन्दरी! चित्तकी स्वस्थताके लिए तुम प्राणोंको धारण किये रखना। (३२) लोकमें समागम दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ घर्म है और उससे भी अधिक दुर्लभ जिन-मतमें समाधि-मरण है। (३२-३४) इसलिए, हे सुंदरी! तुम उस राक्षसद्वीपमें मर मत जाना, तबतक में वानर सेनाके साथ तुम्हारे पास आ जाऊँगा'। (३५) 'हे स्वामी! जैसी आपकी आक्का'—ऐसा कहकर हनुमानने रामको प्रणाम किया। उसी प्रकार लक्ष्मण को भी प्रणाम किया तथा बाकीके सुभटोंसे बातचीत की। (३६) हनुमानने सुप्रीवसे कहा कि वहाँ जाकर जबतक में लौट नहीं आता तबतक तुम यहीं रहना। (३७) ऐसा कहकर वह मारुति उत्तम विमानपर आरूढ़ हुआ और अपने सैन्यके साथ आकारामें उड़ा। (३८) दूसरेके उपकार करनेपर जो प्रत्युपकारका पराक्रम करते हैं उनके समान विमल न तो चन्द्र है, न सूर्य और न देवराज इन्द्र भी। (३६)

॥ पद्मचरितमें हनुमानका प्रस्थान नामक उनचासवाँ पर्व समाप्त हुआ॥

### ५० महेन्द्रकन्याका समागम

आकाशमार्गसे जाते हुए उस परोपकारी पवनसुत हनुमानने पर्वतके ऊपर सुरपुर श्रमरावतीके संद्वरा कान्सियाकी

१. नयरि-प्रतयः। २. समयं चिय निययसेन्नेणं-प्रत्यः।

तं दहुण सुमरियं, वयणं जणणीए जं समक्लायं । विज्ञाहरसामन्तो, वसइ महं अज्ञओ एत्थं ॥ २ ॥ जेण मेप उयरत्थे, जणणी मे धाडिया महारण्णे। सीहमउबिगामणा, पल्यिक्रगुहाएँ मज्झिमा। ३॥ आसासिया य मुणिणा, तत्थ पराया वणिम एगागी । जाओ दहएण समं. समागमो कह वि पुण्णेहिं ॥ ४ ॥ तस्स Sवराहस्स अहं, पिंडदाणं देमि अज्ज निक्खुत्तं। विज्जाहरगद्यमिणं, फेडेमि महिन्दरायस्स ॥ ५ ॥ एत्थन्तरम्मि पहयं, तूरं पद्भपडहसङ्गम्भीरं । सुहडा य समाढत्ता, ओत्थरिउं तं महानयरं ॥ ६ ॥ सोऊण परबरुं सो समागयं निययसाहणसमग्गो । अह निग्गओ महिन्दो, नयराओ रोसपज्जलिओ ॥ ७ ॥ आविडिओ संगामो, हयगयपउराण उभयसेन्नाणं । असि-कणय-चक्क-तोमर-संघट्टुहुन्तसहारुं ॥ ८ ॥ भगं महिन्दसेनं, दहुण महिन्दरं यपुत्तो सो । दढचावगहियहत्थो, हणुवन्तं पाविओ सिग्धं ॥ ९ ॥ ताव चिय मारुइणा, तस्स धणू सुनिसिएस बाणेस । छिन्नं रहो य भग्गो, पसन्नकित्ती तओ गहिओ ॥ १० ॥ दहूण सुर्य गहियं, महिन्दराया समुद्विओ रुद्दो । हणुएण समं जुज्झं, आवडिओ पहरणविहत्थो ॥ ११ ॥ सर-झसर-सत्ति-तोमर, महिन्दराया वि मुखई रुद्धो । हणुओ वि ते महप्पा, आउहनिवहे निवारेइ ॥ १२ ॥ मायासहस्सकिल्यं, काऊण य दारुणं महाजुज्झं । गरुडेण विसहरो इव, तेण महिन्दो रणे गहिओ ॥ १३ ॥ गहियस्स पव्णपुत्तो, पढिओ मायामहस्स चल्लोसु । भणइ य इह दुच्चरियं, तं मज्झ गुरू समेजासु ॥ १४ ॥ नाऊण य पहिमणिओ, वच्छय! साहु त्ति साहु बलविरियं। जाएण तुमे पुत्तय!, निययकुलं भूसियं सयलं॥ १५॥ तं सामिकण हणुओ, निययं मायामहं परिकहेइ। सबं पउमागमणं, अप्पणयं गमणकः च ॥ १६॥ अहर्य लङ्कानं यरी, अज्जय! वच्चामि तुरियकज्जेणं। तं पुण किकिन्धिपुरं, गच्छसु रामस्स पासम्मि ॥ १७ ॥

महेन्द्रनगरी देखी। (१) उसे देखकर माताने जो वचन कहा था वह याद आया कि मेरा दादा यहाँ रहता है जिसने, जब मैं गर्भमें था तब, मेरी माताको महारएयमें निष्कासित किया था। सिंहके भयसे उद्विम्न मनवाली उसे पर्यकराफ़ों मुनिने आधासन दिया था। वनमें एकाकी उसने प्रसव किया था और किसी तरह पुण्यके बलसे पतिके साथ समागम हुआ था। (२-४) आज मैं उस अपराधका बदला लूँगा। विद्याधर महेन्द्रराजाका गर्व मैं चूर कहँगा। (४) तब भेरिके पटु और गम्भीर राब्दसे युक्त बाजे बजाये गये। सुभट उस महानगरमें उतरने लगे। (६) राञ्चसैन्यको आया जान गुस्सेसे लाल-पिला होता हुआ वह महेन्द्र राजा अपनी सेनाके साथ निकल पढ़ा। (७) हाथी एवं घोड़ोंसे युक्त दोनों सेनाओंमें तलवार, कनक, चक्र एवं तोमरके टकरानेसे उठनेवाले राब्दोंसे व्याप्त ऐसा संप्राम होने लगा। (८) महेन्द्रकी सेनाका विनाश देखकर वह महेन्द्रराजका पुत्र प्रसक्तकीर्ति हाथमें मज़बूत धनुष लेकर राघि ही हनुमानके पास आया। (६) हनुमानने तत्काल ही तीच्या बायोंसे उसका धनुष काट बाला और रथ तोड़ बाला। उसके बाद प्रसक्तकीर्तिको पकड़ लिया। (१०) पुत्र पकड़ा गया है यह देखकर राक्षोंमें कुशल महेन्द्रराजा रूट हो उठ खड़ा हुआ और हनुमानके साथ युद्ध करने लगा। (१०) फट्ट महेन्द्र राजा बाण, झसर, (राक्ष-विशेष), राक्ति और तोमर फेंकने लगा। महात्मा हनुमान भी उन आयुधोंका निवारण करता था। (१२) हज़ारों मायासे युक्त दारण महायुद्ध करके उस हनुमानने, जिस तरह गरुड़ सर्पको पकड़ता है उस तरह, महेन्द्रको संप्राममें पकड़ लिया। (१३) पकड़े गये मातामहके चरणोंमें हनुमान गिरकर प्रणाम किया और कहा कि मेरा यह बढ़ा भारी दुश्चरित आप क्षमा करें। (१४) पहचान करके जवाबमें उसने कहा कि, हे बत्स! तुम्हारे बल एवं वीर्यको धन्यवाद है। हे पुत्र! तुम्हारे उत्पन्न होनसे तुम्हारा अपना सारा कुल अलंकत हुआ है। (१४) क्षमायाचना करके हनुमानने अपने उस मातामहसे रामका आगमन तथा अपना गमनकार्य आदि सब कुछ कहा कि, दादाजी! कार्यकी जल्दी होनसे में लहानारी की चोर जाता हैं, किन्तु आप किकनिध्यरीमें रामके पास जावें। (१६०) ऐसा कहकर पवनपुत्र हनुमान आकारातकमें

१. रायतणओ सो—प्रत्य॰। २. नयरिं—प्रत्य॰।

प्व भणिकण तो सो, उप्पद्दओं नहयले पवणपुत्तो । लङ्काहिमुहो वच्चह, इन्दो अमरावइं चैव ॥ १८ ॥ गन्तुं महिन्दकेक, सुप्ण समयं पसन्निकत्तीणं । पूप्ट रामदेवं, बहुभडपरिवारिओ पयओ ॥ १९ ॥ मायावित्तेहि समं, जाओ चिय अझणाएँ संजोगो । पहुपडहतूर्पउरो, तत्थेव कओ महाणन्दो ॥ २० ॥ दहुण आगयं ते, तत्थ महिन्दं विराहियाईया । सुहडा परितुद्वमणा, पुणो पसंसन्ति पउमामं ॥ २१ ॥ धम्मेण पुबस्सुकप्ण उत्तमा, सोक्सालया सबजणस्स बल्लहा ।

पावन्ति तुङ्गं विमलं जसं नरा, तम्हा सया होह सुसंजमुज्जया ॥ २२ ॥ ॥ इय पजमचिरए महिन्दतुहियासमागमविहार्णं नाम पन्नासइमं पव्वं समत्तं ॥

## ५१. राघवगंधवक्रमालाभपव्वं

अह तस्स नहयलेणं, वचन्तस्स इन्तरे तओ नाओ । वररयणपज्जल्नतो, दीवो चिय दिहमुहो नामं ॥ १ ॥ अह तिम्म पवरदीवे, अश्थि पुंरं दिहमुहं ति नामेणं । भवणसहस्साइण्णं, काणण-वणमण्डिउद्देसं ॥ २ ॥ तस्स पुरस्सा इ इस्ते, नाणाविहरुक्ससंक दुदेसे । हत्थावलिन्वयमुयं, दिहं हणुवेण मुणिजुयलं ॥ ३ ॥ कोसस्स चउन्मागे, मुणिवरवसभाण तिण्णि कन्नाओ । तप्पन्ति तवं घोरं, विज्ञाए साहणहिम्म ॥ ४ ॥ अह तं मुणिवरजुयलं, नोगत्थं वणदविमाहज्झन्तं । कन्नाहि समं दट्दुं वच्छलं कुणइ हणुवन्तो ॥ ५ ॥ आयिष्ठुकण एत्तो, सायरसिललं घणो व विज्ञाए । विरसह मुणीण उविरं, मुसलपमाणासु घारासु ॥ ६ ॥ सो हुयवहो असेसो, अवहरिओ तेण सिलल्पूरेणं । मुझन्ति कुसुमवासं, देवा उविरं मुणिवराणं ॥ ७ ॥

ऊँचे उड़ा और अमरावतीकी श्रोर जानेवाले इन्द्रकी भाँति लङ्काकी श्रोर श्रिभमुख हुआ। (१८) बहुतसे सुभटोंसे घिरे हुए महेन्द्रकेतुने पुत्र प्रसन्नकीर्तिके साथ जाकर रामकी भक्तिपूर्वक पूजा की। (१६) माता-पिताके साथ श्रंजनाका समागम हुआ। दुन्दुभि श्रीर वाधोंसे युक्त बड़ा भारी उत्सव वहींपर किया गया। (२०) महेन्द्रको वहाँ श्राया देख विराधित श्रादि वे सुभट मनमें श्रानन्दित हो पुनः रामकी प्रशंसा करने लगे। (२१) धर्म एवं पूर्वकृत पुण्यके कारण मनुष्य उत्तम, सुखके श्रालयक्ष श्र्यात् श्रत्यन्त सुखी श्रीर सब लोगोंके प्रिय होते हैं तथा विशाल श्रीर विमल यश पाते हैं। श्रतः तुम सदा सुसंयममें उद्यत रहो। (२२)

॥ पद्मचरितमें महेन्द्र-दुहिताके समागमका आख्यान नामक पचासवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

# ५१. गन्धर्वकन्याओंका लाभ

आकाशमार्गसे जब वह हनुमान जा रहा था तब बीचमें उत्तम रह्नोंसे देवीप्यमान दिधमुख नामका एक द्वीप आया। (१) उस मुन्दर द्वीपमें हज़ारों भवनोंसे ज्याप्त और वन-उपवनोंसे मिर्इत प्रदेशवाला दिधमुख नामका एक नगर था। (२) उस नगरके समीप आये हुए नानाविध वृक्षोंसे संकीर्ण प्रदेशमें नीचे हाथ लटकाये हुए दो मुनियोंको हनुमानने देखा। (३) उन मुनिवरोंसे चौथाई कोस पर तीन कन्याएँ विद्याकी साधनाके लिए घोर तप कर रही थी। (४) कन्याओंके साथ योगस्थ उन मुनियोंको जंगलकी दावाग्निसे जलते देख हनुमानको दया आई। (४) उसने विद्याके प्रभावसे बादलकी भाँति सागरका जल खींचकर मुसल जैसी धाराओंसे मुनियोंके ऊपर वर्षा की। ६) पानीकी उस बादसे सारी आग शान्त हो गई। देवोंने मुनिवरोंके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा की। (७) तब उपसर्गसे सिद्ध विद्यावाली वे कन्याएँ मेरुकी

१. सुसलसमाणासु—प्रत्य०।

ताव चिय कमाओ, ताओ उनसम्गसिद्धविज्ञाओ । मेर्ह पदक्लिणेउं, साहुसवार्य पुण गयाओ ॥ ८ ॥ निमञ्जण मुणिवरिन्दे, झाणत्थे मीरुई पसंसन्ति । कन्नाउ साहु सुपुरिस !, तुज्झ दढा निणवरे भत्ती ॥ ९ ॥ घोरुवसम्गो एसो, साहूण निवारिओ तुमे सिग्धं । डज्झन्तीणं रण्णे, अम्हाण वि जीवियं दिन्नं ॥ १० ॥ अह भणइ प्वणप्तो. तुब्मे कि एत्थ अच्छह वणम्म ? । साहेह मज्झ एत्तो. कम्म पुरे ? कस्स दुहियाओ ? ॥ १ १ ॥ एका भणइ ऽह अम्हे. दहिमुहनयराहिवस्स दहियाओ । गन्धवस्स महाजस ! कन्नाओ तिण्णि वि जणीओ ॥१२॥ अहयं त चन्दलेहा. बिइया विज्जूप्पम ति नामेणं । इयरा तरक्रमाला. अम्हे गोत्तस्स इट्राओ ॥ १३ ॥ जावइया इह भवणे. हवन्ति केएत्थ खेयरकुमारा । अम्हं कएण सुपुरिस !, जाया अइदुक्खिया सबे ॥ १४ ॥ अक्रारओ त्ति नामं. अहियं अम्हेहि मग्गमाणो सो । अलहन्तो चिय जाओ, निययविरोहुज्जयमईओ ॥ १५ ॥ अद्रक्तनिमित्तघरो, अम्हं पियरेण पुच्छिओ साह । ठाणेसु केसु रमणा, दहियाणं मज्झ होहिन्ति ? ॥ १६ ॥ सो भणइ साहसगई, जो हणिही रणमुहे पुरिससीहो । सो होही भत्तारो. एयाणं तुज्झ दुहियाणं ॥ १७ ॥ तत्तो पमूह अम्हं, ताओ चिन्तेइ को इहं भुवणे। मारेइ साहसगई, पुरिसो वजाउहसमो वि ? ॥ १८ ॥ मग्गन्तीहिं जओ सो, न य लद्धो साहसस्स हन्तारो । तत्तो साहिंसु इहं. रण्णे मणगामिणी विज्ञा ॥ १९ ॥ अह तेण विरुद्धेणं, अम्हं अङ्गारएण पावेणं। मुक्कं फुलिङ्गवरिसं, जेण वणं चेव पज्जलियं॥ २०॥ जा छम्मासेण पह !, सिज्झइ मणगामिणी महाविज्जा । सा चेव लहं सिद्धा, अम्हं उवसगगसहणेणं ॥ २१ ॥ साह महापुरिस ! तुमे, वेयावचे कए मुणिवराणं । अम्हे वि मोइयाओ, इमाउ जल्णोवसम्गाओ ॥ २२ ॥ कहियं च निरवसेसं. कर्जं पउमागमाइयं सबं। साहसगइस्स निहणं. निययं लङ्कापुरीगमणं॥ २३॥

इस पर उसने रामका आगमन आदि, साहसगतिका निधन तथा अपना लंकागमनका सारा वृत्तान्त कहा। (२३)

प्रदक्षिणा करके उन साधुश्रोंके पास गईँ।(प्) ध्यानस्थ मुनियोंको वन्दन करके उन कन्याश्रोंने हनुमानकी प्रशंसा की कि, हे साधु ! हे सुपुरुष ! तुम्हारी जिनबरमें दृढ़ भक्ति है।(ह) तुमने शीघ्र ही साधुश्रोंका यह घोर उपसर्ग दूर किया है और अरख्यमें जलती हुई हमें भी जीवन दिया है।(१०) तब हनुमानने पूछा कि तुम इस वनमें क्यों ठहरी हो ? मुमे यह कहो कि किस नगरमें तुम ठहरी हो श्रोर किसकी कन्याएँ हो ? (११) इस पर उनमें से एकने कहा कि—

हे महायश! इस तीनों ही कन्याएँ दिधमुख नगरके राजा गन्धर्व की लड़कियाँ हैं। (१२) मैं चन्द्रलेखा हूँ, दूसरी विद्युद्धमा नामकी है और तीसरी तरंगमाला है। इम कुलकी प्रिय हैं। (१३) हे सुपुरुष! इस लोकमें जितने भी विद्याधरकुमार थे वे सब हमारे कारण अत्यधिक दुःखित हुए। (१४) अंगारक नामका कुमार हमारी बहुत माँग कर रहा था, किन्तु न मिलने पर वह सर्वदाके लिए विरोधी बुद्धिवाला हो गया। (१५) हमारे पिताने अप्टांगिनिमित्त विद्याके धारक एक साधुसे पूछा कि मेरी पुत्रियोंके पति किन स्थानोंमें होंगे? (१६) उसने कहा कि युद्धमें जो पुरुषसिंह साहसगितको भारेगा बही तुम्हारी इन पुत्रियोंका पति होगा। (१७) तबसे लेकर हमारे पिता सोचते रहते हैं कि इस लोकमें वज्रायुध इन्द्रके जैसा कौन पुरुष साहसगितको मारेगा? (१८) खोज करती हुई हमने जब साहसगितको मारेनालेको न पाया तब इस वनमें हम मनोगामिनी विद्याकी साधना करने लगी। (१६) तब हमारे विरोधी उस पापी अंगारकने अग्निकी वर्षा की, जिससे जंगल जल उठा। (२०) हे प्रभो! जो मनोगामिनी महाविद्या छः मासमें सिद्ध होती है वही उपसर्गको सहन करनेसे हमें शीघ्र ही प्राप्त हुई है। (२१) हे महापुरुष! तुन्हें धन्यवाद है। मुनिवरोंकी सेवा करनेसे हम भी इस झिनके उपसर्गसे मुक्त हो सकी। (२२)

१. मारुइं-प्रत्य ।

परिमुणियकज्जिनिहसो, गन्थको आगओ तसुदेसं। देवागमणसिरच्छं, कुणइ तओ सो महाणन्दं ॥ २४ ॥ धेत्ण य कलाओ, गन्थको राघवं समझीणो। साहेइ क्रयत्णामो, नियागमणकारणं सबं॥ २५ ॥ एयासु य अकासु य, सेविज्जन्तो य वरविभूईसु। पउमो सीयाएँ विणा, मल्लइ सुन्नं व तेल्लोकं॥ २६॥ अहो कणा! सुक्रयफलेण सुन्दरा, रई सया हवइ विओगविज्जिया।

तहा समाजयह जिणिन्दसासणे, स्रया सुदं विमलयरं निसेवह ॥ २७ ॥ ॥ इय परमचरिए राघवगन्धव्यकन्नालाहिवहाणं नाम एगपन्नासङ्गं पर्व्य समन्तं ॥

### ५२. हणुवकण्णालाभलङ्काविहाणपव्वं

अह सो पवणाणन्दो, तिकूडसमुहो नहेण वच्चन्तो । पायारेण निरुद्धो, धणुसंठाणेण तुक्केणं ॥ १ ॥ भणइ ऽह केण निरुद्धो, गइपसरो मह इमस्स सेन्नस्स ? । एयं मुणेह तुन्ने, जेण लहुं चेव नासेमि ॥ २ ॥ पवणतणयस्स मन्ती, साहेइ महामइ ति नामेणं । मायाएँ रक्ससेहिं, कओ इमो तुक्कपायारो ॥ ३ ॥ अह तस्स देइ दिट्टी, पेच्छइ बहुकूडजन्तनियरोहं । दाढाविडम्बिओटं, विउलं आसालियावयणं ॥ ४ ॥ भीमाहिफडावियडं, विमुक्कसुंकारविससमुज्जलियं । पंलयधणसरिसभूयं, समन्तओ घोरपायारं ॥ ५ ॥ सो वज्जकवयदेहो, हणुओ हन्तूण जन्तपायारं । आसालियाएँ वयणे, पइसरइ तओ गयाहरथो ॥ ६ ॥ अह तीएँ फालिउनणं, कुच्छी नक्खेसु निम्मओ सिम्धं । सालं पुणो पुणो च्चिय, गयापहारेसु चुण्णेइ ॥ ७ ॥ तं घोरमहासहं, सुणिउन्णाऽऽसालियाएँ विज्ञाए । सयमेव सालरक्खो, वज्जमुहो उद्विओ रुट्टो ॥ ८ ॥

कार्यका महत्त्व जानकर राजा गन्धर्व उस प्रदेशमें आया। उसने देवके आगमनके समान बड़ा भारी उत्सव मनाया। (२४) कन्याओं को लेकर गन्धर्व रामके पास गया और प्रणाम करके अपने आगमनका सारा कारण कह सुनाया। (२४) इन तथा दूसरी उत्तम विभूतियों से सेवित होने पर भी राम सीतां के बिना त्रिलोकको शून्य-सा मानते थे। (२६) आहो! सुकृतके फलसे लोग सुन्दर प्रीतिवाले तथा सर्वदा वियोगरिहत होते हैं। अतः जिनेन्द्रके शासनमें (धर्मकार्यमें) प्रयत्न करो तथा सदा अत्यन्त विमल सुलका उपभोग करो। (२७)

।। पद्मचरितमें राघवको गन्धर्वकन्याओंका लाभ नामक इक्यावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ५२ हनुमान और लङ्कासुन्दरी

चित्रकूटकी श्रोर श्राकाशसे जाता हुश्रा हनुमान धनुषके श्राकारवाले ऊँ ने प्राकारसे रोका गया। (१) तब उसने कहा कि मेरी इस सेनाका श्रागे बढ़ना किसने रोका है ? तुम यह पूचित करो जिससे में शीघ्र ही उसका नाश कहाँ। (२) तब महामित नामके हनुमानके मंत्रीने कहा कि राक्षसोंने मायासे यह विशाल प्राकार बनाया है। (३) तब उसने उसपर दृष्टि हाली। बहुत-से कूटयंत्रोंके समूहसे ज्याप्त, दाँतसे होठोंका तिरस्कार करनेवाला श्राशालिका विद्यासे युक्त विशाल मुखवाले, सर्पकी भयंकर फेनके कारण विकट, फुत्कारमें छोड़े गए विषसे समुख्यित तथा प्रलयकालीन बादलके जैसी मुजाश्रोंवाले— ऐसे भयंकर प्राकारको उसने चारो तरफ देखा। (४-४) वज्रकवचकी देहवाले उस हनुमानने प्राकारगत यंत्रोंको मारकर श्रीर हाथमें गदा लेकर सर्पिणीके मुखमें प्रवेश किया। (६) नखोंसे उसकी कुक्षीको फाड़कर वह शीघ्र ही बाहर निकला श्रीर गदाके पुनः पुनः प्रहारसे किलेकी दीवारको उसने तोड़-फोड़ हाला। (७) श्राशालिका विद्याकी उस भयंकर महाध्वनिको सुनकर किलेकी रक्षा करनेवाला वज्रमुल स्वयं उठ खड़ा हुश्रा। (८) उसे सम्मुख देख उक्तम श्रायुधोंसे युक्त हनुमानके सुभट शत्रु-

१. पलयघणस्स व सरिसं समन्तओ—प्रत्य०।

दहूण अभिमुहं तं, मारुइसुहडा वराउहसममा। अह जुज्जिरं पयत्ता, समयं पडिवक्ससेन्नेणं॥ ९॥ तं रणमुहं पयत्तं, अहवा किं जंपिएण बहुएणं !। जह तक्खणम्मि जायं, नचनतकबन्धपेच्छणयं ॥ १० ॥ एयारिसम्मि जुज्झे, वट्टन्ते सुणिसिएण चक्केणं । छित्रं सिरं च सहसा, मारुइणा वज्जवयणस्स ॥ ११ ॥ दहूण पिइवहं सा, अह लङ्कासुन्दरी ससोगमणा। कोवं समुबहन्ती, समुद्विया रहवरारूढा ॥ १२ ॥ ठा-ठाहि सवडहुत्तो, मह पियरं मारिजण हणुव ! तुमं । जेण सरघायभिन्नं, पेसेमि जमालयं सिग्धं ॥ १३ ॥ सा जाव मुच्चइ सरे, मारुइणा ताव धणुवरं छिन्नं । पेसेइ तओ सत्ती, सा वि य बाणेसु पडिरुद्धा ॥ १४ ॥ विज्ञानलसन्निहिया, मोग्गर-सर-झसर-भिण्डमालाई । मुञ्चइ सिरिसेलोवरि, रुसिया विज्जु व चलहत्था ॥ १५ ॥ अह तं आउहनिवहं, हणुओ छेत्रण निययवाणेहिं । पेच्छइ सिरिसमरूवं, अह रुद्भासुन्दरी समरे ॥ १६ ॥ आयण्णपूरिएहिं, कडक्खदिद्वीवियारनिसिएहिं। तह इयरेहि न भिन्नो, अहयं जह मयणबाणेहिं॥ १७॥ समरे वरं खु मरणं, एत्थं चिय सरसहस्तिभिन्नस्स । न य सुरलोगे वि महं, जीयं तु इमाएँ रहियस्स ॥ १८ ॥ एवमणस्स य तो सा. मयणेण व चोइया पलोयन्ती । हणुयं सुन्दरह्मवं, सहसा आयल्लयं पत्ता ॥ १९ ॥ चिन्तेइ जइ इमेणं, समयं भोगे न भुक्षिमो एत्थं। तत्तो दूरेण महं, इहलोगो निप्फलो होइ॥ २०॥ पप्फुल्लकमल्वयणा, तं लङ्कासुन्दरी भणइ एत्तो । देवेसु वि न निया हं, तुमेव परिणिज्जिया सामि ! ॥ २१ ॥ एत्तो समागया सा, हणुवेण निवेसिया निए अक्के । कुसुमाउहेण व रई, धणियं अवगृहिया बाला ॥ २२ ॥ कुबन्ति समुख्नवं, दोण्णि वि घणपीइसंपउत्ताइं। दिवसावसाणसमए, ताव य अत्थं गओ सूरो ॥ २३ ॥ तत्तो गयणुद्देसे. विज्ञाए थम्भिया घणाईया । नयरं च कयं विउलं, सुरपुरिसरिसं मणभिरामं ॥ २४ ॥ वसिऊण तत्थ रित्तं, बलेण समयं पहायसमयम्मि । पवणतणओ पयट्टो. तं लें ह्वासुन्दरी भणइ ॥ २५ ॥

सैन्यके साथ लड़ने लगे।(६) बहुत कहनेसे क्या फायदा? वह युद्ध ऐसा द्वत्र्या कि तत्क्षण ही नृत्य करते हुए धड़ोंसे प्रेक्षणीय बन गया। (१०) जब ऐसा युद्ध हो रहा था तब सहसा त्र्रातितीच्णः चक्रसे मारुतिने वज्रमुखका सिर काट डाला। (११) पिताका वध देख मनमें शोकयुक्त लङ्कासुंदरी कुद्ध हो उठी आरे रथपर सवार हुई। (१२) 'हे हनुमान ! तूने मेरे पिताको मारा है। मेरे सामने खड़ा रह, जिससे बार्णोके श्राघातसे विदारित करके तुमे यमसदन पहुँचा दूँ। (१३) ऐसा कहकर जबतक वह बाण फेंकती है तबतक तो हनुमानने उसका धनुष काट डाला। तब उसने शक्ति फेंकी, किन्तु वह बाणोंसे रोक दी गई। (१४) विद्याबलसे युक्त त्र्योर बिजलीके समान चपल हार्थोवाली वह कुद्ध हो हनुमानके जपर मुद्गर, बाण, मत्तर, भिन्दिपाल श्रादि शक्त फेंकने लगी। (१५) उन श्रायुधोंको श्रपने बाणोंसे काटकर हनुमानने युद्धमें लच्मीके समान रूपवाली लङ्कासुंदरीको देखा। (१६) कानतक खेंचे हुए तथा दृष्टिविकारजन्य तीच्ण कटाक्षरूपी मदनबाणोंसे मैं जितना विदारित हुन्ना हूँ उतना दूसरे वाणोंसे नहीं । (१७) हजारों वाणोंमें क्षत-विश्वत मेरा युद्धमें मर जाना उत्तम है. परन्त इसके बिना सुरलोकमें मेरा जीना शक्य नहीं है। (१८) जब हनुमान मनमें ऐसा सोच रहा था तब मदनसे प्रेरित वह लंकासंदरी सन्दर रूपवाले हनुमानको देखकर सहसा बेचैनी महसूस करने लगी। (१६) वह सोचने लगी कि यदि मैं यहाँ इसके साथ भोग नहीं भोगूँगी तो मेरा यह लोक सर्वथा निष्फल जायगा। (२०) तब विकसित कमलके समान मुखवाली लंकासन्दरीने कहा कि, हे स्वामी ! देवोंसे भी मैं जीती नहीं गई हूँ, किन्तु तुमने मुझे जीत लिया है । (२१) इसके पश्चात् पासमें आई हुई उसको हनुमानने अपने अंकमें बिठाया । जिस तरह कामदेव रितका आलिंगन करता है उसी तरह उसने उस बालाको गाढ़ त्रालिंगन दिया। (२२) अत्यन्त प्रीतिसे युक्त वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि दिवसके अवसानके समय सूर्य अस्त हो गया। (२३) तब विद्यार्क बलसे आकाशमें बादल आदिको स्तन्भित करके सुरपुरीके सदृश मनोरम और विशाल नगर निर्मित किया गया। (२४) वहाँ रात बिताकर प्रभातके समय सेनाके साथ जाने के लिये तैयार इनुमानने उस लंकासुन्दरीसे कहा कि,

१-२. लड्डासुन्दरि-प्रत्य ।

सुण सुन्दरि ! संखेवं, सीया रामस्स अवहिया रण्णे । संपेसिओ य सिग्धं, निययपुरं रक्खिसन्दाणं ॥ २६ ॥ सुमीवस्स किसोयरि !, पउमेण कए तओ य उवयारे । पिंडउवयारिनिमित्ते, एतो वचामि ल्हा हं ॥ २० ॥ कहिऊण य तं सबं, तीऍ समं पिरथओ पवणपुत्तो । चण्डाणिल्सिरिसजवो, तिकूडिसहरामुहो सिग्धं ॥ २८ ॥ एवं इमं तु पेच्छहं कम्मविचित्तयाए, सयलजसं उवेइ पियसंगमभत्ताए । ल्हासुन्दरीऍ हणुवस्स विरोहाए, ववहरियं सिणेहविमल्ररइविचित्ताए ॥ २९ ॥

।। इय पडमचरिए हरावकन्नालाभलङ्गाविहारां नाम बावनं पञ्चं समत्तं।।

### ५३. हणुवलङ्कानिग्गमणपव्वं

एत्तो मगहाहिवई !, हणुओ लङ्कापुरिं समणुपत्तो । पविसइ विभीसणहरं, दारत्थं चेव एगागी ॥ १ ॥ दिहो विभीसणेणं, हणुओ संभासिओ निविहो य । काऊण समुक्षावं, भणइ तओ कारणं निययं ॥ २ ॥ मह वयणेण विभीसण, लङ्कापरमेसरं भणसु एवं । जह परमहिलासङ्गो, पविरुद्धो उभयलोगिम्म ॥ ३ ॥ मजायाण निरन्दो, मूलं सिरयाण पष्टओ हवइ । तिम्म अणायारत्थे, अहियं तु पवत्तए लोगो ॥ ४ ॥ सिस-सङ्ख-कुन्दधवलो, तुज्झ बसो भमइ तिहुयणे सयले । मा हो उक्जलिभो , एत्तो परनारिसङ्गेणं ॥ ५ ॥ सुय-दार-सयणसिहओ, भुञ्जसु रज्जं सुरिन्दसमविभवो । एव भणिऊण दहमुह !, सीया रामस्स अप्पेहि ॥ ६ ॥ सुणिऊण वयणमेयं, विभीसणो भणइ सो मए षढमं । बुत्तो नेच्छइ तत्तो, पभूइ न य देइ उक्षावं ॥ ७ ॥

हे सुन्दरी ! संत्तेपमें सुन । रामकी सीता जंगलमेंसे ऋपहृत हुई है । इसपर राक्षसेन्द्र रावणकी ऋपनी नगरीमें मैं जल्दी ही भेजा गया हूँ । हे छुशोदरी ! सुप्रीवके ऊपर राम द्वारा किये गये उपकारका प्रत्युपकार करनेके लिए मैं ऋव छंका जा रहा हूँ । (२५-२७) वह सारा वृत्तान्त कहकर प्रचण्ड पवनके समान शीघ्र गतिवाला हनुमान उसके साथ त्रिकूट शिखरकी ऋोर शीघ्र ही चल पड़ा । (२८) इस तरह कर्मकी यह विचित्रता तो देखों कि हनुमानका विरोध करनेवाली लंकासुंदरीने प्रिय हनुमानके संगमसे उत्पन्न सम्पूर्ण यश प्राप्त किया श्रीर विमल स्नेह तथा विचित्र रितभावके साथ व्यवहार किया । (२६)

॥ पद्मचरितमें हनुमान का कन्या लाभ और लंका विधान नामक बावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ५३ हनुमानका लंकागमन

हे मगघनरेश ! इस तरह हनुमान लंकापुरीमें पहुँच गया श्रीर दूसरोंको द्वार पर ठहराकर वह श्रकेला विभीषणके घरमें प्रविष्ट हुश्रा (१) विभीषणने हनुमानको देखकर उसका सत्कार किया । बैठने पर बातचीत करके श्रपना श्रानेका कारण उसने कहा । (२) हे विभीषण ! मेरे वचनसे तुम रावणसे ऐसा कहो कि परनारीका संग उभयलोकमें विरुद्ध है । (३) जिस तरह निवयोंका मूल पर्वत होता है उसी तरह मर्यादाश्रोंका मूल राजा होता है । जब वह श्रनाचारी होता है तब लोकमें श्रिषक श्रनाचार फैलता है । (४) चन्द्रमा, शंख एवं कुन्द पुष्पके समान तुम्हारा धवल यश समग्र त्रिलोकमें फैला हुश्रा है । श्रव परनारीके संसर्गसे काजलके जैसा वह न हो । (४) सुरेन्द्रके समान वैभववाले तुम पुत्र, पत्नी एवं स्वजनोंके साथ राज्यका उपभोग करो । ऐसा कहकर रावणसे कहो कि सीता रामको सौंप दो । (६)

हनुमानका ऐसा कहना सुनकर विभीषणने कहा कि मैंने उसे पहले भी कहा था, किन्तु वह देना नहीं चाहता । तबसे लेकर वह बात भी नहीं करता। (७) हे हनुमान! फिर भी तुम्हारे कहनेसे जा करके मैं रावणसे कहता हूँ, परन्तु

१. निभो, रहमुहो । रामरस--प्रत्य । २. सीयं--प्रत्य ।।

तह वि य वक्णेण तुमं, कहापरमेसरं भणिस गन्तुं। सो माणगिबयमई, मारुइ! गाहं न छह्रोड ॥ ८॥ सुणिकण वस्रणमेर्यं. परमुक्ताणं गओ पर्कणपूत्तो । नाणाविहतरुख्यं, अइरम्मं नन्दणं चेव ॥ ९ ॥ तत्थ पविद्वो पेच्छइ, सीयं निद्धूमजलणसंकासं। वामकरधरियवयणं. विमुक्ककेसी पगलियंस ॥ १० ॥ गन्तूण निहुयचलणो, हणुओ तं अङ्गुलीययं सिग्घं । सीयाएँ मुयइ अङ्के, संभमहियओ क्रयपणामो ॥ ११ ॥ तं गेण्हिऊण सीया. हरिसवसुब्भिन्नदेहरोमञ्जा । हणुवस्स उत्तरिज्ञं. परितृद्वा सरयणं देइ ॥ १२ ॥ अहियं पसन्नवयणं, सीयं सुणिज्जण आगया सिग्धं । मन्दोयरी सहीहिं, परिकिण्णा तं वरुजाणं ।। १३ ॥ तो भणइ अग्गमहिसी, अन्ह कओ ऽणुग्गहो तुमे परमो । बाले ! भयसु दहमुहं, विमुक्कसोगा सुइरकालं ॥ १४ ॥ क्विया जंपइ सीया, खेयरि ! दइयस्स आगया वत्ता । संपद्द परितुद्वमणा, तेणं चिय पुरुद्दयङ्गी हं ॥ १५ ॥ सुणिकण वयणमेयं. मयधूया विम्हयं परं पत्ता । एत्तो विमुकसङ्का. परिपुच्छइ मारुइं सीया ।। १६ ॥ सो एव भणियमेत्तो. हणुवो वरकडय-कुण्डलाहरणो । साहेइ कुलं निययं, पियरं जणिंण च नामं च ॥ १७ ॥ पवणंजयस्स पुत्तो, उयरे चिय अञ्जणाऍ संभूओ । सुग्गीवस्स य भिचो, अहयं हणुओ त्ति नामेणं ॥ १८ ॥ भणइ तओ पवणसुओ. पउमो तुह विरहकायरुबिग्गो। खणमवि न उवेइ धिइं, सविभव-सयणा-ऽऽसणे भवणे॥ १९॥ न सुणइ गन्धवकहं, न य अन्नं कुणइ चेव उल्लावं । नवरं चिन्तेइ तुमं, मुणि व जोगद्विओ सिद्धि ॥ २० ॥ सुणिकण वयणमेयं, बाहविमुञ्चन्तबिन्दुनयणज्ञ्या । सीया सोगवसगया, पुणरवि परिपुच्छए वत्तं ॥ २१ ॥ कत्थ पएसे सुन्दर!, दिट्टो ते लक्खणेण सह पउमो!। निरुवहअङ्गोवङ्गो!, कि व महासोगसन्निहिओ!।। २२॥ विज्ञाहरेहि कि वा. विवाइए लक्खणे य सोगत्तो । मोत्तुण मज्झ तर्ति. कि दिक्खं चेव पडिवन्नो ? ॥ २३ ॥ अह वा कि मह विरहे, सिढिली भूयस्य वियलिओ रण्णे । रुद्धो भद्द ! तुमे कि, अह अङ्गलिमुद्दओ एसो ! ॥ २४ ॥

श्रीभमानसे गर्वित बुद्धिवाला वह श्राप्रह नहीं छोड़ेगा। (८) यह वचन सुनकर हनुमान नाना प्रकारके वृक्षोंसे श्राच्छन तथा नन्दनवनकी भाँति सुरम्य पद्मोद्यानमें गया। (६) वहाँ प्रवेश करके उसने निधूम श्राग सरीखी, बाएँ हाथ पर मुँह रखे हुई, खुले बालवाली तथा श्राँसू बहाती हुई सीताको देखा। (१०) धीमी गतिसे जाकर श्रीर प्रणाम करके हनुमानने वह अँगूठी शीघ ही सीताकी गोदमें डाली। (११) उसे लेकर हर्षवश जिसके शरीर पर रोमांच खड़े हो गये हैं ऐसी सीताने तुष्ट हो हनुमान हो स्मृतिचिद्ध के रूपमें श्रपना उत्तरीय दिया। (१२)

सीताको अधिक प्रसन्न वद्नवाली जानकर सिख्योंसे घिरी हुई मन्दोद्री शीघ्र ही उस सुन्दर उद्यानमें आई। (१३) तब पटरानीने कहा कि हम पर तुमने अत्यन्त अनुमह किया है। हे बाले! शोकका त्याग करके चिरकाल पर्यन्त रावणकी तुम सेवा करो। (१४) इस पर कुपित सीताने कहा कि, हे खेचरी! अभी पतिका समाचार आया है, उसीसे मैं पुलकित शरीरवाली हो गई थी। (१५) यह सुनकर मन्दोद्रीको अत्यन्त विस्मय हुआ। तब शंकाका परित्याग करके सीताने हनुमानको पूछा। (१६) इस प्रकार कहे जाने पर उत्तम कटक, कुण्डल एवं आभूषणोंसे युक्त हनुमानने अपना कुल, माता-पिता तथा अपना नाम कहा। (१७) अंजनाके उद्दर्स उत्पन्न, पवनंजयके पुत्र तथा सुप्रीवके सेवक मेरा नाम हनुमान है। (१८) तब पवनसुतने कहा कि तुम्हारे विरहसे कातर और उद्विम राम ऐश्वर्यपूर्ण शैया एवं आसनवाले भवनमें क्षण भर भी धीरज नहीं धरते। (१६) वे गन्धवौंकी कथा नहीं सुनते और दूसरी बातचीत भी नहीं करते। योगस्थित मुनि जिस तरह सिद्धिका विचार करता है उसी तरह वे भी तुम्हारा विचार करते हैं। (२०) यह कथन सुनकर गिरते हुए आँसुओंसे युक्त आँखोंबाली तथा शोकसे वशीभूत सीताने पुनः समाचार पूछा कि, हे सुन्दर! किस प्रदेशमें तुमने लक्ष्मणके साथ रामको देखा था? अत्यधिक शोकसे युक्त वे अंग-उपांगसे अक्षत तो हैं न ? (२१-२२) अथवा किशाधरोंके द्वारा लक्ष्मणके मारे जानेसे शोकार्त उन्होंने मेरी चिन्ताका त्याग करके क्या दीका अंगीकार की है ? (२१) अथवा किशाधरोंके द्वारा लक्ष्मणके मारे जानेसे शोकार्त उन्होंने मेरी चिन्ताका त्याग करके क्या दीका अंगीकार की है ? (२१)

कह तुज्झ तेण समयं, परिणाई तन्स्रणेण उप्पन्नो ! । रुङ्क्षेजण जैरुनिही, कह कारणविज्ञओ आओ ! ॥ २५ ॥ प्यं कहेहि सुन्दर, सिवत्थरं सच्चसाविओ तुह्यं। इच्छामि अहं सोउं, मा विक्खेवं कुणसु पत्तो ॥ २६ ॥ भणइ तओ हणुमन्तो, सामिणि ! निसुणेहि तत्थ आरण्णे । लच्छीहरेण गहिओ, रविहासो असिवरो एत्तो ॥ २० ॥ तं लक्लणेण वहियं, चन्दणहा पेच्छिऊण निययसुयं । रोसेइ दइययं सा. देइ य वत्तं दहमुहस्स ॥ २८ ॥ नाव य रक्ससणाहो, आगच्छइ ताव दूसणो पत्तो । संगामसमावन्नो, जुज्झइ लच्छीहरेण समं ॥ २९ ॥ ताव य लक्काहिनई, तुरिओ य समागओ तमुद्देस । नवर दहूण तुमं, पत्तो आयल्लयं परमं ॥ ३० ॥ मुख्यइ सीहरवं सो, सुणिऊणं जाव राहवो पत्तो । वच्चइ संगाममुहं, ताव तुमं अवहिया तेणं ॥ ३१ ॥ दिहो य लक्सलोणं, सिग्धं संपेसिओ तुह सयासं । पडियागओ न पेच्छइ, ताहे ओमुच्छिओ रामो ॥ ३२ ॥ आसत्थो तुज्झ कए, परिहिण्डन्तो य पेच्छइ नंडागी । पञ्चनमोकारिमणं, देइ मरन्तस्स पउमाभो ॥ ३३ ॥ लच्छीहरो वि पत्तो, हन्तुं खरदूसणं तमुद्देसं । संपत्थिओ य पेच्छइ, तुँमए रहियं पउमनाहं ॥ ३४ ॥ सुगगीवेण समाणं, समागओ आगवी य किकिन्धि । मारेइ साहसगइं, रामो कहरूवदेहधरं ॥ ३५ ॥ तस्सुवयारस्स फुडं, वत्ताए रयणकेसिसिट्टाए। पिडउवयारनिमित्तं, गुरूहि संपेसिओ अहयं।। ३६॥ पीईऍ रक्लिसिन्दं, मोएमि तुमं न चेव कल्हेणं। अवसेण कज्जसिद्धि. हवइ नयं ववहरन्ताणं॥ ३७॥ सो विज्ञाहरसामी, धीरो कारुण्ण-सच्चवाई य । धम्मत्थविवेयन , अवस्स मह काहिई वयणं ॥ ३८ ॥ उत्तमकुलसंभूओ, उत्तमचरिएहि उत्तमो लोए। अववायपरिब्भीओ, नियमेण तुमं समप्पिहिइ॥ ३९॥ सुणिकण य परितुद्वा, एयं चिय जणयनिद्वणी भणइ । हुणुवन्त ! तुमे तुल्ला, केत्तियसुहडा मह पियस्स ॥ ४० ॥

उनके साथ उसी समय तुम्हारा परिचय कैसे हुआ ? बिना प्रयोजनके तुम समुद्रको लाँघकर कैसे आये ? (२५) हे सुन्दर ! तुम सच्चे श्रावक हो, ऋतः यह सब विस्तारसे कहो । मैं सुनना चाहती हूँ । अब तुम देर मत लगाओ । (२६)

तब हनुमानने कहा कि, हे स्वामिनी! श्राप सुनें। उस श्ररण्यमें लक्ष्मणने सूर्यहास नामकी उत्तम तलवार ले ली। (२७) लक्ष्मण द्वारा मारे गये श्रपने पुत्रको देखकर चन्द्रनखाने पितको कोधित किया श्रीर रावणके पास उसने समाचार भेजा। (२८) जबतक राक्षसनाथ रावण श्रा पहुँचता है तबतक तो खरदूषण श्रा गया। लड़ाई होने लगी श्रीर लक्ष्मणके साथ युद्ध करने लगा। (२९) उसी समय रावण जल्दी जल्दी उस प्रदेशमें श्राया। बादमें श्रापको देख वह श्रत्यन्त बेचैन हो गया। (३०) उसने सिंहध्विन की। उसे सुनकर राम जब तक संप्राम भूमिमें पहुँचे तबतक तो उसने श्रापका श्रपहरण किया। (३१) लक्ष्मणने देखकर शीघ्र ही उन्हें श्रापके पास भेजा। लौटे हुए रामने जब श्रापको न देखा तो वे मूर्छित हो गये। (३२) होशमें श्राने पर श्रापके लिए घूमते हुए रामने जटायुको देखा। उन्होंने मरते हुए उसे पंचनमस्कार दिया। (३३) लक्ष्मण भी खरदूषणको मारकर रवाना हुश्रा श्रीर उस प्रदेशमें श्रा पहुँचा। वहाँ उसने श्रापसे रिहत रामको देखा। (३४) सुप्रीवके साथ उनकी भेंट हुई। किष्किन्धिमें श्राकर वानरके जैसा शरीर धारण करनेवाले साहसगितको रामने मारा। (३४) रत्नकेशी द्वारा सुट रूपसे कही गई बातसे उनके उपकारका बदला चुकानेकी हिष्टिसे गुरुजनों द्वारा मैं भेजा गया हूँ। (३६) राक्षसेन्द्र रावणको प्रेमपूर्वक समझाकर मैं श्रापको छुड़ाऊँगा, कलहसे नहीं। नीतिपूर्वक व्यवहार करनेवालोंको श्रवश्य कार्यसिद्धि होती है। (३७) धीर, दयालु, सत्यवादी श्रीर धर्मार्थके विवेकको जाननेवाला वह विद्याधर स्वामी मेरा कहना श्रवश्य करेगा। (३८) उत्तम कुलमें उत्पन्न, उत्तम चारिज्यसे लोकमें उत्तम स्वा श्रयवादसे हरनेवाला वह श्रवश्य तुमको सौंप देगा। (३६)

यह सुनकर ज्ञानन्दमें आई हुई सीताने पूछा कि, हे हनुमान! तुम्हारे जैसे मेरे प्रियके कितने सुभट हैं ? (४०)

१. जलनिहिं--प्रत्य । २. जङागिं--प्रत्य । ३. तुमे विमुक्दं पउमनाहं--मु ।

एत्थन्तरे पवत्ता. वयणं मन्दोयरी सुणस् बाले!। न य अत्थि वाणराणं, इमेण सरिसो महासुहडो ॥ ४१ ॥ जेण दसाणणपुरओ. वरुणेण समं कयं महाजुज्झं । रुद्धा अणङ्गकुसुमा, चन्दणहानन्दिणी तइया ॥ ४२ ॥ सयले वि जीवलोए, विक्लाओ बाणरद्धओ हुणुओ । खिइगोयरेहि नीओ, दूयत्ते परिसगुणो वि ॥ ४३ ॥ पहिभणइ तत्थ हुणुओ, मन्दोयरि ! किं न याणसि मुद्धे ! । होयबं चेव सया, नरेण उवयारपरमेणं ! ।। ४४ ।। मन्दोयरि ! गवमिणं, निस्सारं वहसि निययसोहमां । होऊण अगगमहिसी, दृइतं कुणसि कन्तस्स ॥ ४५ ॥ द्यत्तणमहीणं. सीयाए कारणागयं एत्थ । जइ जाणइ दहवयणो. तो ते पाणेहि ववहरइ ॥ ४६ ॥ मोत्तृण रावणं जे, पडिवन्ना राहवस्स भिचतं। ते मचुगोयरपहे, अहिट्टिया वाणरा सबे।। ४७॥ मन्दोयरीऍ वयणं, एयं सुणिऊण भणइ वइदेही । किं निन्दिस मह दइयं, खेयरि! जगविस्सुयं पउमं ? ॥ ४८ ॥ वज्ञावत्त्रधणुवरं, सुणिज्ञणं जस्स रणमुहे सुहडा । निस्सेसविगयदप्पा, भयजरगहिया वि कम्पन्ति ॥ ४९ ॥ मेरु ह धीरगरुओ, जस्स उ लच्छीहरो हवह भाया । सो चेव समत्थो वि हु, रिऊण पक्सक्सयं काउं ॥ ५० ॥ किं जंपिएण बहुणा ? संपद्व रयणायरं समुत्तरिउं । एही मह भत्तारो. सिहुओ चिय वाणरबलेणं ।। ५१ ॥ पेच्छामि तुज्झ कन्तं, संगामे कइवएसु दियहेसु । मह नाहेण विणिहयं, रामेण अकिट्टधम्मेणं ॥ ५२ ॥ सुणिकण अकण्णसुहं, वयणं मन्दोयरी तओ रुद्धा । जुवइसहस्सपरिमिया, आढत्ता पहणिउं सीया ॥ ५३ ॥ दुवयणकरयलेहिं, जाव य तं उज्जया उ हन्तुं जे । हणुओ मज्झम्मि ठिओ, ताणं तुङ्गो व सरियाणं ॥ ५४ ॥ निब्भिच्छियाउ ताओ, समयं मन्दोयरीऍ गन्तूणं । हणुयं साहेन्ति फुडं, समागयं रक्लसवइस्स ॥ ५५ ॥ अह मारुईण सीया. विन्नविया भोयणं कुणसु एत्तो । संपुण्णा य पहन्ना, जा आसि कया तुमे पुषं ॥ ५६ ॥

इस पर मन्दोदरी कहने लगी कि, हे बाले ! सुन । बानरोंमें इसके सदृश कोई महासुभट नहीं है । (४१) इसने रावणकी ख्रोरसे वरुणके साथ महायुद्ध किया था । उस समय चन्द्रनखाकी पुत्री द्यनंगकुसुमा इसने प्राप्त की थी । (४२) सारे जीवलोकमें वानरश्रेष्ठ हनुमान विख्यात है । ऐसे गुणवाले इसको पृथ्वीपर श्रमण करनेवाले मनुष्योने दौत्यकर्ममें लगाया है । (४३) तब हनुमानने कहा कि, हे मुग्धा मन्दोदरी ! क्या तुम यह नहीं जानतीं कि मनुष्यको उपकार करनेमें सदा तत्पर रहना चाहिए । (४४) हे मन्दोदरी ! ख्रपने सौभाग्यका यह गर्व तुम व्यर्थ धारण करती हो, क्योंकि पटरानी होकर तुम ख्रपने पतिका दौत्य करती हो । (४५) इस पर मन्दोदरीने कहा कि दूतत्वमें योजित तुम सीताके लिए यहाँ ख्राये हो ऐसा यदि रावण जान लेगा तो तुम्हारे प्राण ले लेगा । (४६) रावणको छोड़कर जिन्होंने रामकी नौकरी स्वीकार की है वे सब बानर मृत्युके द्वारा देखे जानेवाले मार्गमें ठहरे हुए हैं । (४७)

मन्दोदरीका ऐसा कथन सुनकर सीताने कहा कि श्ररी खेचरी! विश्वविश्वत मेरे पित रामकी तुम निन्दा क्यों करती हो? (४८) युद्धमें जिनके वन्नावर्त धनुषकी टंकार सुनकर सारे सुभट दर्पहीन हो जाते हैं तथा भयरूपी ज्वरसे गृहीत हों इस तरह काँपते हैं। श्रीर मेरुकी भाँति धीर-गंभीर लक्ष्मण जिनका भाई है वे रात्रुश्चोंके पक्षका विनाश करनेमें समर्थ ही हैं। (४६-५०) बहुत कहनेसे क्या? समुद्रको श्रभी पार करके मेरे पित वानर सैन्यके साथ श्रायेंगे। (४१) धर्मका निर्विध्न श्राचरण करनेवाले मेरे नाथ रामके द्वारा युद्धमें कितपय दिनोंमें ही तेरे स्वामीका घात में देखती हूँ। (४२) कानोंके लिए दु:खकर ये वचन सुन हजारों युवितयोंसे घिरी हुई मन्दोदरी रुष्ट हो सीताको मारनेमें प्रवृत्त हुई। (४३) दुर्वचन एवं हाथोंसे जैसे ही वे उसे मारनेके लिए उद्यत हुई वैसे ही निदयोंके बीच स्थित ऊँचे पर्वतकी भाँति हनुमान उनके बीच खड़ा हो गया। (४४) मन्दोदरीके साथ उनकी हनुमानने भत्सीना की। इस पर उन्होंने जा करके राक्षसपित रावणसे कहा कि हनुमान श्राया है। (४४)

१. सीयं--प्रत्य ।

अह निच्छिप य सिग्धं, सिनिराओ आणिओ नराहारो । हणुयकुरूनालियाहि, ताव चिय उमाओ सुरो ॥ ५७ ॥ सीयाएँ पवणपूत्तो, एत्तो अणुमिन्नओ सह भडेहिं । जिमिओ य वराहारं, ताव मुहत्ता गया तिष्णि ॥ ५८ ॥ सम्मज्जिओविल्जा. हियए काऊग राघवं सीया । भुजाइ परमाहारं. नाणाविहरससमाउत्तं ॥ ५९ ॥ निबत्तभोयणविही, विन्नविया मारुईण जणयसुया । आरुहसु मज्झ सन्धे, नेमि तिहं जन्थ तुह दइओ ॥ ६० ॥ सीया भणइ रुयन्ती, न य जुत्तं मज्झ ववसिउं एयं । परपुरिससङ्गफासं, किं पुण खन्धम्मि आरुहणं ? ॥ ६१ ॥ परपुरिसविलमा हूं, मणसा वि न चेव तत्थ वचामि । मरणं व होहि इहइं, नेही रामो व आगन्तुं ॥ ६२ ॥ जाव चिय दहवयणो. न कुणइ तुह इह उवहवं किंचि । ताव अविग्वेण रुहुं, मारुइ ! वचाहि किकिन्धि ॥ ६३ ॥ मह वयणेण भणेजास. हण्व! तुमं राघवं पणिमऊणं । साहिन्नाणेसु पुणो, इमेसु वयणेसु वीसत्थो ॥ ६४ ॥ तत्थुद्देसम्मि मए, चारणसमणा महन्तगुणकल्या । परिवन्दिया तुमे वि य, तिवेणं भत्तिराएणं ॥ ६५ ॥ विमलजले पउमसरे, वणहत्थी मयगलन्तगण्डयलो । दिमओ तुमे महाजस!, नागो इव मन्तवादीण ॥ ६६ ॥ अन्ना वि चन्दणलया. कुसुमभरोणमियसुरहिगन्धिल्ला । भमरेसुगगीयरवा. भुयासु अवगृहिया सामि ! ॥ ६७ ॥ पउमसरस्स तद्धाः, ईसावस किंचिमुवगएण तुमे । उप्पलनालेण ह्या. अहयं अइकोमलकरेणं ॥ ६८ ॥ अह पबयस्स उवरिं, नाह! मए पुच्छिया तुमे सिद्धा। नीरुघणपत्तविद्ववा, एए णंदिदुदुमा भद्दे! ॥ ६९ ॥ तीरे कण्णरवाए. नईएँ मज्झण्हदेसयालम्म । पडिलाहिया य साहू, दोहि वि अम्हेहि भत्तीए ॥ ७० ॥ घुटुं च अहो दाणं, पडिया य सकञ्चणा रयणवुट्टी । पवणो सुरिहसुयन्धो, देवेहि वि दुन्दही पहया ॥ ७१ ॥ तेएण पज्जलन्ती. तहया चूडामणी इमा लद्धा । एयं नेहि कहद्भय. साहिन्नाणं मह पियस्स ॥ ७२ ॥

इसके अन्तर हनुमानने सीतासे विनती की कि अब आप भोजन करें, क्योंकि आपने जो पहले प्रतिज्ञा की थी वह सम्पूर्ण हुई है। (४६) तब निश्चित होनेपर शिबिरमेंसे हनुमानकी कुलकन्यात्रों द्वारा उत्तम त्राहार लाया गया। उस समय सूर्य भी उगा। (५७) सीताके द्वारा श्रनुमत हनुमानने सुभटोंके साथ भोजन किया। तबतक तीन सुहूर्त बीत गये। (४८) बुहारे श्रीर पोते गर्थ स्थानपर रामको हृदयमें याद करके सीताने नानाविध रससे युक्त उत्तम श्राहार लिया। (४६) भोजन-कार्य समाप्त होनेपर हनुमानने सीता से बिनती की कि श्राप मेरे कन्धोंपर सवार हों। जहाँ श्रापके पति हैं वहाँ मैं श्रापको ले जाऊँगा। (६०) इसपर रोती हुई सीताने कहा कि ऐसा परपुरुषका संग श्रीर स्पर्श करना मेरे लिए उपयक्त नहीं है, तो फिर कन्वेपर सवार होनेकी तो बात ही क्या ? (६१) परपुरुषके साथ संलग्न होकर मैं मनसे भी वहाँ नहीं जाऊँगी, फिर भले ही मेरा यहाँ मरण हो। राम यहाँ श्रा करके ही मुभे ले जाय। (६२) हे मारुति! जबतक रावण तुमपर यहाँ कोई उपद्रव नहीं करता तबतक तुम जल्दी ही श्रीर निर्विध्न रूपसे किष्किन्धि चले जाश्रो। (६३) हे हनुमान! मेरे वचनसे प्रणाम करके तुम अभिज्ञान रूप इन वचनोंसे विश्वस्त होनेवाले रामसे कहना कि उस प्रदेशमें महान गुणोंसे युक्त चारणश्रमणोंको मैंने श्रीर श्रापने भी उत्कट भक्तिरागसे वन्दन किया था। (६४-६४) हे महायश! जिस प्रकार मंत्रवादी सर्पको वशमें करता है उसी प्रकार आपने पद्मसरोवरके निर्मल जलमें मद झरते हुए गएडस्थलवाले वन्य हाथीको वशमें किया था। (६६) हे स्वामी! पुष्पोंके भारसे भुकी हुई, मीठी गन्धवाली तथा भौरोंके संगीतसे शब्दायमान ऐसी चन्दनख्ताका श्रापने भुजाश्रोंसे श्रालिंगन किया था। (६७) पद्मसरोवरके तटपर ठहरी हुई मुझे कुछ ईर्ष्यावश श्रापने अत्यन्त कोमल हाथों द्वारा पासमें श्राये हुए कमलनालसे आहत किया था। (६८) हे नाथ ! पर्वतके ऊपर मेरे पूछनेपर आपने कहा था कि भद्रे ! ये जो नीले और घने पत्तोंसे युक्त पेड़ हैं वे निन्ददुम हैं। (६९) कर्णरवा नदीके तीरपर मध्याह्नके समय हम दोनोंने भक्तिपूर्वक साधुओंको दान दिया था। (७०) उस समय 'ऋहो दान !'—ऐसी घोषणा हुई थी, स्वर्णसे युक्त रह्मवृष्टि हुई थी, मीठी गंधसे सुगन्धित पवन बहा था तथा देवोंने दुन्दुभि बजाई थी। (७१) उस समय तेजसे प्रज्वित यह चुड़ामणि प्राप्त हुआ था। हे कपिथ्वज ! यह अभिज्ञान मेरे प्रियके पास तम ले जाओ। (७२)

भणिजण एवमेयं, गेण्हह चृडामणि पवणपुत्तो । संथावेह रुयन्ती, सीया महुरेहि वयणेहिं ॥ ७३ ॥ मा वश्चसु उवेयं, सामिणि ! अहर्य दिणेसु कह्रएसु । आणेमि पउमनाहं, समयं चिय वाणरबलेणं ॥ ७४ ॥ काजण तीऍ पणई, तस्सुद्देसस्स निमाओ तुरिओ । दिहो य पवणपुत्तो, उज्जाणगयाहि नारीहिं ॥ ७५ ॥ अन्नोन्नसमुख्यवं, कुणन्ति किं वा हमो विमाणाओ । अवह्ण्णो सुरपवरो, सोमणसवणाहिसङ्काए १ ॥ ७६ ॥ सुणिजण निरवसेसं, दसाणणो हणुवसन्तियं वत्तं । पेसेह किङ्करवलं, भणह य मारेह तं दुहं ॥ ७७ ॥ सामिवयणेण पत्ता, बहवो चिय किङ्करा गहियसत्था । ते पेच्छिजण हणुओ, उम्मूलेउं वणं लगगो ॥ ७८ ॥

कुसुमफलभरोणया पायवाऽसोग-पुन्नाग-नाग-ऽज्जुणा कुन्दमन्दार-चूय-ऽम्बया दक्ख-रुद्दक्ख-कोरिण्टया कुज्जया सत्तवण्णा तला देवदारू महन्ता दुमा मार्ल्ड जूहिया सत्तली कन्दली मिल्रया सिन्दुवारा कुडङ्गा पियङ्गू दुमा ।

बउल-तिलय-चम्पया रत्तकोरिण्टया नालिएरी कडाहा तहा धायई मायई केयई जञ्चपूयप्फली रायणी पाडली बिल्ल-अङ्कोलया-ऽऽसत्थ-नम्गोह-वम्हा तरू कञ्चणारा-ऽऽसहारा वह एवमाई दुमा मारुई भक्तिऊणं पवत्तो कहं ?।

चडुरुकरपसारियाय**ड्वि**उम्मूलिया केइ पायप्पहाराहया खण्डखण्डा लहुं भामिया छिन्नभिन्ना तुडन्ता फुडन्ता ललन्ता **बह्** पछ्ठवा लोलमाणाउलोसुकसाहाफिडन्तप्फलोहा सुगन्धुद्धुरा पुप्फवुट्टिं मुयन्ता महिं पाविया पायवा ।

पुणरिव मरुनन्दणो गिण्हिकणं गया घायओ सुद्धउज्जाणवावीहरे हेमजम्बूणए सीहणायाउले पोमराइन्दणीलप्पमे भिक्तकणं तओ पेच्छए मारुई रक्स्साणं बलं मुक्कबुक्कारपाइककुलन्तवग्गन्तसेणामुहं ॥ ७९ ॥

तं मारुईण भग्गं, पउमुज्जाणं पणदृलायण्णं । कमलिणिवणं व नज्जइ, विलोलियं मत्तहरथीणं ॥ ८० ॥

इस प्रकार कहे जाने पर पवनपुत्र हनुमानने चूड़ामणि लिया और रोती हुई सीताको मीठे वचनोंसे शान्त किया। (७३) हे स्वामिनी! श्राप उद्देग धारण न करें। मैं कुछ ही दिनोंमें वानर सेनाके साथ रामको ले श्राऊँगा। (७४) तब सीताको प्रणाम करके उस प्रदेशसे वह बाहर श्राया। उद्यानमें रही हुई स्त्रियोंने हनुमानको देखा। (७५) वे एक-दूसरीसे कहने लगी कि नंदनवनकी शंकासे क्या यह उत्तम देव विमानमेंसे नीचे उतरा है ? (७६)

समप्र वृत्तान्त सुनकर रावणने हनुमानके पास नौकरोंकी सेना भेजी श्रीर कहा कि उस दुष्टको मारो। (७७) स्वामीके श्रादेशके श्रनुसार हाथमें शक्ष लेकर बहुत-से नौकर श्राये। उनको देखकर हनुमान उद्यानको उखाड़ने लगा। (७८) पुष्पों एवं फलोंके भारसे भुके हुए त्रशोक, पुन्नाग, नाग, श्रर्जुन, कुन्द, मन्दार, चूत, त्राम्न, द्राम्न, रुद्राम्न, कोरण्टक, कुन्जक, सप्तपर्ण, ताड़, देवदारु जैसे बड़-बड़े पेड़, मालती, जूही, नवमालिका, कन्दली, मिल्लका, सिन्दुवार, कुटंका तथा प्रियंगु वृत्त; बकुल, तिलक, चम्पक, रक्तकोरण्टक, नालिकेर, कटाह तथा धातकी, मातकी, केतकी, उत्तम सुपारी, खिरनी, पाटली, बिल्व, अंकोठ, श्रश्वस्थ, न्यप्रोध, पलाश, कचनार, सहकार—ऐसे बहुत-से वृक्षोंको हनुमानने तोड़ डाला। चंचल हाथोंको फैलाकर श्रीर खींचकर कई वृक्षोंको उसने जड़से उखाड़ डाला। उसने पाद प्रहारसे श्राहत, दुकड़े-दुकड़े किये गये, जल्दी घुमाये गये, छिन्न-भिन्न तोड़े-फोड़े गये, भुलाये गये, बहुत पत्तोंवाले, जिनकी हिलती हुई तथा मोटी-मोटी शाखाश्रों परसे फलोंके ढेर नीचे गिर रहे हैं, प्रबल सुगन्धसे युक्त पुष्पोंकी वृष्टि करनेवाले वृत्त ज़मीन पर गिरा दिये। फिर गदा लेकर प्रहार करनेवाले हनुमानने सोनेके बने हुए, सिंहनादसे श्राकुल तथा लाल श्रीर इन्द्रनीलकी प्रभावाले उद्यानके सुन्दर वापीगृहोंको तोड़-फोड़ डाला। उस समय गर्जना करनेवाले पदल सैनिकों तथा कूदते श्रीर चिहाते सेनामुख वाले राच्नससैन्यको हनुमानने देखा। (७६) मदोन्मक्त हाथी द्वारा तहस-नहस किया गया पद्मोखान सौन्दर्यहीन मालूम होता था। (५०)

<sup>9.</sup> जिसमें नी हाथी, नी रथ, सत्ताईस घोड़े और पैंतालीस प्यादे हों उसे सेनामुख कहते हैं।

पयन्तरिम्म पर्च, महाबर्ण उत्थरन्तपाइकं। वेदेइ पवणपुर्च, दिवायरं चेव घणवन्तं ॥ ८१ ॥ सर-ससर-सचि-सबळ, मुखन्ति भडा समच्छरुच्छाहा । सिरिसेल्स्स अभिमुहा, सामियकज्जुज्ञया सबे ॥ ८२ ॥ तं आउहसंघायं, विनवारेज्ज्य अञ्जाणातणओ । पहणइ रक्सससुहडा, फिल्हिसिला-सेल रुक्वेहिं ॥ ८३ ॥ एकेण तेण सेणिय !, आउहरहिएण तं बलं सबं । हय-विहय-विप्परद्धं, जीवियलोलं अह पल्जणं ॥ ८४ ॥ भवणाणि तोरणाणि य, अहाल्यविविहिचित्तुङ्गाइं । चूरेह पवणपुत्तो, अणेयपासायसिहराइं ॥ ८५ ॥ चरणेसु करयलेसु य, गयापहाराहयाणि सबाणि । निवडन्तरयणकृडाणि ताणि कणकणकणन्ताइं ॥ ८६ ॥ बङ्घाव्यससुद्धिय-रएण बहुवण्णपसरमाणेणं । इन्दाउहस्वण्डाणि व, कथाणि विउले गयणममंगे ॥ ८७ ॥ अवि धाह-रुण्ण-विलविय-जुर्वई जण-बालकाहरूवला । सुबन्ति भउिष्मा, लोया कि कि ति जंपन्ता ? ॥ ८८ ॥ सम्मे हन्तूण गया, तुरया गलरज्जुया वि तोडेन्ति । हिण्डिन्ति नयरमज्झे, मेसन्ता जणवयं बहुसो ॥ ८९ ॥ लङ्कापुरीएँ एवं, भञ्जन्तो भवणसयसहस्साइं । हणुओ दढववसाओ, संपत्तो रावणं जाव ॥ ९० ॥ दहुण रक्ससवई, निययपुरि भग्गभवणउज्जाणं । जंपइ रोसवसगओ, मह वयणं वो निसामेह ॥ ९१ ॥ सय-माल्वन्त-तिसिरा, सुय-सारण-बहरदाड-ऽसिणवेगा !। कुम्भ-निसुम्भ-विहीसण-हत्थ-पहत्थाइया ! सबे !॥ ९२ ॥ वाणरमिलउज्जाणं, न सुहं दहुं पि दुम्मणं लङ्कां । परपुरिसकरकयम्मह-विमणं व पियं पियंयमेणं ॥ ९३ ॥ वम-वरण-इन्दमाई, जिया अणेया मए महासुहहा । तं वाणराहमेणं, इमेण कह संपयं छल्जो ? ॥ ९५ ॥ वम-वरण-इन्दमाई, जिया अणेया मए महासुहहा । तं वाणराहमेणं, इमेण कह संपर्य छल्जो ? ॥ ९५ ॥

इस प्रकार लंकापुरीमें लाखों भवनोंको तोड़कर दृढ़ निश्चयवाला हुनुमान जहाँ रावण था वहाँ पहुँ चा। (६०) अपनी नगरीके भवन एवं उद्यानोंका विनाश देख गुरसेमें आया हुआ रावण कहने लगा कि मय, मालवन्त, त्रिशर, शुक, सारण, विश्वदंद्रा, अशनिवेग, कुम्भ, निशुम्भ, विभीषण, हरत, प्रहरत आदि हुम सब मेरा कहना हुनो। (६१-६२) कैलास पर्वतको छठानेसे मेरा जो यश तीनों लोकोंमें हुआ था उसे आज नगरीका विनाश करनेवाले हुनुमानने पोंछ डाला है। (६३) परपुरुवके हाथसे पकड़ी जानेके कारण विषण्ण प्रियाकी भाँति वानरके द्वारा तहस नहस किये गये उद्यानवाली दीन लंकाको मैं आनन्तके साथ देख नहीं सकता। (६४) यम, वरुण, इन्द्र आदि अनेक महान सुभटोंको मैंने जीता है। उसे इस अध्य वानरने इस समय कैसे ठग लिया? (६४) अतः महाभेरि बजाओ और जल्दी ही अजित नामक रथ हाजिर करो।

तब आक्रमण करतेवाले पैदल सैनिकोंकी बड़ी भारी सेना वहाँ या पहुँची। जिस तरह बादल सूर्यको घेर लेता है उसी तरह उसने हनुमानको घेर लिया। (८१) अपने मालिकका कार्य करनेमें तत्पर और उत्साहसे युक्त सभी सुभट हनुमानके सामने बाण, भसर, शिक्त एवं सब्बल छोड़ने लगे। (८२) उस आयुधसमूहका निवारण करके हनुमान स्फिटक-शिला, शैल और वृत्तोंसे राज्ञससुभटोंको मारने लगा। (८३) हे श्रेणिक! आयुधरहित उस अकेलेने उस सारी सेनाको क्षत-विश्वत करके परेशान कर दिया। वह अपने शण बचाकर भागी। (८४) तब हनुमानने भवन, ते रण, विविध प्रकारकी एवं विलक्षण और ऊँची अटारियाँ तथा अनेक महलोंके शिखर तोड़ डाले। (८४) पैरोंसे, हाथोंसे तथा गदाके प्रहारसे चोट खाकर कण-कण आवाज करते हुए सब रल्लिश्वर नीचे गिर पड़े। (८६) जाँघके पटकनेसे उठी और फैली हुई नाना वर्णकी रजने विशाल आकाशमार्गमें मानो इन्द्रधनुषकी रचना कर डाली। (८७) दीनभावसे रदन और विलाप करनेवाली युवितयों और बालकोंकी अव्यक्त ध्वनिसे युक्त प्रलाप करनेवाले भयोद्विम लोग 'क्या है ? क्या है ?'— ऐसा कहते हुए सुनाई देने लगे। (८८) हाथियोंने खम्भोंको तोड़ डाला, घोड़ोंने गलेकी रसी तोड़ डाली। लोगोंको बहुत भयभीत करते हुए वे नगरके बीच घूमने लगे। (८८)

१. पुरि-प्रत्यः। २. पिययमस्स-प्रत्यः।

ता हणह महामेरी, ल्रहुं पराणेह सन्दणं अवियं । दुद्वस्त तस्त गन्तुं, करेमि इह निग्गहं घोरं ॥ ९६ ॥ एव परिभासमाणं, तायं विश्ववइ इन्दइकुमारो । एयस्त कए सामिय !, परितप्पित किं तुमं गाढं ! ॥ ९७ ॥ उप्पइउं दूरयरं, पणहुं वोहसगणं दिल्यमेरुं । पल्हरूथिमि य सयलं, भण ताय ! भ्रुयासु तेलोकं ॥ ९८ ॥ नाऊण तस्त विर्च, ताहे आणवइ दहसुहो पुर्च । तं गेण्हिऊण दुहुं, आणेह लहुं मह समीवं ॥ ९० ॥ निमऊण रावणं सो, गयवरजुत्तं रहं समारूढो । सन्नद्धवद्धकवओ, बलेण सिहओ महन्तेणं ॥ १०० ॥ अह मेहवाहणो वि य, रणपरिहत्थो गयं समारूढो । एरावणं विलग्गो, नज्जइ इन्दो सयं चेव ॥ १०१ ॥ रहवर-तुरङ्ग-विग्गर-संघट्दुहुन्तगयघडाडोवं । चिल्यं इन्दइसेन्नं, बहुतूरसहस्तिनग्घोसं ॥ १०२ ॥ जाव य खणन्तरेकं, ताव य सन्नद्धबद्धतोणीरं । हणुवस्त निययसेन्नं, पराइयं दिप्पयामिरसं ॥ १०३ ॥ दोसु वि बलेसु सुहडा, आविडया रहसपसिरउच्छाहा । असि-कणय-चक्कतोमर-सप्सु घायन्ति अन्नोन्नं ॥१०४॥ अह ते पवङ्गमभडा, इन्दइसुहडेहि तिबपहरेहिं । पह्या विभग्गमाणा, ओसिरया मारुई जाव ॥ १०५ ॥ निययबलपरिभवं सो, दहुणं पवणनन्दणो रुहो । अह जुज्झिउं पवत्तो, समयं चिय इन्दइसडेहिं ॥ १०६ ॥

पयण्डदण्डसासणा, विङ्ण्णहेमकङ्कणा । चलन्तकण्णकुण्डला, सुवण्णबद्धसुत्तया ॥ १०७ ॥ विचित्तवत्थभूसणा, सुयन्धपुष्फसेहरा । सकुङ्कुमङ्गराङ्ग्या, तिरोडदित्तमोत्तिया ॥ १०८ ॥ सचक-खम्ग-मोग्गरा, तिसूल-चाव-पिट्टसा । जलन्तसित्त-सबला, महन्तकुन्त-तोमरा ॥ १०९ ॥ ससामिकज्जउज्जया, पवङ्गघायदारिया । विमुक्कजीयबन्धणा, पडन्ति तो महामडा ॥ ११० ॥ सहावितिक्खनक्ख्या, लेसन्तचारुचामरा । पवङ्गमाउहाहया, खर्य गया तुरंगमा ॥ १११ ॥

मैं जा करके उस दुष्टका घोर निमद कहँगा। (६६) इस प्रकार कहते हुए पितासे इन्द्रजितकुमारने बिनती की कि, हे स्वामी! इसके लिए श्राप इतना श्रिथिक क्यों दुःख उठा रहे हैं? (६७) हे तात! यदि श्राप कहें तो श्रित दूर उड़कर सूर्य-चन्द्र श्रादि ज्योतिर्गणको नष्ट कर हूँ, मेरुको पीस डालूँ श्रीर समप्र त्रिलोकको भुजाश्रोंसे उठाकर फेंक हूँ। (६८) उसका मन देखकर रावणने पुत्रको श्राज्ञा दी कि उस दुष्टको पकड़कर जल्दी ही मेरे पास लाश्रो। (६८) रावणको नमस्कार करके तैयार हो श्रीर कवच बाँधकर वह विशाल सेनाके साथ हाथी जुते हुए रथ पर सवार हुश्रा। (१००) रणमें दस्त मेघवाहन भी हाथी पर श्रारूढ़ हुश्रा। वह ऐरावत पर बेंठे हुए स्वयं इन्द्रकी भाँति मालूम होता था। (१०१) रथ, उछलते हुए घोड़े तथा हाथियोंके समूहसे उठनेवाली घटाके श्राटोपसे युक्त तथा हजारों वाद्योंके निर्णेषसे शब्दायमान ऐसी इन्द्रजितकी सेना चली। (१०२) क्षणभरमें हनुमानकी श्रपनी सेना भी तैयार होकर तथा तृणीर बाँधकर दर्प एवं कोधसे श्रमिभूत हो गई। (१०३) उत्कण्ठा श्रीर उत्साहसे भरे हुए दोनों सेनाश्रोंके सुभट जुट गये श्रीर सैकड़ों तलवार, कनक, चक्र तोमरीसे एकन्द्रसरे पर प्रदार करने लगे। (१०४) इन्द्रजितके सुभटोंके तीव प्रहारसे श्राहत वानर-सुभट भागते हुए जहाँ हनुमान या वहाँ श्राये। (१०५) श्रपनी सेनाका पराभव देखकर रष्ट हनुमान इद्रजितके सुभटोंके साथ लड़ने लगा। (१०६) प्रचरह शासनदण्ड धारण करनेवाले, सोनेके कंकण पहने हुए, कानोंमें हिलते हुए कुण्डलवाले, सोनेके सूत्र (करधीनी) बाँचे हुए, चक्र खड्ग श्रीर मुद्रगरसे युक्त, सुगन्धित पुष्ट प्रस्तक पर धारण किए हुए, छुकुमयुक्त श्राराग किये हुए प्रकुटमें मोती लगाये हुए, चक्र खड्ग श्रीर मुद्रगरसे युक्त, सुगन्धित एप मस्तक पर धारण किए हुए, छुकुमयुक्त श्राराग किये हुए प्रकुटमें मोती लगाये हुए, चक्र खड्ग श्रीर मुद्रगरसे युक्त, त्रिश्ल, चाप श्रीर पिट्रश (श्राविक्रण नाखूनोंवाले, सुन्दर चामरोंसे श्रोभित श्रीर खन्यनका परित्या करके गिरने छो। (१०००११०) स्वामाविक रुपसे तीक्षण नाखूनोंवाले, सुन्दर चामरोंसे श्रोभित श्रीर हुन्तानके श्रायुधोंसे हत हाथी श्रीर घोड़ नष्ट होने लगे। (१११) हनुमानके द्वार कामरोंसे श्रोभित श्रीर हुन्तानके श्रायोंसे स्रोभित श्रीर वहीन लगे। (१११०) हनुमानके श्रायोंसे स्रोभ सत्काले, मस्तक फटने पर हीस

१. महाभेरिं--प्रत्य॰। २. चलन्तचार--प्रत्य॰।

पवक्कभिन्नमत्थया, खुडन्तदित्तमोत्तिया । पणद्वदाणद्दिणा, पडन्ति मत्तकुक्करा ॥ ११२ ॥ विचित्तहेमनिम्मिया, विणिद्रकञ्चणद्वया । पवक्कघायच्णिया, खयं गया महारहा ॥ ११३ ॥ एवं तं निययबलं, विद्धत्यं इन्दई पलोएउं। बाणेहि पवणपुर्त, छाएऊणं समादत्तो ॥ ११४ ॥ अह मार्र्ड वि एन्तं, सरनिवहं रिउजणेण परिमुकं । छिन्दइ चलग्गहत्थो, गयणे निसियद्धचन्देहिं ॥ ११५ ॥ घेत्तण इन्दईणं, विसिक्तिओ मोग्गरो अइमहन्तो । हणुमेण विणिच्छूढो, सिलाऍ सिग्धं पहिवहेणं ॥ ११६ ॥ हण्यस्स इन्द्रभडो, फलिहसिला-सेल-सत्तिसंघाए । मुख्य चलम्गहत्थो, सो वि य एन्तं निवारेड ॥ ११७ ॥ एवं काऊण चिरं, जुज्झं तो इन्दईण पवणसुओ । ससियरनिहेहि सिग्धं, बद्धो चिय नागपासेहिं ॥ ११८ ॥ भणिया य इन्दईणं, निययभडा सङ्गलासु दढबद्धं। एयं दावेह लहुं, मह पिउणो मारुई दृद्धं॥ ११९॥ नीओ दसाणणसभं, पुरिसेहिं पुरजणेण दीसन्तो । लङ्काहिवस्स सिद्धं, एस पह ! आणिओ दुहो ॥ १२० ॥ ते रावणस्य पुरिसा, कहन्ति हुणुयस्य सन्तिया दोसा । सुगगीव-राहवेहिं, सीयाए पेसिओ दूओ ॥ १२१ ॥ सामिय ! महिन्दनयरं. विद्धत्थं सो य निज्जिओ राया । साहुण य उवसम्गो, निवारिओ दिहमुहे दीवे ॥ १२२ ॥ गन्धवस्स महाजस! दुहियाओ तिष्णि पवरकन्नाओ । संपेसियाओ सिग्धं, इमेण रामस्स किकिन्धि ॥ १२३ ॥ भंतण वज्जसालं, वज्जमुहो मारिओ रणे सिग्धं । एयस्स समभिलासं, अह लङ्कासुन्दरी वि गया ॥ १२४ ॥ ठविऊग निययसेत्रं, इमेण लङ्काऍ बाहिरुद्देसे । भग्गं पउमुज्जाणं, नाणाविहतरुलयाइण्णं ॥ १२५ ॥ भवणसहस्साइं पह !, इमेण भग्गाइं रयणचित्ताइं । आलोडिया य नयरी, सवुद्ध-बालाउला सयला ॥ १२६ ॥ सुणिकण इमे दोसे. रुद्दो लङ्काहिवो भणइ एवं । ददसङ्कलेस बन्धह. सिग्धं चिय हत्थ-पाएस ॥ १२७ ॥

मुक्ताफलवाले और मदके नष्ट होनेसे दुर्दिनवाले मक्त हाथी गिरने लगे। (११२) अद्भुत और सोनेके बने हुए तथा सोनेके आसन जिसमें स्थापित किये गये हैं ऐसे महारथ हनुमानके प्रहारोंसे चूर्णित हो नष्ट हो गये। (११३) इस प्रकार अपने सेन्यको विध्वस्त देख इन्द्रजित बाणोंसे इनुमानको आच्छादित करने लगा। (११४) तब चपल हाथवाला हनुमान भी शत्रुके द्वारा छोड़े गये शर-समूहको तीक्ष्ण अर्धचन्द्र बाणोंसे आकाशमें काटने लगा। (११४) इन्द्रजितके द्वारा फेंके गये बड़े भारी मुद्गरको पकड़कर हनुमानने शीघ ही सामनेसे शिला फेंकी। (११६) चपल हाथवाला इन्द्रजित सुभट हनुमानके ऊपर स्फटिककी शिला, पर्वत एवं शक्तियोंका समूह फेंकने लगा और आते हुए उस समुदायका निवारण करने लगा। (११७) इस तरह बहुत देर तक युद्ध करनेके पश्चात् इन्द्रजितने चन्द्रकी किरणों सरीखे नागपाशोंसे हनुमानको एकदम बाँघ लिया। (११०) इन्द्रजितने अपने सुभटोंसे कहा कि श्रृङ्खलामें मजबूतीसे जकड़े गये इस मारुतिको जल्दी ही मेरे पिताके समक्ष उपस्थित करो। (११६)

नगरजनों द्वारा देखे जाते हनुमानको लोग रावणकी सभामें लाये। उन्होंने रावणसे कहा कि, हे प्रभो ! इस दुष्टको हम लाये हैं। (१२०) वे पुरुष रावणको हनुमानके दोष कहने लगे कि सुप्रीव श्रीर रामके द्वारा सीताके पास यह दूत रूपसे भेजा गया है। (१२१) हे स्वामी ! इसने महेन्द्रनगर विध्वस्त किया है श्रीर उसके राजाको हरा दिया है। दिधमुख द्वीपमें इसने साधुश्रोंका उपसर्ग दूर किया है। (१२२) हे महायश ! गन्धर्वकी तीन सुंदर कन्याश्रोंको इसने किष्किन्धिमें रामके पास भेज दिया है। (१२३) वश्रके किलेका नाश करके इसने युद्धमें वश्रमुखको मार डाला है। इसकी श्रमिछापा करके लंकासुंदरी भी चली गई है। (१२४) श्रपनी सेनाको छंकाके बाहरी भागमें रखकर नानाविध वृक्षोंसे व्याप्त पद्मोद्यानका इसने विनाश किया है। (१२४) हे प्रभो ! इसने रलोंसे शोभित हज़ारों भवनोंका विनाश किया है श्रीर व्याकुल वृद्ध एवं बालकोंसे युक्त सारी नगरीको मथ डाला है। (१२६)

इन दोषोंको सुन कुद्ध रावणने कहा कि हाथों श्रीर पैरोंमें मज़बूत जंजीरोंसे इसे बाँघो। (१२७) श्रत्यन्त रुष्ट रावण

लर-फरस-निद्दशए, वायाए रावणो परमरुहो । अह सविज्ञणाऽऽदतो, हणुवं अत्थाणिमज्झम्मि ॥ १२८ ॥ निस्ठज ! वाणराहम !, दूयत्तं भूमिगोयराण तुमं । कुणिस ! अविसेसियगुणो, पविरुद्धं खेयरभदाणं ! ॥ १२९ ॥ अकुलीणयस्स अङ्गे, न चेव चिन्धाइं होन्ति पुरिसस्स । साहेइ निययजन्मं, दुच्चरियं ववहरन्तस्स ॥ १३०॥ पवणजएण न तुम, बाओ अन्नेण केण वि नरेण । दुष्परिएहि नराहम!, निषडिओ निन्देणि जेहिं ॥ १३१ ॥ उवयारसहस्सेहि वि, अहिणवसम्माणदाणविभवेण । जो मे तुमं न गहिओ, सो कह अन्नेण घिप्पिहिसि ? ॥ १३२ ॥ रण्णे समासयन्ति ऽर्ह, पञ्चमुहं किं न कोल्हुया बहवे । न य सप्पुरिसा लोए, कयाइ नीयं पसाएन्ति ॥ १३३ ॥ हसिऊण भणइ हणुनो, हवइ मुहं उत्तमाण पुरिसाणं । दुवयणसङ्गरहियं अहियं धम्मत्थहिययाणं ॥ १३४ ॥ रामो लक्खणसहिओ, एही कइसेन्नपरिमिओ सिम्घं। न य रुम्भिऊण तीरइ, मेहो इव पत्रएण तुमे ॥ १३५ ॥ आहारेसु न तित्तो, सुसाउकल्पिसु अमयसरिसेसु । जह कोइ जाइ नासं, एक्केण विसस्स बिन्दूणं ॥ १३६ ॥ जुनइसहस्सेसु सया, न य तित्ता इन्धणेसु बह अग्गी । परनारिकयपसङ्गो, तुमं पि एवं विणस्सिहिसि ॥ १३७ ॥ पत्ते विणासकाले, नासइ बुद्धी नराण निक्खुत्तं । सा अन्नहा न कीरइ, पुबक्तयकम्मजोएणं ॥ १३८ ॥ आसन्नमरणभावो, जो परमहिलासु कुणसि संसर्गिंग । पच्छा नरयगइगओ, दुक्खसहस्साणि पाविहिसि ॥ १३९ ॥ नाएण तुमे रावण! रयणासवमाइयाण सुहडाणं । पुत्ताहमेण निणओ, कुलक्त्राओ अणयकारीणं ॥ १४० ॥ सो एव भणियमेचो, आरुट्टो रावणो समुल्लवइ । मारेह नयरमज्झे, एयं दुवयणपब्भारं ॥ १४१ ॥ दढसङ्करुपिडनद्धं, हिण्डानह घरघरेण नयरीए। कयधिकारी हु इमी, सीइज्जउ पनरलोएणं॥ १४२॥ नं रावणेण एवं, भणिओ चिय मारुई तओ रुद्धे । छिन्दइ बन्धणनिवहं, सिणेहपासं पिव सुसाह ॥ १४३ ॥

हनुमानको सभाके बीच अत्यन्त तीहण श्रोर कठोर वाणीसे बुरा-भला कहने लगा। (१२०) निर्लब्ज ! वानराधम ! गुणहीन ! तू खेचर-सुभटोंके विरुद्ध जमीनपर चलनेवालोंका दोत्य करता है ? (१२६) श्रकुलीन पुरुषके शरीरपर चिह्न नहीं होते। दुराचार करनेवाले पुरुषका दुश्चरित उसके जन्मको कह देता है । (१३०) तू पवनंजयसे पेदा नहीं हुआ, किसी दूसरेसे ही पेदा हुआ है । हे नराधम ! निन्दनीय दुराचारोंसे तू पेदा हुआ है । (१३१) हज़ारों उपकारोंसे तथा नये-नये सम्मान, दान एवं वैभवसे जो मैं तुझे रख नहीं सका तो फिर दूसरे किस तरीकेसे तू रखा जायगा ? (१३२) श्ररण्यमें बहुतसे सियार क्या सिंहका आश्रय नहीं लेते ? परन्तु इस विश्वमें सत्युरुष कभी नीचको प्रसन्न नहीं कर सकते । (१३३)

इसपर हनुमानने हँसकर कहा कि धर्ममें स्थित हृदयवाले उत्तम पुरुषोंका मुँह दुर्वचनके संसर्गसे एकदम रिहत होता है। (१३४) लक्ष्मणके साथ बानर-सैन्यसे घिरे हुए राम शीघ्र ही यहाँ श्रायेंगे। बादलोंको रोकनेवाले पर्वतकी भाँति तुम उन्हें रोक नहीं सकोगे। (१३४) स्वादसे युक्त श्रमृत सहश श्राहारसे तृप्त न होनेवाला कोई मनुष्य जिस तरह विषकी एक बूँदसे नष्ट हो जाता है उसी तरह ईंधनसे तृप्त न होनेवाली श्रमिकी भाँति सर्वदा हज़ारों युवितयोंसे श्राहण्य रहनेवाले तुम परनारीका प्रसंग करके नष्ट हो जाश्रोगे। (१३६-१३७) विनाशकाल उपस्थित होनेपर मनुष्यकी बुद्धि श्रवयय नष्ट होती है। पूर्वफृत कर्मके योगसे वह श्रन्यथा नहीं की जा सकती। (१३८) तुमने जो परक्षीके साथ संसर्ग किया है उससे तुम जल्दी ही मृत्यु प्राप्त करोगे। बादमें नरकगितमें जाकर हज़ारों दुःख प्राप्त करोगे। (१३८) हे रावण! रत्नश्रवा श्रादि सुभटोंके कुलमें उत्पन्न होनेपर भी श्रनीतिकारी एवं श्रधम पुत्र तुमने कुलका विनाश किया है। (१४०) इस प्रकार कहे जानेपर कुद्ध हो चिल्ला उठा कि दुर्वचनसे भरे हुए इसको नगरके बीच पीटो। (१४१) मज़बूत जंजीरसे बँघे हुए इसे नगरीके प्रत्येक घरके पाससे चलाश्रो। श्रेष्ठ लोगों द्वारा अपमानित यह मले शोक करे। (१४२)

रावणने जब ऐसा कहा तब रुष्ट हनुमानने, जिस तरह एक सुसाधु स्नेहका बन्धन तोड़ डालता है, उसी तरह बन्धमोंको तोड़ डाला। (१४३) आकाशमें उड़कर हनुमानने हजारों स्तम्भोंसे व्याप्त तथा रहोंसे सुरोभित रावणके भवनको उप्पद्दक्रण नह्यले, थम्भसहस्साउलं रयणिवर्षं । भक्काइ रावणभवणं, हणुवो चल्लणपहारेहिं ॥ १४४ ॥ तेण पहन्तेण इमा, गाढं चिय जन्तिया वि तुक्केस्र । सायरवरेण समयं, सयला आकम्पिया वसुहा ॥ १४५ ॥ बहुभवणितोरणा सा, लक्का काऊण भग्गवायारा । अगणियपिववक्सभओ, उप्पद्दओ नहयलं हणुओ ॥ १४६ ॥ मन्दोयरीपॅ सिट्टो, सीयाए मार्ल्ड इमो भद्दे!। छेत्तृण बन्धणाइं, वर्च्चई किकिन्धपुरहुत्तो ॥ १४७ ॥ जन्तस्स जणयध्या, घत्तइ पुष्फञ्जली सुपरितुद्धा । जंपइ गहाऽणुकूला, होन्तु अविगर्ध तुमं निच्चं ॥ १४८ ॥ इय सुचरियकम्मा होन्ति विक्लायिकत्ती, अरिददपरिवद्धा ते विमुद्धन्ति लिप्पं । विविद्दसुद्दिहाणं आसयन्ती विसिद्धं, विमलकयविद्दाणा जे इहं भवजीवा ॥ १४९ ॥ ॥ इय पउमचरिए हग्रावलक्कानिग्गमगं नामं तिपक्कासहमं पत्र्वं समसं ॥

#### ५४. लंकापत्थाणपव्वं

अह सो कमेण पत्तो, किकिन्धि मार्ल्ड बरुसमम्मो । दिट्टो वाणरवङ्णा, अब्सुट्टेक्ग्ग आलत्तो ॥ १ ॥ समरबल्यिण एत्तो, सम्माणं वरभडाण काऊणं । सुगीवेण समाणं, पउमसयासं समल्लीणो ॥ २ ॥ काऊण सिरपणामं, हणुवो चूडामणि समप्पेउं । रामस्स अपिरसेसं, साहइ वत्तं पिययमाए ॥ ३ ॥ गन्तूण मए सामिय!, दिट्टा तुह गेहिणी वरुज्जाणे । आबद्धकेसवेणी, मल्लिणकवोला पगल्टियंस् ॥ ४ ॥ वामकरधरियवयणा, मुख्चन्ती दोह-उण्हनीसासे । तुह दिसणं महाजस!, एगगगमणा विचिन्तेन्ती ॥ ५ ॥ पायविष्टएण सामिय!, समप्पिओ अङ्गुलीयओ तीए । वत्ता य कुसल्माई, सवा तुह सन्तिया सिद्धा ॥ ६ ॥

#### ५४० लंकाकी ओर प्रस्थान

कमशः गमन करता हुआ ह्नुमान ससैन्य किष्किन्धिमें आ पहुँचा। वानरपितने उसे देखा और खड़े होकर उसका आलिंगन किया। (१) तब युद्धमेंसे लीटे हुए सुभटवरोंका सम्मान करके सुमीवके साथ वह रामके पास गया। (२) सिरसे प्रणाम करके ह्नुमानने रामको चूड़ामणि दिया और प्रियतमा सीताका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। (३) हे स्वामी! जा करके मैंने बालोंकी बेणी बाँधी हुई, मिलन कपोलोंबाली तथा रोती हुई आपकी गृहिणीको एक सुन्दर उद्यानमें देखा। (४) है महायश! बायें हाथ पर मुँह रखी हुई, दीर्घ एवं उष्ण निःश्वास छोड़ती हुई वह एकाप्रमनसे आपके दर्शनके लिए सीचा करती थी। (४) हे स्वामी! पैरोंमें गिरकर मैंने उन्हें अँगृठी दी तथा कुरालता आदि सारी बात कही। (६)

पादप्रहारोंसे तोड़ डाला। (१४४) गिरते हुए उसने ऊँचे प्राकारोंसे श्रत्यन्त नियंत्रित होनेपर भी सागरके साथ सारी पृथ्वी को कँपा दिया। (१४४) श्रनेक भवन श्रीर उत्तम तोरणोंसे युक्त लंकाको भग्न परकोटेवाली करके रात्रुके भयकी परवाह किये बिना हनुमान श्राकारामें उड़ा। (१४६) तब मन्दोदरीने सीतासे कहा कि, भद्रे! बन्धनोंको तोड़कर यह मारुति किष्किन्धिपुरी की श्रोर जा रहा है। (१४७) जाते हुए हनुमानको श्रत्यन्त श्रानिन्दित सीताने पुष्पांजिल श्रपित की श्रीर कहा कि तुम्हें प्रह सर्वेदा श्रनुकूल हो तथा तुम सदा निर्विघ्न रहो। (१४८) इस प्रकार पुण्यकर्म करनेवाले पुरुष विख्यातयशा होते हैं। रात्रुके हुारा मजबूतीसे पकड़े जानेपर भी वे जल्दी छुटकारा पाते हैं। यहाँ जो विमल श्राचरण करनेवाले भव्य जीव होते हैं वे विविध सुखोंका निधान प्राप्त करते हैं। (१४६)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें हनुमानका लंकागमन नामक तिरपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

सोरणवरं लक्कं काऊण भग्गपायारं—-प्रत्य० ।

सुणिजण तुज्झ वर्च, परं पमीयं गया जणयभूया । पुच्छइ पुणो पुणो वि य. हरिसवसुब्भिन्नरोमञ्चा ॥ ७ ॥ पवणतणएण सीया, जं सिद्धा राहवस्स जीवन्ती । तं हरिसवसगओ चिय, न माइ नियएस अङ्गेस ॥ ८॥ आसासिओ य पउमो, अहियं चूडामणीऍ गहियाए । अमएण व फुसियक्रो, साभिन्नाणाऍ वत्ताए ॥ ९ ॥ अन्नं पि सुणसु सामिय !, वयणं जं तुज्झ तीऍ संदिष्टं । जइ नाऽऽगच्छसि तुरियं, तो मरणं मे धुवं पुरुषं ॥ १० ॥ चिन्तासागरविडया. तह विरहविसंदुला जणयभूया । दुक्सं गमेइ दियहा, रक्लसजुवईस पिडरुद्धा ॥ ११ ॥ सोऊण पउमनाहो. साहिन्नाणं पियाएँ पडिवर्ति । सोगसमुच्छयहियओ, अहियं चिय दिन्खिओ जाओ ॥ १२ ॥ चिन्तेऊण पवत्तो. अहोसुहो दीहसुक्रनीसासो । निन्दइ पुणो पुणो चिय, निययं दुक्खासयं जीयं ॥ १३ ॥ तं एव चिन्तयन्तं, सोमित्ती भणइ राहवं एत्तो । किं सोयसि देव! तुमं, देहि मणं निययकरणिज्जे ॥ १४ ॥ कर्जं त दीहसत्तं. लिक्खजाइ कइवरस्स चित्तेणं । वाहरिओ वि चिरावइ. सो वि ह भामण्डलो सामि ! ॥ १५ ॥ अम्हेहि निच्छएणं, गन्तवं दहमुहस्स निययपुरी । न य बाहासु महाजस !, उत्तरिउं तीरए उदही ॥ १६ ॥ अह भणइ सीहणाओ, रुक्खण ! कि एव भाससे गरुवं । सबेण वि कायबं, अप्पहियं चेव पुरिसेणं ॥ १७ ॥ नं मारुईण लक्का, भग्गा वरभवण-तुङ्गपायारा । तं रुद्वे दहवयणे, होहइ संगाममरण प्रन्हं ॥ १८ ॥ तं भणइ चन्दरस्सी. किं व गओ सीहनाय! संतासं?। को रावणस्स बीहइ, संपइ आसन्नमरणस्स?॥ १९॥ अम्ह बले विक्लाया. अत्थि भडा खेयरा महारहिणो । बल-सत्ति-कन्तिज्ञत्ता, बहवे संगामसोडीरा ॥ २० ॥ घणरइ-भूय-निणाओ. गयवरघोसो तहेव कूरो य । केलीगिलो य भीमो, कुण्डो रवि-अङ्गओ चेव ॥ २१ ॥ नल-नील-विज्जुवयणो. मन्दरमाली तहा असणिवेगो । राया य चन्दजोई. सीहरहो सायरो धीरो ॥ २२ ॥

श्रापका समाचार सुनकर सीता बहुत ही श्रानंदित हुई श्रोर हर्षसे रोमांचित वह पुनः पुनः पूछने लगी। (७) हनुमानने रामसे जीती हुई सीताके बारेमें जो कहा उससे श्रत्यन्त श्रानन्द-विभोर वे श्रपने अंगोंमें नहीं समाते थे। (८) प्रहण किये गये चूड़ामणिसे राम श्रत्यधिक श्राधस्त हुए। श्रिभज्ञानयुक्त समाचार पाकर श्रमृतने मानो शरीरको छू लिया हो इस तरह वे प्रफुद्धित हुए। (६)

हनुमानने आगे कहा कि, हे स्वामी! आपके लिए उन्होंने जो दूसरा सन्देश दिया है वह भी आप सुनें। यदि आप जल्दी नहीं आयेंगे तो मेरी मृत्यु यहाँ निश्चित है। (१०) चिन्ता-सागरमें पड़ी दुई, आपके विरहसे व्याकुल तथा राक्षसयुवितयोंसे धिरी हुई सीता दु:खसे दिन बिताती है। (११) अभिज्ञानके साथ प्रियाका समाचार सुनकर सतत शोकसे आच्छादित हृदयवाले राम और भी अधिक दु:खित हुए। (१२) नीचा मुँह करके दीर्घ निधास छोड़ते हुए राम चिन्ता करने लगे और दु:खसे परिपूर्ण अपने जीवनकी पुनः पुनः निन्दा करने लगे। (१३) तब इस प्रकार सोचते हुए रामसे लक्ष्मणने कहा कि, हे देव! आप शोक क्यों करते हैं? अपने कर्तव्यमें आप मन लगाइये। (१४) हे स्वामी! किपवर सुप्रीवके मनसे कार्य लम्बा दिखाई पड़ता है और कहलाने पर भी वह भामण्डल देर कर रहा है। (१४) हमें अवश्य ही रावणकी अपनी नगरीमें जाना चाहिए, परन्तु हे महायश! ससुद्र हाथोंसे तैरकर पार नहीं किया जा सकता। (१६) इस पर सिंहनाद नामक खेचरने कहा कि, हे लक्ष्मण! ऐसी अभिमानपूर्ण कठिन बात तुम क्यों कहते हो! सब पुरुषोंको जिसमें अपना हित हो वह करना चाहिए। (१७) उत्तम भवनों और ऊँचे प्राकारसे युक्त लंकाका हनुमानने जो विनाश किया है उससे कुपित रावणके साथके संप्राममें हमारा मरण होगा। (१८) इस पर उसे चन्द्ररिमने कहा कि, हे सिंहनाद! क्या तुम हर गये? जिसका समीपमें मरण है ऐसे रावणसे कीन डरता है? (१६) हमारी सेनामें बल, शक्ति एवं क्रान्तिसे युक्त तथा संप्राममें वीर बहुतसे महारथी और विख्यात विद्याघर सुभट हैं। (२०) घनरित, भूतनिनाद, गजबरघोष, क्र्र, केली, गिल, भीम, कुण्ड, रिव, अंगद, नल, नील, विद्युद्दन, मन्दरमाली, अशनिवेग, राजा चन्द्रज्योति, सिंहरथ, धीरसागर, वजदंष्ट्रा, उल्कालांगूल, वीर दिनकर, उज्ज्वलकीर्ति हनुमान और भामण्डल राजा हैं। इनके अतिरिक्त महेन्द्रकेतु,

एतो य वज्जदन्तो, उकाल-८ङ्गूल-दिणयरो वीरो । उज्जलकित्ती हुणुओ, हवइ य भामण्डलो राया ॥ २३ ॥ अन्नो महिन्दकेऊ, पवणगई तह पसन्नकिती य। एए अन्ने य बहु, अत्थि भडा वाणरवलिमा ॥ २४॥ दहुण वाणरभडे, मज्झत्थे राहवो अइतुरन्तो । भिउडीए कुडिलमुहो, खणेण जाओ कयन्तो । १५॥ वेत्ण चावरयणं, अप्फाल्ड सजलजलहरनिणायं । दिहिं च विज्ञुसरिसं, देइह लक्कापुरितेण ॥ २६ ॥ पल्यरविसन्नियासं, रामं दहुण वाणरा सबे । सिग्धं च गमणसज्जा, जाया परिहत्थउच्छाहा ॥ २७ ॥ मग्गसिरबहुल्ठपक्ते, पञ्चमिदिवसे दिवायरे उदिए । सुहक्ररण-लग्ग-जोए, अह ताण पयाणयं जायं ॥ २८ ॥ दिहो सिही जलन्तो, निद्भूमो पयलदाहिणावत्तो । आहरणभूसियक्की, महिला सेओ य जचासो ॥ २९ ॥ निग्गन्थमुणिवरिन्दो, छत्तं हयहेसियं तहा करुसो । पवणो य सुरहिगंघो, अहिणवं तोरणं विउरूं ॥ ३० ॥ सीरदुमिम य वासइ, वामन्थो वायसो चिलयपक्लो । वरमेरि-सङ्क्तसद्दो, सिद्धी सिग्धं पयासेन्ति ॥ ३१ ॥ एए अन्ने य बहू, पसत्थसउणा पयाणकालम्म । जाया य मङ्गळरवा, लङ्काहिमुहस्स रामस्स ॥ ३२ ॥ नह चन्दो परिवृह्वह, सियपक्खे तह य खेयरबलेणं । आपूरह पडमाभो, अहियं सुग्गीवसन्निहिओ ॥ ३३ ॥ राया किकिन्धिवई, हणुओ दुम्मरिसणो नलो नीलो । तह य सुसेणो सल्लो, बहुवे कुमुयाइणो सुहुडा ॥ ३४ ॥ एए वाणरचिन्था, महाबला सयलसाहणसमग्गा । गसमाणा इव गयणं, जन्ति महातूरकयसद्दा ॥ ३५ ॥ हारो विराहियस्स वि, चिन्धं जम्बूणयस्स वडरुक्स्तो । सीहरक्स्स य सीहो, हत्थो पुण मेहकन्तस्स ॥ ३६ ॥ जाणेसु वाहणेसु य, विमाण-गय-तुरय-रहवराईसु । गन्तुं समुज्जया ते. लङ्काहिमुहा पवणवेगा ॥ ३७ ॥ दिवविमाणारूढो, पउमो सह लक्सणेण वचन्तो । रेहइ सुहहपरिमिओ, इन्दो इव लोयपालेहिं ॥ ३८ ॥

पवनगित तथा प्रसन्नकीर्ति—ये तथा दूसरे भी बहुत-से सुभट वानरसैन्यमें हैं। (२१-२४) वानर-सुभटोंको उदासीन देखकर श्रतिशीघ्र भौहें चढ़ानेसे भयंकर मुखवाले राम क्षणभरमें यम जैसे हो गये। (२५) चापरत्नको उठाकर उन्होंने सजल बादलोंकी गर्जनाकी भाँति उसका श्रास्फालन किया तथा विजली जैसी दृष्टि छंकापुरी पर लगाई। (२६) प्रलयकालीन सूर्य सरीखे रामको देखकर उत्साहसे परिपूर्ण सब वानर शीघ्र ही गमनके लिए तैयार हो गये। (२७)

श्रगहन महीनेके कृष्ण पश्रकी पद्धमीके दिन पूर्योदय होने पर शुभकरण श्रौर लग्नके योगमें उनका प्रयाण हुश्रा। (२०) उस समय दक्षिणावर्तवाली श्रौर निष्कृम जलती श्राग, श्राभूषणोंसे विभूषित शरीरवाली श्री, उत्तम जातिका श्रेत योड्ग, निर्मन्थ मुनिवर, छत्र, घोड़ेकी हिनहिनाहट, कलश, मीठी गन्धवाला पवन, विशाल श्रभिनव तोरण, श्रीरष्टक्षके ऊपर बाई श्रोर स्थित चंचल पंखवाले कीएका बोलना तथा उत्तम भेरि व शंखका शब्द—ये शीघ्र सफलताकी सूचना कर रहे थे। (२६-३१) ये तथा दूसरे भी बहुतसे शुभ शकुन तथा मंगल शब्द लंकाकी श्रोर प्रयाण करते समय रामको हुए। (३२) जिस प्रकार शुक्त पक्षमें चन्द्रमा बढ़ता है उसी प्रकार मुमीवसे युक्त रामकी कान्ति खेचर सेनाके कारण श्रधिक बढ़ रही थी। (३३) किष्किन्धपित राजा सुमीव, हनुमान, दुर्मर्थण, नल, नील, सुषेण, शल्य तथा कुमुद श्रादि बहुतसे सुमट—वानरके चिह्नवाले ये महाबळी तथा समम सैन्यसे सम्पन्न हो बड़े बड़े वाद्योंसे शब्द करते हुए मानो श्राकाशको प्रसते हों इस तरह चल पड़े। (३४-३५) विराधितका चिह्न हार, जाम्बूनदका चिह्न वटवृत्त, सिंहरवका चिह्न सिंह तथा मेघकान्तका चिह्न हाथी शोभित हो रहा था। (३६) विमान, हाथी, घोड़े एवं रथ श्रादि यान श्रौर वाहनमें पवनके जैसे वेगवाले वे लंकाकी श्रोर जानेके लिए उद्यत हुए। (३७) लक्ष्मणके साथ दिव्य विमानमें श्रारूढ़ होकर जाते हुए तथा सुभटोंसे घिरे हुए राम लोकपालोंसे घिरे हुए इन्द्रकी भाँति शोभित हो रहे थे। (३८) क्षण भरमें ही वे जहाँ वेलन्धरपुरका स्वामी समुद्र रहता था

१. सिर्दि--प्रत्य॰।

अह ते स्रणेण पता, वेलंघरपवयं मणिमरामं । वेलंघरपुरसामी, जल्य समुद्दो वसद् राया ॥ ३९ ॥ वाणरवलं निएउं, तस्य समुद्दो विनिमाओ सिग्धं । निययवलेण समग्गो, नलस्स जुज्हो समाविद्धओ ॥ ४० ॥ अह सो समुद्दराया, नलेण जिणिकण रणमुहे बद्धो । मुक्को य निययनयरे, परिट्टिओ राहवं पणओ ॥ ४१ ॥ रयणिसरी कमलिसरी, रयणसलाया तहेव गुणमाला । एयाउ समुद्देणं, दिन्नाओ लिच्छिनिल्यस्स ॥ ४२ ॥ तस्य मुवेलपुरवरे, रयणि गमिकण उग्गए सूरे । लङ्काहिमुहा चलिया, जयसद्दुग्धुटुनूर्रवा ॥ ४३ ॥ वाणरवलेण दिद्दा, लंका वरभवण-तुङ्कपागारा । सागरवरस्स मज्झे, आरामुज्जाणसुसिमद्धा ॥ ४४ ॥ नयरीऍ समासन्ने, हंसद्दीवं तओ समणुपत्ता । अह ते हंसरहिनवं, जिणिकणं वासिया तत्थ ॥ ४५ ॥ भामण्डलस्स पुरिसो, रामेण पवेसिओ पवणवेगो । गन्तूण तस्स सबं, विग्गहमादी परिकहेइ ॥ ४६ ॥ जत्तो जत्तो विहियसुक्तया जन्ति वीरा मणुस्सा, तत्तो तत्तो विजयरिउणो भोगसङ्गं लहन्ति । ताणं लोए न भवइ परं किंचि कज्जं असज्झं, तम्हा धम्मं कुणह विमलं लोगनाहाणुचिण्णं ॥ ४७ ॥ ॥ इय पचमचरिए लङ्कापस्थाणाभिहाणं नामं चउपन्नासहमं पव्वं समन्तं ॥

#### ५५ बिभीसणसमागमपव्वं

अह तत्थ वाणरवलं, समागयं चाणिऊण आसन्ने । वेला लवणजलस्स व, खुहिया लंकापुरी सद्या ॥ १ ॥ आरुट्टो दहवयणो, निययं मेलेइ साहणं सयलं । जाया घरे घरे चिय, संगामकहा जणवयस्स ॥ २ ॥ संगाममहामेरी, पह्या पडुषडह-तूरसंघाया । सहेण तेण सुहडा, सन्नद्धा सामियं पत्ता ॥ ३ ॥

उस वेलन्धर पर्वतके पास आ पहुँचे। (३६) वहाँ वानर-सैन्यको देखकर अपने समप्र सैन्यके साथ समुद्र सामना करनेके लिए शीघ्र ही निकल पड़ा और नलके साथ युद्धमें भिड़ गया। (४०) बादमें नलने युद्धमें जीतकर समुद्र राजाको बाँध लिया। रामके आगे प्रणत होने पर वह छोड़ दिया गया तथा अपने नगरमें प्रतिष्ठित किया गया। (४१) रत्नश्री, कमलश्री, रत्नशलाका तथा गुणमाला—ये कन्याएँ समुद्रने लक्ष्मणको दी। (४२) उस सुवेलपुरमें रात बिताकर सूर्य उगने पर जयध्विनका उद्घोष करनेवाले वाद्योंकी आवाजके साथ वे छंकाकी ओर चले। (४३) वानरसेनाने उत्तम भवन एवं ऊँचे किलेवाली तथा आराम एवं उद्यानोंसे सुमुद्ध छंकाको सागरके मध्यमें देखा। (४४) छंकानगरीके समीपमें आये हुए हंसद्वीपमें वे पहुँचे। हंसरथ राजाको जीतकर वे वहाँ ठहरे। (४५) पवनके जैसा वेगवाला एक पुरुष रामने भामएडलके पास भेजा। जा करके उसने सारा विम्रह आदिका बृत्तान्त कह सुनाया। (४६) सुकृत करनेवाले मनुष्य जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ शतुओंको जीतकर भोगका संसर्ग प्राप्त करते हैं। उनके लिए लोकमें कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता। अतः लोकनाथों द्वारा अनुष्ठित विमल धर्मका पालन करो। (४७)

॥ पद्मचरितमें लंकाको ओर प्रस्थान नामक चौवनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ५५. विभीषणका समागम

समीपमें बानरसेना आई है ऐसा जान लवणसागरके किनारेकी भाँति सारी लङ्कापुरी शुब्ध हो गई। (१) कुद्ध रावणने अपनी सारी सेना इकद्दी की। लोगोंके घर-घरमें युद्धकी बात होने लगी। (२) बड़े-बड़े ढोल और वाधोंके साथ युद्धकी महाभेरि बजाई गई। उससे उत्पन्न शब्दसे तैयार हो सब सुभट खामीके पास आ पहुँचे। (३) तब संग्रामके लिए

१. पुरीए पया-प्रत्य ।

एत्तो लंकाहिवई, संगामसमुज्जयं पणिमञ्ज्णं । नयविहिविहृयबुद्धी, बिभीसणी भणइ निस्रुणेहि ॥ ४ ॥ तुह पह ! परिट्टिया इह, इन्दरस व संपया महाविउला । ससि-सङ्ख-कुन्दधवलो, भमइ जसो तिहयणं सयलं ॥ ५ ॥ महिलाहेर्ड सामिय !, मा नेहि परिक्लयं लणेण तुमं । अप्पेहि जणयतेणया, इमाएँ कि कारणं सिद्धं ? ॥ ६ ॥ न य हवइ एत्थ दोसो, हवइ गुणो केवलो तिहुयणिमा । सुहसायरे निमग्गो, मुञ्जसु विज्ञाहरमहिर्द्धि ॥ ७ ॥ सुणिकण वयणमेयं, आरुट्टो इन्दई भणइ एवं। को तुज्झ आहियारो, जेण समुख्रवसि एरिसयं ! ॥ ८ ॥ जइ वेरियाण बीहसि, अहियं संगामकायरो सि तुमं । निश्लित्तसत्थदण्डो, पविसस् भवणोदरं सिम्बं ॥ ९ ॥ निवडन्तसत्थनिवहे, संगामे मारिकण अह सत्तुं । खग्गेणाऽऽयिष्टुक्काइ, लच्छी वीरेण निक्खुत्तं ॥ १० ॥ रुद्धण उत्तमं चिय, महिलारयणं इमं वसुमईए । किं मुच्चइ दहवयणो, जहा तुमे भासियं वयणं ? ॥ ११ ॥ भणिओ बिहीसणेणं, निब्भच्छणकारणं तओ वयणं । पुत्तत्त्रणेण जाओ, वहरी लंकाहिवस्स तमं ॥ १२ ॥ भवणे समुद्धियं चिय, अँग्गी पूरेसि इन्धणेण तुमं । अहियं हियं ति मन्नसि, जंपन्तो एरिसं वयणं ॥ १३ ॥ कञ्चणघणपायारं, लेक्का रुच्छीहरेण जाव न वि । भज्जइ सरेसु खिप्पं, ताव समप्पेहि वहदेहि ॥ १४ ॥ वजावत्त्रधणुधरं, रुसियं चिय राहवं समरमज्झे । लच्छीहरेण समयं, तुब्मे न य जोहिउं सका ॥ १५ ॥ जे तस्स गया पणइं. सुहडा कइदीववासिणो बहवे । माहिन्द-मलय-तोरा, सिरिपवय-हणुरुहाईया ॥ १६ ॥ केलीगिला य रयणा, तह य वेलंधरा य नहतिल्या । सञ्झाराया य तहा, दिहमुहदीवासया चेव ॥ १७ ॥ एवं पभासयन्तं, विभीसणं कोहपूरियामरिसो । आयष्ट्रिकण खग्गं, दहवयणो उज्जओ हन्तुं ॥ १८ ॥ अमिरसवसंगएणं, तेण वि उम्मूलिओ रयणथम्भो । काऊण महाभिउडी, जेट्टस्स अहिट्टिओ पुरओ ॥ १९ ॥

उद्यत लंकेश रावणको प्रणाम करके नयविधिमें कुशल बुद्धिवाले विभीषणने कहा कि आप सुनें। (४) हे प्रभो ! इन्द्रके जैसी विपुल सम्पत्तिने आपके पास आश्रय लिया है और चन्द्रमा, शंख एवं कुन्द पुष्पके जैसा आपका धवल यश सारे त्रिभुवनमें क्याप्त है। (४) हे स्वामी ! एक स्त्रीके लिए चणभरमें तुम विनाश मत लाओ । जनकतनया सीताको दे दो । इससे कीनसा कार्य सिद्ध हुआ ? (६) ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं होगा, बल्कि त्रिभुवनमें केवल गुण ही फैलेगा । सुखसागरमें निमन्न हो तुम विद्याधरोंके महान ऐश्वर्यका उपभोग करो । (७)

यह वचन सुनकर कुपित इन्दिजितने कहा कि तुम्हारा ऐसा कौन-सा ऋषिकार है जिससे तुम इस तरह बकबक करते हो ? (८) यि तुम रात्रुश्चोंसे दरते हो श्रीर संगमसे बहुत कायर हो गये हो तो शक्ष एवं सैन्यका परित्याग करके घरके भीतर जल्दी ही घुस जाश्चो । (६) निश्चय ही, गिरते हुए शक्षसमृह्वाले युद्धमें शत्रुको मारकर ही वीर पुरुष तलवारसे लक्ष्मीको श्राकर्षित करता है । (१०) पृथ्वीपरके इस उत्तम महिलारलको पाकर उसे क्या रावण, जैसा तुमने वचन कहा उस तरह, छोड़ दे ? (११) तब विभीषणने श्रवहेलना करनेवाला वचन कहा कि पुत्र रूपसे पैदा होनेपर भी तू रावणका वैरी हुश्चा है । (१२) मकानमें श्राग लगनेपर तू ईधन डालता है । ऐसा वचन कहनेवाला तू श्रव्हितको हित मानता है । (१३) जबतक लक्ष्मण सोनेके बने हुए सघन प्राकारवाली लंकाको बाणोंसे नहीं तोड़ता तबतक सीताको सौंप दो । (१४) वश्चावर्त धनुषको धारण करनेवाले रुष्ट राम श्रीर लक्ष्मणके साथ तुम युद्धभूमिमें लड़नेके लिए समर्थ नहीं हो । (१४) हे दशमुख ! किपद्वीपवासी बहुत-से सुभट, महेन्द्र, मलय, तीर, श्रीपर्वत, हनुरुह श्रादि तथा केलिकिल, रह्न, वेजन्धर, नभित्तलक, सन्ध्याराग तथा दिधमुख श्रादि द्वीपाधिप उनकी शर्णों गये हैं। (१६-१७)

इस प्रकार कहते हुए विभीषणको गुस्सेसे भरा हुआ रावण तलवार खींचकर मारनेके लिए उद्यत हुआ। (१८) क्रोधके बरीभूत उसने भी रत्नका स्तम्भ उखाड़ क्रिया और भौंहें चढ़ाकर बड़े भाईके सामने खड़ा हुआ। (१६) युद्धके

१. तणयं--प्रस्य । २. अस्ति--प्रत्य । ३. सर्ब--प्रत्य ।

जज्ज्ञं समुज्ज्या ते. कहकह वि निवारिया य भिचेहिं । निययभवणाणि नीया. इन्दइ तह भाणुयण्णेहिं ॥ २० ॥ रुद्रो भणइ दहसुद्रो, निक्समं बिहीसणो मह पुरीओ । पिडकूलमाणसेणं, ठिएण कि तेण दृद्वेणं ? ॥ २१ ॥ सो एव भणियमेचो. बिहीसणो निग्गओ पुरवरीओ। अक्लोहिणीस सहिओ. तीसाए पवरसेन्नस्स ॥ २२ ॥ विज्ञन्दघणेभा वि य, विज्ञुपयण्डासणी य घोरा य । कालाइमहासुहडा, बिभीसणस्साऽऽसणसहीणा ॥ २३ ॥ सबल-परिवारसहिया, नाणाविहनाण-बाहणारूढा । छायन्ता गयणयलं, हंसद्दीविम्म अवदृण्णा ॥ २४ ॥ दहुं बिहीसणबरुं, जाओ चिय वाणराण आकम्पो । दारिद्दियाण नज्जइ, हिमवायहयाण हेमन्ते ॥ २५ ॥ पउमो वज्जावत्तं, गेण्हइ लच्छीहरो वि रविभासं । अन्ने वि आउहकरा, जाया कइसेन्नसामन्ता ॥ २६ ॥ जाव य वाणरसेन्न. जायं चिय गहियपहरणावरणं । ताव य बिहीसणेणं, रामस्स पवेसिओ दूओ ॥ २७ ॥ निमज्ज्या रामदेवं, दुओ परिकहइ परिफुडं सबं। सीयाएँ कारणेणं, भाइविरोहं जहावत्तं॥ २८॥ मज्झ तुमं इह सरणं, विभीसणो भणइ नत्थि संदेहो । आणादाणेण पहू !, सम्माणं मे पयच्छाहि ॥ २९ ॥ एयन्तरिम रामो. मन्तीहि समं तओ कुणइ मन्तं । मइसायरो पवृत्तो. मह वयणं ताव निसुणेहि ॥ ३० ॥ छम्मेण कयाइ पह ! बिहीसणो पेसिओ दहमुहेणं । अहवा कल्लसं पि जलं. खणेण विमलत्तणमुवेइ ॥ ३१ ॥ अह भणड मइसमुद्दो. मन्ती सत्थागमाण उप्पत्ती । जंपइ जणो विरोहो. जह जाओ ताण दोण्हं पि ॥ ३२ ॥ अन्नं च पह ! सुबइ. बिहीसणो धम्म-नीइ-मइकुसलो । कह कुणइ असब्भावं, तुज्झुवरिं एरिसगुणो वि ? ॥ ३३ ॥ अहवा कि न विरोहो, हवइह एक्कोदराण लोभेणं। जह वत्तं अक्लाणं, तं एगमणा निसामेहि॥ ३४॥ गिरिभुई गोभुई. दो वि जुवा णेमिसे परिवसन्ति । तत्थेव सूरदेवो, राया महिला मई तस्स ॥ ३५ ॥ सा ताण देइ दाणं. विष्पाणं सुक्रयकारणद्वाए । हेमं पुण पच्छत्रं. सुविसुद्धं सुष्पभूयं च ॥ ३६ ॥

३६२

नैमियारण्यमें गिरिभूति एवं गोभूति नामक दो युवा रहते थे। वहीं पूर्यदेव राजा था। उसकी रानी मित थी। (३४) उस मित रानीने उन दो ब्राझणोंको पुण्ये पार्जनके लिए सुविशुद्ध और बहुत-सा सोना छिपा करके दानमें

तिए उद्यत उन दोनोंको किसी तरह भूत्योंने रोका । इन्द्रजित तथा भानुकर्णं द्वारा वे अपने अपने मकानमें ले जाये गये। (२०) रुष्ट रावणने कहा कि मेरी नगरीमेंसे विभीषणको निकाल दो। प्रतिकूल मानसवाले उस दुष्टका यहाँ रहनेसे क्या प्रयोजन? (२१) इस प्रकार कहा गया विभीषण तीस अक्षीहिणी उत्तम सेनाके साथ नगरीमेंसे बाहर निकला। (२२) विकृत प्रनेभ, विद्युत, प्रचण्डाशनि, काल आदि विभीषणके अधीन रहनेवाले भयंकर महासुभट अपने समप्र परिवारके साथ नानाविध यान एवं वाहन पर सवार होकर गगनतलको छाते हुए हंसद्वीपमें उतरे। (२३-२४) विभीषणकी सेनाको देखकर हेमंतकालमें बर्फिली हवासे पीड़ित दरिद्रकी भाँति वानर काँपने लगे। (२५) रामने वजावते धनुष और लक्ष्मणने पूर्वहास तलवार उठाई। वानर सैन्यके दूसरे सामन्तोंने भी हाथमें आयुध धारण किये। (२६) जबतक वानरसैन्यने शक्ष एवं कवच धारण किये तवतक तो विभीषणने एक दूत रामके पास भेजा। (२७) रामको नमन करके दूतने सीताके कारण भाइयोंमें जो विरोध हुआ था वह सब यथावत् स्पष्ट रूपसे कह सुनाया। (२०) रामको नमन करें। (२६) तब रामने मंत्रियोंके साथ विचारविनिमय किया। उस समय मितसागरने कहा कि मेरा कहना आप सुने। (३०) हे प्रमो! शायद कपटसे रावणने विभीषणको भेजा है, अथवा कलुषित जल भी थोड़ी देरमें निर्मलता धारण करता है। (३०) इस पर शास्त्र एवं आगमोंके जानकार मितससुद्र मंत्रीने कहाकि लोग कहते हैं कि उन दोनोंके बीच विरोध हुआ है। (३२) इस पर शास्त्र एवं आगमोंके जानकार मितससुद्र मंत्रीने कहाकि लोग कहते हैं कि उन दोनोंके बीच विरोध हुआ है। (३२) हे प्रमो! हमने दूसरा यह भी सुना है कि विभीषण धर्मबुद्धिवाला नीतिमें कुराल है। ऐसे गुणोंवाला आप पर असद्भाव केंसे रख सकता है (३३) अथवा इस जगतमें सहोदर भाइयोंके बीच लोभवश क्या विरोध नहीं होता? इस विषयमें जो एक आख्यान है उसे ध्यानपूर्वक सुनें। (३४)

वहुण गिरी हेमं, कुणइ विरोहं सहोयरेण समं । लोभमहागहगहिओ, जाओ रिवुसरिसपरिणामो ॥ ३७ ॥ अत्रं पि उवक्लाणं, कोसम्बीए महाधणो नाम । विणओ कुरुविन्दा से, महिला पूचा य दो तस्स ॥ ३८ ॥ अहिदेवमहीदेवा. परलोयं पत्थिए तओ पियरे । सधणा य गया दोन्नि वि, परकूलं जाणवर्त्तेणं ॥ ३९ ॥ भण्डेण तेण रयणं, एकं वेत्तृण पिंडनियत्ता ते । इच्छन्ति एकमेकं, हन्तूणं तिवलोहिल्ला ॥ ४०॥ आगन्तुण य सिंगहं, जणणीऍ समिष्पियं तु तं रयणं । सा वि य विसेण इच्छइ, घाएउं अत्तणो पूर्ते ॥ ४१ ॥ रुद्देहि तेहि रयणं छुढं जउणानई एँ सिललिम । तं धीवरेण लद्धं, पुणरिव ताणं घरे दिन्नं ॥ ४२ ॥ अह ते जणणीएँ समं. सामत्थेऊण जायसंवेगा । संचुण्णिय तं रयणं. सबे वि लयन्ति पबज्जं ॥ ४३ ॥ तम्हा लोहेण फुडं हवइ विरोहो सहोयराणं पि । जह गिरि-गोमुईणं, तह अन्नाणं पि बहयाणं ॥ ४४ ॥ सुणिकण उवक्लाणं, एयं मन्तीण साहियं रामो । पडिहारं भणइ तओ, आणेहि विभीसणं तरियं ॥ ४५ ॥ पडिहारेण य सिद्रो. बिभीसणो आगओ पउमनाहं । पणमइ पहट्टमणसो, तेण वि अवगृहिओ धणियं ॥ ४६ ॥ मिलिए बिहीसणभडे, जाओ चिय वाणराण आणन्दो । ताव य समत्तविज्ञो. पत्तो भामण्डलो सिग्धं ॥ ४७ ॥ रामेण रुक्खणेण य. अहियं संभासिओ जणयपुत्तो । सुग्गीवमाइएहिं, अन्नेहिं वाणरभडेहिं ॥ ४८ ॥ तत्थेव हंसदीवे, दियहा गमिऊग अट्ट बलसहिया। लङ्काहिमुहा चलिया, सन्नद्धा राम-सोमित्ती॥ ४९॥ अह जोयणाणि वीसं, रुद्धं तं तीऍ समरभूमीए । न य नज्जइ परिमाणं, आयामस्सातिदीहस्स ॥ ५० ॥ नाणाविहकयिचन्धं, नाणाविहगय-तुरङ्ग-पाइकं। दिद्वं चिय एज्जन्तं, वाणरसेन्नं निसियरेहिं॥ ५१॥ अह भाणुसरिसवण्णा, मेहनिहा गयणवल्लभा कणया । गन्धवगीयनयरा, सूरा तह कप्पवासी य ॥ ५२ ॥

मंत्रियों द्वारा कहा गया यह आख्यान सुनकर रामने प्रतिहारीसे कहा कि जल्दी ही विभीषणको लिवा लाओ। (४५) प्रतिहारीके द्वारा कहा गया विभीषण रामके पास आया और मनमें प्रसन्न हो प्रणाम किया। उन्होंने भी उसे गाढ़ आलिंगन दिया। (४६) विभीषणके मिलनेपर वानरोंको आनन्द हुआ। उसी समय विद्या जिसने सिद्ध की है ऐसा भामण्डल भी शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा। (४७) राम, लक्ष्मण तथा सुप्रीव आदि दूसरे वानर-सुभटोंने जनकपुत्र भामण्डलके साथ खूब बातें की। (४०) उसी हँसद्वीपमें आठ दिन बिताकर राम एवं लक्ष्मण तैयार हो सेना के साथ लंकाकी ओर चले। (४६) उस समरभूमिके बीस योजन उस सेनाने रोके। उस रणभूमिके अतिदीर्घ विस्तारका तो परिमाण भी ज्ञात नहीं होता था। (५०) नानाविध चिह्न किये हुए नानाविध हाथी, बोड़े तथा पदाितयोंसे युक्त वानर सैन्यको राश्चसोंने आते देखा। (५१) पूर्यके सहश वर्णवाले मेघनिभ, गगनवहुभ, कनक, गन्धर्व गीतनगर, पूर्य, कल्पवासी, सिंहपुर, शोभ, गीतपुर,

दिया। (३६) गिरिभूतिने सोना देखकर सहोदर भाईके साथ विरोध किया। लोभरूपी महाप्रहसे प्रस्त वह शत्रुके जैसे परिणामवाला हो गया। (३७)

दूसरी भी एक कहानी हैं। कौशाम्बी नगरीमें महाधन नामका एक विणक् था। कुरुविन्दा उसकी पत्नी थी। उसके दो पुत्र थे। (३८) पिताके परलोक जाने पर श्रिहदेव श्रीर महीदेव दोनों वेचनेकी सामग्री लेकर जलयानसे विदेशमें गये। (३८) उन पदार्थोंसे एक रत्न लेकर वे वापस लौटे। तीव्र लोभवश वे एक-दूसरेको मारनेके लिए सोचने लगे। (४०) अपने घर पर श्राकर उन्होंने श्रपनी माताको वह रत्न दिया। वह भी विष द्वारा श्रपने पुत्रोंको मारना चाहती थी। (४१) रुष्ट उन्होंने वह रत्न यमुना नदीके जलमें फेंक दिया। धीवरने वह रत्न पाया। उसने पुनः उनके घरमें दिया। (४२) माताके साथ परामर्श करके वैराग्ययुक्त उन्होंने वह रत्न चूर-चूर कर डाला। सबने प्रव्रज्या ली। (४३) श्रतः गिरिभूति श्रीर गोभूतिकी तरह दूसरे भी बहुतसे सगे भाइयोंमें लोभके कारण श्रत्यन्त विरोध होता है। (४४)

श्राओ य रिवृसपरिणामी—मुः।

सीहपुरा सोहा वि य, गीयपुरा मन्दिरा य बहुणाया । रूच्छीपुरा य किन्नर-गीया य तहा महासेला ॥ ५३ ॥ धुरणेउरा य मरुया, सिरिमन्ता सिरिवहा य सिरिनिरुया । सिस्नाया य रिवुजया, मत्तण्डा भविसाला य ॥ ५४ ॥ आणन्दा परिखेया, जोइसदण्डा जयास-रयणपुरा । जे एव पुराहिवई, अन्ने वि समागया धुहडा ॥ ५५ ॥ एए अन्ने य बहू, अहियं सन्नाह-आउहाईसु । पूएइ रक्ससवई, पिया व पुत्ते सिणेहेणं ॥ ५६ ॥ अक्खोहिणी सहस्सा, हवन्ति चत्तारि बहुजणुद्दिद्धा । रावणवरुस्स एवं, मगहवई ! होइ परिमाणं ॥ ५७ ॥ अक्खोहिणीसहस्सं, एकं चिय वाणराण सवाणं । भामण्डलेण समयं, भणियं चउरक्रसेन्नस्स ॥ ५८ ॥ राया कइद्धयाणं, समयं भामण्डलेण उज्जृत्तो । परिवेढिऊण रामो, रुक्खणसहिओ ठिओ तत्य ॥ ५९ ॥

पुण्णोदयम्मि पुरिसस्स दढा वि सत्तू , मित्तत्तणं उवणमन्ति कयाणुकारी । पुण्णावसाणसमए विमला वि बन्धू , वेरी हवन्ति निययं पि हु छिद्दभाई ॥ ६० ॥

।। इय पउमचरिए विभीसण्समागमविहाणं नाम पद्भावन्नं पद्धं समत्तं।।

#### ५६. रावणबलनिग्गमणपव्वं

परिपुच्छइ मगहवई, गणाहियं पणिमऊण भावेणं । अक्सोहिणीएँ भयवं !, कहेहि एकाएँ परिमाणं ॥ १ ॥ अह भणइ इन्दमूई, अट्टसु गणणासु भेयभिन्नासु । संजोएण चउण्हं, हवइ य अक्सोहिणी एका ॥ २ ॥ भेओऽत्थ पढम पन्ती, सेणा सेणामुहं हवइ गुम्मं । अह वाहिणी उ पियणा, चमू तहाऽणिकिणी अन्तो ॥ ३ ॥ एको हत्थी एको य रहवरो तिष्णि चेव वरतुरया । पश्चेव य पाइका, एसा पन्ती समुद्दिद्य ॥ ४ ॥

॥ पद्मचरितमें विभीषणका समागम नामका पचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

### ५६० रावणकी सेनाका निर्गमन

मगधपतिने गणाधिप गौतमको भाषपूर्वक प्रणाम करके पूछा कि, भगवन् ! एक अक्षीहिणीका परिमाण आप कहें।(१) तब इन्द्रभूति गौतमने कहा कि आठ प्रकारकी गणना तथा चार (चतुरंग) के संयोगसे एक अज्ञीहिणी होती है।(२) इसमें पहला भेद पंकि, फिर सेना, सेनागुख, गुल्म, वाहिनी, प्रतना, चमू तथा अंतिम अनीकिनी—ये आठ भेद हैं।(३) एक हाथी, एक रथ, तीन उत्तम घोड़े तथा पाँच प्यादे—इसे पंकि कहते हैं।(४) पंकिसे तिगुनी सेना,

मन्दिर, बहुनाद, लक्ष्मीपुर, किन्नरगीत, महाशैल, सुरनुपूर मलय, श्रीमान, श्रीपथ, श्रीनिलय, शिरानाद, रिपुजय, मार्तरेख, भाविलास, श्रानन्द, परिखेद, ज्योतिर्दण्ड, जय, श्रश्वरत्तपुर—इन नगरोंके श्राधिपति तथा बहुतन्से सुभट श्राये। (४२-४४) पुत्रोंके द्वारा स्नेहपूर्वक श्रावित पिताकी माँति इन तथा दूसरे बहुतन्से सुभटों द्वारा सन्नाह, श्रायुध श्रादि से राज्ञसपित रावण पूजा गया। (४६) बुधजनों द्वारा कही गई चार हजार श्रज्ञौहिणियाँ थीं। हे मगधपित श्रेणिक! रावणकी सेनाका इतना परिमाण था। (४७) मामर्डलके साथ सब वानरोंकी चतुरंगसेना एक हज़ार श्रक्षौहिणी कही जाती थी। (४०) भामर्डलके साथ वानराश्रज वालोंका उद्योगी राजा सुमीव लक्ष्मण सिहत रामको घेरकर वहाँ बैठा। (४६) पुरुषका उदय होनेपर मनुष्यके प्रवल राजु सेवक बनकर मित्रता प्राप्त करते हैं, श्रीर पुरुषका श्रवसान होनेपर विमल बन्धु भी छिद्रान्वेषी राज्ञ बन जाते हैं। (६०)

पन्ती तिउणा सेणा, सेणा तिउणा मुहं हवइ एकं। सेणामुहाणि तिण्णि उ. गुम्मं एत्ती समक्खायं ॥ ५ ॥ गुम्माणि तिष्णि एका य वाहिणी सा वि तिगुणिया पियणा। पियणाउ तिष्णि य चम्, तिष्णि चम्, ५णिकिणी भणिया॥६॥ दस य अणिकिणिनामाउ होइ अक्लोहिणी अहऽक्लाया। संखा एकेकस्स उ. अक्रस्स तओ परिकटेमि ॥ ७ ॥ एयावीस सहस्सा, सत्तरिसहियाणि अट्ट य सयाणि । एसा रहाण संसा, हत्थीण वि एत्तिया चेव ॥ ८ ॥ एकं च सयसहस्सं, नव य सहस्सा सयाणि तिण्णेव । पन्नासा चेव तहा, जोहाण वि एत्तिया संखा ॥ ९ ॥ पञ्चत्तरा य सद्दी. होइ सहस्साणि छ चिय सयाणि । दस चेव वरतुरङ्गा, संखा अक्खोहिणीए उ ॥ १० ॥ अद्वारस य सहस्सा. सत्त सया दोण्णि सयसहस्साइं । एका य इमा संखा, सेणिय ! अक्लोहिणीए य ॥ ११ ॥ अहं एत्तो रामबर्छं, दहूणं आगयं समासन्ने । रक्लसभडा वि तुरिया, सन्नद्धा वाहणसमग्गा ॥ १२ ॥ केइ भड़ा सहस त्ति य, सन्नाहसमोत्थया गहियसत्था। रुज्झन्ति कामिणीहिं, रणरसउकाण्ठिया सूरा ॥ १३ ॥ सन्नाहकण्ठसुत्ते, घेत्तूणं भणइ पिययमं कन्ता । सामि ! रणे आवडियं, पहणेज्जसु अहिमुहं सुहडं ॥ १४ ॥ अन्ना पद्दं नियच्छद्द, जह पिट्टिं रणमुद्दे न देसि तुमं । मा सिंहयणस्स पुरओ, ओगुट्टिं नाह ! काहिसि मे ॥ १५ ॥ का वि पियं रणतुरियं, अहियं ईसालुणी भणइ एवं । मोत्तूण मए सामिय !, किं तुह कित्ती पिया जाया ? ॥१६॥ अहिणववणिक्कयं ते, नाह ! तुमं वयणपक्कयं एयं । जसलुद्धयस्स अहियं, चुम्बिस्से हं पविहसन्ती ॥ १७ ॥ अन्ना वि वीरमहिला, चुम्बइ कन्तस्स चेव मुहकमलं । मोइज्जन्ती न मुयइ, कुसुमं पिव महुयरी सत्ता ॥ १८ ॥ अन्ना वि तैत्थ सुहडी, कण्ठे दइयस्स गहियसत्थस्स । डोलायन्ती रेहइ, निर्लण व महागइन्दस्स ॥ १९ ॥ एवं ते वरसहरा, नाणाचेद्वासु जणियसंबन्धा । अह भासिउं पयत्ता, कन्तासंथावणुह्रावे ।। २० ॥

सेनासे तिगुना एक सेनामुख होता है। तीन सेनामुखसे एक गुल्म कहा जाता है। तीन गुल्मोंकी एक बाहिनी, वह भी तिगुनी होनेपर एक पृतना, तीन पृतनासे एक चमू और तीन चमुत्रोंकी एक अनीकनी होती है। (४-६) दस अनिकनियोंसे एक अक्षीहिणी कही जाती है। अब एक-एक अंगकी संख्या में कहता हूँ। (७) इक्कीस हज़ार, आठ सी सत्तर—यह रथोंकी संख्या है। हाथियोंकी भी इतनी ही है। (८) एक लाख, नी हजार, तीन सी पचास— इतनी योद्धाओंकी संख्या है। (६) पेंसठ हज़ार, ब्रः सी दस—एक अबीहिणीमें इतनी संख्यामें उत्तम घोड़े होते हैं। (१०) हे श्रेणिक! एक अक्षीहिणीकी कुल संख्या दो लाख, अठारह हज़ार और सात सी (२१,८००+२१,८००, +१,०९,३४०+६४,६१० = २,१८,७००) होती है (११)

उधर रामके सैन्यको समीप आया देख राक्षस-सुभट भी वाहनोंके साथ जल्दी ही तैयार हो गये। (१२) सन्नाह धारण किये हुए तथा शक्त लिये हुए रणरसमें उत्कण्ठित कई शूर सुभट कियों द्वारा रोके गये। (१३) सन्नाहका कण्ठसूत्र पकड़कर कोई कान्ता भियतमसे कहती थी कि, हे नाथ! युद्धमें सामने आनेवाले सुभटको मार डालना। (१४) दूसरी की पितसे कहती थी कि हे नाथ! युद्धमें तुम पीठ मत दिखाना, अन्यथा सिखयोंके समक्ष मुझे लजाके मारे घूँघट निकालना पड़ेगा। (१४) युद्धके लिए अधिक जल्दी करनेवाले पितको कोई ईर्ष्यांतु की ऐसा कहती थी कि, हे स्वामी! सुझे छोड़कर क्या तुम्हें कीर्ति प्रिय हुई है ? (१६) हे नाथ! यशके लोभी तुम्हारे नये घावसे चिह्नित इस मुखकमलको में हँसकर अधिक चुम्बन कहँगी। (१७) अन्य कोई वीरमहिला पितके मुखकमलका चुम्बन करती थी और पुष्पमें आसक अमरीकी माँति वह छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ती थी। (१८) एक दूसरी महिला शक्क धारण किये हुए पितके कण्डमें, महागजेन्द्र द्वारा गृहीत निलनीकी भाँति, डोलती हुई शोभित हो रही थी। (१६)

इस प्रकार नानाविध चेष्टाओंसे प्रेम-भाव उत्पन्न किये हुए सुभट कियोंको सान्त्यना देनेके वचन कहने लगे। (२०)-

१. तस्य महिला कण्ठे-प्रत्य०।

मा मे घरेहि सुन्दरि !. मुखस अन्नेहि र णजसो गहिओ । पेच्छन्ताण वरतण !. अम्हं कि जीवियवेण ॥ २१ ॥ धन्ना ते नरवसभा, भद्दे ! जे रणसुहं गया पढमं । जुञ्झन्ति सवडहुत्ता, जणयन्ता रिवृवलाकम्पं ॥ २२ ॥ करिवरदन्तुब्भिन्ना. डोलालीलाइयं रणे सुहडा । रिवुक्यसाहुकारं, पुण्णेहि विणा न पावन्ति ॥ २३ ॥ एकं चिय रणरागो, बिइयं चिय सुयणुपेम्मपिडवन्धो । पेम्मेण अमिरसेण य, दोष्णि वि माए भडी साओ ॥२४॥ ताण जणेण तिहुचणं, अलंकियं सुयणु ! वीरपुरिसाणं । जाण धाणयस्स पुरओ, निवडन्ति रणम्म असिघाया ॥२५॥ एएस य अन्नेस य. महरालावेस निययकन्ताओ । संथाविज्ञण सहस्रा, निगन्तुं चेव आहत्ता ॥ २६ ॥ पढमं विणिग्गया ते. हत्थ-पहत्था पुरीऍ बलसहिया । मारीजी सीहकडी, तह य सर्यभू अइवकी य ॥ २७ ॥ सुय-सारणा य एत्तो. सुरससङ्का गयारि-वीहत्था। वज्जक्को वज्जधरो. गभीरणाओ य नको य ॥ २८॥ मयरो कुलिसनिणाओ, सुन्द निसुन्दो य उग्गणाओ य । कूरो य मालवन्तो, सहसक्सो विब्भमो चेव ॥ २९ ॥ खरनिस्सणो य जम्बू, माली सिहि दुद्धरो महाबाहू । एए रहेसु सुहडा, विणिग्गया सीहजुत्तेसु ॥ ३० ॥ वज्जोयरो कयन्तो इन्दाहोऽसणिरहो य चन्दणहो । वियडोयरो य मच्चू . सुभीसणो कुलिसउदरो य ॥ ३१ ॥ भूमक्लो मुइओ वि य. तिडजीहो तह भवे महामाली । कणओ कोहण-निहणो, भूमुद्दामो य लोभो य ॥ ३२ ॥ हिण्डी तहा मरुसरो. पयण्डडमरो य चण्डकुण्डो य । हालाहलमाईया, रहेषु ददवनघजुत्तेषु ॥ ३३ ॥ विज्ञासुकोसिओ वि य, भुयंगबाह महाजुई चेव । सङ्खो तहा पसङ्खो, राओ भिन्नञ्जणाभो य ॥ ३४ ॥ नामेण पुष्फचूरुो, रत्तवरो पुष्फसेहरो य तहा। सुहडो अणङ्गकुसुमो, घण्टत्थो कामवण्णो य ॥ ३५ ॥ मयणसरो कामग्गी, अणक्ररासी सिलीमुहो चेव । कणओ सोम-सुवयणो, तह य महाकाम हेमाभो ॥ ३६ ॥ एए वि रहवरेहिं, वाणरजुत्तेहि निग्गया सुहडा । संगामजणियरागा, अहियं चिय मुक्कबुकारा ॥ ३७ ॥

सर्व प्रथम नगरीमेंसे सेनाके साथ इस्त श्रीर प्रइस्त निकले, तब मारीचि, सिंहकटि, स्वयम्भू, श्रितिबल, शुक, सारण, सूर्य, शरांक, गजारि, बीभत्स, वजाक्ष, वजधर, गंभीरनाद, नक्ष, मकर, कुलिश-निनाद, सुन्द, निसुन्द, उप्रनाद, क्रूर, माल्यवान, सहस्राक्ष, विश्रम, खरिनस्वन, जम्बू, माली, शिखी, दुर्धर, महाबाहु—ये सुभट सिंह जुते हुए रथोंमें निकल पड़े। (२७-३०) वजोदर, कृतान्त, इन्द्राभ, श्रशानिरथ, चन्द्रनख, विकटोदर, मृत्यु, सुभीषण, कुलिशोदर, धूम्राक्ष, मुदित, तिबिजिज्ञह, महामाली, कनक, कोधन, निधन, धूम्रोदाम, क्षोभ, हिएडी, मरूत्स्वर, प्रचएडडस्वर, चण्डकुण्ड तथा हालाहल श्रादि बाघ जुते हुए मजबूत रथोंमें बैठकर निकल पड़े। (३१-३३) विद्याकीशिक, भुजंगबाहु, महाद्युति, शंख, प्रशंख, राग, भिन्न, अंजनाभ, पुष्पचूल, रक्तवर, पुष्पशेखर, सुभट, श्रनंगकुसुम, घटस्थ, कामवर्ध, मदनशर, कामाग्नि, श्रनकराशि, शिलीमुख, कनक, सोमवदन, महाकाम, देमाभ—संप्रामके लिए जिन्हें राग उत्पन्न हुन्ना है ऐसे ये सुभट बानर जुते हुए रथोंमें श्रारूद होकर बहुत गर्जना करते हुए निकले। (३४-३७) भीम, कदम्बविटप, गजनाद, भीमनाद,

है सुन्दरी! सुमे मत पकड़े रखो, छोड़ो। हे वरतनु! हमारे देखते-देखते दूसरोंने युद्धका यश ले लिया। हमारे जीवित रहनेसे क्या फायदा? (२१) हे भद्रे! वे नरवृपभ श्रेष्ठ हैं जो पहले युद्धमें गये। वे शत्रुसेन्यमें थरथराहट पैदा करके सामने जूम रहे हैं। (२२) युद्धमें हाथियोंके दाँतोंसे चीरे गये सुभट हिंडोलेकी लीला तथा शत्रुष्ठोंके द्वारा किया गया साधुकार पुण्यके बिना नहीं पाते। (२३) एक तरफ युद्धका राग और दूसरी तरफ सुन्दरीके प्रेमका प्रतिबन्ध! प्रेमसे और आमर्षसे भट दो भागोंमें विभक्त हो गया। (२४) हे सुतनु! उन वीर पुरुषोंके यशसे त्रिभुवन अलंद्दत हो गया, जिन पर स्वामीके समक्ष ही युद्धमें तलवारके प्रहार पड़ते हैं। (२४) इन तथा ऐसे ही दूसरे मधुर आलापोंसे अपनी-अपनी कियोंको आधासन देकर सुभट निकलने लगे। (२६)

१. रणरसो-प्रस्य०।

भीमो स्थयन-विडवो, गयणाओ हवह भीमणाओ य । सद्दूल्कील्णो स्थि, सीहबलको विलको य ॥ ३८ ॥ पल्हायणो य चवलो, चल-चश्चलमाइया इमे सुहडा । लक्काओ निष्फिडिया, रहेसु मायक जुत्तेसु ॥ ३९ ॥ एए अने य बहु, सुहडा हं केतिया परिकहेमि । अह अद्धपश्चमाओ, कोडोओ वरकुमाराणं ॥ ४० ॥ एएसु य अनेसु य, कुमारसीहेसु परिमिओ एत्तो । घणवाहणेण समयं, विणिमाओ इन्दई सिग्धं ॥ ४१ ॥ जोइष्पहं विमाणं, आरुहिकणं तिस्लगहियकरो । बहुसुहडकयाडोवो, विणिमाओ माणुकण्णो वि ॥ ४२ ॥ पुष्फिविमाणारूढो, विणिगाओ रावणो सह बलेणं । रहसुद्दिष्ण पुहइं, आपूरन्तो गयणमम्मं ॥ ४३ ॥ रह-गय-तुरक्रमेसु य, मय-महिस, वराह-वग्ध-सीहेसु । सर-करह-केसरीसु य, आरूढा निगया सुहडा ॥ ४४ ॥ अह रावणस्स सहसा, समुद्विया दारुणा समुष्पाया । अने य बहुवियप्पा, रहन्ति अन्यावहा सउणा ॥ ४५ ॥ माणेण अमरिसेण य, मूढा जाणन्तया वि अवसउणे । तह वि य विणिगाया ते जुज्झत्थं निसियरा सबे ॥ ४६ ॥

एवं सबे पहरणकरा बद्धसन्नाहदेहा, नाणाचिन्धा पचिलयध्या कुण्डलोहट्टगण्डा । जाणारूढा जिणयहरिसा एगसंगामचित्ता, संछायन्ता विमलगयणं निग्गया सूर्वीरा ॥ ४७ ॥ ॥ इय पडमचरिए रावणबलिग्गमणं नाम छप्पन्नं पञ्चं समत्तं ॥

#### ५७. हत्थ-पहत्थवहणपव्वं

दहूण रक्ससबर्ठ, उँदेर्ठ सायरं व एज्जन्तं । रह-गय-तुरंगसहिया, सन्नद्धा वाणरा सद्दे ॥ १ ॥ राहवकज्जुज्जुत्ता, नरु-नीरुय-हणुय-जम्बवन्ता य । गयवरजुत्तेसु इमे, विणिग्गया सन्दणवरेसु ॥ २ ॥

शार्द् लक्षीडन, सिंहबलांग, विलंग, प्रह्लादन, चपल, चल, चंचल आदि—ये सुभट हाथी जुते हुए रथोंमें बैठकर लंकामेंसे निकले । (३८-३६) इन तथा बहुत-से दूसरे किन सुभटोंका में वर्णन करूँ ? साड़े चार करोड़ कुमारवर थे । (४०) इन तथा दूसरे कुमारवरोंसे घिरा हुआ इन्द्रजित घनवाहनके साथ शीघ्र ही निकला । (४१) ज्योतिष्प्रभ विमानमें आरूढ़ होकर हाथमें त्रिश्तलधारी भानुकर्ण भी बहुतसे सुभटोंके आडम्बरके साथ चल पड़ा । (४२) वेगसे उठनेके कारण पृथ्वी और आकाशमार्गको भरनेवाला रावण पुष्पक विमानमें आरूढ़ हो सेनाके साथ निकल पड़ा । (४३) रथ, हाथी, घोड़े तथा मृग, मिहष, वराह, ज्याघ, सिंह, गघे, ऊँट और सिंहों पर सवार हो दूसरे सुभट भी निकल पड़े । (४४) तब सहसा रावणको दारुण उत्पात होने लगे और दूसरे भी बहुत प्रकारके पराजय सूचक पक्षी रोने लगे । (४४) अपशक्तोंको जानते हुए भी वे सब मृद राक्षस अभिमान एवं कोधके वशीभूत होकर युद्धके लिए निकले । (४६) इस प्रकार हाथमें प्रहरण लिए, शरीर पर सन्नाह धारण किये, नाना चिह्नोंवाले, उड़ती हुई ध्वजाओंसे युक्त, कुण्डल-समृह जिनके कपोलों पर स्थित हैं ऐसे, वाहनों पर सवार, हिर्षत तथा युद्धमें ही एकाग्र चित्तवाले सब शूरवीर विमल आकाशको छाते हुए निकले । (४७) ॥ पद्मचिरतमें रावण-सैन्यका निर्गमन नामक छप्पनवाँ पर्व समाप्त हुला।॥

#### ५७. इस्त एषं प्रहरतका वध

उछत्तते हुए सागरकी भाँति त्राते हुए राक्षस-सैन्यको देख रथ, हाथी एवं घोड़ोंके साथ सब वानर तैयार हो गये। (१) रामके कार्यके लिए उद्यत नल, नील, हनुमान त्रीर जाम्बवन्त—ये उत्तम हाथियोंसे जुते हुए श्रेष्ठ रथोंमें बैठकर निकल पड़े। (२) जयिमत्र, समान, चन्द्राभ, रितिविवर्धन, रितिवर्धन, कुमुदावर्त, महेन्द्र, महात्मा प्रियंकर, श्रनुद्धर, हदूरथ

१. सब्बेलं—प्रत्यः ।

जयमित्तो य समाणो, चन्दाभो रहविवद्भणो चेव । रहवद्धणो य एत्तो, कुमुयावत्तो महिन्दो य ॥ ३ ॥ , पीईकरो महप्पा. अणुद्धरो दढरहो तहा सूरो । जोइप्पिओ बलो वि य, महाबलो अइबलो चेव ॥ ४ ॥ दुञ्बुद्धि सबसारो. सबदसरहो तओ य आहट्टो। अविणद्दो संतासो. नाडो वि य बञ्बरो सरो॥ ५॥ अह विग्वसूयणो वि य. बालो लोलो य मण्डलो य तहा। रणचन्दो चन्दरहो, कुसुमाउह, कुसुममालो य ॥ ६ ॥ पत्थारो हिमअङ्गोय अङ्गओ तह य चेव पियरूवो । एए रहेसु सुहडा, विणिगाया हिश्यजुत्तेसु ॥ ७ ॥ सुहडो य पुण्णचन्दो, दुप्पेक्स्रो सुविहि सायरसरो य । पियविग्गहो य खन्दो, वर्ज्ञसू अप्पडिग्घाओ ॥ ८ ॥ दुट्टो कुट्टगइरवो, तह चन्दणपायवो समाही य । बहुलो य कित्तिनामो, किरीड ईन्द्राउहो धीरो ॥ ९ ॥ गयवरतासो अह संकडो य पहरादओ य सामन्ता । एए रहेसु सिग्धं, गयसंज्ञचेसु निष्फिडिया ॥ १० ॥ सीलो य विज्जुनयणो, बलो सपक्सो घणो य रयणो य । सम्मेओ वि चलो वि य, सालो कालो खितिधरो य ॥ ११ ॥ लोलो विकलो कालो, कलिङ्ग-चंडंसु-उज्झिओ कीलो । भीमो भीमरहो वि य, तरङ्गतिलओ सुसेलो य ॥ १२ ॥ तरली बली य घम्मो, मणहरणो महसुहो पमत्ती य । मही मत्ती सारो, रयणजडी दूसणो कोणो ॥ १३ ॥ अह भूसणो य वियडो. विराहिओ मणुरणो खणक्खेवो । नक्खत्त द्धनामो. विजओ य जओ य संगामो ॥ १४ ॥ खेओ तहा-ऽरिविजओ. सहडा नक्सत्तमालमाईया। एए रहेस सिम्धं, विणिगाया आसज्ज्वेस ॥ १५ ॥ तिडवाही मरुवाही, रिवमाणी जलयवाहणी भाणू। राया पयण्डमाली, रहेस घणसिन्नभेस इमे ॥ १६ ॥ जोइप्पभं विमाणं, तं चेव विभीसणो समारूढो । अन्ने वि एवमाई, भणामि सहडा समासेणं ॥ १७ ॥ कन्तो य जज्झवन्तो. अह कोमुइनन्दणो य वसभो य । कोलाहलो य सुरो, पभाविओ साहुवच्छल्लो ॥ १८ ॥ जिणपेम्मो रहयन्दो. जसोयरो सागरो य जिणनामो । सुहडा य जिणमयाई, एए वि विमाणमारूढा ॥ १९ ॥ पउमो सोमित्ती वि य. सुग्गीवो जणयनन्दणो चेव । एए नरिन्दवसभा, सविमाणा संठिया गयणे ॥ २० ॥ नाणाउहगहियकरा. नाणाविहवाहणेस आरूढा । लङ्काहिमुहा चलिया. कइद्भया सहरिसुच्छाहा ॥ २१ ॥

स्र्यं, ज्योतिःप्रिय, बल, महाबल, ऋतिबल, दुर्बुद्धि, सर्वसार, सर्वद, शरभ, आहृष्ट, ऋषिनष्ट, संत्रास, नाड, बर्बर, श्रूर, विम्रस्त्र, बाल, लोल, मण्डल, रणचन्द्र, चन्द्ररथ, कुसुमायुध, कुसुममाल, प्रस्तार, हेमांग, अंगद तथा प्रियरूप—ये सुभट हाथियोंसे जुते रथोंपर बैठकर निकले। (३-७) सुभट पूर्णचन्द्र, दुष्प्रेक्ष, सुविधि, सागरस्तर, प्रियविम्रह, स्कन्द, वक्षांग्रु, ऋप्रतिघात, दुष्ट, कुष्टगतिरव, चन्दनपाद्प, समाधि, बहुल, कीर्ति, किरीट, धीर इन्द्रायुध, गजवरत्रास, संकट तथा प्रहर ऋषि सामन्त—ये हाथियोंसे जुते रथोंमें बैठकर जल्दी ही बाहर निकले। (८-१०) शील, वियम्रयन, बल, स्वपच्च, घन, रक्ष, सम्मेत, चल, शाल, काल, श्वितिधर, लोल, विकल, काल, किलंग, चण्डांग्रु, उष्टिमत, कील, भीम, भीमरथ, तरंगतिलक, सुरौल, तरल, बली, धर्म, मनोहरण, महासुल, प्रमन्त, भद्र, मन्त, सार, रलजटी, दूषण, कोण, भूषण, विकट, विराधित, मनुरण, क्षणचेप, नक्षत्र, लुब्ध, विजय, जय, संग्राम, खेद, ऋरिविजय तथा नक्षत्रमाल ऋषि—ये सुभट घोड़ोंसे जुते रथोंमें बैठकर जल्दी ही निकले। (११-५) तिब्रह्माह, स्वमान, जलदवाहन, भानु, राजा प्रचण्डमाली—ये बादल सरीखे रथोंमें बैठकर निकले। (१६) ज्योतिःप्रभ नामक उस विमानमें विभीषण सवार हुआ। ऐसे ही दूसरे सुभटोंके बारेमें संतेपसे में कहता हूँ। (१७) कान्त, युद्धवार, कीयुदीनन्दन, वृषभ, कोलाहल, सूर्य, प्रभावित, साधुवत्सल, जिनप्रेम, रथचन्द्र, यशोधर, सागर, जिननाम तथा जिनमत ऋषि सुभट विमानमें आह्व हुए। (१०-६) राम, लक्ष्मण, सुमीब और जनकनंदन भामण्डल—नरेन्द्रोंमें वृषभके समान उत्तम ये सब अपने-ऋपने विमानोंमें बैठकर आकाशमें स्थित हुए। (२०) नानाविध आयुध हाथमें धारण किये हुए और नानाविध वाहनोंमें सवार कपिष्यज बानर हुवे और उत्साहके साथ छंकाकी छोर चले। (२१)

१. पीयंकरो-प्रत्य । २. चन्दान्हो-प्रत्य ।

एचो समाहयाई, उभयबलेसु वि महन्ततूराई। पडुपडह-भेरि-झल्लरि-काहल-तिमिलाउलरवाई॥ २२॥ भम्भा-मुंहङ्ग-डमरुय-दका-हुंकार-सङ्ख्यउराई । स्तरमुहि-हुंडुक-पात्रय-कंसालयितवसहाई ॥ २३॥ गय-तुरय-केसरीणं, सह्रो वित्थरह मिहस-वसहाणं। मयपभ्स्तीण बहुविहो, कायरपुरिसाण भयजणणो ॥ २४॥ बहुतूरिनणाएणं, भडाण वुकारबिह्नुयरवेणं। न सुणेह एकमेको, उल्लावं कण्णपिडयं पि॥ २५॥ दोण्ह वि बलाण एचो, आलगो दारुणे महाजुज्हो । संखुभियवसुमईए, गिरी वि आकिण्या सहसा ॥ २६॥ उन्नेखलेसु वरभडा, मोग्गर-सर-झसर-भिण्डिमालाई। मुझिन्त आउहाई, उक्काई व पज्जलन्ताई॥ २०॥ उभयबलेसु वरभडा, मोग्गर-सर-झसर-भिण्डिमालाई। मुझिन्त आउहाई, उक्काई व पज्जलन्ताई॥ २०॥ सिन्नद्धा रणसूरा, पहणन्ति गया-ऽसि-चकपहरेहिं। निययकुलं सावेन्ता, अन्नोन्नवहुज्जयमईया॥ २०॥ अभिद्धा रयणियरा, चडकपहरोवमेसु घाएसु। तह जुज्झिउं पवत्ता, जह कइसेन्नं समोसिरयं॥ ३०॥ अन्ने समुद्विया पुण, वाणरसुहडा अभग्गरणपसरा। जुज्झिन्त सवडहुत्ता, रक्तससेन्नं विवाएन्ता॥ ३१॥ अवसीयन्तं समरे, दहुणं रावणस्स निययबलं। हत्थ-पहत्था तुरियं, समुद्विया अहिमुहा ताणं॥ ३२॥ तं कइवराण सेन्नं पुणरिव भग्गं पहत्थ-हत्थेहिं। सहसा पलायमाणं, रुद्धं नल-नीलसुहडेहिं॥ ३३॥ जुज्झिन्स समाविडए, उभयबलेसु वि पडन्तवरसुहडे। विहिओ नलेण हत्थे, तह य पहत्थे वि नीलेणं॥ ३४॥ दहुण मारिए ते, हत्थ-पहत्थे तओ निययसेन्नं। विवडन्तजोहतुरयं, रणमज्झाओ समोसिरयं॥ ३५॥

एवं पहाणेण विणा न कजं, उवेइ सिद्धि ववसिज्जमाणं। जहा निसा रिक्स-गहाणुवन्ना, न होइ जोण्हाविमलंसुहीणा॥३६॥ ॥ इय पजमचरिए इत्थ-पहत्थवहर्गा नाम सत्तावन्नं पट्वं समत्तं॥

तब दोनों सैन्योंमें ढोल, भेरि, महरी, काहल, श्रीर तिमिलकी ध्विनसे युक्त; भंभा, महंग, हमरु, ढक्का, हुंकार एवं शंखसे व्याप्त श्रीर खरमुखी, हुडुक्क, पावक ( वंसी ) तथा कांस्यालके तीन्न शब्दोंके साथ बड़े-बड़े रएवाय बजाये गये। (२२-२३) उस समय कायर पुरुषोंमें भय पैदा करनेवाले हाथी, घोड़े, सिंह, मिहप, वृषभ तथा मृग एवं पिक्षयोंके झनेक प्रकारके शब्द चारों श्रोर फेल गये। (२४) बहुत से वादोंके निनादसे तथा सुभटोंकी ऊँची-ऊँची गर्जनासे कानमें पड़ा हुश्चा कथन भी सुनाई नहीं पड़ता था। (२४) दोनों सेनाश्रोंके बीच भयंकर महायुद्ध बिड़ जानेपर सहसा पृथ्वी संक्षुच्ध हो उठी तथा पर्वत काँपने लगे। (२६) युद्धके प्रभावसे लवण समुद्र उञ्जलते लगा, धूलिसे मिलन पवन बहने लगा श्रीर निद्यों उल्टी बहने लगी। (२७) दोनों सेनाश्रोंमेंसे सुभट प्रज्वलित उल्काश्रोंकी भांति सुदूर, बाण, मसर तथा भिन्दिमाल श्रादि श्रायुध फेंकने लगे। (२०) दोनों सेनाश्रोंमेंसे सुभट प्रज्वलित उल्काश्रोंकी भांति सुदूर, बाण, मसर तथा भिन्दिमाल श्रादि श्रायुध फेंकने लगे। (२०) कवच पहने हुए श्रोर एक-दूसरेके वधके लिए उद्यत रणग्नूर योद्धा श्रपने श्रपने कुलका बखान करके गदा, तलवार श्रोर चक्र जंसे श्रायुधोंसे मारने लगे। (२०) युद्धके प्रसारसे दुर्गवत न होकर दूसरे बानर-सुभट उठ खड़े हुए श्रोर राक्षससन्यका विनाश करते हुए सामने जूमने लगे। (३२) यद्धमें रावणके श्रपने सैन्यको पीड़ित होते देख हस्त एवं प्रहस्त फीरन उठ खड़े हुए श्रीर उनका सामना करने लगे। (३२) प्रहस्त एवं इस्तने पुनः कपिबरोंका सैन्य नष्ट कर डाला। सहसा प्रलायन करते हुए उसको नल एवं नील सुमटोंने रोका। (३३) जिसमें उत्तम सुभट गिर रहे हैं ऐसा दोनों सेनाश्रोंके बीच युद्ध होनेपर नलने हस्तको तथा नीलने प्रहस्तको मारहाला। (३४) उन मारेगये हस्त एवं प्रहस्तको देख, जिसमें योद्धा श्रोर घोड़ोंका विनाश हो रहा है ऐसी उनकी श्रपनी सेना युद्धमेंसे पीछे हट गई। (३४) जिस प्रकार विमल किरणोंवाले चन्द्रमाकी ज्योत्स्नासे रहित रात्रि नक्षत्रोंके समूहसे युक्त होने पर भी शोभित नहीं होती, उसी प्रकार मुख्य व्यक्तिक बिना कार्य करने पर भी सिद्ध प्राप्त नहीं होती। (३६)

<sup>।।</sup> पद्मचरितमें हस्त एवं प्रहस्तका वध नामक सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ।।

१. मुइक्रमइलढका-प्रत्य । २. आहट्टा-मु । ३. गुजरातीमें 'पाबो'

### ५८. नल-नील-इत्थ-पहत्थपुरुवभवपव्वं

काऊण सिरपणामं, पुच्छइ मगहाहिवो गणहरिन्दं । न य केणइ जियपुना, हत्थ-पहत्था महासुहडा ॥ १ ॥ कह नल-नीलेहि रणे, विवाइया अइबला वि ते भयवं ! । साहेहि निरवसेसं, एत्थं में कोउयं परमं ॥ २ ॥ तो भणइ इन्दर्भाई, सेणिय ! ताणं तु पुन्नसंवन्धं । निसुणेहि एगमणसो, कहेमि सन्नं जहावत्तं ॥ ३ ॥ अत्थि कुसत्थलनयरे, विप्पा एकोयरा दुवे गिहिणो । करिसणकम्माहिरया, ते इन्धण-पख्छवा नामं ॥ ४ ॥ न कुणन्ति साहुनिन्दं, भिक्खादाणुज्जया विणीया य । जिणसासणपरिसङ्गं, इच्छन्ति सहावजोएणं ॥ ५ ॥ बीयं तु भाइजुयलं, अइकूरं निद्यं असुहचित्तं । लोइयसुईसु मृदं, साहूणं निन्दणुज्जुत्तं ॥ ६ ॥ नरवइदाणनिमित्ते, जाए चिय दारुणे तओ कलहे । पावेहि तेहि निहया, अह इन्धण-पख्छवा दो वि ॥ ७ ॥ मुणिवरदाणफलेणं, हरिवरिसे भुक्तिऊण भोगविही । आउक्खयम्मि जाया, दोण्णि वि देवा विमाणेसु ॥ ८ ॥ ते पुण ने पावरया, मिर्ड कालिक्जरे महारण्णे । वाया दोण्णि वि ससया, बहुदुक्खसमाउले भीमे ॥ ९ ॥ तिवकसायाण इहं, पुरिसाणं साहुनिन्दणपराणं । इन्दियवसाणुगाणं, नियमेणं दोग्गईगमणं ॥ १० ॥ कालं काऊण तओ, नाणानोणीसु भिय तिरियत्ते । उप्पन्ना मणुयभवे, वक्किल्णो तावसा नाया ॥ ११ ॥ महइन्नडा महकाया, बालतवं अज्ञिऊण कालगया । नाया अरिंनयपुरे, आसिणिदेवीऍ गङ्भिम्म ॥ १२ ॥ विष्हकुमारस्स सुया, हत्थ-पहत्था सुर व कृत्वेणं । तेलोक्कपायडभडा, भिचा रथणासवसुयस्स ॥ १३ ॥

# ५८. नल-नील तथा इस्त-प्रहस्तके पूर्वभवका वर्णन

सिरसे प्रणाम करके मगधनरेश श्रेणिकने गणधरेन्द्र गीतमसे पूछा कि, हे भगवन ! इस्त एवं प्रहस्त महासुभटोंको पहले किसीने जीता नहीं था। फिर भी ऋति बलवान वे नल और नीलसे कैसे मारे गये ? इसमें मुक्ते श्रात्यन्त कुतूहल हो रहा है, श्रातः श्राप समप्र वृत्तान्त कहें। (१-२) तब इन्द्रभूतिने कहा कि, हे श्रेणिक ! तुम एकाम मनसे उनका पूर्व-वृत्तान्त सुनो। जैसा हुआ था वैसा मैं कहता हूँ। (३)

कुरास्थल नगरमें खेतीमें निरत दो सहोदर गृहस्थ रहते थे। उनका नाम इन्धन और पहन था। (४) भिक्षादानमें उदात और विनीत वे साधुकी निन्दा नहीं करते थे। स्वाभाविक रूपसे ही वे जिन शासनका संसर्ग चाहते थे। (४) दूसरा एक सहोदर-युगल था जो श्रितिकरूर, निर्दय, श्रिशुभ चित्तवाला, लौकिक शाकोंमें मोहित तथा साधुश्रोंकी निन्दामें तत्पर रहता था। (६) एक बार राजांके दानके निमित्तसे भयंकर कलह हुआ और उन पापियोंने इन्धन एवं पहन्य दोनोंको मार डाला। (७) मुनिवरोंको दिये गये दानके फलस्वरूप हरिवर्षमें भोगोंका उपभोग करके श्रायुका चय होने पर वे दोनों विमानोंमें उत्पन्न हुए। (८) जो पापरत थे वे मर करके कालिंजर नामक बहुत दुःखोंसे भरे हुए तथा भयंकर महारण्यमें दो खरगोशके रूपमें पैदा हुए। (६) इस लोकमें तीन्न कवायवाले, साधुश्रोंकी निन्दामें तत्पर तथा इन्द्रियके वशीभूत मनुष्योंका श्रवश्य ही दुर्गतिमें गमन होता है। (१०) वहाँसे मरकर तिर्यच रूपसे नाना योनियोंमें भटक कर वे मनुष्यभवमें उत्पन्न हुए तथा वल्कलधारी तापस हुए। (११) बड़ी जटावाले और महाकाय वे बाल तप करके मरने पर श्रारंजयपुरीमें श्रिभी तर्पसे उत्पन्न हुए। (१२) विह्नकुमारके पुत्र वे हस्त व प्रहस्त रूपमें देव जैसे थे। त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध सुभट वे रलशवाके पुत्र रावणके भूत्य थे। (१३)

१. भोगविहिं-प्रत्य०।

पढमा सम्गाउ चुया, दोष्णि वि मणुया तओ समुप्पन्ना । गिहिधम्मरया कालं, काउम्म सुरा समुप्पन्ना ॥ १४ ॥ पुण्णावसाणसमप्, ते इन्थय-पछ्ना चुयसमाणा । जाया किकिन्धपुरे, नल-नीला रिक्सरयपुता ॥ १५ ॥ जो जोण हओ पुषं, तो हेम्भप् न संदेहो । तम्हा न हणेयबो, अन्नो मा होहिई सत् ॥ १७ ॥ जो जीवाणं सेणिय! देइ सुहं सो हु भुक्षप् सोक्सं । दुक्सं दुक्सावेन्तो, पावइ नत्थेत्थ संदेहो ॥ १८ ॥ एव इमं नल-नीलविहाणं, हत्थ-पहत्थवहं निसुणेउं । विजय वेरपहं बहुदुक्सं, लेह इमं विमलं जिणधम्मं ॥ १९ ॥ ॥ इय पडमचरिए नल-नील-हत्थ-पहत्थपुट्यभवागुक्तित्तगं नाम श्रद्धावकं पट्यं समत्तं ॥

#### ५९. विज्जासिक्षहाणपव्वं

हत्थ-पहत्था समरे, निहया नाऊण रावणस्स भडा। बहवो कोहवसगया, समुद्विया तत्थ रणसूरा॥ १॥ सीहकडी माणी वि य, सयंभु-सुय-सारणा य संभू य। चन्दो य तहा अक्को, गओ य बीभच्छनामो य॥ २॥ सुहडो जरो य अक्को, मयरो वज्जक्सनामहेओ य। गम्भीराई एए, सन्नद्धा रंणरसुच्छाहा॥ ३॥ केसरिजुत्तेसु इमे, रहेसु असि-कणय-तोमरविहत्था। दिद्वा य उत्थरन्ता, निसायरा वाणरभडेहिं॥ ४॥ मयणक्कर-संतावा, अक्कोसा-ऽऽणन्दणा तहा हिरया। नहपुप्फुत्थावग्घा, एए पीयंकराईया॥ ५॥ एक्केकमाण जुज्झं, आविडयं दारुणं वरभडाणं। जह आउहेहि जायं, जरुई व नहक्कणं सहसा॥ ६॥ मारिज्जेण समाणं, संतावो रणसुहे समाविडओ। पहओ सीहकडीणं, उद्दामो विग्वनामेणं॥ ७॥

पहलेके दोनों इन्धन श्रीर पड़व स्वर्गसे च्युत होने पर मनुष्य रूपसे उत्पन्न हुए। गृहस्थ धर्ममें रत वे मरकर देवके रूपमें पैदा हुए। (१४) पुण्यके श्रवसानके समय च्युत होने पर वे इन्धन श्रीर पड़व श्रद्धश्ररजाके पुत्र नल एवं नील रूपसे किष्किन्धिपुरीमें पैदा हुए। (१४) पाप-परिणामवाले उनके द्वारा इन्धन श्रीर पड़व मारे गये थे, श्रतः नल श्रीर नीलने युद्धमें हस्त श्रीर प्रहस्तको मारा। (१६) इसमें सन्देह नहीं कि पहले जो जिससे मारा जाता है वह मारनेवाला बादमें उससे मारा जाता है। इसलिए मारना नहीं चाहिए, श्रन्यथा दूसरा शत्रु हो जायगा। (१७) श्रेणिक! इसमें सन्देह नहीं कि जो जीवोंको सुख देता है वह श्रवश्य ही सुखका उपभोग करता है श्रीर दुःख देनेवाला दुःख पाता है। (१८) इस तरह नल एवं नील द्वारा किया गया हस्त एवं प्रहस्तका यह वध सुनकर बहुत दुःखदायी वैरमार्गका परित्याग करके तुम इस विमल जिनधर्मको प्राप्त करो। (१६)

॥ पद्मचरितमें नल-नील तथा हस्त-प्रहस्तके पूर्वभवका वर्णन नामक अट्टावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥

#### ५९ विद्याकी प्राप्ति

हस्त और प्रहस्त युद्धमें मारे गये हैं ऐसा जानकर रावणके क्रोधके वशीभूत बहुत-से रणशूर सुभट उठ खड़े हुए। सिंहकटि, मानी, स्वयम्भू, शुक, सारण, शम्भु, चन्द्र, सूर्य, गज, बीभस्स, सुभटज्वर, अर्क, मकर, वजाक्ष तथा गम्भीर आदि—रणरसमें उत्साहशील ये सुभट तैयार हो गये। (१-३) सिंहसे युक्त रथों में तलवार, कनक एवं तोमर चलाने में दक्ष राक्षसोंको वानर-सुभटोंने बाहर निकळते देखा। (४) मदनांकुर, सन्ताप, आक्रोश, आनन्दन, हरित, नभ, पुष्पास्त, क्याग्र तथा प्रियंकर आदि इन एक-एक सुभटोंका आयुधोंसे ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि मानो सहसा गगनांगण जल उठा। (५-६) युद्धमें मारीचिके साथ सन्ताप, सिंहकटिके साथ प्रहत और विध्नके साथ उद्दाम लढ़ने लगे। (७) आक्रोश

१. रणसमुच्छाहा--प्रत्य।

अकोस-सारणाणं, जुज्झं सुय-सारणाण अब्भिट्टं । असि-कणय-चक्क-तोमर-संघट्टुट्टन्तजालोहं ॥ ८ ॥ निहुओ चिय संतावो. मारीजिभडेण नन्दणेण जरो । पहुओ सोहकडीणं, विग्घो उद्दामिकतीणं ॥ ९ ॥ एए रणिम सुहडा, सोऊण विवाइया सभजाओ । रोवन्ति जाव कल्लुणं, ताव य अत्थंगओ सूरो ॥ १० ॥ सूरुगगमिम पुणरवि, समुद्विया उभयसेन्नसामन्ता । सन्नद्भबद्भचिन्धा, गहियाउह-पहरणा-ऽऽवरणा ॥ ११ ॥ वज्जक्लो खिवयारी, मइन्ददमणो विही य सम्भू य । हवइ सयंभू य तहा, चन्दको वज्जउयरो य ॥ १२ ॥ कोहभडेण रणमुहे, सहसा आयारिओ य खवियारी । अह सो मयारिदमणो. बाहुबलीणं समाहुओ ॥ १३ ॥ वज्जोयरेण निहुओ, सदृदूलो गरुयसत्तिषहरेणं । कोवेण य खिवयारी, सम्भू घाएइ य विसालं ॥ १४ ॥ विजओ य जिंदुपहुओ, मरणं चिय पाविओ सयंभूणं । एवं अन्ने वि भडा, घाइज्जन्ते निसियरेहि ॥ १५ ॥ वाणरकेऊण बलं. अवसोयन्तं रणे पलोएउं। सयमेव पवणपुत्तो, समुद्विओ रहवरारूढ़ो ॥ १६ ॥ एन्तं दृहुण रणे, हुणुयं जंपन्ति रक्खसा भीया । अज्ज इमो विह्वाओ, काहिइ बहुयाउ महिलाओ ॥ १७ ॥ हण्यस्स सवडहत्तो. समुद्विओ र≉लसुत्तमो माली । सरनिवहं मुख्यन्तो, मेहो इव सलिलधाराओ ॥ १८ ॥ सुणिसियखुरुप्पछित्रं, तं सरनिवहं खणेण काऊणं । भञ्जइ मालिनरिन्दं, हणुओ सीहो इव गइन्दं ॥ १९ ॥ पविसरमुहो निरुद्धो, सहसा वज्जोयरेण पवणसुओ । छिन्नधय-छत्त-कवओ, सो वि य विरहो कओ सिग्धं ॥ २० ॥ अन्नं रहं विलग्गो, जुज्झन्तो सत्ति-सबल-सरेहिं । हणुयन्तेण रणमुद्दे, सो वि य वज्जोयरो निहओ ॥ २१ ॥ दृष्ण तं विवन्नं, रुट्टो लङ्काहिवस्स अङ्गरुहो । नामेण जम्बुमाली, आयारइ पवणपुत्तं सो ॥ २२ ॥ उद्दियमेत्रेण तओ. रावणपुत्रेण अद्धयन्देणं । हण्यस्स कणयदण्डो. वाणरचिन्धो धओ च्छिन्नो ॥ २३ ॥

श्चीर सारणके बीच तथा शुक श्चीर सारणके बीच तलवार, कनक, चक्र व तोमरोंके संघर्षसे उठनेवाली ज्वालाश्चोंसे व्याप्त ऐसा युद्ध होने लगा। (८) मारीचि भटने सन्तापको श्चीर नन्दनने ज्वरको मार डाला। उद्दाम कीर्तिवाले सिंहकटिने विघनको मार डाला। (९) युद्धमें इन सुभटोंका मारा जाना सुनकर उन उनकी भार्याएँ करुण स्वरमें जब रोने लगी तब सूर्य भी श्वस्त हो गया। (१०)

पूर्योदय होने पर पुनः दोनों सैन्योंके सामन्त तैयार हो खौर ध्वजा फहराकर तथा आयुध, प्रहरण एवं क्ष्यच धारण करके उठ खड़े हुए। (११) वजाक्ष, क्षपितारि, मुगेन्द्रदमन, विधि, शम्भु, स्वयम्भू, चन्द्रार्क, वजोदर—ये राक्षस सुभट युद्धके लिए तैयार हुए। (१२) युद्धमें कोधभटने सहसा क्षपितारिको ललकारा और बाहुबलीन मृगारिद्मनका आह्वान किया। (१३) शक्तिके भारी प्रहारसे वजोदरने शार्दू लको मार खाला। कोधभटने क्षपितारिका तथा शम्भुने विशालका घात किया। (१४) स्वयम्भूके द्वारा लाठीसे पीटा गया विजय मर गया। इस प्रकार दूसरे भी सुभटोंको राक्षसोंने मारा। (१५) वानरकेतु सुप्रीवके सैन्यका रणमें विनाश देख रथ पर आरुद्ध पवनपुत्र हनुमान स्वयं लड़नेके लिए तैयार हुआ। (१६) युद्धमें हनुमानको आते देख भयभीत राक्षस कहने लगे कि आज यह बहुत-सी क्षियोंको विधवा बनावेगा। (१७) बादलमेंसे गिरनेवाली जलधाराओंकी भाँति बाणसमूह छोड़ता हुआ राक्षसोत्तम माली हनुमानके सम्मुख उपस्थित हुआ। (१२) तीचण बाणोंसे उस बाणसमूहको क्षणभरमें छिन्न-भिन्न करके, जिस तरह सिंह हाथीका विनाश करता है उस तरह हनुमानने माली राजाका विनाश किया। (१६) सैन्यके आगे स्थित हनुमान सहसा वजोदरके द्वारा रोका गया। ध्वजा, छत्र और कवच जिसके छिन्न हो गये हैं ऐसा वह भी शीघ ही रथहीन बना दिया गया। (२०) दूसरे रथ पर सवार हो शक्ति, सव्वल और बाणोंसे युद्ध करते हुए उस वजोदरको हनुमानने युद्धमें मार डाला। (२१) उसे मरा देख छंकाधिप रावणके जम्बूमाली नामके पुत्रने कुद्ध हो हनुमानको ललकार।। (२२) उसका भी ध्वजदण्ड काटकर

कप्पेऊणं तस्स वि, हणुएणं अस्ति धणुवरं छिन्नं । उकत्तियं च कवयं, नज्जइ पोराणयं वर्श्यः ॥ २४ ॥ रहो य जम्बुमाली, अन्नं आबन्धिकण सन्नाहं। पहरइ सरेसु हणुयं, देहे नीलुप्पलाभेसु॥ २५॥ पवणसुएणं तत्तो, सीहसयं सिंहसंजुयं मुक्कं। दाढाकरालवयणं, ललन्तजीहं जलियनेत्तं॥ २६॥ तं केसरीहि सेन्नं, विद्धत्थं गय-तुरङ्ग-पाइकं। संगामपराहुत्तं, दृहृण महोयरो कुद्धो॥ २७॥ जाव य महोयरेण, समयं हणुयस्स वद्टए जुज्झं । ताव य निसायरेहि, निवारिया केसरी सबे ॥ २८ ॥ काऊण वसे सीहा, समुद्विया रक्कसा समन्तेणं । मुखन्ताउहनिवहं, उवरिं हणुयस्स ते कुविया ॥ २९ ॥ ते आउहसंघाया, मुका हणुयस्स रक्लसभडेहिं । समणस्स जहुकोसा, न कुणन्ति मणस्स परितायं ॥ ३०॥. रयणियरवेढियं तं, दद्दण कइद्धया महासुहडा । गय-तुरयसमारूढा, समुद्विया पवणपरिहत्था ॥ ३१ ॥ पीइंकरो सुसेणो. नलो य नीलो विराहिओ चैव । संतावो सीहकडी, रविजोई अइवलो सहडो ॥ ३२ ॥ जम्बूणयपुत्ताई, रहेसु गय-तुरय-सीहजुत्तेसु । हणुयस्स सत्तुसेन्नं, नोहेऊणं समाढता ॥ ३३ ॥ निद्वयपहराभिहयं, वाणरसुरुडेसु रक्खसाणीयं । भगगं परीसहेहि व. चित्तं असमन्थजोइस्स ॥ ३४ ॥ दहूण भाणुकण्णो, निययवरुं वाणरेसु भज्जन्तं । कुविओ तिस्रूरुपाणी, अहिमुहहूओ रिउभडाणं ॥ ३५ ॥ दहुण य एज्जन्तं, बीरं रणसत्ति-कन्तिदिप्पन्तं । सुहडा सुसेणमाई, तस्स ठिया अभिमुहा पुरओ ॥ ३६ ॥ नामेण चन्दरस्सी, चन्दाभी चेव तह य जसकन्तो । रइबद्धणो य अङ्गो, सम्मेओ अङ्गओ चेव ॥ ३७ ॥ कुन्तो बली तुरङ्गो, चन्दो ससिमण्डलो सुसारो य । रयणजडी जयनामो, वेलक्खो वीवसंतो य ॥ ३८ ॥ एए अन्ने य बहु, सुहुडा कोलाहलाइबलसहिया । जोहन्ति भाणुकण्णं, सबल-सर-झसरघाएसु ॥ ३९ ॥ अह ते वाणरसहडा. रयणासवनन्दणेण रुट्टेणं। दरिसणआवरणीए. विज्ञाए थम्भिया सबे।। ४०॥

हनुमानने जल्दी ही उत्तम धनुप तोड़ डाला । उसका छिन्न भिन्न कवन तो पुराने वस्न-सा ज्ञात होता था। (२४) रष्ट जम्बूमाली दूसरा कवन बाँधकर नीलकमलकी-सी कान्तिवाले हनुमानके शरीर पर बाणोंसे प्रहार करने लगा। (२५) तब हनुमानने दाँतोंसे भयंकर मुखवाले, जीभ लपलपाते और जलती आँखाँवाले एक सी साठ सिंहोंसे युक्त शक्त फंका। (२६) हाथी, घोड़े और प्यादोंसे युक्त उस सेन्यको सिंहों द्वारा विध्वस्त और युद्धसे पराङ्मुख देख महोदर कृद्ध हुआ। (२७) इधर जब महोदरके साथ हनुमानका युद्ध हो रहा था तब राक्षसोंने सब सिंहोंको रोक दिया। (२६) सिंहोंको बसमें करके चारों आरसे राक्षस उठ खड़े हुए। कुपित वे हनुमानके ऊपर शक्त-समूह छोड़ने लगे। (२६) जैसे कटुवनन श्रमणके मनमें परिताप पैदा नहीं करते वैसे ही राक्षस-सुमटों द्वारा फेंके गये शक्तसंघात हनुमानके मनमें परिताप पैदा नहीं करते थे। (३०) राक्षसों द्वारा उसे घिरा देख प्रवण एवं दक्ष किपध्वज महासुभट हाथी और घोड़ों पर सवार हो लड़नेके लिए तैयार हुए। (३१) प्रियंकर, सुषेण, नल, नील, विराधित, संताप, सिंहकटि, रविज्योति, सुभट श्रतिवल, जाम्बूनदके पुत्र आदि हाथी, घोड़े तथा सिंहोंसे जुते हुए रथोंमें सवार हो हनुमानके लिए शत्रुसेन्यसे युद्ध करने लगे। (३२-३३) श्रसमर्थ योगीका चित्त जिस प्रकार परीषहोंसे भग्न होता है उसी प्रकार वानर सुभटके निर्दय प्रहारोंसे पीटी गई राक्षस-सेना भग्न हुई। (३४) बानरों द्वारा अपने सेन्यका विनाश देखकर कृपित भानुकर्ण हाथमें त्रिशूल धारण करके शत्रुके सुभटोंके सम्मुख उपस्थित हुआ। (३५) युद्ध करनेकी शक्ति और कान्तिसे देदीप्यमान उस वीरको श्राते देख सुपेण श्रादि सुभट उसका सामना करनेके लिए श्रागे श्राये। (३६) चन्द्ररिम, चन्द्ररिम, चन्द्राभ, यशस्कान्त, रितवर्धन, श्रा, सम्मेत, अंगद, कुन्त, बली, तुरंग, चन्द्र, शिरामण्डल, सुसार, रत्नजत, शर एवं मसरके प्रहारोंसे भानुकर्णके साथ युद्ध करने लगे। (३०-३९) रत्नवाके पुत्र कुम्भकरीने स्छ हो दर्शनावरणीया नामकी विद्यासे उन सब बानर सुभटोंको निश्चेष्ट कर दिया। (४०) निद्रासे घूमती हुई

निहाचुम्मियनयणाण ताण हत्थाण आउहवराई । गाढं चिय मृढाणं, सिढिलीभूयाण निवडन्ति ॥ ४१ ॥ निहावसंगए चिय. निययभंडे पेच्छिऊण सुम्गीवो । ताणं कएण सिग्धं, विज्ञं पिडबोहर्णि सुयह ॥ ४२ ॥ अह ते विउद्धसन्ता. हण्याईया समच्छरुच्छाहा । अहिययरं तेण समं, जुज्झं काऊणमाढता ॥ ४३ ॥ धय-कवय-छिन्नछत्तं, संचुण्णिज्जन्तरहवर-तुरङ्गं । आलोइऊण सबलं, दहवयणो जुज्झिउं महद्द् ॥ ४४ ॥ जुज्झं समुच्छहन्तं. पियरं विन्नवह इन्दहकुमारो । सन्तेण मए तुज्झं, ताय ! न जुत्तं रणं काउं ॥ ४५ ॥ एयं चिय वित्थिण्णं, संघट्दुद्वेन्तगयघडाडोवं । थोवन्तरेण पेच्छसु, भज्जन्तं वाणराणीयं ॥ ४६ ॥ जणयस्स सिरपणामं, काउं तेरोकमण्डणं हत्थी। सन्नद्भवद्भकवओ, आरूढो इन्दइकुमारो॥ ४७॥ तं कइवराण सेन्नं, नाणाविहगय-तुरङ्ग-पाइकं। गसियं पिव निस्सेसं, उद्वियमेत्तेण वीरेणं॥ ४८॥ आयण्णपूरिएहिं, सरेहि परिहत्थदच्छमुकेहिं।तं वाणराण सेन्नं, मेहेण व छाइयं सबं।। ४९.॥ हयविहयविष्परद्धं, सुग्गीवो पेच्छिजग निययबलं । भामण्डलेण समयं, समुद्रिओ सहडपरिकिण्णो ॥ ५० ॥ तुरएस समं तुरया. आविडया गयवरा सह गएस । सामियकज्जूता, जुज्झन्ति भडा सह भडेहिं ॥ ५१ ॥ रुद्रेण इन्द्र्रणं, भणिओ किकिन्धिनरवर्र एतो । लङ्काहिवं पमोत्तं, जं सेवसि भूमिगोयरियं ॥ ५२ ॥ एयं अज तुह सिरं. सिग्घं छिन्दामि अद्भयन्देणं । सो कुणउ वाणराहम !, परिरक्खं सामिसालो ते ॥ ५३ ॥ तो भणइ वाणरवई, किं ते भड! बोक्किएहि बहुएहिं ?। अज्ज तुह माणभक्नं, करेमि न हु एत्थ संदेहो ॥ ५४ ॥ सो एव भणियमेचो. चावं अप्पालिकण सरनिवहं । मुख्यइ दसाणणसुओ, किकिन्धिवइस्स आरुट्रो ॥ ५५ ॥ सो वि य तं एज्जन्तं. आयण्णाऊरिएहि बाणेहिं। छिन्दइ बलपरिहत्थो, निययाणियरक्खणद्वाए ॥ ५६ ॥

श्राँखोंवाले उन श्रत्यन्त मूढ़ सुभटोंके शिथिलीभूत हाथोंमेंसे श्रायुध गिर पड़े। (४१) निद्राके वशीभूत श्रपने सुभटोंको देख उनके त्राणके लिए सुमीवने शीघ्र ही प्रतिबोधिनी विद्या छोड़ी। (४२) तब प्रतिवुद्ध वे हनुमान श्रादि मत्सर श्रीर उत्साहसे युक्त हो उसके साथ श्रीर भी श्रधिक युद्ध करनेके लिए प्रवृत्त हुए। (४३)

ध्वज, कवच श्रीर छत्रसे छिन्न तथा रथ श्रीर घोड़ोंसे चकनाचूर की जाती श्रपनी सेनाको देख रावण लड़नेका सोचने लगा। (४४) युद्धके लिए उत्साहशील पितासे इन्द्रजितकुमारने बिनती की कि, हे तात! मेरे रहते श्रापके लिए युद्ध करना उपयुक्त नहीं है। (४४) इस बानर-सेनाको थोड़ी ही देरमें श्राप विच्छिन्न, संघर्षके कारण हाथियोंके विनाशसे ज्याप्त तथा विनष्ट देखेंगे। (४६) पिताको प्रणाम करके तैयार हो श्रीर कवच पहनकर इन्द्रजित कुमार त्रैलोक्यमण्डल नामक हाथीपर सबार हुश्रा। (४७) उठने मात्रसे ही उस वीरने किपवरोंके नानाविध हाथी, घोड़े तथा पैदल सेन्यको मानों सारेका सारा प्रस लिया। (४०) कानतक खेंचे हुए तथा चतुराई एवं दक्षताके साथ फेंके गये बाणोंसे बादलकी भाँति समम बानर-सेन्य छा गया। (४६) श्रपने सेन्यको श्रत-विश्रत एवं दुःखी देखकर सुभटोंसे घिरा हुश्रा सुप्रीव भामण्डलके साथ उठ खड़ा हुश्रा। (५०) घोड़ोंके साथ घोड़े श्रीर हाथियोंके साथ हाथी भिड़ गये। स्वामीके कार्यमें उद्यत सुभट सुभटोंके साथ युद्ध करने लगे। (४१) रुष्ट इन्द्रजितने किष्किन्धिक राजा सुप्रीवसे कहा कि, हे श्रधम बानर! छंकानरेशका त्याग करके भूमिपर चलनेवालोंकी जो तू सेवाकर रहा है, उसके फलस्वरूप श्राज तेरा सिर जल्दी ही श्रधचन्द्र बाणसे काट डालता हूँ। तेरा वह मालिक तेरी रक्षा करे। (४२-५३) तब बानरपितने कहा कि हे सुभट! तेरे बहुत बकबक करनेसे फायदा क्या? इसमें कोई संदेह नहीं कि श्राज में तेरा मानभंग करूँगा। (४४) इस प्रकार कहनेपर गुस्सेमें श्राया हुश्रा इन्द्रजित धनुषकी टंकार करके सुप्रीवके ऊपर बाण-समूह फेंकने लगा। (४४) बलसे परिपूर्ण वह भी श्रपनी सेनाकी रक्षाके लिए कानतक खेंचे हुए बाणोंसे स्वाते हुए बाणोंको काटने लगा। (४६)

उधर युद्धमें मेघवाहनने भामण्डलको ललकारा श्रीर प्रवेश करते हुए वजनकको विराधितने रोका। (४७) रह

अह मेहवाहणेण, समरे भामण्डलो समाहूओ। रुद्धो विराहिएणं, पविसन्तो वज्जणको वि ॥ ५७ ॥ चकेण वज्जणको. पहओ य विराहिएण रुट्टेणं। तेण वि सो वच्छयले. समाहओ चकपहरेणं॥ ५८॥ बाणरवर्ड निरत्थो. लक्कानाहस्स नन्दणेण कओ । तेण वि य चिट्टयारी, आउहसयसंकुल रहयं ॥ ५९ ॥ अवयरिकण गयाओ, मन्दोयरिनन्दणो रहारूढो । पेसेइ वारुणत्थं, नवजलहरसद्दनिम्घोसं ॥ ६०॥ अन्धारियं समत्थं, सेन्नं दहुण वाणराहिवई । नासेइ वारुणत्थं, सिग्धं सो मारुयत्थेणं ॥ ६१ ॥ घणवाहणो वि सत्थं, अग्गेयं मुयइ जणयतणयस्स । भामण्डलो नरिन्दो, नासेइह वारुणत्थेणं ॥ ६२ ॥ मन्दोयरीऍ पुत्तो, विरहं भामण्डलं रणे काउं। पेसेइ तामसत्थं, कज्जलघणकसिणसच्छायं॥ ६३॥ न य पेच्छन्ति महियलं, आयासं नेव अप्पयं न परं । सुहुडा पणहुचेद्वा, अवहियचक्त्व तओ जाया ॥ ६४ ॥ घणवाहणेण एत्तो. विसध् मुग्गारपज्जलन्तेहिं । भामण्डलो ऽतिगाढं. बद्धो चिय नागपासेहिं ॥ ६५ ॥ वाणरवर्द्द वि सिग्धं. भुयङ्गपासेहि बन्धिउं गाढं। उच्छुढो धरणियले. रावणपूत्तेण जेट्रेणं॥ ६६॥ ते पेच्छिऊण दोण्णि वि. भुयङ्गपासेसु नरवई बद्धे । सह लक्खणेण पउमं, बिभीसणो भणइ निसुणेह ॥ ६७ ॥ अह पेच्छ इन्दईणं. सरसंघट्टेण छाइयं गयणं । भामण्डल-सुग्गीवा. बद्धा वि ह नागपासेहिं ॥ ६८ ॥ बद्धे वाणरनाहे, विजिए भामण्डले इहं अम्हं । संघायपिण्डियाणं, होहइ मरणं न संदेहो ॥ ६९ ॥ अम्हं बले महायस!, एए दो नायगा महापुरिसा । जाया अणायगा वि हु, विज्ञाहर-वाणराण चमू ॥ ७० ॥ विच्छिन्नछत्त-केऊ. संचुण्णेऊण रहवरं सिग्घं। गहिओ चिय पवणसुओ. सुबन्तं भाणुकण्णेणं ॥ ७१ ॥ नाव य धरणिनिसण्णे, भामण्डल-वाणराहिवे एए । न य गिण्हन्ति निसियरा, ताव निवारेहि गन्तूणं ॥ ७२ ॥ जाव य सोमित्तिसुयं. आभासइ राहवो ससंभन्तो । जोहेइ भाणुकण्णं, ताव चिय अङ्गयकुमारो ॥ ७३ ॥

विराधितने चक्रसे वज्रनक्रके ऊपर प्रहार किया तो उसने भी चक्रसे वच्चस्थलपर प्रहार किया। (४०) लंकाके स्वामी रावणके पुत्र इन्द्रजितने वानरपित सुप्तीवको निरस्नकर दिया। इच्छानुसार विहार करनेवाले उसने भी युद्धभूमिको सैकड़ों श्रायुधोंसे न्याप्त कर दिया। (४६) मन्दोदरीका पुत्र इन्द्रजित हाथीपरसे उतरकर रथपर सवार हुश्चा। नये बादलोंके समान गर्जना करनेवाला वरुणास्त्र उसने छोड़ा। (६०) समस्त सैन्यको श्रन्थकारसे न्याप्त देखकर वानराधिपतिने मारुतास्त्रसे उसका शीघ नाश किया। (६१) घनवाहनने भी जनकपुत्रके ऊपर श्राग्नेयास्त्र फेंका। भामण्डल राजाने वारुणास्त्रसे उसका नाश किया। (६२) मन्दोदरीके पुत्र इन्द्रजितने युद्धमें भामण्डलको रथहीन बनाकर काजल श्रीर बादलके समान कृष्ण कान्तिवाला तामसास्त्र छोड़ा। (६३) उस समय प्रणष्ट चेष्टावाले सुभट न जमीनको, न श्राकाशको, न श्रपनेको श्रीर न परायेको देख सकते थे। मानों श्राँखें छीन ली गई हों ऐसे वे हो गये। (६४) तब घनवाहनने विपाक्त धूम उगलनेवाले तथा प्रज्वलन्त ऐसे नागपाशों से भामण्डलको खूब मजबूर्तासे बाँध लिया। (६४) रावणके ज्येष्ठ पुत्रने वानरपतिको भुजंगपाशोंसे मजबूर्तासे बाँधकर जमीन पर पटक दिया। (६६)

उन दोनों राजाश्रोंको नागपाशोंमें बद्ध देख लद्मण सहित रामको विभीषणने कहा कि श्राप सुनें। (६७) श्राप इन्द्रजितको देखें। उसने बाणोंके समृहसे श्राकाश छा दिया है श्रीर नागपाशोंसे भामण्डल तथा सुग्रीव बाँघे गये हैं। (६८) वानरनाथ सुग्रीवके बद्ध तथा भामण्डलके पराजित होनेपर समृह रूपमें एकत्रित हमारा यहाँ मरण होगा, इसमें सन्देह नहीं। (६६) हे महायश! हमारे सैन्यमें ये दोनों महान् पुरुष नायक थे। विद्याधर श्रीर वानरोंकी सेना श्रव श्रनायक हो गई है। (७०) जिसके छत्र श्रीर पताका विच्छिन्न हो गये हैं ऐसे हनुमानके रथको शीघ्र ही चूर-चूर करके भानुकर्णने बिना किसी प्रकारकी शंकाके हनुमानको पकड़ लिया है। (७१) प्रथ्वीपर बेंठे हुए इन भामण्डल श्रीर सुग्रीवको जवतक राक्षस पकड़ते नहीं हैं तबतक श्राप जा करके इनको बचावें। (७२) जबतक राम घवराहटमें श्राकर लक्ष्मणसे कहते हैं तबतक तो श्रीवकुमार भानुकर्णके साथ युद्ध करने स्था। (७३) शक्कसमृह जिसमें गिर रहा है ऐसा युद्ध जबतक उन

दोण्हं पि ताण जुज्झं, वट्टइ विवडन्तसत्थसंघायं । ताव य सुयपासाओ, विणिग्गओ मारुई सिग्धं ॥ ७४ ॥ हणुमन्त-अङ्गया ते, आह्न्दा वरविमाणसिहरेसु । रुक्खण-विभीसणा वि य, आसासेन्ती सयाणीयं ॥ ७५ ॥ एयन्तरम्मि पत्तो, विभोसणो इन्दई समरकंखी । दृहूण तं कुमारो, इमाणि हियएण चिन्तेइ ॥ ७६ ॥ तायस्स य एयस्स य, को मेओ? जइ गविस्सए ताओ । न य मारिज्ण पियरं, हवइ जसो निम्मलो लोए ॥ ७७ ॥ भामण्डल-सुग्गीवा, भुयङ्गपासेसु दारुणा बद्धा । मरिहिन्ति निच्छएणं, जुत्तं अवसप्पणं अम्हं ॥ ७८ ॥ परिचिन्तिज्ञण एवं, विणियत्ता ते रणाउ दो वि जणा । रुच्छिहरेण दिद्दा, रावणपुत्ता बरुसमग्गा ॥ ७९ ॥ अह भाणिउं पवत्तो सोमित्ती सुणसु नाह! मह वयणं । भामण्डल-सुग्गीवा, बद्धा भोमेहि नागपासेहिं ॥ ८० ॥ रावणपुत्तेहि इमे, निज्जन्ता पेच्छ निययपुरिहुत्ता । एपिह विणा अम्हे, किं जिप्पइ दहमुहो को वि? ॥ ८१ ॥ पुण्णोदएण एत्तो, रामो सरिज्ण लक्खणं भणइ । चिन्तेहि वरं सिग्धं, जो उवसग्गो तया लद्धो ॥ ८२ ॥ सरिज्ण लक्खणेणं, तत्थ महालोयणो सुरो सहसा । अविहिवसएण नाउं, रामसयासं समल्लोणो ॥ ८३ ॥ पउमस्स देइ तुद्दो, नामेणं सीहवाहिणी विज्ञं । गरुडा परियणसिह्या, पणामिया लच्छिनिलयस्स ॥ ८४ ॥ दोण्यि य रहे पयच्छइ, दिबामलपहरणपरिपुण्णे । अग्गेय-वारुणाइं, अन्नाणि य सुरवरत्थाणि ॥ ८५ ॥ तोमेण विज्ञवयणं, देइ गयं लक्खणस्स सुरपवरो । दिबं हलं च मुसलं, पउमस्स वि तं पणामेइ ॥ ८६ ॥ संपत्ता महिमाणं. परमं दसरहसुया सुकयपुण्णा । देवो वि पीइपमुहो, कमेण निययं गओ ठाणं ॥ ८७ ॥

परभवसुकएणं होन्ति वीरा मणुस्सा, बहुरयणसिमद्धा भोगभागी सुरूवा । अरिभडनियरोहे तत्थ पावन्ति कित्ती, विमलथवलचित्ता जे हु कुबन्ति धम्मं ॥ ८८ ॥

।। इय परमचरिए विज्ञासन्निहाएं नाम एगूणसट्टं पव्वं समत्तं।।

दोनों होता रहा तबतक तो हनुमान नागपाशसे शीघ्र ही मुक्त हो गया। (७४) वे हनुमान श्रीर श्रंगद उत्तम विमानोंके शिखर पर श्रारूढ़ हुए। लक्ष्मण श्रीर विभीषण भी श्रंपनी सेनाको श्राश्मासन देने लगे। (७४) उस समय विभीषण युद्धाकांक्षी इन्द्रजितके पास श्रा पहुँचा। उसे देखकर कुमार मनमें ऐसा सोचने लगा। (७६) यदि देखा जाय तो पिता श्रीर इनमें क्या भेद हैं ? पिताको मारनेसे विमल यश संसारमें नहीं फेलता। (७०) भामएडल श्रीर सुमीव भुजगपाशों में भयंकर रूपसे बाँचे गये हैं। वे श्रवश्य ही मर जायेंगे। श्रव हमारा यहाँसे चला जाना ही उपयुक्त है। (७८) ऐसा सोचकर वे दोनों जन युद्धमेंसे लौटे। लद्भणने सेनासे युक्त रावणके पुत्रों को देखा। (७६) तब लक्ष्मण कहने लगा कि, हे नाथ! मेरा कहना श्राप सुनें। भामएडल श्रीर सुमीव भयंकर नागपाशोंसे बाँचे गये हैं। (८०) रावणके पुत्रोंद्वारा श्रपनी नगरीकी श्रोर लिये जाते हैं इन्हें श्राप देखें। इनके बिना हममेंसे कोई भी रावणको क्या जीत सकता है ? (८१) तब पुर्णोद्यसे रामने याद करके लद्मणसे कहा कि उपसर्गके समय जो वर प्राप्त किया था उसे तुम शीघ्र स्मरण करो। (८२) लक्ष्मणके याद करनेपर श्रवधिज्ञानसे जानकर महालोचन देव सहसा रामके पास श्राय। (८३) तुष्ट हो उसने रामको सिंहवाहिनी विद्या दी श्रीर लद्मणको परिजन सहित गरुड़ा विद्या दी। (८४) उसने दोनोंको दिव्य एवं विमल प्रहरणोंसे परिपूर्ण रथ प्रदान किये तथा श्राग्नेय, वारुण एवं दूसरे भी दिव्याका दिये। (८५) उस उत्तम देवने लक्ष्मणको विशुद्धदन नामकी गदा दी तथा दिव्य हल एवं मुसल रामको दिये। (८६) सुक्रतसे पूर्ण दशरथपुत्र राम श्रीर लक्ष्मण श्रत्यंत माहाल्यको प्राप्त हुए। प्रीतियुक्त देव भी बादमें श्रपने स्थान पर चला गया। (८७) परभवके पुण्यसे मनुष्य वीर, बहुत रह्नोंसे समुद्ध, भोगोंसे युक्त तथा सुरूप होते हैं। विमल एवं धवल वित्तवाले जो पुरूष धर्म करते हैं वे शत्र-सुमहोके समूदके बीच भी यश प्राप्त करते हैं। (८८)

<sup>॥</sup> पद्मचरितमें विद्या-सन्निधान नामका उनसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥